

# अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

प्रथम भाग [काण्ड १ से ३]

लेखक

महामहोपाध्याय पं. श्रीपाद दामोदर सात्वलेकर विद्यामार्तण्ड, साहित्यवाचस्पति, गीतालंकार

Hs. 75-00



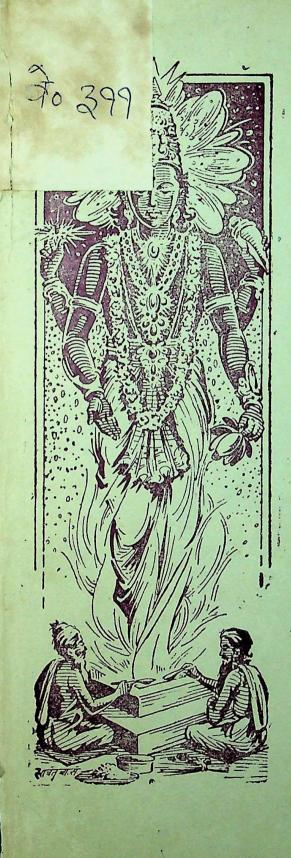



30-399





# अथर्ववेवद्

प्रथम भाग

( अथर्ववेद्के पथम तीन काण्ड )

[ मूळ मंत्र, अर्थ, स्पष्टीकरण और स्भापितोंका वर्गीकरण तथा उनके उपयोग करनेकी विधिक साथ ]

लेखक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर साहित्य-बाचस्पति, वेदाचार्य, गीतालङ्कार अध्यक्ष- स्त्राध्याय मण्डल, पारडी [ जि. सूरत ]



स्वाध्याय मण्डल किल्ला पारडी (जि॰ बलसाड)

Rs. 75-00

प्रकाशक : वसन्त श्रीपाद सातवलेकर, वी. ए. स्वाज्याय मण्डल, पोस्ट-किस्सा पारडी [जि. बससाड]

वितीय आवृत्ति

\$559

मुद्रक : ज्ञान आफसेट प्रेस, दिस्सी

# अथर्ववेदके पहिले तीन काण्डोंका परिचय

| <b>जधवंबेद</b> में | २० काण्ड हैं। इनमें प्रथम  | तीन काण्डोंका | चतुर्थ जनुवाक                                                |                              |              |    |
|--------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----|
|                    | ा है। इसमें सुक जीर मं     |               | द्वितीय प्रपाठक                                              | 1000                         |              |    |
| तरह है—            | The same of                |               | 30                                                           | रकसाव वंद करना               | 8            |    |
|                    | प्रथम काण्ड                |               | 96                                                           | सीभाग्यवर्धन                 | 8            |    |
| प्रथम जनुवाक       |                            |               | 98                                                           | शत्रुनाद्यन                  | 8            |    |
| प्रथम प्रपाठक      |                            |               | 20                                                           | मद्दानशासक                   | 8            |    |
| सुक्त संख्या       | चीर्षं क                   | मंत्र संख्या  | - 49                                                         | प्रजापाङक                    | 8            | 20 |
| 9                  | बुद्धिसंवर्धन              | 8             | पंचम अनुवाक                                                  |                              |              |    |
| 9                  | विजय                       | 8             | 25                                                           | हृदयरोगनिवारण                | 8            |    |
| 8                  | आरोग्य, मूत्रदोध निवारण    | 9             | 55                                                           | इवेतकुष्ठनाद्यान             | 8            |    |
| 8                  | जब्द                       | 8             | 5.8                                                          | कुष्ठनाशन                    | 8            |    |
| ч                  |                            | 8             | २५                                                           | शीवज्वर दूशीकरण              | 8            |    |
| 4                  | "                          | 8 89          | 24                                                           | सुखप्राप्ति                  | 8            |    |
|                    |                            |               | २७                                                           | विजयी खी                     | 8            |    |
| द्वितीय बनुवाद     | धर्मप्रचार                 |               | 26                                                           | दुष्टनाशन                    | 8            | 26 |
|                    | धमप्रचार                   |               | षष्ठ अनुवाक                                                  |                              |              |    |
| 6                  | 2-2-                       | 8             | 56                                                           | राष्ट्रसंवर्धन               | 4            |    |
| ٩                  | वर्षःप्राप्ति              | 8             | 10                                                           | आयुष्यवर्धन                  | 8            |    |
| 30                 | पापसे मुक्ति               | 8             | 29                                                           | <b>बाशापा</b> लक             | 8            |    |
| 11                 | <b>सु</b> खप्रस् <b>ति</b> | ६ १५          | 84                                                           | जीवन-रस-महासागर              | 8            |    |
| तृतीय अनुवाक       | <b>可能是一种的地位的</b>           |               | 22                                                           | जरु                          | 8            |    |
| 35                 | रोगनिवारण                  | 8             | 18                                                           | मधुविद्या                    | 4            |    |
| 93                 | इंश्वरको नमन               | 8             | 24                                                           | बळ जौर दीर्घायुष्य           | 8            | 33 |
| 18                 | कुळवधू                     | 8             |                                                              |                              | 143          |    |
| 10                 | संगठन-महायज्ञ              | 8             | इनमें ३० स्                                                  | क ४ मंत्रोंके हैं अर्थात् इन | के मंत्र १२० | 意  |
| 98                 | चोरनाशन                    | 8 50          | एक सूक्त ५ मंत्रोंका है, दो मूक्त ६ मंत्रोंके हैं अर्थात् ये |                              |              |    |
| १ (                | अ. प.)                     |               |                                                              |                              |              |    |

| ार संत्र हैं। ७              | मंत्रीवाका एक सूक्ते हैं               | ौर ९ मंत्रीवाला   | चतुर्थ अनुवाक  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| एक सूक्त है इस               |                                        |                   | चतुर्थ प्रपाठक |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| ४ मंत्र                      | बाके ६० स्क १२० संत्र                  |                   | 16             | जारमसंरक्षणका वह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ч              |
|                              | वास्त्रा १ ,, ५                        |                   | 98             | गुद्धिकी विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ч              |
|                              | वाछे २ ,, १२                           |                   | 20             | ), <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ч              |
|                              | वाका १ ,, ७                            |                   | 29             | ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ч              |
|                              | वाका १ ,, ९                            |                   | 48             | ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ч              |
|                              | 943                                    | कुळ संत्र संख्या। | 28             | ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ч              |
| WO 000 T                     |                                        |                   | 58             | डाकुणोंकी जसफलता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6              |
| इस अयम क<br>द्वितीय काण्ड दे | ण्डकी प्रकृति ४ सूक्तवारे<br>जिले      | भन्नाका हुलब      | 24             | पृक्षिपणीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ч              |
|                              |                                        |                   | 24             | गोरस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 86           |
|                              | काण्डकी प्रपाठक, अनुः<br>है वह देखिये— | नाक, लूक, मत्र    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| सक्या इस तरह                 |                                        |                   | पंचम अनुवाक    | 19 00 303 (5 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|                              | द्वितीय काण्ड                          |                   | 20             | विजयप्राष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | v              |
| तृतीय प्रपाठक                |                                        |                   | 56             | दीर्घायुष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ч              |
| प्रथम अनुवाक                 | 20                                     | 31                | 38             | D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | O              |
| सूक्त संख्या                 | क्षीर्षक                               | मंत्र संख्या      | \$ o           | पतिपानीका मेल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ч              |
| 9                            | गुह्म अध्यास्मविद्या                   | ч                 | 8 9            | रोगोत्पादक कृष्मि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ५ ३९           |
| 2                            | पूजनीय ईश्वर                           | d                 | षष्ठ अनुवाक    | THE RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 3                            | जारोग्य .                              | 4                 | 25             | <b>কুমি</b> নাহান                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8              |
| 8                            | जिक्किस भिण                            | . 6               | 33             | यहमनाञ्चन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9              |
| d                            | क्षत्रियधर्म                           | ७ २९              | 38             | मुक्तिका सार्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ч              |
| द्वितीय अनुवाद               |                                        |                   | ३५             | यज्ञमें जात्मसमर्पण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ч              |
| 9                            | वाद्यणधर्म                             | 4                 | 36             | विवाहका मंगल कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 29           |
| v                            | शापको छोटाना                           | 4                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200            |
| 6                            | क्षेत्रियरोग दूर करना                  | 4                 |                | A STATE OF THE STA |                |
| 9                            | सन्धिवात तूर करना                      | 4                 | इस काण्डरे     | र ५ मंत्रोंवाले सूक्त २२ हैं जौर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मंत्र ११० हैं। |
| 90                           | दुर्गतिसे बचना                         | 6 86              | ,, ,, 8        | ر رو ک رو رو او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$0 ,,         |
| तृतीय अनुवाक                 |                                        |                   | ۱, ۱, ۷        | 9 ,, 14 ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३५ ,,          |
| 99                           | जारमाके गुण                            | 4                 | ,, ,,          | 2 ,, ,, 8 ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹₹ ,,          |
| 98                           | मनका बक बढाना                          | 6                 |                | द्वितीयकांडकी मंत्र संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹00            |
| 93                           | वस्त्रपरिधान                           | ч                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 9.8                          | विपात्तियोंको इटाना                    | ę                 |                | काण्डकी प्रकृति ५ मंत्रींके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | स्काकी हैं     |
| 94                           | निर्भयजीवन                             | 4                 | क्यांकि ३६ स्  | कों में २२ स्क ५ मंत्रों के हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 98                           | विश्वंभरकी भक्ति                       | 4                 | भव तीसरे       | काण्डके प्रपाठक, अनुवाक, सू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | क्त जीर मंत्र  |
| 10                           | कारमसंरक्षणका बळ                       | 9 83              | देखिये —       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

| पंचम प्रवाठक प्रथम बनुवाक प्रकार संख्या विषिक मंत्र संख्या ३० एकता १ प्रमुखना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | तृतीय काण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |    | 26           | वश्चसास्थ    | यरक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ę                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| स्क संख्या वीर्षक मंत्र संख्या ३१ पायकी निश्चली ११ एक दें स्वार्ध प्राच्चेत विषय प्राच्च प्राच प्राच प्राच्च प्राच्च प्राच प्राच्च प्राच्च प्राच प्राच प्राच प्राच प्राच्च प् | पंचम प्रपाठक   | De la constitución de la constit |           |    | २९           | संरक्षक व    | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| र शाजि राज्यपर पुनः स्वापना ६ इसमें ६ मंत्रवाले १३ सुक हैं मंत्र संख्या ७८ है— १ राजाको राज्यपर पुनः स्वापना ६ इसमें ६ मंत्रवाले १३ सुक हैं मंत्र संख्या ७८ है— १ राजा बौर राजाके बनानेवाले ८ ३६ ८,,, द,,,, १८ १३ वाले होता हो राजा को राजाको बनानेवाले ८ ३६ ८,,, द,,,, १८ १५, द,,,,, १८ १५, वाला १,, १० १०,, २,,,,, १८ १०,, १०,, १०, १०,, १०, १०,, १०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |    | 30           | एकता         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                   |
| र शाको राज्यपर पुनः स्थापना ह स्ताम ह साम से संस्था ७८ है—  प राजा कोर राजाके बनानेवाले ८ ३६ ८,, द ,, , ९८ दितीय बानुवाक  व वीरपुरुष  जानुवंधिक रोगोंका दूर करना ७ त्राष्ट्रीय एकता ६ विश्व प्रका विश्व प्रका १३ एक हैं जार हम काण्डकी प्रकृति ह संज्ञवाले १३ एक हैं जार हम काण्डकी प्रकृति ह संज्ञवाले १३ एक हैं जार हम काण्डकी प्रकृति ह संज्ञवाले १३ एक हैं जार हम काण्डकी प्रकृति ह संज्ञवाले १३ एक हैं जार हम काण्डकी प्रकृति ह संज्ञवाले १३ एक हैं जार हम काण्डकी प्रकृति ह संज्ञवाले १३ एक हैं जार हम काण्डकी प्रकृति ह संज्ञवाले १३ एक हैं जार हम काण्डकी प्रकृति ह संज्ञवाले १३ एक हैं जार हम काण्डकी प्रकृति ह संज्ञवाले १३ एक हैं जार हम काण्डकी प्रकृति ह संज्ञवाले १३ एक हैं जार हम काण्डकी प्रकृति ह संज्ञवाले १३ एक हैं जार हम काण्डकी प्रकृति ह संज्ञवाले १३ एक हैं जार हम काण्डकी प्रकृति ह संज्ञवाले १३ एक हैं जार हम काण्डकी प्रकृति हों तोनों काण्डकी हों ते हों तोनों काण्डकी प्रकृति हों तोनों काण्डकी हों ते हों तोनों काण्डकी हों तोनों तोनों काण्डकी हों तोनों तोनों काण्डकी हों तोनों तोनों काण्डकी हों तोनों | सृद्ध संख्या   | <b>बीर्षक</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मंत्र संस | या | 3,1          | पापकी वि     | नेषृत्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99 88               |
| इस में द मंत्रवाले १३ स्व है मत्र सख्या ७८ हैं—  श्र राजाको राज्यपर पुनाः स्थापना ६  श्र राजाको सुनाव ७, १, १, १२  र राजा बोर राजाके बनानेवाले ८ १६  द वीरपुरुष ८, १, १, १, १८  ७ लानुवंधिक रोगोंका दूर करना ७ लानुवंधिक रोगोंका दूर करना ७ लानुवंधिक रोगोंका दूर करना ७ विश्व पुरुष एकता ६ लेह सात्रिकंपक उपाय ६ लालका यज्ञ १३ ४० हसमें ६ मंत्रवाले १३ सुक्त हैं लातः हस काण्डकी मकृति ६ मंत्रवाले १३ सुक्त हैं लातः हस काण्डकी मकृति ६ मंत्रवाले १३ सुक्त हैं लातः हस काण्डकी मकृति ६ मंत्रवाले १३ सुक्त हैं लातः हस काण्डकी मकृति ६ मंत्रवाले १३ सुक्त हैं लातः हस काण्डकी मकृति ६ मंत्रवाले १३ सुक्त हैं लातः हस काण्डकी मकृति ६ मंत्रवाले १३ सुक्त हैं तोनों कांडोंको मंत्र संख्या १५३ सुक्त विश्व पुरुष लावाले १३ सुक्त हैं सुक्त हैं तोनों कांडोंको मंत्र संख्या १५३ सुक्त विश्व पुरुष लावाले १३ सुक्त हैं |                | शत्रुसेना-संमोदन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २३०                 |
| श्र राजाका स्वानिक वानिकाले ८ ३६ ८ , , ६ , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |    | इसमें ६      | मंत्रवाले १३ | सक हैं मंत्र ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | व्या ७८ है-         |
| श्र राजाको चुनाव  प्राचित्र राजा कोर राजाके बनानेवाळ ८ ३६ ८ , ६ , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 4       |    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| हितीय बानुवाक  द वीरपुरुष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| हताय बानुवाक  द वीरपुरप  ७ बानुवंधिक रोगोंका दूर करना  ८ राष्ट्रीय एकता  ९ ह्रेज प्रतिबंधक उपाय  १० कालका यज्ञ  १३ ४० हसमें ६ मंत्रवाले १३ सुक्त हैं बातः हस काण्डकी  गृहति ६ मंत्रवाले १३ सुक्त हैं बातः हस काण्डकी  गृहति ६ मंत्रवाले स्वाले हैं ऐसा कह सकते हैं। तोनों  ११ हवनसे दीर्घायुष्य  ११ गृह-निर्माण  ११ गृह-गृह-निर्माण  ११ गृह-गृह-निर्माण  ११ गृह-गृह-निर्माण  ११ गृह-गृह-गृह-निर्माण  ११ गृह-गृह-गृह-निर्माण  ११ गृह-गृह-निर्माण  ११ गृह-गृह-न |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 38 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| प्रश्तिक रोगोंका त्र करना ७ ११ ,, बाला १ ,, इसकी ,, १९ १ राष्ट्रीय एकता ६ १२ , ११ मुक्त १२ १० मंत्र विवास करना थहा १३ ४० इसमें ६ मंत्रवाले १३ मुक्त हैं जतः इस काण्यकी प्रकृति ६ मंत्रवाले सुकांकी है ऐसा कह सकते हैं। तीनों काल्या यह है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | द्वितीय जनुवाक |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| प्रशिव पहला ६ रागीको दूर करना ७ रहे । त्रिक्ष प्रशिव पहला ६ हि से प्रशिव पहला हि से प्रशिव पहला हि प्रशिव कर सकते हि । तोनों प्रश्ति कर से प्रश्ति है प्रश्ति कर सकते हि । तोनों कर्कित कर से प्रश्ति है प्रश्ति कर सकते हि । तोनों कर्कित कर से प्रश्ति है प्रश्ति कर सकते हि । तोनों कर्कित कर से प्रश्ति है प्रश्ति कर सकते हि । तोनों कर्कित कर से प्रश्ति से प्रश्ति कर सकते हि । तोनों कर्कित कर से प्रश्ति से प्रश्ति कर सकते हि । तोनों कर्कित कर से प्रश्ति कर सकते हि । तोनों कर्कित कर से प्रश्ति कर से प् | ξ              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| र हिंद्र प्रतिबंधक उपाय द इसम रेड्र मंत्र रहे मंत्र कालका यज्ञ १३ ४० इसम द मंत्रवाले १३ स्क हैं जतः इस काण्डकी प्रकृति व मंत्रवाले १३ स्क हैं जतः इस काण्डकी प्रकृति व मंत्रवाले १३ स्क हैं जतः इस काण्डकी प्रकृति व मंत्रवाले १३ स्क हैं हैं। तीनों कार्डिकी मंत्र संख्या वह हैं  १२ गृह-निर्माण ९ १ काण्ड स्क ३५ मंत्र संख्या १५३ १३ जल १४ गोशाला ६ १, ,, ३६ ,, २०७ १५ गुर्च कुल मंत्र संख्या १५३ जल मंत्र संख्या १६३ म्ह स्वाचित्र संख्या १६३ म्ह स्वाचित्र संख्या १६३ म्ह स्वच्या १६३ म्ह स्वच्या १६३ म्ह संख्या १६३ म्ह स्वच्या १५३ मह स्वच     | ø              | छ। नुवंशिक रोगोंका दूर करन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 9       |    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| १० कालका यज्ञ १३ ४० इसमें ६ मंत्रवाले १३ स्क हैं जतः इस काण्डकी मृतिय जनुवाक  ११ इनसे दीघांयुप्य ८ काल्ड स्क से मंत्रवाले १३ स्क हैं प्रेसा कह सकते हैं। तीनों काल्डि संत्रवाले एक कि हैं प्रेसा कह सकते हैं। तीनों काल्डि संत्रवाले एक से मंत्र संख्या पर हैं  १२ गृह-निर्माण ९ १ काण्ड स्क ३५ मंत्र संख्या १५६  १३ जल ७ १ , ,, ३६ ,, २०७  १४ गोशाला ६ १ ,, ,, ३६ ,, २०७  १५ गोशाला ६ १ ,, ,, ३६ ,, २०७  १५ गोशाला ६ १ ,, ,, ३६ ,, २०७  १५ गोशाला ६ १ ,, ,, ३६ ,, २०७  १५ गोशाला ६ १ ,, ,, ३६ ,, २०७  १५ गोशाला ६ १ ,, ,, ३६ ,, २०७  १५ गोशाला ६ १ ,, ,, ३६ ,, २०७  १५ गावानकी प्रार्थना ६ , , , ३६ ,, २०७  १० कुविसे सुल १ , , ३६ ,, २०७  १० कुविसे सुल १ , ,, ३६ ,, २०७  १० कुविसे सुल १ , ,, ३६ ,, २०७  १० कुविसे सुल १ , ,, ३६ ,, २०७  १० कुविसे सुल १ , ,, ३६ ,, २०७  १० कुविसे सुल १ , ,, ३६ ,, २०७  १० कुविसे सुल १ , ,, ३६ ,, २०७  १० कुविसे सुल १ , ,, ३६ ,, २०७  १० कुविसे सुल १ , ,, ३६ ,, २०७  १० कुविसे सुल १ ,, ,, ३६ ,, २०७  १० कुविसे सुल १ ,, ,, ३६ ,, २०७  १० कुविसे सुल १ ,, ,, ३६ ,, २०७  १० कुविसे सुल १ ,, ,, ३६ ,, २०७  १० कुविसे सुल १ ,, ,, ३६ ,, २०७  १० कुविसे सुल १ ,, ,, ३६ ,, २०७  १० कुविसे सुल १ ,, ,, ३६ ,, २०७  १० कुविसे सुल १ ,, ,, ३६ ,, २०७  १० कुविसे सुल १ ,, ,, ३६ ,, २०७  १० कुविसे सुल १ ,, ,, ३६ ,, २०७  १० कुविसे सुल १ ,, ,, ३६ ,, २०७  १० कुविसे सुल १ ,, ,, ३६ ,, २०७  १० कुविसे सुल १ ,, ,, ३६ ,, २०७  १० कुविसे सुल १ ,, २००  १० कुविसे सुल १ ,, ,, ३६ ,, २००  १० कुविसे सुल १ ,, २००  १० कुविसे सुल १ ,, ,, ३६ ,, २००  १० कुविसे सुल १ ,, ,, ३६ ,, २००  १० कुविसे सुल १ ,, ,, ३६ ,, २००  १० कुविसे सुल १ ,, ,, ३६ ,, २००  १० कुविसे सुल १ ,, ,, १००  १० कुविसे सुल १ ,, २००  १० कुविसे सुल १ ,, २००  १० कुविसे सुल १ ,, ,, १००  १० कुविसे सुल १ , १०००  १० कुविसे सुल १ , १०००  १० कुविसे     | e              | राष्ट्रीय एकता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | é         |    | 14           | ,,           | _1, ',                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रेडे० संख           |
| प्रकृति ६ मंत्रवाले स्काँकी है ऐसा कह सकते हैं। तीनों का होत है मंत्रवाले स्काँकी है ऐसा कह सकते हैं। तीनों का होती मंत्र संख्या यह है  १२ गृह—निर्माण १ काण्ड स्क ३५ मंत्र संख्या १५३ १३ जल १ २ ,, ,, ३६ ,, २०७ १४ गोशाला ६ ३, ,, ३१ ,, २६० १५ गोशाला ६ ३, ,, ३१ ,, २६० १५ वाणिज्यसे धनप्राप्ति ८ ३८ प्रति कमको देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि, एन स्काँकी स्थापना विषयानुसार नहीं है। इसकी रचना विषयानुसार की जाय, तो पाठकोंको वेदका विषय समझ- १७ कृषिसे सुख ५ नेमें सुगमता होगी। इन तीनों काण्डोंके स्कृत विषया- १८ वनस्पति ६ निर्मा क्ष्यां १० वेदको तो इस तरह होते हैं— १९ ज्ञान और शीर्ष ८ १ ईश्वर— १।३३ ईश्वरको नमन, २।३ जध्यास्मिवया, २० वेजस्वताके साथ जश्युदय १० ४० सहन्त्रीय इंधर, २।३६ विश्वस्मरको माकि, ३।३६ भग- पंचम अनुवाक २१ कामाप्तिश्वमन १० वान्ति प्राप्ति होगा। १० सहान्त्र शासक, १।२९ प्रजा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9              | क्रेश प्रतिबंधक उपाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ę         |    | PRES.        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| १३ हवनसे दीर्घायुप्य ८ कांडोंकी मंत्र संख्या यह है  १२ गृह-निर्माण ९ १ काण्ड सूक ३५ मंत्र संख्या १५३  १३ जळ १ २ ,, १३६ ,, २०७  १४ गोशाला ६ ३ ,, १३९ ,, २०७  १५ गोशाला ६ ३ ,, १३९ ,, १३० , १५० कुळ मंत्र संख्या  १० कुष्य प्राव्या १०० कुळ मंत्र संख्या  १० कृष्य प्राव्या १०० कियानुसार की जाय, तो पाठकोंको वेदका विषय समझ- १० कृष्य सुख ९ नेम सुगमता होगी। इन तीनों डाण्डोंके सुक विषया- १८ वनस्पति ६ नुसार इकट्टे किये तो इस तरह-होते हें  १० शान जीर शोर्थ ८ १६९वर् ११३६ विषय-मरकी मिक, ३११६ मग- १० कामाधिश्वमन १० ४० कामाधिश्वमन १० १५९ प्रात्या १५० महान् शासक, ११२९ प्रात्या-  ११ कामाधिश्वमन १० मुक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30             | कालका यज्ञ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33        | 80 | इसम ६        | मत्रवाल १३   | सुक्त ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ातः इस काण्यका      |
| १२ गृह—निर्माण ९ १ काण्ड सूक्त ३५ मंत्र संख्या १५३ १३ जळ १ २ ,, ,, ३६ ,, २०७ १४ गोशाला ६ ३ ,, ,, ३१ ,, २६० ९५ वाणिज्यसे धनप्राप्ति ८ ३८ ५० ५०० कुळ मंत्र संख्या चतुर्थ अनुवाक १ १०० कुळ मंत्र संख्या चतुर्थ अनुवाक १ १०० कुळ मंत्र संख्या १६ भगवानकी प्रार्थना १०० विषयानुसार की न्याय, तो पाठकोंकी वेदका विषय समझ- १० कृषिसे सुख १ नेमें सुगमता होगी। इन तीनों काण्डोंके सूक्त विषया- १८ वनस्पति ६ नेमें सुगमता होगी। इन तीनों काण्डोंके सूक्त विषया- १८ वनस्पति ६ नेमें सुगमता होगी। इन तीनों काण्डोंके सूक्त विषया- १८ वनस्पति ६ नेमें सुगमता होगी। इन तीनों काण्डोंके सूक्त विषया- १८ वनस्पति ६ नेमें सुगमता होगी। इन तीनों काण्डोंके सूक्त विषया- १८ वनस्पति ६ नेमें सुगमता होगी। इन तीनों काण्डोंके सूक्त विषया- १८ वान और गोंधे ८ १ ईश्वर— १।३३ ईश्वरको नमन, २।३ अध्यास्मिविया, २० वेजस्विवाके साथ अभ्युदय १० ४० ११२ प्रानीय ईश्वर, २।३६ विश्वस्मरको मिकि, ३।१६ भग- पंचम अनुवाक २१ कामाप्तिश्वमन १० सुक्ति— २।३४ मुक्तिका मार्ग। २२ वर्षःप्राप्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तृतीय अनुवाक   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सकत है। वाना        |
| १३ जल ६ २,,,, ३६,, २०७ १४ गोशाला ६ ३,,,, ३९,, २६० ९५० कुळ मंत्र संख्या चतुर्थ जनुवाक इन स्कारिक ८३८ प्रश्व कुळ मंत्र संख्या चतुर्थ जनुवाक इन स्कारिक स्थापना विषयानुसार नहीं है। इसकी रचना १६ भगवानकी प्रार्थना ७ विषयानुसार की जाय, तो पाठकोंको वेदका विषय समझ- १७ कृषिसे सुख ५ नेमें सुगमता होगी। इन तीनों काण्डोंके स्का विषया- १८ वनस्पति ६ नेमें सुगमता होगी। इन तीनों काण्डोंके स्का विषया- १८ वनस्पति ६ नुसार इकट्टे किये तो इस तरह-होते हैं— १९ ज्ञान जीर शोर्थ ८ हुश्यर— ११३६ विश्वस्मरकी मार्क, ३११६ मग- पंचम अनुवाक २१ कामाधिशमन १० २२ वर्ष:प्राप्ति ३३ वर्ष:प्राप्ति ३३ वर्ष:प्राप्ति ३३ वर्ष:प्राप्ति ३३ वर्ष:प्राप्ति ३३ वर्ष:प्राप्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33             | हवनसे दीर्घायुष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6         |    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| १४ गोशाला ६ ६ ७, ,, ६१ ,, २६०  पर वाणिज्यसे धनप्राप्ति ८ ३८ पर पर पर कुळ मंत्र संख्या  चतुर्थ छनुवाक  एह प्रपाठक  १६ भगवानकी प्रार्थना ७ विषयानुसार की जाय, तो पाठकों को वेदका विषय समझ- १७ कृषिसे सुख ५ नेमें सुगमता होगी। इन तीनों काण्डों के सुक्त विषया- १८ वनस्पति ६ नुसार इकट्टे किये तो इस तरह होते हैं— १९ ज्ञान छोर शोर्थ ८ नुसार इकट्टे किये तो इस तरह होते हैं— १९ ज्ञान छोर शोर्थ ८ १ ईश्वर— १।३३ ईखरको नमन, २।१ अध्यास्मिवया, २० तेजस्विताके साथ अभ्युदय १० ४० शार प्रजनीय ईखर, २।३६ विश्वम्भरकी भक्ति, ३।१६ भग- पंचम अनुवाक २१ कामाप्तिश्रमन १० १२ वर्षःप्राप्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 7            | गृह-निर्माण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9         |    | 1 41         | ण्ड सूक्त ३५ | मंत्र संख्या १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48                  |
| चतुर्थं अनुवाक  चतुर्थं अनुवाक  पह प्रपाठक  १६ भगवानकी प्रार्थना  १६ भगवानकी प्रार्थना  १७ कृषिसे सुख  १० वनस्पति  १८ वनस्पति | 13             | <b>ज</b> ळ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0         |    | 2            | ,, ,, 24     | ,, २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00                  |
| चतुर्थं अनुवाक  चतुर्थं अनुवाक  पह प्रपाठक  १६ भगवानकी प्रार्थना  १६ भगवानकी प्रार्थना  १७ कृषिसे सुख  १० वनस्पति  १८ वनस्पति | 9.8            | गोशाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६         |    | 8            | ,, ,, 29     | " =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                  |
| पह प्रपाठक इन स्काँकी स्थापना विषयानुसार नहीं है। इसकी रचना १६ भगवानकी प्रार्थना ७ विषयानुसार की जाय, तो पाठकाँको वेदका विषय समझ- १७ कृषिसे सुख ५ नेमें सुगमता होगी। इन तीनों काण्डोंके स्क विषया- १८ वनस्पति ६ नुसार इकट्टे किये तो इस तरह-होते हें— १९ ज्ञान जीर शौर्थ ५ र्ड्श्वर— ११३६ ईखरको नमन, २१३ जध्यासमित्या, २० तेजस्विताके साथ जभ्युदय १० ४० ११२ पूजनीय ईखर, २१३६ विखम्मरकी भक्ति, ३११६ भग- पंचम अनुवाक २१ कामाप्तिश्चमन १० १२ वर्च:प्राप्ति १२ वर्च:प्राप्ति १३ सुक्ति— २१३४ मुक्तिका मार्ग। १३ सुक्ति— ११२० महान् शासक, ११२१ प्रजा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94             | वाणिज्यसे धनप्राप्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6         | 36 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| १६ भगवानकी प्रार्थना ७ विषयानुसार की जाय, तो पाठकोंको वेदका विषय समझ- १७ कृषिसे सुख ५ नेमें सुगमता होगी। इन तीनों काण्डोंके सुक्त विषया- १८ वनस्पति ६ नुसार इकट्टे किये तो इस तरह होते हें— १९ ज्ञान और शौर्थ ८ १ ईश्वर— १।३३ ईखरको नमन, २११ अध्यासमिवया, २० तेजस्विताके साथ अभ्युदय १० ४० ११२ पूजनीय ईखर, २१३६ विखम्मरकी मिकि, ३११६ भग- पंचम अनुवाक २१ कामाप्तिश्वमन १० २२ वर्षःप्राप्ति ३ नुष्ति— २१३४ मुक्तिका मागै। ३२ वर्षःप्राप्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | चतुर्थ अनुवाक  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |    | इन स्वत      | तिके कमको है | खनेसे ऐसा प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ातीत होता है कि,    |
| १७ कृषिसे सुख ५ नेमें सुगमता होगी। इन तीनों काण्डोंके स्क विषया। १८ वनस्पति ६ जुसार इकट्टे किये तो इस तरह होते हें— १९ ज्ञान और शौर्थ ५ १ ईश्वर— १।१३ ईखरको नमन, २।१ कथ्यारमिविद्या, २० तेजस्विताके साथ कश्युदय १० ४० २।२ पूजनीय ईखर, २।१६ विख्यमरकी भक्ति, ३।१६ भग- पंचम अनुवाक २१ कामाभिश्वमन १० १२ वर्च:प्राप्ति ६ २३ तोरप्रवामि ६ ३ शासक— १।२० महान् शासक, १।२१ प्रजा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वह प्रवाठक     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |    | इन सुक्तींकी | स्थापना विष  | वानुसार नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | है। इसकी रचना       |
| १८ वनस्पति ६ नुसार इकट्टे किये तो इस तरह होते हें—  १९ ज्ञान और भौथं ८ १ ईश्वर— १।३३ ईश्वरको नमन, २।१ अध्यासमिविद्या, २० तेजस्विताके साथ अभ्युदय १० ४० २।२ पूजनीय ईश्वर, २।३६ विश्वम्भरकी भक्ति, ३।१६ भग-  पंचम अनुवाक २१ कामाप्तिभान १० १ मुक्ति— २।३४ मुक्तिका मागै। २२ वर्षःप्राप्ति ६ ३ ज्ञासक— १।२० महान् शासक, १।२१ प्रजा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98             | भगवानकी प्रार्थना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9         |    | विषयानुसार   | की जाय, ते   | राठकीको व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | दिका विषय समझ-      |
| १९ ज्ञान जीर श्रीयं ८ १ ईश्वर — १।१३ ईश्वरको नमन, २।१ जध्यास्मिविद्या, २० तेजस्विताके साथ जश्युदय १० ४० २।२ पूजनीय ईश्वर, २।१६ विश्वरमरको भाकि, ३।१६ भग- पंचम अनुवाक वान् की प्रार्थना, २।११ जास्माके गुण। २१ कामाभिश्वमन १० १ मुक्ति — २।३४ मुक्तिका मागै। २२ वर्षःप्राप्ति ६ ३ शासक — १।२० महान् शासक, १।२१ प्रजा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90             | कृषिसे सुख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4         |    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| २० तेजस्विताके साथ अभ्युद्य १० ४० शार पूजनीय इंधर, २।१६ विश्वम्मरकी मिकि, ६।१६ मग्र-<br>पंचन्न अनुवाक वान्की प्रार्थना, २।११ आस्माके गुण।<br>२१ कामाप्तिश्वमन १० १ मुक्ति— २।३४ मुक्तिका मागै।<br>१२ वर्च:प्राप्ति ६ ३ शासक— १।२० महान् शासक, १।२१ प्रजा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16             | वनस्पति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ę         |    | नुसार इकट्टे | किये तो इस   | तरह-होते हैं-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                   |
| २० वेजस्विवाके साथ जम्युदय १० ४० २।२ पूजनीय इंश्वर, २।१६ विश्वम्भरकी भक्ति, ६।१६ भग- पंचन अनुवाक वान्की प्रार्थना, २।११ जारमाके गुण। २१ कामाप्तिवामन १० १२ वर्षःप्राप्ति ६ ३ व्यासिक— १।२० महान् शासक, १।२१ प्रजा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99             | ज्ञान जीर बीर्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤         |    | १ ईश्वर      | - 1138       | खरको नमन,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २।१ जध्यास्मविद्या, |
| पंचन अनुवाक वान् की प्रार्थना, २।११ जारमाके गुण। २१ कामाप्तिवामन १० १ मुक्ति — २।३४ मुक्तिका मार्ग। १२ वर्चःप्राप्ति ६ ३ ज्ञासक — १।२० महान् ज्ञासक, १।२१ प्रजा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20             | तेजस्विताके साथ जम्युदय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90        | 80 | २।२ प्रजनीय  | र हंखर, २।१  | ६ विश्वरभरकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मकि, ३।१६ भग-       |
| २१ कामाप्रियमन १० १ मुक्ति — २।३४ मुक्तिका मार्ग।<br>१२ वर्षःप्राप्ति ६ ३ शासक — १।२० महान् शासक, १।२१ प्रजा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पंचन अनुवाक    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| १२ वर्षःप्राप्त ९ ३ शासक— १।२० महान् शासक, १।२१ प्रजा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29             | कामाग्निश्चमन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90        |    |              |              | The second secon |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65             | वर्षःप्राप्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ne 0138 est         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22             | वीरपुत्रप्राप्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ą         |    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| २४ समृद्धिकी प्राप्ति ७ पालक, ३।३ राजाकी राज्यपर स्थापना, ३।४ राजाका सुनाव,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 58             | समृद्धिकी प्राप्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •         |    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| २५ कामका बाण ६ ३५ ३।५ राजा और राजाके बनानेवाछे, १।३१ आशापाळक,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २५             | कामका बाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ę         | g, |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| वह बनुवाक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वष्ठ अनुवाक    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| २६ वस्रतिकी दिशा ६ ४ युद्ध — ३।१-२ शत्रुसेना संमोदन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 78             | रस्रतिकी दिशा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | É         |    | ४ युद्ध      | - \$19-5     | शत्रुसना समाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | िन ।                |
| २७ अम्युद्यकी दिशा ६ ५ विजय १।२ विजय, २।२० विजय प्राप्ति, २।५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २७             | धम्युद्यकी दिशा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ę         |    | ५ विज        | 4- 917 i     | वजय, २।२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | विजय भास, राष       |

क्षत्रियधर्म, ३११९ ज्ञान कौर शौर्य, ३१२० तेजस्वितासे कम्युदय ।

६ वुद्धि— १।१ बुद्धिका संवर्धन, २।१२ मनका बल बढाना।

9 आरोग्य — ११३,२१३ आरोग्य, ११३२ जीवन्रस, ११२ रोगनिवारण, ११२२ हृद्दोगनिवारण, ११२६-२४ इवेतकुष्ठ, कुंष्ठनाशन, ११२५ श्रीतश्वर, २१९ संश्विवातनाशन, २१८ क्षेत्रियरोगनाश, २१३१ रोगोत्पादककृति, २१३२ कृति-नाशन, २१३३ यहमनाशन, ३१७ आनुवंशिक रोग दूर करना।

८ दीर्घआयु — ११३० मायुष्यवर्धन, ११३५ वल और दीर्घमायुष्य, २१२८-२९ दीर्घमायुष्य, ३१९९ हवनसे दीर्घमायुष्य।

९ धन- ३।१५ वाणिज्यसे धनकी प्राप्ति, ३।२४ समृ-दिकी प्राप्ति ।

१० पापसे मुक्ति → १।१० पापसे मुक्ति, ३।३१ पापसे निवृत्ति, २।१० दुर्गतिसे बचना, २।१४ विपत्तिको इटाना ।

११ तेजिस्वता - १।९; ३।२२ वर्चः प्राप्ति ।

१२ यझ- २।३५ यज्ञमें भारमसमर्पण ।

१३ संगठन-- १११५ संघठन यज्ञ, ११८,३१३० राष्ट्रीय एकता ।

१८ सुखप्राप्ति— ११२६ सुखप्राप्ति ।

१५ आत्मरक्षण- २।१७,१८ आत्मरक्षक वक ।

१६ निर्भयता - २।१५ निर्भयजीवन ।

१७ वीर- ३।६ बीर पुरुष, ३।३३ वीरपुत्र।

१८ अम्युद्य- ३।२७ अम्युद्यकी दिशा।

१९ क्रेशप्रतिवंध- ३।९ क्रेश दूर करना।

२० शुद्धता- २।१९-२३ श्रुदि।

२१ गृहानिर्माण - ३।१२; गृहनिर्माण; ३।१४ गोशाका ।

२२ गी- शरद गोरस सेवन।

१३ उन्नति — ३।२६ उन्नविद्या ।

१४ विद्या- १।३४ मधुविद्या ।

२५ वस्त्र— १।१३ वस्रधारण।

२६ वधू — १।१४ कुछवधू, १।१८ सीमास्य, १।२७ विश्रवी सी। २७ धर्म- ११७-८ धर्मप्रचार ।

१८ जल- १।४;५;६;३२;३।१३ जल।

२९ काम- ३।२१ कामाधिका कामन, १।३५ कामका बाण।

३० कृषि— ३।१७ कृषिसे सुख ।

३१ प्रसृति— १।११ सुख प्रसृति।

३२ मणि-धारण- २१४ जंगिडमणि।

३३ शाप- २1७ शापको छौटाना।

रेथ वनस्पाति - २।२५ पृश्तिपणीं, ३।१८ वनस्पति ।

३५ पशु- ३।२८ पशुस्वास्थ्य रक्षण ।

२६ पतिपत्नी — २।३६ विवाह मंगक कार्यं, २।३० पतिपत्नीका प्रेमं।

३७ काल- ३११० कालका यज्ञ।

२८ रक्तस्राव — १।१७ रक्तस्राव बंद करना।

२९ चोर डाकू— १११६ चोरनाशन; १११९ शत्रु-नाश्चन, ११२८ दुष्टनाशन, २१२४ डाकुभोंकी णसफळता।

इस तरह स्कॉकी विषयानुसार व्यवस्था की जाय तो इस व्यवस्थासे वैदिक स्कॉका बोच शीघ और सुखसे हो सकता है। भाशा है कि पाठकगण इसका विचार करेंगे। इसने इस समय जैसी स्कॉकी व्यवस्था है वैसी ही रखी है।

# वैदिक सूक्तियां

इस प्रथम विभागमें ६ कांण्डोंके सब सूक जागये हैं वे ऐसे हैं--

प्रथम काण्ड सूक ३५ मंत्रसंख्या १५३ पृष्ठसंख्या १२० दितीय ,, ,, ३६ ,, २०७ ,, १४८ तृतीय ,, ,, ३१ ,, २३० ,, २४८

इन तीनों काण्डोंमें मिलकर १०२ स्क हैं और ५९० मंत्र हैं और स्पष्टीकरणके साथ पृष्ठ ५१६ हैं। इन तीनों काण्डोंके ५९० मंत्रोंमें करीब करीब एक सहस्र स्कितयां हैं।विषयवार इन सुभाषितोंका संग्रह हमने किया है जो इम यहां देते हैं। पाठक कई सुभाषितोंको झन्य स्थानपर भी रख सकते हैं। मंत्रोंके झन्दर स्कित्यां झथवा सुभाषित मुख्य गर्भरूप रहते हैं। जैसा बीजमें मगज होता है, वैसे मंत्रमें सुभाषित होते हैं। पाठक इनका विचार करें और प्रयोगमें भी ला सकते हैं। ब्याख्यानोंमें लेखोंमें तथा अन्यप्रकार इनका बहुत उपयोग होसकता है और जितना इनका उप-योग होगा उतना वेद ब्यवहारमें लाया गया यह सिद्ध हो सकता है।

इसके नीचे इम इन तीनों काण्डोंके सुभाषित देते हैं-

# परमेश्वर

इन तीन काण्डोंसें परमेश्वर विषयक सुभाषित ये हैं— यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रश्नं भुवना यन्ति सर्वा। अ. २।१।३ वह ईश्वर सब अन्य देवोंके नामोंको धारण करता है, वह एक ही सबका प्रभु है। उस प्रश्न पूछने योग्य परमे-श्वरके पास सब भवन आश्रयार्थ जाते हैं।

वेनस्तत् पर्यत् परमं गुद्दा यत् यत्र विश्वं भवत्येकरूपम्। 

जद्दां सब विश्व एकरूप दोता है और जो हृदयकी गुद्दामें रहता है उसको ज्ञानी भक्त जानता है।

स नः पिता जनिता स उत बंधुर्घामानि वेद भुवनानि विश्वा । ज. २।१।३ 'वह परमेश्वर हमारा पिता और जनक है, वही बंधु भी है। वह सब भुवनों और स्थानोंको जानता है।

परि विश्वा अवनान्यायमृतस्य तन्तुं विततं हरो कम्। अ. २१९१५ सत्यके अमृतके सुखमय तन्तुको देखनेके छिये सब भुवनोंमें में घूम भाषा हूं। सर्वत्र इस सुखस्वरूप अमर आध्मरूप इस तन्तुको मैंने देखा है।

दिव्यो गंधवों भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो विक्ष्वीड्यः। अ. २।२।१ भुवनका एक ही दिन्य गंधर्व स्वामी है जो नमस्कारके योग्य है और प्रजाजनोंको स्तुति करने योग्य है।

मृडाद्गनधर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव तमस्यः सुरोवः। ज. २।२।२ भुवनौंका एक ही खामी जो नमस्कारके योग्य है, जो संसेष्य है वही सबका आधार सबको सुखी करे।

उतेदानीं भगवन्तः स्यामीत प्रिष्टिव उत सध्ये अहाम् । उतोदितौ मघवत्स्य्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम ॥ ४ ॥ अ. ३।१६१४ इम अव भाग्यवान् हों, सायंकाळ अथवा दिनके मध्यमें, स्यंके उदयके समय भाग्यवान् हों। हम देवोंकी सुमितिसें रहें।

तं त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव। ज. २।२।१ हे दिव्य देव । तरे साथ ज्ञानसे में संयुक्त होता हूं। अच्छ त्वा यन्तु हविनः सजाताः। ज. ३।४।३ सजातीय कोग हविष्य अबके साथ तरे समीप आजावें। उपस्यो नमस्यो भवेह। ज. ३।४'९ यहां पास जाने योग्य तथा नमस्कार करने योग्य हो। नमस्ते अस्तु दिवि ते सधस्थम्। ज. २।२।९ तरा स्थान शुकोकमें है, तुझे में नमस्कार करता हूं। जीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स

इसके तीन पाद हृदयकी गुडामें हैं, जो उनको जानता है वह पिताका भी पिता अर्थात् बढा होता है।

परि द्यावापृधिवी सद्य आयमुपातिष्ठे प्रथमः जामतस्य । भ. २।१।४

यावापृथिवीमें में सर्वत्र घूम आया हूं और सत्यके प्रथम प्रवर्तक- परमेश्वरकी में उपासना सर्वत्र देखता हूं। प्रतद्वीचेदमृतस्य विद्वान् गंधवीं धाम परमं गुहा यत्। आ. २।१।२

जो हृदयकी गुद्दामें है वह अस्तरका श्रेष्ठ स्थान विद्वान वक्ता ही जानकर उसका वर्णन कर सकता है। स देवान् यक्षत्स उ कल्पयताद्विशः । ण. ३।४।६ वह देवोंका यजन करता है, वह निश्चयसे प्रजाओं की समर्थ करता है।

यहस्य चक्षुः, प्रभृतिर्मुखं च वाचा श्रोत्रेण मनसा जुद्दोमि । ज. २।३५।५

वह प्रभु यक्त जोख है, सबका भरण कर्ता, जौर पश्चका मुख है। वाणी कान जौर मनसे में उसका यजन करता हूं।

दिवि स्पृष्टो यज्ञतः सूर्यत्वक् अवयाता हरसो दैव्यस्य । म. २।२।२

ईश्वर युक्जोकमें रहता है, वह पूज्य है, सूर्यके समान तेजस्वी है भौर दैवी आपित्तियों को दूरकरनेवाला वहीं प्रभु है।

ये सुक्तियां वारंवार पढनेसे, कण्ठ करनेसे, वारंवार मनन करनेसे परमेइवर विषयक वैदिक सिद्धान्त तस्काल ध्यानमें शासकता है। देखिये—

यो देवानां नामधा— वह देवोंके नाम धारण करने-बाला है।

तं सं प्रश्नं भुवना यन्ति सर्वा — सब भुवन उस पूछने योग्य प्रमुके पास जाते हैं।

वेनस्तत्पद्यत् — ज्ञानी उसको देखता है।

परमं गुहा यत् — जो हृदयके गुप्त स्थानमें रहता है।

स नः पिता जनिता — वह रक्षक और उत्पन्न

करनेवाला है।

धामानि चेद भुवनानि विश्वा— सब भुवनों शौर स्थानोंको वह जानता है।

भ्रहतस्य तन्तुं विततं दशे कं-- सुखदायक फैला हुणा सत्यका तन्तु- परमारमा है उसको में देखता हूं।

भुवनस्य यस्पतिः — वह भुवनोंका एक पति है।

एक एव नमस्यः — वह एकही नमस्कार करने
योग्य है।

विक्वीड्यः — प्रजामोंमें प्रजनीय वही एक है। वयं देवानां सुमतौ स्याम — हम देवोंकी सादिच्छामें रहें।

तं त्वा योमि - उस तुझसे में युक्त होता हूं। नमस्ते अस्तु - तुझे नमस्कार है। प्रातर्भगं — प्राप्तःकाल भाग्यवाद् प्रभुकी भक्ति करते हैं।
उपसद्यो भवेह — यहां पास जाने योग्य हो।
दिवि ते सधस्यं — शाकाशमें तेरा स्थान है।
त्रीणि पदा निहिता गुहास्य — इसके तीन पाद
बुद्धिमें हैं।

अमृतस्य विद्वान् — अमृतका जाननेवाला धन्य है। धाम परमं गुहा यत् — परम धाम हृदयमें है। स उ कल्पयताद्विशः — वह प्रभु प्रजाभोंको समर्थ बनाता है।

अवयाता हरसो दैव्यस्य — देवी दुःखोंको वह प्रभुदूर करता है।

यहां जो स्कियां दी हैं। उनके ये टुकडे हैं। ये भी
स्कियां ही हैं और ये वारंवार अजन करने योग्य हैं।
'एक एव नमस्यः' प्रभु अकेला एकही नमस्कार करने
योग्य हैं। 'दिवि ते स्पप्त्यं' आकाशमें तेरा स्थान है।
'अवयाता हरसो दैटयस्य ' दैवी दुःखोंको दूर करनेवाला वह प्रभु हैं। ऐसे वेदमंत्रोंके टुकडे अजन करनेके होते
हैं। अकेला अपने मनमें हनका भजन करे, अथवा समाजमें
सैकडों और हजारों मजुष्य अर्थके साथ हन वचनोंका अजन
करें। इस तरहका भजन करनेके लिये ही ये टुकडे हैं।
जिनकी वेदोंपर श्रद्धा है वे अर्थपर ध्यान रखते हुए इन
वचनोंका भजन करें। यह भजन मनमें भी होता है और
तालस्वरमें सामृद्दिक भी हो जाता है। ऐसे अर्थहित
भजन होने लगे तो ये मंत्रभाग सबके मनमें स्थिर होते हैं,
और इनका उपयोग बोलने चालनेके समय होनेकी खुविधा
होती है।

पाठक मनमें ऐसे भजन करके देखें, भजन करनेके समय अर्थको अपने मनमें पूर्ण शितिसे भरपूर भरकर रखें, उस मंत्रके भावसे अपना मन भरपूर भरा ऐसा, जोतबीत भरा है ऐसा भाव मनमें सुस्थिर रखें। ऐसा भजन मनमें कर-नेसे जैसा लाभ व्यक्तिको होता है वैसा ही लाभ ये ही वेदवचन सामुदायिक शीतिसे भजन करनेसे समुदायमें जो लोग ये वचन बोलते रहेंगे, उनको छाभ होता है।

यह बात करके देखने योग्य है। वेदके वचन अपने जीवनमें इस तरह ढालनेका यस्न करना चाहिये। वेदका धर्म जीवित है यह समझनेका यह उपाय है। ईश्वर विश्वका शासक है, जो शासक होता है वह राजा ही होता है, ईश्वर शासक है और निर्दोप शासक है। जतः वह हमारे शासकोंके लिये आदर्श है। इस दिश्से ईश्वरके गुण हमारे शासकर्से देखने योग्य हैं। वे इस तरह देखें जा सकते हैं—

शासकका वर्णन

वेद्रसें जो वर्णन है उन मंत्रों सें शासक, राजा, अधिकारीका वर्णन करनेवाले सुभाषित ये हैं—
स्वास्त्वा राजन् प्रदिशो ह्रयन्तु। अ. ३।४।१
हे राजन् ! सब दिशा उपदिशा ( ओं से रहनेवाले प्रजाजन ) तुरहें ( अपने रक्षणके लिये ) बुलावें।
तास्त्वा संविद्याना ह्रयन्तु। अ. ३।४।७
वे सब प्रजाएं मिलकर एकमतसे तुझे बुलावें।
त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः
पञ्च देवीः। अ. ३।४।२
तुझे ये प्रजायं, तुझे ये पांच दिशाओं से रहनेवाली दिन्य

प्रजाएँ राज्यरक्षणके लिये स्वीकार करें।
आ त्वा गनराष्ट्रं। ल. ३१४।३
हे राजन् ! तेरे पास राष्ट्र लागया है।
स्जातानां श्रेष्ठध आ घेह्येनम्। ल. ११९१३
लपनी जातियोंसे उच्च स्थानपर इसको रखो।
वर्ष्यन् राष्ट्रस्य ककुदि अयस्व, ततो न उम्रा
विभजा वस्त्रीन । ल. ३१४।२; ४
राष्ट्रके उच्च स्थानमें रहकर, शीर वहांसे सबके लिये
धनींका विभाग कर दो।

धनाका विभाग कर दा। प्राङ् विद्यांपतिरेकराट त्वं विराज । आ. ३१४१९ प्रजानोंका मुख्य स्वामी एक राजा होकर, तुं विराज-मान् हो।

स्वस्तिदा विञापतिर्वृत्रहा विमुघो वशी। छ. १।२१।१

प्रजापालक कल्याण करनेवाला, शत्रुनाशक श्रीर घात-कोंको वश करनेवाला हो।

ब्रह्मणस्पते ऽभि राष्ट्राय वर्धय । आ. १।२९।३ हे ज्ञानी पुरुष ! राष्ट्रके हित करनेके लिये बहाओ । ये राजानो राजकृतः सूता ब्रामण्यश्च ये । उपस्तीन् पर्णमह्यं त्वं सर्वान् कृण्वभितो जनान् । आ. ३।५।७

जो राजा और राजाओं को करनेवाले, सूत तथा ग्राम-नेता हैं हे पर्णमणे! डन सबको मेरे समीप उपस्थित कर (उनकी सहायता मुझे प्राप्त हो ऐसा कर।)

अहं जञ्जुद्दोऽसान्यसपत्नः सपत्नहा। म. ११२९।५ में शत्रुका नाश करनेवाला, शत्रुमोंका वध करनेवाला तथा शत्रुरहित होऊं।

अहं राष्ट्रस्याभीवर्गे निजो भूयासमुत्तमः। स. ३।५।

में राष्ट्रके श्रास पुरुषोंमें उत्तम निज बनकर रहूं।
अधा मनो वसुदेयाय कुणुष्व। श्र. ३।४।४
श्रपना मन धनदानके लिये शतुकूल बनाओ ।
क्षित्रेणाग्ने स्वेन संरभस्व। श्र. २।६।४
हे श्रेग्ने! श्रपने क्षात्रतेजसे उत्साहित हो ।
अति निहो, अति सृघो, अत्यिचित्तीः, अतिद्विषः ।
श्र. २।६।४

मारपीट करनेकी वृत्तिसे दूर रह, हिंसकोंसे दूर रह, पापीवृत्तीसे दूर हो, द्वेप करनेवाळोंसे दूर रहो। तेन सहस्रकाण्डेन परि णः पाहि विश्वतः। अ. २१७।३

उस सहस्र काण्डवालेसे सब ओरसे हमारा रक्षण कर। शासारमेतु जापथः। म. २।०।५ शाप देनेवालेके पास ही उसका शाप चला जावे। संशितं म इदं ब्रह्म संशितं वीर्यं वलम्। संशितं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुर्येषामस्मि पुरोहितः। म. ३।१९।१

मेरा यह ज्ञान तेजस्वी है, मेरा वीर्य और बल तेजस्वी है। जिनका में विजयी पुरोद्दित हूं उनका तेजस्वी और क्षीण न दोनेवाला क्षात्रतेज बढता रहे।

क्षिणामि ब्रह्मणाऽमित्रानुत्त्रयामि स्वानहम् । अ. ३।१९।३

में ज्ञानसे शत्रुओं का नाश करता हूं और अपने छोगों को में उन्नत करता हूं।

एषां क्षत्रमजरमस्तु जिष्ण्वेषां चित्तं विश्वेऽ-वन्तु देवाः। अ. ३।१९।५

हनका क्षात्रतेज अक्षय हो। हनका विजयी चित्त सब देव सुरक्षित रखे। जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु बहुं वार्ले प्रति पद्यास उग्नः। अ. ३।४।३

खियां भौर पुत्र उत्तम मनवाळे हों । भौर उप्रवीर बन-कर बहुत करभारको देखें ।

पथ्या रेवतीर्वेहुधा विरूपाः सर्वाः संगत्य वरीयस्ते अक्रन । म. ३१४७

सन्मार्गसे चळनेवाळी अनेक प्रकारकी रंगरूपवाळी

प्रजायें मिळकर तुम्हें श्रेष्ठ स्थानपर स्थापित करती हैं। बळी बळेन प्रमृणन् तसपत्नान् । अ. ३१५११ यह बकवान् बीर अपने बळसे शत्रुशोंका नाश करता है। ये धीवाने। रथकाराः कर्मारा ये मनीविणः। उपस्तीन् पर्ण महांत्वं सर्वान् कृण्वभितो जनान्॥ अ. ३१५१६

जो बुद्धिमान् है, जो रथकार है, जो कर्म करनेवाले छुदार हैं, और विद्वान् हैं। हे पर्णमणे ! तू उन सब जनोंको मेरे समीप उपस्थित कर (बुद्धिमानोंकी सदायता मुझे प्राप्त हो ऐसा कर।)

सजातानां मध्यमेष्ठा राज्ञामग्ने विह्व्यो दीदिहीह।

थ, रादाध

सजातीयोंमें मध्यम स्थानमें बैठनेवाला हो, श्रीर राजाश्रों, राजपुरुषोंके द्वारा बुलाने योग्य होकर, यहां प्रकाशित होता रहा

शास इत्था महाँ अस्यामित्रसादो अस्तृतः।
न यस्य इन्यते सखा न जीयते कदाचन ॥

थ. ११२०१४

षात्रुओं का नाश करनेवाला, अपराभृत ऐसा यह महान् शासक है, जिसका मित्र मारा नहीं जाता और जिसका मित्र कभी पराभृत नहीं होता।

उपोहश्च समूदश्च क्षतारो ते प्रजापते। ताविद्वा वहतां स्फाति वहुं भूमानमक्षितम्॥

हे प्रजापालक ! पास लाना और समूह करना ये दोनों कार्य त् कर, वे कार्य यहां वृद्धिको लावें और बहुत अक्षय भरपुरताको प्राप्त हों।

यत्ते तपः०, हरः०, आर्चि०, शोचिः०, तेजः। तेन तं प्रतितप योऽसान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः। श. २।१९-२३।१-५ जो तेरी तापशक्ति, हरणशक्ति, तेजःशक्ति, प्रकाशशक्ति-शौर तेजनशक्ति है, उससे उनको कष्ट दे जो हमसबको कष्ट देता है और जिसका हमसब द्वेष करते हैं।

अभूर्यप्रीनामभिराक्तिपावा उ। भ. २।१६।६ विनाशसे मनुष्योंका रक्षण करनेवाला हो। विश्वंभर विश्वेन मा भरसा पाहि।

ल. २।१६।५

हे विश्वके भरण कर्ता! संपूर्णपोषण क्राक्तिसे मेरा रक्षण कर।

यद् राजानो विभजनत इष्टापूर्तस्य षोज्ञशं यमस्यामी सभासदः । अ. ३।२९।१

जिस तरह नियमसे चलनेवाले राजाके सभाके वे सभा-सद इष्ट कौर पूर्तका सोलहवां आग पृथक् कर रूपसे रखते हैं।

यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपद्यन् जनानाम् । ध. ११६३।२ जिनका राजा वरुण कोगोंके सत्य वा असत्य धाचरण देखता हुआ जाता है।

ये ऐसे संत्रभाग इस विषयमें विचार करने योग्य हैं। इनमें भौर छोटे ध्यानमें सदा रखने योग्य सुभाषित ये हैं। त्वां विद्यो चुणतां राज्याय— सब प्रजा राज्यके

लिये तुझे शासक करके स्वीकार करें।

वर्ष्मन् राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्य — राष्ट्रके श्रेष्ठ स्थान पर रह।

विशां पतिरेकराट् त्वं विराज — प्रजापाङक एक राजा दोकर तू सुशोभित हो।

स्वस्तिदा विशापिति — यह प्रजापालक कल्याण करनेवाला हो।

आभि राष्ट्राय वर्धय— राष्ट्रके हित करनेके लिये यरन

त्वं सर्वान् रुण्वभितो जनान्— तू सब जनोंको अपने चारों ओर इक्टा कर।

अदं शत्रुहोऽसानि — में शत्रुका नाश करनेवाला होऊंगा।

अहं राष्ट्रस्याभीवर्गी निजो भूयासं -- मैं राष्ट्रके उत्तम पुरुषोमें निज होकर रहुंगा। अति द्विषः -- द्वेष करनेवालोंको दूर करता हं। अति व्यिघः — हिंसकोंको दूर करता हूं। परि णः पाहि विश्वतः — चारों ओरसे हमारी रक्षा कर।

संशितं वीर्यं बलम्— इमारा वीर्यं और बल तीक्ष्ण हो।

संशितं क्षत्रमजरमस्तु — क्षात्रवल तीक्ष्ण होकर क्षीण न हो।

क्षिणामि ब्रह्मणाऽमित्रान्— शत्रुकोंको झानसे शीण करता हूं।

उन्नय।मि स्वानहम् — स्वकीयोंकी उन्नति करता हूं। क्षत्रमजरमस्तु — क्षात्रतेज क्षीण न हो।

क्षत्रमजरमस्तु — क्षात्रतज काण न घा । जिब्ण्वेषां चित्तम् -- इनका चित्त विजयो हो ।

जायाः पुत्राः सुमनसो अवन्तु-- स्त्री, पुत्र उत्तम मनवाले हों।

वर्ला बलेन प्रमृणन् सपत्नान्- बलवान् बलसे बात्रुशोंको मारे।

सजातानां मध्यमेष्ठाः -- स्वजातीयोंके मध्यमें बैठने

शास इत्था महाँ असि — त् शासक ऐसा महान् है। अमित्रसादो अस्तृतः — शत्रुको पराभूत करनेवाला श्रीर स्वयं अपराजित हो।

न यस्य हन्यते सखा— जिसका भित्र मारा नहीं

उपोद्दश्च समूदश्च— पास लाना झार समूद करना (ये दो कार्य करने योग्य हैं।)

इस प्रकार इन सुभाषितों में मननीय वचन हैं। ये वारं-वार डच्चारित करनेसे बडा आनंद प्राप्त हो सकता है। 'स्विस्तिदा विद्यांपितिः' यह वचन वारंवार उच्चारनेसे राजां के कर्तव्य ध्यानमें आ सकते हैं और परमेश्वरके गुण भी मनमें स्थिर होते हैं। परमेश्वर' स्वस्ति-दा' है अर्थात् कल्याण करनेवाला है। सबका कल्याण वह करता है। जो परमेश्वरका गुण है वही गुण राजामें तथा साधारण प्रजाजनमें भी देखना चाहिये। अर्थात् हरएक मनुष्य 'स्वस्ति-दा' कल्याण करनेवाला हो, राज्यका अधिकारी कल्याण करनेवाला हो, राजा भी प्रजाका कल्याण करनेवाला हो। परमेश्वर तो सबका कल्याण करनेवाला है ही।

'राष्ट्राय वर्धय' राष्ट्रका वर्धन कर। राष्ट्रकी उन्निति कर। राष्ट्रका अभ्युदय हो ऐसा कर। 'अहं श्रानुहो असा-नि 'में क्षत्रुको मारूंगा। शत्रुको दूर करना हरएकका कर्तडय है। शत्रु तो ब्यक्तिके, समाजके, धर्मके तथा राष्ट्रके अनेक प्रकारके होते हैं। उन सब शत्रुओं को दूर करना योग्य है।

'जिष्णवेषां चित्तं' सब मनुष्योंका चित्त जयशाली हो, विजयी हो। कभी चित्त निरुखाही न हो। 'न यस्य हन्यते सखा' जिसका भित्र मारा नहीं जाता ऐसा परमे-श्वर है। राजा भी ऐसा हो, और मनुष्य भी ऐसा हो।

इस प्रकार इन सुभाषितोंका भजन, मनन तथा अपने जीवनमें ढालनेका यरन करना चाहिये। ईश्वर, विश्वशासक है और राजाके गुणधर्म इनमें प्रकट हुए हैं। शासन हुआ तो वहां बुराइयोंसे, शत्रुओंसे युद्ध करना ही पडता है। इस कारण अब युद्धके विषयके सुभाषितं देखिये—

युद्ध

दुष्टीका शमन करनेके लिये जागृत रहकर युद्ध करना चाहिये, इस विषयके ये सुमापित हैं.— स्वे गये जागृह्यप्रयुच्छन्। छ. शृहाइ छपने घरमें प्रमाद न करता हुआ जामत रह। प्रेता, जयता, नर उग्रा वः सन्तु बाहवः। छ. इ।१९।६

दे वीरो ! झागे बढो, विजय कमाझो, झापके बाहू शौर्य करनेवाले हों।

तेऽधराञ्चः प्र प्रवतां छिन्ना नौरिव बन्धनात्। स. ३।६।५

जैसी नौका बंधनसे छूटनेपर बहु जाती है, उस तरह वे शत्रु अधोमार्गसे नोचेकी झोर चळे जांग।

अमी ये विवता स्थन तान्वः सं नमयामसि । अ. ३।८।५

जो ये विरुद्ध कर्म करनेवाले हैं उनको में एक विचार-वाले करता हुं।

नइयेतेतः सदान्यः । अ. २।१४।६ यहांसे दानवबृत्तियां विनष्ट हों । चित्वमसे आरात्याः । अ. ३।६१।१ हे असे ! त् शत्रुसे दूर रहता है । शत्रु तुमारे पास नहीं शासकता । योऽसान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः। श. ३।२७।१-६

जो एक इम सबका द्वेप करता है और जिस अकेलंका इम सब द्वेप करते हैं असको हे प्रभो ! तुम्हारे जबडेमें देते हैं।

समहमेषां राष्ट्रं स्यामि समोजो वीर्यं वलम् । चुश्चामि रात्रृणां बाहृननेन हविषाऽहम् ॥

ध्य. ३।१९।२

इनका राष्ट्र बल, वीर्य और सामर्थ्य में तेजस्वी बनाता हूं। इस इवनसे में शत्रुओं के बाहुओं को काटता हूं। तीक्ष्णीयांदाः परशोरग्नेस्तीक्ष्णतरा उत। इन्द्रस्य वज्रात्तीक्ष्णीयांसो येषांमस्मि पुरोहितः॥

थ. ३।१९।४ जिनका में पुरोहित हूँ, उनके शस्त्र अस्त्र फरशीसे तीक्ष्ण, अपिसे तीक्ष्ण और इन्द्रके बच्चसे भी तीखे बनाता हूं।

उद्धर्षन्तां मघवन् वाजिनान्युद्वीराणां जयतामेतु घोषः। भ. ३।१९।६

हे इन्द्र ! उनके बल उत्तेजित हों। विजयी वीरोंका घोष जपर उठें।

तीक्ष्णेषचोऽचलधन्वचो हतोत्रायुघा अवलानु-त्रवाहवः। म. ३।१९।७

हे तीक्ष्ण बाणवालो ! उम्र कायुधोंवाको ! उम्र बाहु-वाले वीरों । निर्वेक धनुष्यवाले निर्वेक वीरोंको मारो ।

एवा तान् सर्वान् निर्भीग्धि यानहं द्वेष्मि ये च माम्। म. ३।६।३

इस तरह सब शत्रुओंका नाश कर. जिनका में हेप करता हूं और जो मेरा हेप करते हैं।

प्रते वज्रः प्रमृणन्नेतु रात्रृन् । अ. १।१।१ तेरा वज्र शत्रुकोंको काटता हुआ आगे बढे । इन्द्र सेनां मोहयामित्राणाम् । अ. १।१।५ हे इन्द्र ! शत्रुकोंकी सेनाको मोहित कर । इन्द्र चित्तानि मोहयन्नविङ्गकृत्या चर । अग्नेर्वातस्य धाज्या तान् विष्चो विनाशय ॥

क्ष. ३।२।३ हे इन्द्र! शत्रुके चित्तोंको मोहित करके शुभ संकल्पके साथ हमारे पास आ। और अग्नि और वायुके वेगसे शत्रुको चारों जोरसे विनष्ट कर। स चित्तानि मोहयतु परेषां निर्हस्तांश्च कृणवः जातवेदाः । अ. ३।२।१

वह हमारा वीर शत्रुके चित्तको मोहित करे थार छनको हस्तद्दीन जैसे करे। मोहित होने कारण कर्तव्य अकर्तव्यका विचार करनेकी शक्ति शत्रुमें न रहे ऐसा करे।

अमीवां चित्तानि प्रतिमोहयन्ती गृणानाङ्गान्यप्वे परेहि । झ. ३।२।५

हे व्याधी! तू इनके चित्तोंको मोहित करके, इनके भवपयोंको जकड कर दूरतक चली जा।

स सेनां मोहयतु परेषां निर्हस्तांश्च दृणवज्जातः वेदाः। अ. ३१९१३

वह बीर शत्रुओं की सेनाकी मोहित करे और उनकी हस्तरहित करे।

अयमग्निरमूमुहद्यानि चित्तानि वो हृदि। वि वो धमत्वोकसः प्र वो धमतु सर्वतः।

अ. ३।२।२

शतुके हृदयके विचारोंको यह अप्रणी मोहित करे। शतुको घरसे बाहर निकाल देवे और शतुको सब ओरसे हटा देवे ।

अग्निर्नो दूतः प्रत्येतु विद्वान् प्रतिद्दन्नभिशस्तिः मरातिम्। अ. ३।२।९

हमारा तेजस्वी तथा विद्वान् दृत घातपात करनेवाली शत्रुसेनाको जलाता हुला चले।

अभि प्रेहि, निर्देह हृत्सु शोकैप्रीह्याभित्रांस्त-मसा विध्य शत्रृन्। म. ३।२।५

क्षामे बढ, हृदयोंको शोकसे जला दो, जक्दनेवाक रोगसे, तथा मूर्छिस शत्रुओंको वींघ लो।

यूयमुत्रा मरुत ईंहरो स्थाभि प्रेत मृणत सहध्वं।

६ मरनेतक लडनेवाले वीरो ! तुम ऐसे उप्र वीर हो, इसिकिये आगे बढ़ो, काटो और जीत लो।

श्चातृ व्यक्षयणमसि भ्रातृत्यक्षयणं मे दाः। सपत्नक्षयणमसि समत्नक्षयणं मे दाः। अरायक्षयणमसि अरायक्षयणं मे दाः। पिशाचक्षयणमसि पिशाचक्षयणं मे दाः। सदान्वक्षयणमसि सदान्वक्षयणं मे दाः।

W. 219617-4

वैरियों, सपरनों, निर्धनताओं, मांस भक्षकों तथा आसुरी वृत्तियोंको नाशका सामर्थ्य तुझमें है, यह सामर्थ्य सुझे दो। भूतपतिनिरंजतु, इन्द्रश्चेतः सदान्याः। गृहस्य तुम्न आसीनास्ता इन्द्रो वन्नेणाधि तिम्रत।

गृहस्य वुद्म आसीनास्ता इन्द्रो वज्रेणाधि तिष्ठतु ध. २१९४४

भूतपित राजा राक्षसी वृत्तियोंको यहांसे दूर करे। घरकी जडसें जो बुराहयां हों उनको इन्द्र वज्रसे दूर हटा देवे।

विष्ठचेतु द्वन्तती पिनाकमित्र विश्वती। विष्वक् पुनर्शुवा मनः। अ. ११२७।२ धनुष्य धारण करती हुई, काटती हुई धीरसेना चले जो बात्रुसेनाका मनः विचलित करे।

आरे अस्मा यमस्यथ । अ. १।२६।१ किसीने मारा पत्थर हमसे दूर हो । अधमं गमया तमो यो अस्माँ अभिदासति । अ. १।२१।२

जो हमें दास करना चाहता है उसको हीन अंधकारमें पहुंचा दो।

अपेन्द्र द्विपतो मनोऽप जिज्यासतो वधम्।

दे प्रभो ! दे बीर ! द्वेषीका सन बदल दे और इमारे माश करनेवालेके शस्त्रको दूर कर।

इदं विष्कंघं सहते इदं वाघते अत्रिणः। अनेन विश्वा ससहे या जातानि पिशाच्याः॥ अ. १।१६।३

यद्द सीसा दुष्टका पराभव करता है, यह शत्रुकी बाधा करता है, पिशाचोंकी सब जातियां इससे पराभूत होती हैं। (सीसा-सीसेकी गोली शत्रुका नाश करती है।

आराच्छरव्याऽस्मद्विष्चीरिन्द्र पातय । अ. १।१९।१

हे इन्द्र ! चारों ओर फैलनेवाले बाण हमसे दूर जाकर गिरे।

यो नः स्त्रो यो अरणः सजात उत निष्ठयो यो अस्मानभिदासति । रुद्रः शरव्ययैतान् ममामित्रान् विविध्यतु । अ. ११९९३ जो अपना, जो परकीय, जो सजातिय, अथवा जो हीन जातीका हमको दास करना चाहता है, हमें दुःख देता है, ऐसे भेरे शत्रुओं को रुद्र अपने वाणोंसे वींचे।

मा नो विद्विभिमा, मो अदास्तिः। छ. १।२०।१ पराभव दमारे पास न जावे, जबबास्तता द्वमारे समीप न जावे।

इतश्च यद्मुतश्च यद्वधं वरुण यायय । अ. १.२०।३

द्देवठण । यहांसे और वहांसे जो शस्त्र हैं **उनको** दूरकर।

सीसं म इन्द्रः प्रायच्छत्तदंग यातु-चातनम् । ष. १।१६,२

'सीसेकी गोली मुझे इन्द्रने दी, वह यातना देनेवाले दुर्धोको दूर करती है।

विलयन्तु यातुधाना अत्त्रिणों ये किमीदिनः। अ. १।७।३

जो यातना देनेवाले, सर्व भक्षक, घातक हैं वे विकाप करें। (दूसरोंको यातना देना, सब कुछ खा जाना, और सदा क्या खाऊं ऐसा बोलना विलाप करानेवाला है।

त्वमसे यातुधानानुपवद्धां इहावह । अ. ११७१७ हे असे ! त्यातना देनेवालींको बांधकर यहां ला । यातुधानस्य प्रजां जिहि नयस्य च । अ. ११८१३ यातना देनेवाले समुकी प्रजाका पराभव कर और उसकी ले चल ।

एवा मे शत्रोर्मूधीनं विष्विग्निन्धि सहस्र च । अ. ३।६।६

इस तरह मेरे शतुके सिर तोड दो और उसको जीत को। स हन्तु शत्रून् मामकान् यानहं द्वेष्मि ये च माम्। अ. ३।६।१; ३, ५

बह मेरे शतुओं का नाश करे, जिनका में देव करता हूं और जो मेरा देव करते हैं।

अभित्रसेनां मघवन्नसाञ्छत्र्यतीमाभे । . युवं तानिन्द्र तृत्रहत्नशिश्च दहतं प्रति ॥

म. ३।१।३

हे इन्द्र! शतुबत् आचाण करनेवाली शतुसेनाको इन्द्र और अग्नि तुभ दोनों मिळकर जला दो । इन्द्रः सेनां मोहयतु, मरुतो झल्वोजसा। चक्षंष्यभ्रिरा दत्तां पुनरेतु पराजिता। भ. ३।१।६ इन्द्र (सेनापति) शत्रुसेनाको मोहित करें। मरुत् (सैनिक) वेगसे हमला करें। अग्नि उनकी आंखें छेवें। इस तरह पराभूत होकर शत्रुसेना पीछे हटे।

विष्वक् सत्यं कृणुहि चित्तमेपाम् । श. ३।१।४
सय रीतिसे इन शत्रुओंका चित्त चारों श्रीरसे व्यम्नकरो ।
अजेपं सर्वानाजीन् वः । अ. २।१४।६
सब युद्दोंमें मैने विजय प्राप्त किया है ।
अहा अराति, अविदः स्योनं, अप्यभूः भद्रे
सुकृतस्य लोके ॥ श. २।१०।७
कृपणताको तुमने छोडा है। सुखको प्राप्त किया है,

कल्याणकारी पुण्यलोकमें तूं शाया है। अरातीनों मा तारीन्मा नस्तारिषुरिभमातयः।

भ. २।७।४

अनुदार राजु इमारे आगे न बढें। जो दुष्ट हैं वे आगे न बढें।

चक्षुर्मन्त्रस्य दुर्हादः पृष्टीरपि श्रृणीमसि । अ. २।०।५

दुष्ट मनुष्यके भांत और पीठ हम तोड देते हैं।
मा ते रिपन्नुपस त्तारः। भ. २।६।२
तेरे भनुयायी विनष्ट न हों।
देवैद्त्तेन मणिना जङ्गिडेन मयोभुवा।
विष्कंधं सर्वा रक्षांसि व्यायामे सहामहे।

ध. राधाध

देवोंने दिये, सुखदायक जंगिड मणिसे, शोषक रोगको तथा सब रोगकृमियोंको इम दबा सकते हैं। प्रवहा, याद्वि शूर हरिश्याम्। अ. २।५।१

कारे बढ, दो घोडोंको जोतकर चलो। इन्द्रस्तुराषाण्मित्रो वृत्रं यो जघान यतीर्न।

स. २।५।३

यत्न करनेवालोंके समान, त्वरासे हमला करनेवाला इन्द्र घेरनेवाले शत्रुको मारता रहा। प्रतिदह यातुधानान् प्रति देव किमीदिनः। सं दह यातुधान्यः। अ. ११२८१२ यातना देनेवालोंको जला दो। सदा भूखोंको जला दो। यातना देनेवाली स्वियोंको भी जला दो। अभीवर्तां अभिभवः सपत्नक्षयणो मणिः। राष्ट्रायमहां वंध्यतां सपत्नेभ्यः पराभुवे॥

णभीवर्तमणि शत्रुका परायव करनेवाला और दुष्टोंको दूर करनेवाला है, राष्ट्रहितके लिये तथा शत्रुकोंको पराभूत करनेके लिये वह सणि मेरे शरीरपर बांधा।

मेमं प्रापत्पौरुषेयो वधा यः। अ. १।३०।१ जो मनुष्यनाशक शस्त्र है वह इसके पास न आवे। (अर्थात् यह न मरे)

असमृद्धा अघायव । ब. १।२७।२ पापी लोग समृद्ध न हों । आरेरेसावसादस्तु हेतिः । ब. १।२६।१ शख हमसे दूर रहे ।

मा नो विदन् विव्याधिनो मो अभिव्याधिनो विदन्। ण. १।१९।१

विशेष वेधनेवाले शत्रु इमें न प्राप्त करें । चारों जोरसे वेधनेवाले शत्रु इमारे पास न जावे।

यो अद्य सेन्यो वधोऽघायूनामुदीरते । युवं तं मिन्नावरुणा असाद्यावयतं परि ॥

ध. १।२०|२

जो आज सेनाके शुर पुरुषोंका वध पापी शत्रुओंसे हो रहा है, हे भित्र वरुण ! तुम उसकी हमसे दूर कर ।

वि न इन्द्र मुधो जिह्न, नीचा यच्छ पृतन्यतः।
आ. ११२११२

हे शत्रुन।शक वीर ! हमारे शत्रुओं को सार, सैन्य हम-पर भेजनेवालोंकी हीन स्थितिमें पहुंचाली।

वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन् अमित्रस्याभिदासतः।

हे शत्रुनाशक बीर! हमारे घात करनेवाले शत्रुके उत्सा-हका नाश कर।

वरीयो यावया वधम्। छ. ११२११४ शत्रुके शस्त्रको हमारेसे दूर कर। दैवीमेनुष्येषवो ममामित्रान् वि विध्यत।

मनुष्योंसे फॅके गये दिव्य बाण, मेरे शत्रुओं की वींचे।

यातुधानान् चि लापय । ज. १।०।६ यातना देनेवालोंको रुलाओ । नीचैः पद्यन्तामधरे भवन्तु ये नः सुरिं मघवानं पृतन्यान् । ज. ३।१९।३ जो शत्रु हमारे धनवान् जौर विद्वान् पर सैन्य भेजते हैं वे नीचे गिरे जौर अवनत हों प्षामहमायुधा संस्य।स्येपां राष्ट्रं सुवोरं वर्धयामि।

स्वामहमायुधा सस्याभ्यताराष्ट्र खुपार पथ्यतमा अ. ३।१९।५ इनके बायुध में तीक्ष्ण करता हूं तथा इनका राष्ट्र उत्तम

वीरोंसे युक्त करके उन्नत करता हूं।

प्रथाशोषा उल्लख्यः केतमन्त उदीरताम ।

पृथाघोषा उल्लयः केतुमन्त उदीरताम् । अ. ३।१९।६

झंडे लेकर इमला करनेवाले वीरोंकं घोष प्रथक्-पृथक् जपर बठें।

अवसृष्टा परा पत वारब्ये ब्रह्मसंशिते।
जयामित्रान् प्र प्रद्यस्त्र, जह्येषां वरं वरं,
मामीषां मोचि कश्चन। अ. ३१९८८
हे जानसे तेजस्वी बने शख! त् छोडा जानेपर दूर जा,
शत्रुओंको जीत हो, आगे वह, शत्रुके वीरोंमेंसे श्रेष्ठ-श्रेष्ठ
वीरोंको मार डाल, इनमेंसे किसीको न होड ।
असी या सेना मरुतः परेपामस्मानत्यश्योजसा
स्पर्धमाना। तां विष्यत तमसापत्रतेन यथैषामन्यो अन्यं न जानात्। अ. ३१२६
हे मरुते। यह जो शत्रुकी सेना वेगसे स्पर्ध करती
हुई हमारे उपर आरही है, उसको अपत्रत तमसाखसे
वींधो जिससे उनमेंसे एक दूपरेको न जान सके।

उग्रस्य मन्योरुदिमं नयामि। आ. १।१०।१ उम्र क्रोधसे इसको उत्पर में लेजाता हूं। सपत्ना अस्मद्धरे भवन्तु। आ. १।९।२;४ शत्रु इससे नीचे रहें। शत्रुका अधःपात हो। जिह्न प्पां शततर्हम्। आ. १।८।४ इन दुष्टोंका सेंकडों कष्ट देनेका साधन दूर कर, शत्रुको पराजित कर।

एषामिन्द्रो बज्जेणापि शीर्षाणि बृश्चतु । अ. ११७१७

इन्द्र बज्रसे इन दुष्टोंके सिर काट दे। ब्रवीतु सर्वी यातुमानयमसीत्येत्य। अ. १।७।४ 'सब यातना देनेवाले आकर बोलंकी इम यहां हैं।' दस्योः हन्ता चभूचिथा आ. १।७।१ तू दस्युका विनाशक है। (दस्युका विनाश करना योग्य है)

वि रक्षो विमुधो जाहि विवृत्रस्य हुन् रुच । अ. १।२१।३

राक्षसो, शत्रुओं को पराभूत कर। घेरनेवाछे अत्रुके जबहेतोड।

यः सपत्नो योऽसपत्नो यश्च द्विपन् छपति नः। देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्मवर्मं ममान्तरम्। अ. १।१९।९

जो सपरन और जो असपरन हैं, पर जो शाप देकर हमें द्वेष करके कष्ट पहुंचाता है, सब देव उसका नाश करें। मेरा आन्तरिक कवच ब्रह्मज्ञान है।

ज्ञानरूप कबच जो पहनता है, उसका उत्तम रक्षण होता है।

मा नो विदद् वृजिना द्वेष्या था। म. १।२०।१ जो द्वेष करनेवाले कुटिल हैं वे हमारे पास न आवे। विष्वञ्चो असात् छरवः पतन्तु ये अस्ता ये चास्याः। मथ. १।१९।२

जो फेंके गये हैं, बौर जो फेंके जानेवाले हैं वे बाण चारों ओर इससे दूर जाकर गिरें।

यत्त आत्मित तन्वां घोरमस्ति। यद्वा केशेषु प्रतिचक्षणे वा। तत्सर्वं वाचाप हन्मा वयं। मः १।१८.३

जो इसके शरीरमें, बुद्धिमें, केशोंमें, देखनेमें बुरा है, उस सबको इम वाणीकी प्रेरणासे दूर करते हैं। (वाणीसे सूचना देकर उस दोषको दूर करते हैं।)

दहन्नप द्वयाविनः यातुधानान् किमीदिनः। अ. १।२८।१

दुमुखों, यातना देनेवालों श्रीर शव क्या खाऊं ऐसे बोलनेवाले दुष्टोंको श्रीमें जला देता है।

प्रेतं — आगे बढो।
प्रस्पुरतं — पुरती करो।
पृणतः गृहान् वहतं — संतोष देनेवालींवे घर जाओ।
आ. १।२७।४

अभिवृत्य सपत्नान् अभि यो नो अरातयः। अभि पृतन्यन्तं तिष्ठाभि यो नो दुरस्यति॥

छ. भारदार

शत्रुओं को पराभूत करके, हमारे अंदर जो कंजूप हैं उनको दूर करके, सेनासे जो चढाई करता है और जो हमसे दुष्टताका व्यवहार करता है, उन सबके। पराभूत करो।

विश्वा हारो दुरिता तर । आ. २/६/५ सब पापवृत्तियोंको, पापियोंको तूर कर । स्वयुग्भिर्मत्स्वेह महे रणाय । आ. २/५/१४ अपनी योजनाओंसे त्यहां आनन्दित होकर रह और बडे युद्धके लिये तैयार रह ।

ससहे शत्रुन्। अ. २।५।३ शत्रुका पराभव करता हूं।

प्रति तमभि चर योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः।

छा. २।११।३ उसपर चढाई कर जो अदेला इस सबका द्वेष करता है। और जिसका इस सब देव करते हैं।

वृश्चामि तं कुलिशेन वृक्षं यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति। म. २।१२।३

जो हमारे इस मनको विगाउता है, उसकी कुठारसे वृक्ष काटनेके समान काटता हूं।

सपत्नहाग्ने अभिमातिजिद् भव । ज. २।६।३ हे जग्ने ! सापरनेका विनाशक हो तथा वैरियोंको जीतने-बाला हो ।

अग्नेर्वातस्य धाज्या तान् विष्चो वि नाशय।

म इ।१।५

अभि और वायुके वेगसे जैसा नाश होता है वैसा नाश शत्रुओंका चारों ओरसे करें।

जिह प्रतीचो अनूचः पराचः। ब. २।१।४ सन्युख रहे, पीछेसे बानैवाले बौर भागनेवाले शतुको विनष्ट करो।

अमीमृणन् वसवी नाथिता इमे, अग्निर्ह्योपां दूतः प्रेत्येतु विद्वान् । अ. ३।१।२

ये बढ़वान् बन्नानेवाले बीर काटते रहे हैं, इनका विद्वान् बाग्नि समान तेजस्वी दूत चढाई करता हुबा आगे बढ़े। अग्निनं: शशून् प्रत्येतु विद्वान् प्रतिदहन्नभिश-स्तिमरातिम्। ब. ३।१।१ विद्वान् तेजस्वी वीर घातपात करनेवाळे शत्रुकी जलाता हुआ हमारे शत्रुओंपर हमला करे।

इन स्कियों में विशेष महत्त्व रखनेवाली ये हैं— स्वे गये जागृहि — अपने घरमें जामत रह। अपने राष्ट्रमें जामत रह।

उत्रा वः सन्तु वाहवः — बापके वाहु उम्र हो। प्रेत — शत्रुपर हमला कर।

जयत- विजयी हो।

नश्येतः खदान्वः — दानवींका यहां नाश हो। समहमेषां राष्ट्रं स्यामि — इनका राष्ट्रमें तेजस्वी बनाता हो।

वृध्वामि रात्रूणां बाह्नन्— शत्रुकोंके बाहुकोंको काटता हूं।

उद्धर्षन्तां वाजिनानि - इनके बल उत्तेजित हो। तीक्ष्णेषचोऽबलधन्वनो हत -- तुम्हारे तीखे वाणीसे निर्वेल शखवाले शत्रुको मारो।

एवा तान् सर्वान् निर्भिष्यि = इस तरह उन सब शतुओंका नाश कर।

सेनां मोहयामित्राणां — शत्रुकी सेनाको मोहित कर। तान् विप्चो विनाशय — शत्रुको चारौँ कोरसे विनष्ट कर।

स चित्तानि मोहयतु परेषां — वह शतुओं के चित्त मोहित करे।

स सेनां मोहयतु परेषां -- वह शत्रुकी सेवाको मोहित करे।

अभि प्रेहि, निर्देह — आगे बढ, शत्रुको जला दो। अभि प्रेत, मृणत, सहध्वं — हमका करो, काटो और जीतको।

भूतपतिर्निरजतु — भूतोंका पित हुर्वृत्तियोंको दूर करे। विष्च्येतु कुन्तती — काटती हुई सेना आगे बढे। आरे अदमा — परथर हमसे दूर रहे।

अपेन्द्र द्विषतो मनः -हे इन्द्र ! शतुका मन बदल दे। मा नो विदद्भिभा — पराभव हमारे पास न बावे। विलयन्तु यातुधानाः — बावना देनेवाले शतु रोते

यातुधानस्य प्रजां जहि — यातना देनेवाळी प्रजाका पराजय कर । स हन्तु राजून् मामकान्— वह मेरे शत्रुजीका वध करे।

अजैषं सर्वानाजीन् — सब युद्धों में विजय प्राप्त करता हूं।

अहा अराति— कृपणताको छोडो । अविदः स्योनं— सुखमार्गको जानो ।

अभूः भद्रे सुकृतस्य लोके— कल्याणकारी पुण्य • लोकमें रहो।

अरातीनों मा तारीत्— कंजूप हमारे पास न बढें। मा नस्तारिषुरभिमातयः— शत्रु हमारे नागे न बढें। प्रवह— नागे वढ ।

यादि शूर- दे वीर ! जागे न्द ।

प्रतिदह यातुधानान् — यातना देनेवालोंको जला दो। सेमं प्रापत्पौरुषेयो वधो यः — मनुष्यनाशक शख सेरे अपर न पडे।

असमृद्धा आञ्चायवः — पापी समृद्ध न हों। मा नो विद्न विव्याधिनः — वेध करनेवाले शत्रु हमें न जानें।

मो अभिज्याधिनो चिद्न् — चारों जोरसे आक्रमण करनेवाले शत्रु हमें न जाने ।

वि न इन्द्र सुधो जहि — हे इन्द्र ! हमारे शतुओं को

नीचा यच्छ पृतन्यतः — सैन्यसे हमला करनेवालीको हीन अवस्थामें पहुंचा दो !

वरीयो यावया वधम्- श्रम्ण हमसे दूर रख। इपवो ममाभित्रान् वि विध्यत- वाण मेरे शत्रुत्रोंको वींचे।

यातुधानान् विलापय- यातना देनेवालोंको रुलानो । एषां राष्ट्रं सुवीरं वर्धयामि- इनके राष्ट्रको बीर बनाकर बढाता हूँ।

जयामित्रान् - शत्रुपर विजय प्राप्त कर । जह्येपां वरं वरं - शत्रुवीरोंके प्रमुखोंको मार। प्रामीपां मोचि कश्चन-शत्रुकोंमेसे किसीको न छोड। विध्यत तमसापन्नतेन- शत्रुको अपन्नत तमसास्रसे

वीचो । सपरना अस्मद्धरे भवन्तु - शत्रु इमसे नीचे रहें । वस्योर्हन्ता वभूविय- शत्रुका विनाशक बन। विरक्षो विमुधो जहि- राक्षतो और दिसकीका पराभव कर।

मा नो विद् वृज्जिना द्वेष्या या- कुटीक कौर पापी मुझे न जाने।

द्हन्नप द्रयायिनः- दुमुखोंको में जलाता हूं। प्रेतं- इमला करो। प्रस्फुरतं- फुरती बढानो।

पृणतः गृहान् यहतं - संतोष देनेवालोंके घरोंके पास जामो ।

अभि पृतन्यन्तं तिष्ठ- सेनासे इमका करनेवाले शतुका पराभव कर।

विश्वा दुरिता तर- सब पार्थोंको तैर जा।
मत्स्वेह महे रणाय- बढे युद्धके लिये जानन्दसे
तैयार रहा।

ससहे शत्रून्- शत्रुका पराभव करता हूं। अभिमातिजिद्भव- शत्रुका पराभव करनेवाला हो। शत्रुन् प्रत्येतु विद्वान्- विद्वान् शत्रुपर चढाई करे।

इस तरह इन ध्वियों में अनेक वाक्य मजनमें बोलने योग्य हैं। इस तरहके वचन तब बोलने होते हैं जब आतुके विरुद्ध अपने कोगोंको, अपने वीरोंको खठाना या तैयार करना होता है। ईखर मिक्के वेदवचन खपासनाके समय बोलने होते हैं और ये वीरता बढानेवाले वचन वीरता बढानेके समय उचार करने. होते हैं। | विवेकी पाठक इसको अच्छी तरह समझ सकेंगे।

शतुपराजय करनेके क्रिये अपने राष्ट्रको तैयार रखनेके समय ये बचन बढ़ें उपयोगी हैं। राष्ट्रको संजीवित करनेके क्रिये राष्ट्रमें एकता प्रस्थापित करनेकी आवश्यकता होती है। वह एकताका विषय अब देखिये—

### एकता

एकता बढानेका उपदेश वेद इस तरह करता है— सहदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः।

ज. ३।३०।१

सहृद्यता और उत्तम मनवाका होना और विद्वेष न करना ये तुम्हारे अन्दर हों ऐसा में करता हूं। अन्यो अन्यमभिद्दर्यत वत्सं जातमिवाष्ट्या।

एक दूसरे पर ऐसा प्रेम करो जैसा नवजात बच्चेपर गौ। प्रेम करती है।

अनुवत्तः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः ।

ध. ३।३०।२

पिताके अनुकूछवत धारण करनेवाला पुत्र हो और वह मातासे समान मनवाला हो।

जाया पत्ये मधुमर्ती वाचं वद्तु शन्तिवाम् । अ. ३।३०।२

की पतिके साथ मधुर और शान्त भाषण करे। मा आता आतरं द्विक्षनमा खलारमुत खला।

छ. ३।३०।३ भाई भाईसे द्वेष न करे, बहन बहनसे द्वेष न करे। सम्यञ्जः सम्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया

ध. ३।३०।३

मिछजुळकर एक वतपाछन करनेवाछे होकर कल्याण करनेवाला भाषण करो।

ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौष्ठ संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः । अन्यो अन्यसौ वरुगु वद्नत एत सधीचीनान्वः संमनसस्कुणोमि॥

छ. ३।३०।५

मृद्धोंका संमान करनेवाछे, और उत्तम विचार करनेवाले बनो, सिद्धितक यरन करनेवाले, एक धुराके नीचे चलने-बाले होकर आपसमें विरोध न करो, परस्पर प्रेम पूर्वक भाषण करनेवाले और उत्तम विचार करनेवाला होकर रही।

समानी प्रपा सह वो अन्नभागः समाने योक्त्रे सह वो युनिज्मि । ज. ३।३०।६

पानी पीनेका भापका स्थान एक हो, भापका अञ्चमाग एक हो, एक जोतेके मन्दर साथ-साथ भापको जोतता हूं।

सम्यञ्जो अग्नि सपर्यतारा नाभिमिवाभितः।

सब मिलकर अग्निकी पूजा करो और चक्रकी नाभिके चारों ओर जैसे आरे होते हैं वैसे तुम परस्पर जुडकर रहो। सभीचीनाचः संमनसस्कृणोभ्येक इनुष्टीन्त्सं-वननेन सर्वान् । अ. ३।३०।७ परस्पर प्रेम भावका बर्ताव करनेवाळे, साथ साथ पुरु-

पार्थ करनेवाले, उत्तम मनवाले और एक नेताकी आज्ञास कार्य करनेवाले में तुमको बनाता हूं।

देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायं प्रातः सौमनसो वो अस्तु । ब. ३।३०।७

अमृतका रक्षण करनेवाळे देव जैसे प्रेससे रहते हैं वैसा परस्पर प्रेम आपके व्यवहारमें सबेरे और शामको होवे। सं वो मनांसि सं वता समाकृतीर्नमामसि।

अ. ३।८।५

तुम्हारे मनोंको एक करो, तुम्हारे ब्रत एक हों, तुम्हारे संकल्पोंको एक भावसे युक्त करता हूं।

मम नतेषु हृद्यानि नः कृणोमि

मम यातमनुन्दर्भान एत । अ. ३।८।६

मेरे नतोंमें तुम्हारे हृदय संलग्न हों ऐसा में करता हूं।

मेरे चाल-चलनके अनुकूल तुम होकर चलो।

अ-दार-सुद भवतु । अ. १।२०।१

अापसमें फूट उत्पन्न करनेवाला कोई न हो।

अहं गुम्णामि मनसा मनांसि

मम चित्तमनु चित्तेभिरेत । अ. ३।८।६

में अपने मनसे तुम्हारे मनोंको लेता हूं। मेरे चित्तके
साथ अपने चित्तोंको चलाओ।

यथा नः सर्व इज्जनः संगत्यां सुमना असत् दानकामश्च नो भुवत् ॥ अ. ३।२०।६

इमारे संपूर्ण लोग संगतिमें उत्तम भनवाले हों और दान देनेकी भी इच्छा करें।

सं चेन्नयाथो अश्विना, कामिना सं च वक्षथः। सं वां भगासो अग्मत, सं चित्तानि, समुवता॥ अ. २१३०१२

हे परस्पर कामना करनेवाळे अश्विदेवो ! मिलकर चलो, मिलकर बढो, ऐश्वर्यको मिलकर प्राप्त करो, तुम्हारे चित्त एक हो, तुम्हारे बत एक हों।

शिवाभिष्टे हृद्यं तर्पयाम्यनमीवो मोदिषीष्टाः सुवर्चाः। सवासिनौ पियतां मन्थमेतं अश्विनौ रूपं परिधाय मायाम् ॥ म. २।२९।६ कल्याणकारिणी विद्याओं द्वारा तेरे हृदयको तृप्त करता हूं। नीरोग और तेजस्वी होकर आनन्दमें रही। साथ रह-कर अधिनौके रूपको कर्मकी कुकाखताको प्राप्त होकर इस रसको पीओ।

इस रीतिसे सबकी एकता करनेका उपदेश वेद करता है। घरकी तथा परिवारकी एकता करनेके लिये प्रथम कहा है—

मा स्नाता स्नातरं द्विश्वन् — भाई-माईसे द्वेष न करे। यह बादेश यदि माई-माई मनमें रखते, तो कौरव पांडवोंकी एकता होती बौर बापसका करुह न होता बौर १८ अझौदिणी सेनाका नःश न होता। बौर भारत देश क्षात्र तेजसे दीन न होता।

सम्यञ्चो अग्नि सपर्यत

आरा नाभिमिवाभितः। अ. ३।३०।६

जैसे चकके बारे नाभिके चारों और रहते हैं, इस तरह बीचमें अग्नि रहे और चारों और बैठकर हवन करो यह सामुदायिक उपासनों कहीं है जो एकता बढानेवाकी थी। सामुदायिक संध्या, सामुदायिक हवन होनेसे समुदायकी एकता होती थी। इस स्थानपर आज वैयक्तिक संध्या हो गयी है जो एक दूसरेको पृथक् करती है।

अपनेमें 'अदारसृत् भवतु ' आपसकी फूट बढाने-बाळा कोई न रहे। परंतु आपसकी एकता सब बढावें और सब सुसंगठित हों। इस कारण कहा है—

अद्वं गृभ्णामि मनसा मनांसि । ज. १।८।६

में अपने मनसे तुम्हारे मनोंको एकत्रित करके छेता हूं अर्थात् में अपना मन ऐसा बनाता हूं कि जो सबके मनोंको आकर्षित करे और सबके विचार एक प्रकारके बनावे आरे सबको संगठित करें। इस रीतिसे राष्ट्रके सब छोगोंको संगठित किया जाय और राष्ट्रका बळ बढाया जाय।

इस तरह संघटनाके भ्चक ये मंत्र हैं। पाठक इनका विचार करें जीर जापसमें सुसंघठीत होकर अपने राष्ट्रका बक बढावें इससे राष्ट्रका जभ्युदय होगा।

अभ्यद्य

इमा याः पञ्च प्रदिशो मानवीः पञ्च कृष्टयः। वृष्टे शापं नदीरिवैद्द स्फातिं समावद्दन्॥ ज. ३।२४।३ जा ये पांच दिशाओं में रहनेवाकी मानवींकी पांच जातियां हैं, वे समृद्धिको प्राप्त हों, जिस तरह वृष्टिसे नदी बढती है।

जैसी बृष्टि होनेसे नदी बढती है उस तरह सब प्रजा-जनोंका अभ्युदय हो। मनुष्योंकी सब प्रकारकी ऐहिक तथा पारमार्थिक उद्यति हो, सब राष्ट्र एकतासे अपना अभ्यु-दय करने छगेगा तो ही राष्ट्रकी उज्जति हो सकती है। एकता मूळक सब उज्जति है।

राष्ट्रकी प्रकता होनेके किये राष्ट्रमें यज्ञ भावना होनी चाहिये। सज्जनोंका सरकार, राष्ट्रकी प्रकता अर्थात् संघटना करना और दानका भाव ये गुण यज्ञमें हैं। इन गुणोंसे राष्ट्रका स्टक्ष होता है।

यज्ञ

व्रह्म यशं च वर्धय । श. ३।२०।५ जान और प्रशस्ततम कर्मको बढाओ । इमं यशं विततं विश्वकर्मणा देवा यन्तु सुमन मस्यमानाः ॥ श. २।३५।५ विश्वके रचयिताने यह यज्ञ फैजाया है। उत्तम मनसे सब देव इस यज्ञमें शार्षे ।

उतादित्सन्तं दापयतु प्रजानन् । ष. ३।२०।८ दान न देनेवालेको जानवृह्मकर दान देनेकी प्रेरणा कर । य ईशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत यो द्विपदाम् । निष्कोतः स यक्षियं भागमेतु, रायस्पोषा यजमानं सचन्ताम् ॥ ष. २।३४।१ जो चतुष्पाद पशुष्ठोंका तथा द्विपादों-मनुष्योंका स्वामी है, वह यज्ञके भागको प्राप्त हो, उसकी उपासना हो, धन सीर पोषण यजमानको मिले ।

विद्वानोंका सरकार करना चाहिये, आपसकी उत्तम संवटना होनी चाहिये और जो दीन होंगे अनकी दीनता दूर करनेके लिये दान देना चाहिये। दानमें विद्यादान, बलका संवर्षन, धनका दान और कर्मशक्तिका अरक्ष यह चतुर्विध सहाय्य होना चाहिये। यह जहां होगा वहां यज्ञ होगा। और इससे राष्ट्रका परम अरक्ष होगा।

मधुरता

मधुरतासे एकता होती है। इस विषयमें वेदमंत्रींका

३ ( अ. प. )

मधोरस्मि मधुतरो मधुधान्मधुमत्तरः।

थ. १।३४।४

में मधसे भी जांधक मीठा हूं, मधुर पदार्थसे भी जांधक मधुर हूं।

वाचा वदामि मधुमद् भूयासं मधुसंहराः।

**छ.** ९।३४।३

में वाणीसे मीठा भाषण करूंगा बौर में मधुरताकी मूर्ति बन्गा।

मधुमन्मे निष्क्रमणं मधुमन्मे परायणम् ।

ल. १।३४।३

मेरा बाना भीर जाना मीठा हो । जिह्नया अग्रे मधु में जिह्नामूले मधूलकम् ।

ख. १।३४।२

मेरी जिह्नाके मूलमें मधुरता रहे और जिह्नाके अग्रभागमें मीठास रहे।

ऐसी मीठास होनेसे राष्ट्रमें प्रेम बढता है और प्रेमसे संगठना होती है। मित्रता बढती है। परस्पर सहायता करनेकी इच्छा बढती है। इससे सबका मिलकर कल्याण होता है।

# मित्रता

यः सुद्दांत तेन नः सहः। अ. २।७।५
जो उत्तम हृदयवाला है उसके साथ हमारी मिन्नता हो।
सखासावस्मभ्यमस्तु रातिः। ज. १।२६।२
दानरूपी मिन्न हमारे साथ रहे।
मिन्नेणाग्ने मिन्नघा यतस्व। ज. २।६।४
मिन्नके साय मिन्नके समान व्यवहार कर।
दिश्वे ते द्यावापृथियी उमे स्तम्। ज. २।१०।१
तेरे लिये ये दोनों शु और पृथियी छोग कल्याण करनेवाले हों।

शायमस्य यावय दियुं। अयर्व १।२।३ दियुं शरुं असात् यावय- शतुके तेजस्वी बाणको हमसे दूर कर (शतुका बाण हमपर न आवे।) वसाष्पते ! नि रमय। अयर्व १।१।२ हे वसुकोंके स्वामिन्! मुसे आनन्द युक्त कर। वयमस्याश्वपि व्ययामस्यघायोः परिपन्थिनः। पापी जार दुर्शेके आंख हम उक देते हैं। पापी जार दुष्ट दूर हों जार उत्तम हृदयसे सबकी एकता बढे जार एकतासे बल बढे।

चल

अदमानं तन्वं कृधि । वधर्व १।२।२ शरीरको परधर जैसा सुदृढ कर । पद्यदमानमा तिष्ठ, अदमा भवतु ते तन्रः ।

ल. २११३।४

्षा, इस शिलापर चढ, तेरा शरीर पत्थर जैला सुद्ध बने।

वाचरपतिः तेषां तन्यः वला मे अद्य द्धातु ॥

वाचस्पति उनके शारीरके बलोंको सुझमें आज खारण करे। (विश्वमें जो पदार्थ हैं उनके बल सुझे प्राप्त हों और में उनसे बलवान् बनकर इस विश्वमें विश्वसेवाका कार्य करता रहूं।)

वींडुर्वरीयोऽरातीरप द्वेषांस्या कृषि ॥

अथर्व १।२।२

वोडुः वरीयः अरातीः द्वेषांसि अपाकृधि— हमारे शरीर बळवान् और श्रेष्ठ बनें। शतुश्रों शौर द्वेष करनेवाळोंको तूर कर।

ओजोऽस्योजो मेदाः। सहोऽसि सहो मेदाः। बलमसि वलं मे दाः। आयुरसि आयुर्मे दाः! श्रोत्रमसि श्रोत्रं मे दाः। चक्षुरसि चक्ष् मेदाः। परिपाणमसि परिपाणं मेदाः।

अ. २।१७।१-७

सामध्ये, शत्रुका पराभव करनेकी शक्ति, बक, आयु, कान, जांख, संरक्षण यह तुम्हारा रूप है अतः तू मुझे ये गुण दे।

स्रक्योऽसि, प्रतिसरोऽसि, प्रत्योभचरणोऽसि।

त् ( भारमा ) गांतिशी छ है, त् आगे बढनेवाला है, त् दुष्टताको दूर करनेवाला है।

शुकोऽसि, भ्राजोऽसि, स्वरसि, ज्योतिरसि।

67. 219 91V

त् ग्रुद तथा वीर्यवान् है। त् तेजस्वी है, तू कात्म-

CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative

प्र च वर्धयेमम्। ध. २।६।२ इसको विशेष ऊंचा कर। सबका बल, तेज, ज्योति, वीर्य, बढे और सब लोग तेजस्वी बर्ने और सबका सामध्य बढे।

# वीरता

प्रजां त्वष्टरिध निधेह्यस्मे । ज. २।२९।२ हे त्वष्टा ! इसको सुवजा दे । आ वीरोऽत्र जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः ।

अ. ३।२३।२

तरे लिये दशवें मासमें जन्मनेवाका वीर पुत्र होवे। अधास्मार्क सह वीरं रिये दाः। अ. २१६१५ हमें धीरोंके साथ रहनेवाला धन दे। सुप्रजसः सुवीरा वयं स्थाम पतयो रयीणाम्। अ. ३११०१५

हम उत्तम प्रजावाले तथा ठतम वीरोंसे युक्त होकर धनोंके स्वामी बर्ने।

तन्यानः सयोनिर्वारो बीरेण मया। अ. ३।५।८ त् सजावीय बीर मुझ बीरके साथ रहकर बरीर रक्षक है। वृषेन्द्रः पुर पतु नः सोमपा अभयंकरः।

ष. १।२१।१

यजवान्, शान्ति करनेवाला, सोमरस पीनेवाला शत्रु-नाशक वीर हमारा अगुवा बने।

#### ज्ञान

घोरा ऋषयो, नमो अस्त्वेभ्यश्च श्चर्यदेषां मन सश्च सत्यम्। अ. २१३५१४ ऋषि बढे तेजस्वी हैं, उनको हमारा प्रणाम प्राप्त हो, इनकी आंख और मन सत्यखहन रहते हैं। येन देवा न वियन्ति नो च विद्विपते मिथः। नत्कणमो ब्रह्म वो गृहे संझानं पुरुषेभ्यः॥ अ. ३१३०१४ जिससे ज्ञानी आपसमें झगडते नहीं और आपसमें देव भी नहीं करते, वह श्रेष्ठ ज्ञान आपके घरके पुरुषोंके लिये में करता हूं।

ब्रह्माणस्ते यशसः सन्तु, मान्ये। अ. २१६१२ ज्ञानी ही तेरे यशके भागी बनें, न दूसरे। मिय एव अस्तु मिय श्रुतम् । अथर्व० १।१।२;३ पढा हुना, सुना हुना ज्ञान मेरे अन्दर स्थिर रहे।(प्राप्त किया ज्ञान भूला न जाय।)

सं श्रुतेन गमेमहि। मा श्रुतेन विराधिषि । अंथर्व० १।१।४

इम सब ज्ञानसे युक्त हों। इम कभी ज्ञानसे वियुक्त न हों।

इमं वर्धयता गिरः। ज. १११५१२ वाणियां इसका गुणवर्धन करें। गुणगान करें। अनागसं असणा त्वा कुणोमि। ज. २११०११ ज्ञानसे में तुझे निष्पाप करता हूं। उपास्मान् वाचस्पतिर्क्षयताम्। अपवै० १।११४ ज्ञानी इमें बुलावें (और उपदेश करे, इमें मार्ग बतावे।) सूर्य चक्षवा मा पाहि। ज. २।१६१३ हे सूर्य! आंखसे मेरी सुरक्षा कर। विद्दि, शक्त विया इहि आ नः। ज. २।५१४ उत्तम राज्यकासन कर, हे इन्द्र! इमारे पास बुद्धिशी

एहि देवेन मनसा सह । अथर्व ११९१२ दिव्य मनके साथ इघर (मेरे समीप) आ। (मनमें दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्तिसे प्रभावित हुए मनसे यहां आओ । मनमें दिव्य शक्ति धारण करके, जहां जाना हो, जाना चाहिये।)

व्यापस्त्रण्यासरन्। ण. ३।३१।३ जल त्यासे दूर रहता है। इमामग्ने शर्रण मीमृषो नः। ण. ३।१५।४ हे जमे ! मेरी इस भूलकी क्षमा करो। तपूंषि तस्में वृजिनानि सन्तु ब्रह्मद्विषं धौर् भिसंतपाति। ण. २।१२।६ शानका द्वेष करनेवाले उस दुष्टको सब कार्य ताप-दायक हो। उस ज्ञानके द्वेषाको आकाश संतप्त करे। सूर्यमृतं तमसो प्राह्मा अधिदेवा मुञ्चतो अस्-जित्ररेणसः। ण. २।१०।८ देवोने जंधकारकी पकडसे तथा पापसे मुक्त करके सल सक्ती सूर्यको प्रकट किया है। प्रापेयं सर्वा आकृतीर्मनसा हृदयेन च

अ. ३।२०।९

मनसे और हृदयसे सब संकल्पोंको प्राप्त कर सकूं। ब्रह्म या यो निन्दिषत् कियमाणम्।

भ. २।१२।६

जो हमारे ज्ञानकी निंदा करता है। (वह संतापको प्राप्त हो)

# तेजस्विता

सह वर्चसोदिहि। आ. ३।४।१ तेजके साथ उदयको प्राप्त हो। तेन मामद्य वर्चसाग्ने वर्चस्विनं कृणु ॥ आ. ३।२२।३

हे मग्ने! उस तेजसे मुझे माज तेजस्वी कर। देवासो विश्वधायसस्ते माजन्तु वर्चसा।

धा. ३।२२।२

सबका धारण करनेवाले देव मुझे तेजसे तेजस्वी करें। देवा इमं उत्तरिसम् ज्योतिषि धारयन्तु।

अ. शाराश

देव इस पुरुषको उत्तम प्रकाशमें धारण करें।
उयोक् च सूर्य हरो। ज. ११६१३
सूर्यको में दीर्घकालतक देखूं। (में दीर्घायु बनूं।)
उत्तमं नाकमधि रोहयमम्। ज. ११९१३४
इसको उत्तम खंगमें चढाको, इसको उत्तम सुखमें रख।
नमस्ते देतये तपुषे च क्राच्मः। ज. १११३१३
तेरे शक्षके छिये तथा तेरे तेजके छिये प्रणाम करता हूं।
सं दित्येन दीदिहि रोचनेन, विश्वा आ आहि
प्रदिश्चतस्ताः। ज. २१६११

दिब्य तेजसे तेजस्वी हो और संपूर्ण चारों दिशाणोंको प्रकाशित करो।

आप्नुहि श्रेयांसं अति समं क्राम । अ. २।११।१ परम कल्याणको प्राप्त करके अपने समान जो होंगे उनसे आगे बढ, उन्नत हो ।

अस्य देवाः प्रदिशि ज्योतिरस्तु। आ. १।९।२ हे देवों ! इसके चारों ओर प्रकाश रहे। आ रुग्धां सर्वतो वायुः, त्वष्टा पोषं द्धातु मे ॥ आ. ३।२०।१० माणवायु सब भोरसे मुझे घरे और त्वष्टा मुझे पुष्टि देवे। इप्टापूर्तमयतु नः। श्व. २।१२।४ इप्ट कर्म तथा पूर्त कर्म हमारी रक्षा करें। (इच्छापूर्वक किया कर्म इप्ट और अपूर्णको पूर्ण करनेका कर्म पूर्त है।)

#### धन

त्वं नो देव दातवे रिंय दानाय चोद्य । अ. ३।२०।५

हे देव ! तू दान देनेवालेके लिये दानके अर्थ धनको प्रेरित करो।

ये पन्थानो वहवो देवयाना अन्तरा द्यावा पृथिवी संचरित।ते मा जुषन्तां पयसा घृतेन यथा क्रीत्वा धनमाहराणि ॥ अ. ३११५१२ जो सजनींके जाने आनेके बहुतसे मार्ग द्यावा पृथिवीके बीचमें चळ रहे हैं, वे मुझे घी और दूधसे तृप्त करें। जिनसे चळकर क्रयविक्रय करके में धनको प्राप्त करूं।

यमध्वानमगाम दूरम् ।

शुनं नो अस्तु प्रपणो विकयश्च प्रतिपणः
फिलिनं मा कृणोतु । ज. ३११५१४

भै दूर मार्गपर जाया हूं । कयविकय हमें हितकारी
हों । प्रत्येक व्यापार मुझे काभदायी हो ।

येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनामिच्छमानः । तन्मे भूयो भवतु मा कनीयो सातध्नो
देवान हविषा निषेध ॥ ज. ३११५१५

हे देवो ! जिस धनसे में व्यापार करता हूं, वह धनसे धन कमानेकी इच्छा करके करता हूं। वह धन हमारे कार्यके लिये पर्याप्त हो, कम न हो। लाभमें हानि करने-बाले जो हों लनका निषंध तुकर।

येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमि-च्छमानः। तस्मिन्म इन्द्रो रुचिमा द्धातु प्रजापतिः सविता सोमो अग्निः॥ ज. ३११५/६ हे देवो । धनसे धन प्राप्तिकी इच्छा करके जिस धनसे में व्यवहार कर रहा हूं, उसमें इन्द्र, प्रजापति, सविता, सोम, और अग्नि मेरी रुचि स्थिर रखे।

रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते असे प्राति-वेशा रिषाम ॥ ज. ३१९५८ धनकी पुष्टी और जबसे जानंदित होते हुए, तेरे उपा-सक हम, हे जसे ! कभी नष्ट न हीं । इन्द्र इवेन्द्रियाण्यधि घारयामो अस्मिन्तद्दक्ष-माणो विभरद्धिरण्यम् । अ. ११३५१२ इन्द्रके समान इम इंद्रियोंको धारण करते हैं जो दक्ष-तासे सुवर्णधारण करता है ( उसमें उत्तम इंद्रिय शक्ति रहती है ।)

नैनं रश्नांसिन पिशाचाः सहन्ते देवानामोजः प्रथमजं ह्येतत्। भ. १।३५।२ इस सुवर्णको राक्षस और पिशाच (सूक्ष्मरोग कृमि) नहीं सह सकते। क्योंकि यह देवोंका पहिला सामर्थ्य है। तं जानन्नग्न आरोहाधा नो वर्धया रियम्। अ. ३।२०।१

हे अग्ने! उस मार्गको जानकर ऊपर चढ और हमारे धन बढा दो।

विदा दा । नुद्श्नराति परिपन्थिनं मृगं सईशाने। धनदा अस्तु मह्यम् । धन ३।१५।१ मार्गपर छटनेवाले, ढूंढते रहनेवाले शत्रुको दूर करके, वह

ईश्वर मुझे धन देनेबाला होते।
भगप्रणो जनय गोभिरश्वेभंगप्र नृभिर्नृवन्तः
स्याम। अ. ३।१६।३
हे भग। गौबी बीर बधोंके साथ हमारी संवान वृद्धि
कर। हम अच्छे मानवींके साथ रहकर मानवींसे युक्त हों।

तं त्वा भग सर्व इज्जोहवीमि स नो भग पुर-एता भवेह। अ. ३।१६।५ हे भगवान् प्रभो । तुझको में सब प्रकारसे भजता हूं।

वह तू हमारा अगुवा हो।

मिय पुष्यत यद्धा । अ. ३।१४।२
हे गौओं ! जो धन है उससे मेरे साथ तुम हृष्ट-पुष्ट
बनो।

अथास्मभ्यं सहवीरं रियं दाः । आ. ३।१२।५
हमें वीर पुत्रोंके साथ धन दो ।
रियं देंची दधातु में । आ. ३।२०।३
देवी सुझे धन देवे ।
रियं च नः सर्ववीरं नियच्छ । आ. ३।२०।८
हमें सब प्रकारके वीर भावसे युक्त धन दो ।
इन्द्रमहं चिणिजं चोदयामि स न एतु पुरएता
नो अस्तु । आ. ३।१५।३
मैं विणक् इन्द्रको प्रेरित करता हूं, वह हमारे पास आवे

भौर वह हमारा अगुना बने।(हन्द्र-शत्रुका विद्रारण करनेवाला)

यावदीशे ब्रह्मणा चन्द्रमान इमां थियं शतसे-याय देवीम् । अ. ३। १५१३

जिससे इस दिव्य बुद्धिका ज्ञान द्वारा सन्मान करत। हुआ में सेंकडों सिद्धियोंको प्राप्त करने योग्य होऊं।

शुनं नो अस्तु चरितमृत्थितं च । झ. ३।१५।४ इमारा चाडचडन और उत्थान इमें छाभदायी होते। भग प्रणेतभंग सत्यराधो भगेमां धियमुद्रवाः

ददन्नः। अ. २।१६।२ हे भग, हे बडे नेता, सत्य सिद्धि देनेवाळे प्रभो ! इस बुद्धिको देकर इमारारक्षण कर।

भग एव भगवाँ अस्तु देवस्तेन वयं भगवन्तः स्याम । अ. ३।१६।५

भाग्यवान् भगदेव मेरे साथ रहे, उसके साथ रहनेसे हम भाग्यवान् हों।

भगस्य नायमारोह, पूर्णामनुपदस्वतीम् । तयोपप्रतारय, यो यरः प्रतिकाम्यः ॥ अ. २।३६।५ पूर्ण तथा अट्टर पेश्वर्यकी नीकापर चढ, उस नीकासे उसके पास जा जो वर तेरी कामनाके योग्य हो।

परि मां, परि मे प्रजां परिणः पाहि यद्धनम्।

मेरी रक्षा कर, मेरी प्रजाकी रक्षा कर, हमारे धनकी रक्षा कर।

उच्च तिष्ठ महते सौभगाय । ज. २१६१२ बडे सीभाग्यके लिये ऊंचा होकर रह । अस्मिन् तिष्ठतु या रियः। अ. १११५१२ इसमें पर्याप्त धन रहे।

धनका महत्व राष्ट्रकी उन्नतिमें तथा व्यक्तिकी उन्नतिमें बहुत है। इसिलिये वेदमें धनके विषयमें बहुत ही भादर प्रकट किया है। धनके संबंधमें ये सब वचन ध्यानमें धरने योग्य हैं परंतु उनमें ये वचन वारंबार मनन करने योग्य हैं--

र्यि दानाय चोदय - धनको दानमें प्रेरित कर। दक्षमाणो विभरद्विरण्यम् - दक्ष सुवर्णका हरा। करता है। नो वर्धया रियं — हमारा धन बढानो । ईशानो धनदा अस्तु मह्यं — परमेश्वर मुझे धन देनेवाळा हो ।

भयि पुष्यतु यद्वसु— जो धन है वह मेरे पास वढता रहे।

अस्सम्यं सहवीरं रायं दाः — हमें बीर पुत्रों सिहत धन दो।

रियं देवी दथातु मे — देवी मुझे धन देवे। रियं चनः सर्ववीरं नियच्छ — धन और बीर पुत्र हमें दो।

षयं भगवन्तः स्याम— इम धनवान् हों।
भगस्य नावमारोह् — ऐक्षयं की नौका पर चढ।
परि णः पाहि यद्धनम् — इमारे धनका संरक्षण कर।
उद्ध तिष्ठ महते सीभगाय — बढे सीभाग्यके लिये
उठकर खडा रह।

अस्मिन् तिष्ठतु या रियः — इसके पास धन रहे।
ऐसे वचन हैं जो मनमें रखने योग्य होते हैं। इनमेंसे
कोई एक वचन मनमें १०।२० वार विचारपूर्वक रिखये।
ऐसा करनेसे धनका महत्त्व ध्यानमें आ जायगा और धन
पास रहनेसे कैसा सुख होगा, इसका भी पता लग जायगा।

# आरोग्य

तेना ते तन्वे शं करं, पृथिव्यां ते निषेचनं विद्ये अस्तु बालिति । मधर्ष ११३११-५ इससे तेरे शरीरका कल्याण करता हूं, पृथिवीपर तेरा सुस्रके रहना हो । तेरे शरीरसे सब दोष दूर हों । अन्वांत्र्यं शीर्षण्यमधो पाष्टेंयं कृमीन् । अवस्कवं व्यध्वरं क्रिमीन् वचसा जम्भयामासि ॥ म. २१३११४

न. राइगाड बार्तोमें, सिरमें, पसिंख्योमें रहनेवाले, रॅगनेवाले, बुरे स्थानमें होनेवाले जो कृमि हैं, उनको में वचासे हटाता हूं। ये किमयः पर्वतेषु वनेष्वोषधीषु पशुष्त्रप्ति १ नतः। ये अस्माकं तन्वमाविविशुः सर्वे तद्धिन जिनम किमीणाम्॥ म. राइगाप

जो रोगकृति पर्वतीं, वनीं, श्रीषियों, पशुश्रों, जलों में तथ, दमारे शरीरोंमें घुसे हैं, अन कृतियोंका जन्म में नष्ट करता हूं। उद्यन्नादित्यः कृमीन्द्दन्तु, निम्नोचन्द्दन्तु रिह्मिभिः। ये अन्तः क्रिमयो गवि ॥ अ. २।३२।१ डदय द्दोनेवाला सूर्य रोगकृमियोंका नाश करे, अस्त द्दोने-बाला सूर्य किरणोंसे कृमियोंका नाश करे जो कृमि भूमि पर हैं।

विश्वरूपं चतुरक्षं क्रिमि सारंगमर्जुनम् । श्रणाम्यस्य पृष्टीरपि वृक्षामि यन्छिरः ॥

धा. शहरार

अनेक रूपोंवाले, चार आंखवाले, रंगनेवाले, श्वेतरंगः वाले ऐसे अनेक प्रकारके कृति होते हैं, उनके पीठ और सिर में तोडता हूं।

अत्रिवद्यः क्रिमयो हान्मि कण्ववज्ञमद्शिवत्। अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं कृमीन्॥

**ज. २।३२।**३

भित्र, कण्व, जमद्भिके समान में कृमियोंका नाश करता हूं। अगत्स्यकी विद्यासे में कृमियोंको कुचळता हूं। हतो राजा कृमीणां उतेषां स्थपतिर्हतः। हतो हतमाता किमिह्तस्राता हतस्वसा॥

ल. राइराध

कृमियोंका राजा मारा गया, उनका स्थानपति मारा गया है। कृमिकी माता, बहिन और माई मारा गया है। हतासी अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः। अथो ये खुल्लका इव सर्वे ते कृमयो हताः॥

क्ष. २।३२।५

इस कृमिके परिचारक मारे गये, इसके सेवक पीसे गये, जो क्षुछक कृमि हैं वे सब मारे गये हैं।

प्र ते शृणामि शृङ्गे याभ्यां वितुद्यस्ते । भिनाद्भिते कुषुम्भं यस्ते विषधानः ॥ अ.२।३२।६ तेरे सींग काटता हूं जिनसे त् काटता है, तेरे विषधानको मैं तोडता हूं जिसमें तेरा विष रहता है ।

पराच पनान् प्रणुद् कण्वान् जीवितयोपनान्। तमांसि यत्र गच्छन्ति तत्कव्यादो अजीगमम्॥

इन जीवनका नाश करनेवाळे रोगिकिमि दूर कर, जहां अधेरा रहता है वहां इन मांसभक्षक क्रामियोंकी पहुंचा देते हैं। तासु त्वान्तर्जरस्या दधामि, प्र यक्ष्म एतु
निर्म्हतिः पराचैः। अ. २।१०।५
तुझको वृद्धावस्थामै मैं धारण करता हूं। श्रय रोग तथा
अन्य सब कष्ट तुझसे दूर चले जांय।
अन्नी रक्षोद्दामीयचातनः। अ. १।२८।१
अग्नि राक्षसोंका नाश करके रोगोंको दूर करनेवाला है।
(रक्षः- रोगकृमि)

अनुसूर्यमुदयतां हृद्योतो हिरिमा च ते। गोरोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परिद्ध्मसि॥ अ. १।२२।१

तुम्हारा हृदयिकार तथा कामिला या पीकापन सूर्यो दयके साथ जानेवाले लाल किरणोंके काल वर्णसे तुझे चारों खोर कर कर में दूर करता हूं।

किलासं च पलितं च निरितो नाशया पृपत्।

इस शरीरसे कुष्ठ व सफेद धर्वे दूर कर । अस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्य च यत्वि । दूष्या कृतस्य ब्रह्मणा लक्ष्म श्वेतमनीनशम् । अ. १।२३।४

दोषके कारण त्वचापर उत्पन्न हुए, श्रस्थिसे तथा शरीरसे अत्पन्न हुए, कुष्ठका जो त्वचापर चिन्द है उसको हम ज्ञानसे विनष्ट करते हैं।

शेरभक शेरभ पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनः। यस्य स्थ तमत्त, यो वः प्राहै-त्तमत्त, स्वा मांसान्यत्त ॥ बः २।२४।१

देमच, स्वा मालात्य पा कर्मा स्वेनवाळं शस्त्र, हे वध करनेवाळे शस्त्र ! तुम्हारे यातना देनेवाळे शस्त्र, तथा हे खाऊ लोगों! तुम जिनके हो उसको खाओ, जिन्होंने तुम्हें भेजा है उनको खाओ, अपने ही मांस खाओ। (हम सुरक्षित रहें।)

गिरिमेनां आवेशय कण्वान् जीवितयोपनान् ।

हन जीवितका नाश करनेवाले, पीडा देनेवाले कृमियोंको पहाडपर पहुंचाको (ये रोगकृमि हमें कष्ट न दें।) क्षेत्रियात्त्वा निर्कृत्या जामिरांसाद दुहो मुश्चामि चरुणस्य पाशात्। अ. २११०१७ आनुवंशिक रोग, कष्ट, संबंधियोंसे कष्ट, दाह तथा वरुणके पाशासे तुझे में खुडवाता हूं।

हप्रमहप्रमत्हमथो कुरुक्षमत्हम । अन्गण्डून् त्सर्वोद्यलुनान्क्रिमीन्वचसा जम्भयामसि ॥ अ. २।३१।२

दीखनेवाले, न दीखनेवाले कृमियोंको में मारता हूं। रेंगनेवाले कृमियोंको में विनष्ट करता हूं। बिस्तरे पर रहने-वाले सब कृमियोंको वचासे में नष्ट करता हूं।

निःशालां धृष्णुं धिपणमेकवाद्यां जिघत्सम्। सर्वाश्चण्डस्य नप्तयो नाशयामः सदान्वाः॥

घरदार न दोना, भयभीत दोना, एकवचनी निश्चयाश्मक बुद्धिका नाश करना, क्रोधकी सब संतानें, दानववृत्तियां आदिका दम नाश करते हैं।

त्राहिर्जत्राह यद्येतदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्रमुमुक्त-मेनम् । अ. ३।११।१ यदि जकडनेवाले रोगने इसको पकड रखा हो, तो उस पीडासे इन्द्र और अग्नि इसको खुडावे ।

आ त्वा स्वो विदातां वर्णः परा शुक्कानि पातय ।

तुम्दारे दारीरका निजवर्ण तुम्हें प्राप्त हो और श्वेत धटने . तूर हों।

अमुक्या यक्ष्मात् दुरितादवद्याद् द्रुहः पाशाद् प्राह्याश्चोदमुक्थाः । अ. २०३०।६

क्षयरोग, पाप, निद्यकर्म, दोहियोंके पाक्त और जकरने-वाळे रोग भादिसे में तुम्हें छुडाता हूं।

दूष्या दूषिरसि, देत्या हेतिरसि, मेन्या मेनिरसि।

दोषको दूर करनेवाला, हथियारका हथियार, वज्रका वज्र तू ( भारमा ) है ।

दशबृक्ष मुञ्चेमं रक्षसो प्राह्या अधि यैनं जन्नाह पर्वसु । अथो एनं वनस्पते जीवानां लोकमुन्नय । अ. २।९।१

हे दशबृक्ष ! इस राक्षसी गठियारोगसे इस रोगीको दूर कर । जो रोग इसको संघियोंमें पकड रखता है। हे वनस्पति ! इसको जीवित छोगोंमें ऊपर उठा ।

नमः शीताय तक्मने नमो रूराय शोविणे

कृणोमि। यो अन्ययुरुभयद्यरभ्येति तृतीय-काय नमोऽस्तु तक्मने॥ श. ११२५१४

शीतज्वरके लिये नमस्कार, रूक्ष उवरके लिये नमस्कार जो एक दिन छोडकर भाता है, जो दो दिन भाता है, जो तीसरे दिन भाता है अस उवरके क्रिये नमस्कार हो।

मर्थात् यह ज्वर हमसे तूर हो।

यदिस्य क्षेत्रियाणां यदि पुरुषेषिताः। यदि दस्युभ्यो जाता नदयतेतः सदान्याः॥

**छ. २।३ ४।५** 

यदि भानुवंशिक दोष हैं, यदि मनुष्यकी प्रेरणासे हुए हैं, यदि दस्युकोंसे हुए हैं व सब दोष यहांसे हटें। आसुरी चक्रे प्रथमेदं किलासभेषजीमदं किलासनाशनम्। अनीनशत् किलासं सक्र-पामकरस्वचम्॥ भ. १।२४।२

मासुरीने पहिले यह छुष्टनाशक औषध बनाया । इससे फुष्ठ विनष्ट हुवा भौर त्वचा समान रंगवाली बनी ।

भारोग्यके विषयमें रोगकृमिका नाश करना मुख्य है। स्वब्छता की जाय, शुद्ध वायु आता रहे, सूर्यप्रकाश भाजाय, हवन गौके घीका होता रहे ये सब बातें आरोग्य-संवर्धनके छिये भत्यावश्यक हैं।

सूर्य रोगकृमियोंका नाशक मुख्यतया हैं। सूर्यप्रकाश साफसफाई करनेवाला है इसक्रिये रहनेके घरमें सूर्यप्रकाश विपुक्त आना चाहिया।

असी रक्षे।हाऽमीवचातनः।

अग्नि रोगकृमियोंका नाशक और रोग दूर करनेवाला है। इस रीतिसे इन मंत्रोंका विचार करना चाहिये।

### विजय

सपत्न-क्षयणो वृषाभिराष्ट्रो विपासिहः। यथाहमेषां वीराणां विराजानि जनस्य च॥

थ. १।२९।६

में शत्रुका नाश करनेवाला, बळवान्, राष्ट्रहितकर्ता, दुष्टोंको दूर करनेवाला, इन वीरोंमें श्रेष्ठ होकर सब लोगोंका माननीय बन्ं। पितंच पुत्रानिभ रक्षतादिमम् । अ. २।१३।१ पिता पुत्रोंकी रक्षा करता है उस तरह इसकी रक्षा करो। आशीर्ण, ऊर्जमुत सौप्रज्ञास्त्वं, दक्षं धत्तं द्रविणं सचेतसो। जयं क्षेत्राणि सहसाय-भिन्द्र कुण्यानो अन्यानधरान्तसपत्नान्॥

अ. २।२९।३

हमें आशीर्वाद दो, हे संतुष्ट मनावालों ! बल, सुप्रजा, दक्षता तथा धन हमें दो । यह अपने बलसे विविध क्षेत्रोंमें जय प्राप्त करे और दूसरे शत्रुओं हो नीचे करे ।

विश्वा रूपाणि विश्वतः त्रिपताः परियन्ति । अर्थवं ११११

सब रूपोंको धारण करके, तीन गुणा सात (अर्थात् इक्तीस) पदार्थ सर्वत्र चळते हैं। (ये इक्तीस पदार्थ विश्वमें दीखनेवाळे पदार्थोंके रूप धारण करते हैं।)

यः सहमानश्चरति सासहान इव ऋषभः। तेनाश्वत्थ त्वया वयं सपत्नान्त्सिहिपीमहि।

अ, ३।६।४

जो बळवान् शत्रुको द्वानेवाला, सामर्थवान् होकर चळता है, इस वीरसे हम शत्रुभोंको पराजित करेंगे।

मनुष्यके जीवनमें शत्रुका पराभव करना और विजय प्राप्त करना मुख्य बातें हैं। इसीसे मनुष्य सुखी हो सकता है।

# सुखपाप्ति

स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु खस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः । अ. ११३११४ माता, पिता, गौर्वे, पुरुष तथा चक्रनेवाळे प्राणियोंको सुख प्राप्त हो ।

ते विशि क्षेममदीधरन्। अ. ३।३।५
प्रजाजनोंमें तेरा क्षेम धारण करें।
मातेवास्मा अदित शर्म यच्छ। अ. २।२८।५
हे बदिते ! माताके समान इसे सुख दे।
पतु प्रथमाजितासुषिता पुरः। अ. १।२७।४
पहिळी, अपराजित, न लुटी हुई होकर आगे बढे।
शर्म यच्छथाः सप्रथाः। अ. १।२६।३
हमें प्रयस्तशील होकर सुख दो।

व्यात्यी पवमानः । ज. ३।३१।२ ग्रुद्ध मनुष्य पीडासे दूर रहता है । मुश्चामि त्वा ह्विषा जीवनाय कमज्ञात यक्ष्मा दुत राजयक्ष्मात् । ज. ३।१९।१ सुखपूर्वक जीवनके लिये तुझको हम जज्ञात रोगसे तथा राजयक्ष्मासे हवन द्वारा छुडाते हैं । मृडया नस्तनूभ्यो मयस्तोकेभ्यस्कुचि । ज. १।१३।२

हमारे बरीरोंको सुख हो, हमारे बाकबचोंको सुख दो। वि महच्छर्म यच्छ, वरीयो यावया वधम्।

बडा शान्तिसुख हमें दो, शत्रुका शख हमसे दूर कर दो।
कामो दाता, कामः प्रतिग्रहीता। ज. १।२९।७
काम दाता जीर काम ही छेनेवाला है।
कृतस्य कार्यस्य चेह स्फार्ति समावह।
ज. ३।२४।५

किये हुए कार्षकी यहां वृद्धि कर ।

यत्रा सुद्दार्दः सुकृतो प्रदन्ति विद्दाय रोगं

तन्वः स्वायाः। तं लोकं यिमन्यभिसंबभूव
सानो मा हिंसीत् पुरुषान् पशून्॥ अ. ३।२८।५

जद्दां सुद्धद तथा सरकर्मकर्ता, अपने शरीरके रोगको
त्याग कर आनंदसे रहते हैं, हे जुडवे बच्चे देनेवाली गौ! उस
स्थानपर जाकर रह, हमारे मनुष्यों और पशुलोंकी हिंसा
न हो।

सर्वान् कामान्पूरयत्याभवन् प्रभवन्भवन् । आकृतिप्रोऽविर्दत्तः शितिपान्नोप दस्यति ॥

आ. ३।२९।२ यह दिया हुआ करमार सब प्रजाके संकल्पोंको पूर्ण करता है। हिंसकोंको दबाता है। प्रजाका रक्षण करता है। प्रभावी बनकर, अखिलवका रक्षण करता है और बिनाशसे बचाता है।

विश्वं सुभूतं सुविद्त्रं नो अस्तु । अ. १।३१।४ इम सबके किये यह विश्व उत्तम सहायक तथा ज्ञान देनेवाला हो ।

अग्ने अच्छा बदेह नः प्रत्यङ् नः सुमना भव।

यद्वां हमारे साथ अच्छी तरह बोळ । हमारे सन्मुख उत्तम मनवाळा हो ।

वि पन्थानो दिशं दिशम् । ज. ३।३१।४ मार्गं भिन्न दिशाओं में भिन्न-भिन्न होकर जाते हैं। ये बध्यमानमनु दीध्याना अन्वेक्षन्त मनसा चक्षुषा च। अग्निष्टानग्रे प्रमुमोक्तु देवो विश्वकर्मा प्रजया संरराणः॥ ज. २:३४।३ बद्धको जो मनसे जौर आंखसे प्रेमपूर्वक देखते हैं, उनको विश्वका बनानेवाला और प्रजाके साथ रहनेवाला जिस देव प्रथम मुक्त करे।

वृहस्पतये महिष द्यमन्नमो, विश्वकर्मन्, नम-स्ते, पाह्यस्मान् ॥ अ. २।३५ ४ महाशक्तिमान् ! ज्ञानी तेजस्वी विश्वके रचियता, आपको हमारा नमस्कार हो, आपको नमस्कार है, हमारी सुरक्षा कर ।

स्वर्णीय त्वां मदाः सुवाचो अगुः । अ. २।५।२ स्वर्णीय आनंदके समान उत्तम भाषणसे होनेवाळे आनंद तुम्हारे पास पहुंचे हैं ।

सुप्दत, मृडत, मृडया नस्तन्भयो मयस्तोके-भयस्कृषि। ष. १।२६।४ षाश्रय दो, सुखी करो, हमारे शरीरोंको सुखी रखो। हमारे बालबर्बोके लिये बानंद प्राप्त हो ऐसा करो।

इमां देवा असाविषुः सौभगाय । अ. १।१८।२ इस कन्याको देवींने सौभाग्यके क्रिये उत्पन्न की है। इां मे चतुभ्यों अंगेभ्यः शमस्तु तन्वे मम। अ. १।१२।४

'मेरे चारों बंगोंके लिये बारोग्य हो, मेरे वारीरके किये नीरोगिता हो।

अग्नि च विश्वशंभुवम् । ज. १।६।२ जित्र सब प्रकारका सुख देनेवाका है। यो ददाति शितिपाद्वि लोकेन संमितम् । स नाकमभ्यारोहति यत्र शुक्को न कीयते अबलेन बलीयसे ॥ अ. ६।२९।६ जो लोगोंसे संमानित, हिंसकोंका नाश्च करनेवाले संरक्षक करमारको देता है, वह दुःख रहित स्थानको प्राप्त करता है, जहां निबंकको बलवानके लिये धन नहीं देना होता है।

8 ( अ. प.)

इस तरह सुख प्राप्त हुआ तो मनुष्यकी आयु दीर्घ होती है। रोग दूर हो, स्वास्थ्य प्राप्त हो, मन आनन्द प्रसन्त रहे तो मनुष्य दीर्घायु होता है।

दीर्घ आयु

इस प्रकरणमें आये मंत्रोंका विशेष उपयोग है। इन मंत्रभागोंका जप करनेसे लाभ होता है—

शरीरमस्याङ्गानि जरसे घहतं पुनः। छ. १।११।६ इसका शरीर और इसके अवयव वृद्धावस्थातक पहुंचाओ। ये देवा दिवि छ, ये पृथिच्यां, ये अन्तरिक्ष ओषधीषु पशुष्वन्तः। ते कृणुत जरसमायुरसौ शतमन्यान् परि वृणक्तु मृत्यून्॥ छ. १।३०।३ जो देव धुलोक, अन्तरिक्ष और पृथ्वीपर हैं। जो औष-भियों और पशुक्रोंमें हैं। वे देव इसके लिये वृद्धावस्था-तककी आयु करें। सैकडों अन्य प्रकारके मृत्यु दूर हों।

कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्ट शरदः शतम् । ण. २।१३।४

सब देव तेरी आयु सौ वर्षकी करें।
तं प्रियासं बहु रोचमानो दीर्घायुत्वाय द्यातदारदाय। ज. ३।५।४
उस प्रियंको प्राप्त कर, बहुत प्रकाशित होकर, सौ वर्षका
दीर्घाय प्राप्त कर्रं।

द्शमीमुत्रः सुमना वजेह । अ. ३।४।७ त्यहां उप्रवीर तथा उत्तम मनवाला होकर दसवीं दशक तक सब राज्यको अपने वशमें (अर्थात् अपने अनु-कुछ ) कर।

परि धत्त, धत्त नो वर्चसेमं जरामृत्युं कृणुत दीर्घमायुः । ऋ. २।१३।२

हमारे इस पुरुषको धारण करो, तेजसे युक्त करके इसका धारण करो, दीर्घायु इसको देकर जरावस्थाके पश्चात् इसका मृत्यु हो ऐसा करो।

शतं च जीव शरदः पुरुची, रायस्पोषमुपसं-व्ययस्य । भ. २।१३।१ मौ वर्षतक पूर्ण रीतिसे जीभी भौर धन भौर पोषण उत्तम रीतिसे प्राप्त करो ।

रन्द्र पतां सस्जे विद्धो अप्र ऊर्जा स्वधाम-

जरां, सात प्या। तया त्वं जीव अरदः सुवर्चा, मात आ सुस्रोद्भिषजस्ते अकन्॥ ज. २।२९।७-

इन्द्रने भक्ति करनेपर अस, बल, धारकशक्ति, अक्षीणता भादिको सत्पन्न किया, यह शक्ति तुम्हारे लिये है। इससे तू युक्त होकर बहुत वर्ष जीवित रह, तेजस्वी बन, तेरे लिये न्यूनता न हो । वैद्योंने तेरे लिये यह रसयोग बनाया है।

अभि त्वा जरिमाहित गामुक्षणमिव रज्वा ।

W. 319916

जिस तरह गाय बौर बैककी रज्जुसे बांधते हैं वैसा वृद्धावस्था तेरे साथ बंधी रहे।

जराये त्वा परिददामि । आ. ३।११।७ बृद्धावस्थाके लिये तुझे देता हूं। वि देवा जरसामृतन्। छ. १।१३।१ देव जरासे दूर रहते हैं ! स्वस्त्येनं जरसे वहाथ। ध. १।३०।२ इसको वृद्ध षायुतक सुखसे पहुंचा दे। विश्वेदेवा जरद्षिर्यथासत्। ध. २।२८।७ सब देव यह वृद्ध होनेतक जीवे, ऐसा करें। जरायै निधुवामि ते । भ. ३।११।७ वृद्धावस्थातक तुझे पहुंचाता हूं। जरा त्वा भद्रा नेष्ट्र। ष. ३।११।७ तुझे वृद्धावस्था सुख देवे। वि यक्ष्मेण, समायुषा । ष. ३।३१।१-११ यक्षमरोगसे में दूर रहूं। दीर्घायुसे में संयुक्त रहूं। मित्र एनं वरुणो वा रिशादा जरामृत्युं कृणुतां संविदानौ । ष. २।२८।२

मित्र तथा शत्रुनाशक वरुण जानते हुए इसको जराके पश्चात् मृत्युको प्राप्त होनेवाका दीर्घायुकरें।

दीर्घायुत्वाय महते रणायारिष्यन्तो दक्षमाणाः सदैव । मणि विष्कन्धदूषणं जङ्गिडं विभूमो वयम्॥ भ. २।४।१

दीर्घायु प्राप्त हो, बढा आनंद प्राप्त हो, शोधकरीग दूर हो इसके लिये जंगिड मणिको, हम सब विनष्ट न होने-वाले और अपना बल बढानेकी इच्छा करनेवाले सदैव धारण करते हैं।

रायस्पोपं सवितरा सुवास्मै शतं जीवाति ज्ञारदस्तवायम्। अ. शार्रार धन और पोषण, हे सविता ! इसे तू दे । और यह तेरा बनकर सी वर्ष जीवित रहे। इन्द्रो यथैनं शरदो नयात्यति विश्वस्य दुरि-तस्य पारम् । ज. १।११।३ सब पापजनित दु:खके पार इसको इन्द्र के जाय और वह सौ वर्षकी जायु इसे मिले ऐसा करे। जातं जीव शरदो वर्धमानः जातं हमनतान् शतम् घलन्तान् । अ. ६।१९।४ सी वर्षतक बढता हुना जीवित रह । सी हेमनत, सी वसन्त जीर सी शरद ऋतुतक जीवित रहे। सहस्राक्षेण जतवीर्येण जतायुषा हविषा हार्थमेनम्। ल. ३११११३ सद्दलीं शक्तियोंसे युक्त, सी वीयोंसे युक्त, शतायु करने-वाले हवनसे इसको में मृत्युसे वापस काया हूं। वातायुवा हविवाहां घेमेनम् । अ. ३।११।४ सौ वर्षकी कायु देनेवाछे इवनसे में इसे वापस छ।या हुं।

ज्ञतं जीवाति ज्ञारदस्तवायम् । झ. १।१०।२ तुम्हारा यह मनुष्य से। वर्ष जीवित रहे । आयुरस्मै घेहि जातवेदः । झ. २।२९।२ हे जातवेद । इसको दीर्घायु दे । यस्त्वा मृत्युरभ्यधत्त जायमानं सुपाश्चया । तं ते सत्यस्य हस्ताभ्यां उद्मुख्चद्वृहस्पतिः ॥ झ. ३।१९।८

जिस मृथ्युने तुझे उरपन्न होते ही बांच रखा है वस तुझको बृहस्पति सत्यके हाथोंसे खुढा देता है। तुभ्यमेव जरिमन् वर्धतामयं मेममन्ये मृत्यवो हिंसिषुः दातं ये। ज. २।२८।१ हे बृद्धावस्थे! तेरी जायुतक यह मनुष्य बढे। वे जो सैकडों मृथ्यु हैं वे इसकी हिंसा न करें। इममस आयुषे वर्चसे नय प्रियं रेतो घरण मिन्न राजन्। ज. २।२८।५ हे अमे, हे वरुण, हे मिन्न राजन्! इसको वीर्यवान् यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकं नीत एव । तमा हरामि निर्ऋतेरुपस्थादस्पार्यः मेनं ज्ञतज्ञारदाय ॥ ज. ३१९११२

यदि इसकी बायु समाप्त हुई हो, यदि यह सृश्युके समीप पहुंचा हो, तो भी विनाशके पाससे में इसको वापस लाता हूं और इसको सौ वर्षतक में जीवित रखता हूं।

यो बिभर्ति दाक्षायणं हिरण्यं स जीवेषु कृणुते दीर्घमायुः। अ. ११३५१२ जो दाक्षायण सुवर्णं शरीरपर धारण करता है वह जीवोंमें दीर्घायु धारण करता है।

परि त्वा रोहितैर्वणैर्दीर्घायुत्वाय दध्मसि । यथायमरपा असदयो अहरितो भुवत् ।

थ. शररार

लाल रंगोंके किरणोंमें में तुझे दीर्घायु प्राप्त होनेके लिये घरता हूं। इससे यह नीरोग होगा और पीलिमा भी इससे दूर होगी।

उदायुषा समायुषोदोषधीनां रसेन।

स. ३|३१|१०

जायुष्यसे उच्च बन, दीर्घायुसे युक्त हो, श्रीवधियोंके रससे उच्चतिको प्राप्त हो।

कृत्यादृषिरयं मणिरथो अरातिदृषिः । अथो सहस्वाञ्जङ्गिडः प्र ण आयूंषि तारियत् ॥ यह जंगिड मणि हिंसासे बचानेवाला है, शत्रु भूत रोगोंको दृर करनेवाला है और बक बढानेवाला है, वह हमारी बायुको बढावे ।

यदा बभ्रन्दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय सम-नस्यमानाः । तत्ते बभ्राम्यायुषे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥ म. १।३५।१

उत्तम मनवाले बलकी वृद्धि करनेकी कामना करनेवाके श्रेष्ठ पुरुष सैकडों बल प्राप्त करनेके लिये वारीरपर सुवर्ण (का आभूषण) रखते हैं। वह सुवर्ण दीर्घायु, तेजस्विता, बल, सी वर्षकी दीर्घ जायु तुम्हें प्राप्त हो इसलिये तेरे वारीरपर बांघता हूं।

व्यन्ये यन्तु मृत्यवो यानाहुरितरान् शतम्।
ज. ३१११५५

सेंकडों प्रकारके मृत्यु या दुःख इनसे दूर हो ।

करके दीर्घायु तथा तेजके प्रति छे जा।

आ पर्जन्यस्य वृष्ट्योदस्थामामृता वयम् ।

**ज.** ३।३ १। १ १

पजन्यकी वृष्टिजलसे इस उन्नतिको प्राप्त हों और इस भमर बनें। इमें शीघ्र मृत्यु न आवे।

इहैव स्तं प्राणापानौं माप गातमितो यूयम्।

ध. ३।११।६

हे प्राण और अपान यहां ठहरो, तुम इससे दूर न जाओ। प्राणेन प्राणतां प्राणेहैंव भव, मा मृथाः।

छ. ३।३१।९

जीवित रहनेवालोंकी जैसी प्राणशक्ति प्राप्त कर जौर यहां जीवित रह, मत मर जा।

त्राणापानाभ्यां गुपितः शतं हिमाः। ष. २।२८।४ प्राण तथा अपान द्वारा सुरक्षित दोकर यद सौ दिम-काल-सौ वर्ष-जीवित रहे।

आयुष्मतामायुष्कृतां प्राणेन जीव, मा मृथाः।

स. ३।३१।८

दीर्घ भायुवालों भौर भायुष्य बढानेवालोंकी जैसी प्राण-शक्तिसे जीवित रह, मत मर जा।

प्राणापानौ मृत्योमी पातं । म. २।१६।१ हे प्राण और अपान ! मृत्युसे मेरी सुरक्षा करो।

प्र विशतं प्राणापानावन ब्वाहाविव वजम्।

जैसे बैल गोशाकामें जाते हैं वैसे प्राण और अपान इसके देहमें प्रविष्ट होते रहें।

मेमं प्राणी हासीनमो अपानी सेमं मित्रा विध-पुर्मी अमित्राः। ब. २।२८।३

इसको प्राण न छोडे, अपान न छोडे, इसका वध मित्र न करें और इसका वध बातु भी न करें।

यथा ब्रह्म च क्षत्रं च न विभीतो न रिष्यतः। यया सत्यं चानृतं च न विभीतो न रिष्यतः। यथा भूतं च भन्यं च न बिभीतो न रिष्यतः।

प्वा मे प्राण मा विभेः ॥ ज. २।१५।४-६

ज्ञान और शौर्य, सत्य और ऋत, भूत और भविष्य बरते नहीं इसिकये विनष्ट नहीं होते, इस तरह मेरा प्राण न डरे और विनष्ट न हो।

घौष्ट्रा पिता पृथिवी माता जरा मृत्युं कृणुतां संविद्वते। म. २।२८।४

यु पिता और प्राथिवी माता ज्ञानपूर्वक इसको जराके पद्मात् मृत्यु हो ऐसा करें।

मनुष्य दीर्घ षायु चाहता है। इसिंछये दीर्घायु चाहने-वाका मनुष्य यहां दिये, वचनोंका जप करें, वारंवार उच्चा-रण करें, वारंवार भजन करें। लाभ अवस्य होगा जैसा-

शरीरं अस्याङ्गानि जरसे वहतं - इसका शरीर भीर इसके भंग वृद्ध भवस्थातक पहुंचा दो ।

यह वचन अपने शारीरके विषयमें भी वारवार बोला जा सकता है। मनके दढ विश्वाससे लाभ होता है। तथा--

कुणुत जरसं आयुः अस्म- इसकी आयु वृद् धवस्थातक करो।

कुण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे करदः शतं — सबदेव सौ वर्षोंकी तुम्हारी आयु करें।

दशमीं उग्रः समना वशेह — यह उपवीर बनकर दसवीं दशकतक जीवित रहे।

जरामृत्युं ऋणुत दीर्घमायुः — इसको दीर्घायु करके जराके पश्चाल मृत्यु हो।

शतं च जीव शरदः पुरुचीः — सौ वर्षकी दीर्घायु इसे मिके।

त्वं जीव शरदः सुवर्चाः - उत्तम तेजस्वी होकर सो वर्ष जीवित रह।

जराये त्वा परि द्धामि — वृद्धावस्थातक तुझे पहुं-चाता हूं।

स्तरतेनं जरते वहाथ - सुखपूर्वक वृद्ध ववस्थातक त्से पहुंचा दो।

जराये नि धुवामि ते — तुझे वृद्धावस्थातक पहुं-चाता है।

जरा त्वां भद्रा नेष्ट - दितकर बृद्धावस्था तुझे प्राप्त हो।

वि यक्ष्मेण, समायुष्य- वेरा रोग दूर हो और तुले भायुच्य प्राप्त हो।

शतं जीवाति शरदस्तवायम्— तेरा यह मनुष्य सौ वर्ष जीवे।

शतं जीव शरदो वर्धमानः — बढता हुना सौ वर्ष जीवित रह।

शतायुषा हार्षमेनम् — सा वर्षकी आयुके साथ इसे मै ( मृत्युसे ) वापस काया हूं।

आयुरस्मे धेहि — इसको शायु प्रदान करो। मेममन्ये मृत्यवो हिंसिषुः शतं ये — सैकडों मृत्यु इसका नाश न करें। इमय आयुषे वर्चसे नय — हे अग्ने! इसे आयु और

तेजके लिये ले जा।

अस्पार्षमेनं शतशारदाय — सौ वर्षकी जायुके लिये में इसे स्पर्श करता हूं।

तत्ते ब्रधामि आयुषे — बायुष्यकी प्राप्तिके छिये तुझे यह मणि बांचता हूं।

मा मृथाः — मत मर । प्राणेन जीव — प्राणसे जीवित रह । प्राणापानौ मृत्योमा पातं — प्राण जौर अपान मृत्युसे मुझे बचावे।

जरा मृत्युं क्रणुतां — जराके पश्चात् मृत्यु हो।
इस तरह अन्यान्य वचनोंका भी उपयोग हो सकता
है। कोई बीमार पढा हो, तो पिवत्र होकर सिरकी ओरसे
पांवतक अपने हाथोंको ग्रुमाना और ये मंत्रभाग बोलना,
मनमें ही निम्रहपूर्वक बोलना। वारंवार बोलना। अपने
हाथोंमें बीमारी दूर करनेकी शक्ति है ऐसा मानकर
इससे बीमारी दूर होगी ऐसे विश्वाससे यह करना।
रोगीका भी साथ-साथ विश्वास हो तो लाभ शीच होगा।
अन्य वचन अन्य समय बोलनेके लिये हैं। यह विचार
करके पाठक जान सकते हैं।

# वनस्पति

शं नो देवी पृश्चिपण्यंशं निर्ऋत्या अकः।

27 212019

हे पृक्षिपणीं देवी, हमारे छिये कल्याण कर, और ब्याधियोंको दुःख प्राप्त हो।

अरायमस्क्पावानं यश्च स्फातिं जिहीपीति । गर्भादं कण्वं नागय पृश्चिपणिं सहस्व च ॥

था. रारपाइ शोभा इटानेवाला, रक्त पोनेवाला, जो पुष्टिको इटाता है, गर्भको खानेवाला जो रोगबीज है उसका नाश कर। हे पृक्षिपणि ! दुःखको दूर कर।

वीरुत् क्षेत्रियनाजन्यप क्षेत्रियमुच्छतु।

छ. २।८।२-५

आ। नुवंशिक रोगको दूर करनेवाली यह सौपधि आनु-वंशिक रोगको दूर करे।

इयामा सरूपं करणी पृथिव्या अध्युद्धृता । इदमूषु प्र साधय पुनः रूपाणि कल्पयं । अ. ११२४।४

इयामा वनस्पति सरूप करनेवाली है, पृथिवीसे ऊपर उन्नाही गयी है, इस कर्मका उत्तम साधन कर खाँर एनः पूर्ववत् शरीरका रंग कर ।

जं सोमः सहौषधीभिः। आ. २।१०।२ श्रीषियोंके साथ सोम कल्याण करनेवाळा हो। इदं जनासो विद्य महद्ब्रह्म विद्यति। न तत्पृथिव्यां नो दिवि येन प्राणन्ति वीरुधः। आ. १।३२।१

दे कोगों ! यह जानो कि ज्ञान बडी घोषणा करके कहेगा। जिससे वनस्पतियां सीवित रहती हैं वह पृथिवीमें नहीं है और न खुळोकमें है।

असितं ते प्रलयनमास्थानमसितं तव। असिक्त्यासि ओषघे निरितो नाशया पृषत्॥

तेरा उपस्थान कृष्ण है और आस्थान भी कृष्णवर्णका है। हे औषधे ! त्काले वर्णवाकी है, इसकिये त् इसके सेत धडवे दूर कर।

सरूपहत्त्वमोषधे सा सरूपामिदं कृधि। छ. १।२४।३ हे जौषधे ! तु सरूप स्वचाको करनेवाली है। अतः तु

वधू

स्रोमजुष्टं ब्रह्मजुष्टं अर्थमणा संभृतं भगम् । . घातुर्देवस्य सत्येन कृणोमि पतिवेदनम् ।

रवचाको सरूप कर।

धा. राइदार

कारमज्ञानीसे सेवित, ब्राह्मणों द्वारा सेवित, श्रेष्ठ मन-वालेने इकट्टा किया यह घन है, धाता देवके सत्य नियमा-नुसार पतिकी प्राप्तिके लिये में इसको सुयोग्य करता हूं।

इदं हिरण्यं गुरुगुरुवयमौक्षो अथो भगः। एते पतिभ्यस्त्वामदुः प्रतिकामाय वेत्तवे।

थह उत्तम सुवर्ण है, यहं बैंछ है, और यह धन है।

५ ( अ. ५. )

ये पतिकी कामनाके लिये और तेरे लाभके लिये तेरे पतिको देते हैं।

आ नो अग्ने सुमितं संभठो गमेदिमां कुमारीं सह नो भगेन। ब. २१६६११ हे बग्ने! धनके साथ उत्तम वक्ता पति इस उत्तम बुद्धि-मती कुमारीके प्रति बा जावे।

यद्न्तरं तद्वाद्यं यद्वाद्यं तद्न्तरम् । कन्यानां विश्वरूपाणां मनो गृभायोषधे ॥

थ. २।३०।४

जो भन्दर हो वहीं बाहर हो, जो बाहर हो वहीं भन्दर हो। विविध रूपवाली कन्याओं का मन ग्रहण कर।

या श्रीहानं शोषयति कामस्येषुः सुसन्नता । ब. ३।२५।३

कामका बाण लगनेपर श्लोहाको शोषित करता है।

यथेदं भूम्या अधि तृणं वातो मथायति।

एवा मश्लामि ते मनो, यथा मां कामिन्यसो,

यथा मन्नापगा असः॥ अ. २।३०।१

हे जी ! जैसा यह पृथ्वीपरका वास वायु हिलाता है

वैसा मैं तेरे मनको हिला देता हूं, तू मेरी हच्छा करनेवाली
हो, मुझसे दूर जानेवाली न हो।

विावा भव पुरुषेभ्ये गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा। शिवासमै सर्वसमै क्षेत्राय शिवा न इहै घि॥

स. शारदाइ

पुरुषों, गौवों, घोडोंके लिये तथा इस सब क्षेत्रके लिये कल्याण करनेवाली हो। कल्याण करनेवाली बनकर यहां रहा

एयमगन्पतिकामा, जनिकामोहमागमन्। अश्वः कनिकद्यथा भगेनाहं सहागमम्॥

स. २।३०।५

यह कन्या पतिकी इच्छा करती हुई था गयी है, स्त्रीकी इच्छा करता हुआ में आया हूं। जैसा हिनहिनानेवाला घोडा थाता है, वैसा में धनके साथ आया हूं।

विन्दस्व त्वं पुत्रं नारि, यस्तुभ्यं शमसच्छमु तस्मै त्वं भव । भ. १।२१।५ हे स्त्री ! तू पुत्रको प्राप्त कर, जो तुम्हारा कल्याण करने। वाला हो सौर तू भी उसके लिये कल्याण करनेवाली हो। तास्त्वा पुत्रविद्याय देवी प्रावन्त्वोषधयः।

वे दिन्य जीविधयां पुत्रप्राप्तिके छिये तेरी रक्षा करे। एवा भगस्य जुष्टेयसस्तु नारी सिन्प्रिया पत्याः विराध्यन्ती। ज. २१३६१४

पेश्वर्यसे सेवित हुई यह स्त्री पतिको किय स्त्रीर पतिसे विरोध न करती हुई यहां रहे।

पुरुष पुत्र उत्पन्न कर, असके पीछे भी पुत्र ही होते रहें। तू पुत्रोंकी माता हो, जो हो चुके तथा जो होनेवाले सब पुत्र ही हों।

तं त्वा भ्रातरः सुवृधा वर्धमानमनु जायन्तां बहवः सुजातम् । ष. २।१३।५ उस तुस उत्तम जनमे हुए बढते हुएके पीछेसे बहुतसे बढनेवाले भाई अलब हों।

# पति--पत्नी

परि त्वा परितत्तुनेश्चणागामविद्विषे । यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः ॥

स. शाइष्टाप

में फेले हुए ईखसे तुझे घेरता हूं। मीठा वायुमंडल चारों झोर बनाता हूं। इससे द्वेष दूर होगा, मेरी कामनात् करती रहेगी और मुझसे दूर नहीं होगी।

जुष्टा वरेषु समनेषु वल्गुः। भ. २।३६।१
यह कुमारी वरोंमें-श्रेष्टोंमें वियह भीर उत्तम मनवाकोंमें
मनोरम है।

सुवाना पुत्रान् महिषी भवाति गत्वा पर्ति सुभगा विराजतु ॥ अ. २।३६।३ पुत्रोको उत्पन्न करके यह घरकी रानी होवे, यह पतिको प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर विराजे ।

आक्रन्दय धनपते, वरं शामनसं कृणु । सर्वे प्रदक्षिणं कुरु, यो वरः प्रतिकाम्यः ॥

अ. २।३६।६

हे धनपते । वरको बुका ! उस वरके मनके अनुकृत सब

कार्यं कर। सब कार्यं उसके दाहिनी ओर कर, जो वर तेशी कामनाके अनुकूल है।

देवा गर्भ समेरयन् तं व्यूर्णुवन्तु स्तवे।

देव इस गर्भको प्रेरणा करें, प्रस्तिके छिये उस गर्भको प्रेरित करें।

अहमस्मि सहमानाथो त्वमसि सासिहः। उभे सहस्रती भूत्वा सपत्नीं मे सहावहै॥

ध. ३।१८।५

में विजयी हूं और तृविजयी है। दोनों विजयी होकर सपत्नीका पराभव करेंगे।

पत्मा सौभगत्वमस्त्वसो। ध. २।३६।१ इस कुमारीको इस पतिसे सौभाग्य प्राप्त हो। इयम्रक्के नारी पति विदेष्ट सोमो हि राजा सुभगां कृणोति। ध. २।३६।३

हे अग्ने! यह नारी पतिको प्राप्त करे, राजा सोम इसको उत्तम भाग्यवती करे।

वृक्षं यद् गावः परिपस्तजाना अनुस्फुरं शर-मर्चन्त्यभुम् । षथर्व ११२१३

नुक्षं परिषखजाना गावः ऋभुं द्वारं अनुस्पुत्रं अर्चन्ति — वृक्ष (से उत्पन्न धनुष्यके साथ रहकर ) गौ (चर्मसे बनी डोरियां) सीधे बाणको स्फूर्तिके साथ जिस तरह फॅकती हैं ( इस तरह पुरुपके साथ मिलकर रहनेवाली खियां फूर्तिले बोर पुत्रको शत्रुपर भेजें।)

धनुष्यकी ककडी पुरुष है, डोरी खी है, हनका पुत्र बाण है। जिस तरह धनुष्य शतुषर बाण फेंक्ता है उस तरह गृहस्य अपने पुत्रको बलवान् बनाकर शतुषर भेजे स्नौर शतुका पराभर करें।

इहैवाभि वि तनु उभे आत्नी इव ज्यया।

अथर्व १।१:३

(डमे जार नें ज्यया इव ) धनुष्यके दोनों नोंक जैसे दोरीसे तने रहते हैं, इस तरह (इह एव जामि वि तनु ) यहां ही दोनोंको तनाओं । (धनुष्यकी डोरी धनुष्यके दोनों नोकोंको तनाकर रखती है, जिससे विजय मिकता है। इस तरह इस संसारमें दोनों- डख-नीच, श्रीमंत दरिद्र,

विद्वान् अविद्वान् - कार्य करनेके किये जिस देशमें सिद रहते हैं, वह देश विजयी होता है।)

त्वष्टा दुद्धित्रे वहतुं (वि) युनक्ति । अ. ३।६१।५ विता पुत्रीको दहेज देनेके छिये अछग करके रखता है।

#### सुखपसूति

आ ते यो निं गर्भ एतु पुमान् वाण इवेषुधिम्। अ. ३।२३।३

जैसा बाण भातेमें आता है वैसा यह पुरुषका गर्भ तेरे गर्भाश्वयमें आवे। (बाण शत्रुनाश करता है वैसा यह गर्भ वीर बने, शत्रु नाश करे।)

आ योनि गर्भ एतु ते । आ. ३।५३।५ तेरे उदरसे पुरुष गर्भ द्वीवे ।

#### रक्तस्राव दूर करना

तिभिमें सर्वेः संस्नावैधनं सं खावयामित ।

थ. १।१५।३

डन सब स्नोतोंसे इम सब धनको सम्पक् रीतिसे इकट्टा करते हैं।

#### नियमसे चलना

वाचस्पतिर्नियच्छतु। अथर्व ११११३ विद्वान् नियमसे चलावे। (विद्वान्के नियमसे अन्य लोक चलें, जिससे उनकी डक्षति होगी।)

#### मणि धारण

परीदं वासी अधिथाः स्वस्तये। अ. २।१३।३ इस वस्त्रको अपने कल्याणके छिये धारण करो। जिङ्गिडो जम्भाद् विशाराद् विष्कंधादभिशोः चनात्। मणिः सहस्रवीर्यः परिणः पातु विश्वतः॥ अ. २।४।२

यह जंगिड मणि सदस्त वीयाँसे युक्त होनेके कारण जमु-हाई, श्लीणता, शोपक रोग, तथा शोक करनेकी रोगप्रवृ-त्तिसे, सब ओरसे दमारा रक्षण करे।

अयं विष्कन्धं सहतेऽयं वाधते अत्त्रिणः। अयं नो विश्वभेषज्ञो जङ्गिडः पारवंहसः॥

ष. २।४।३

यह जंगिड मणि शोवक शेगसे बचाता है, यह रक्त मक्षण

करनेवाके किसियोंको बाधा पहुंचाता है, यह सब जाँवधी शक्तियोंसे युक्त है, यह पापसे हमें बचावे। शाणश्च मा जंगिडश्च विष्कंधादिश रक्षताम्। अरण्यादन्य आभृतः ऋष्या अन्यो रसेभ्यः॥

ज. २।४।५

शण और जंगिड ये दोनों शोषक रोगसे मेरा रक्षण करें। एक वनसे लाया है और दूसरा खेतीके रसोंसे बनाया है।

#### काम

कामेन त्वा प्रति गृह्वामि, कामेतत्ते । ज. ३।२९।७ कामसे तुझे छेता हूं। यह सब हे काम ! तेरा कर्तृत है।

#### पापसे बचना

यदेनश्चक्तवान्, बद्ध एष, तं विश्वकर्मन् प्रमुश्चा स्वस्तये। ष. २१६५१६ इसने पाप किया, इसल्यि यह बद्ध हुला है। हे विश्वके श्वना करनेवाले प्रभु! उसको कल्याण प्राप्त हो इस क्रिये उसे मुक्त कर।

पापमार्छत्वपकामस्य कर्ता । ध. २।१२।५ धनिष्ट कार्यं करनेवाळा पापको प्राप्त होवे । मातेव पुत्रं प्रमना उपस्थे मित्र पनं मित्रियाः त्पास्वंहसः । ध. २।२८।१ जैसी माता प्रेमसे पुत्रको गोदमें छेती है। उस तरह मित्र मित्रसंबंधि पापसे इसको बचावे ।

ते नो निर्ऋत्याः पादोश्यो मुञ्जतांहसो-अंहसः।

ब. ११३ ११२

वे देव विनाधके पाशींसे तथा पापसे इसे मुक्त करें। विश्वं सुग्र निचिकेषि दुग्धम्। स. १।१०।२ हे उम वीर! सब पापको त् जानता है। पाप कड़ी रहता है यह त्जानता है।

व्याक्त्तय एषामिताथो चित्तानि मुद्यत । अथो यद्यैषां हृदि तदेषां पारे निर्जाहि ॥

क. १।२।४
 इन श्रुओं के संकल्पों और इनके चित्तोंको मोहित
 करो। और जो इनके हृदयमें विचार है उन सबका नाक्ष
 करो।

व्यहं सर्वेण पाटमना । आ. ३।३१।१-५; १०-११ सब पापोंसे में दूर रहता हूं । वि दाकः पापकृत्यया । आ. ३।३१।२ समर्थ मनुष्य पापकर्मसे दूर रहता है । सजातानुग्रेहा वद ब्रह्म चाप चिकीहि नः । अ. १।१०।४

हे उप्र बीर ! स्वजातियोंसे घोषणा करके कह दे कि हमारा ज्ञान ही दोषोंको दूर कर सकता है।

#### आत्मरक्षण

तं त्वा विश्वेऽवन्तु देवाः। आ. २।१३।५ सब देव तेरी सुरक्षा करें। सूरिरसि, वर्चोधा असि, तनूपानोऽसि।

ध्य. २।११।१

त् ज्ञानी है, त् तेजस्वी है, त् बारीरका रक्षण करने-वासा है।

#### अञ्च-जल

तौलस्य प्राज्ञान। थ. ११७१२ तोलकर खाषी। ( मित भोजन करो )

क इदं कस्मा अदात् कामः कामयादात्।

छ. ३।२९।७

किसने यह किसको दिया। काम ही कामके लियं देता है।

दानाय चोदय। अ. ३।२०।७ दानके छिये भेरणा कर।

शतइस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर।

ब. ३।२४।५

बात इस्रोंसे प्राप्त कर जोर इजार द्वाथोंसे दान कर। घृतं पीत्वा मधु चारु गव्यम्। अ. २।१३।१ मीठा सुन्दर गौका घी पीजो।

इह पुष्टिरिड रसः इह सहस्रसातमा अव।
पश्न यभिनि पोषय। अ. ३।२८।४
यहां पुष्टि और यहां रस है। यहां हजारों लाभ देनेवाली
होकर रह। हे जुडवें बखे देनेवाली गौ। यहां पश्चभोंको पुष्ट

सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पेषेण सं सृज । अ. ३।१०।३,४

वह त् हमारी दीर्घायुवाळी प्रजाको धनकी पुष्टिसे युक्त कर।

अविस्तस्मात् प्र मुञ्जति दत्तः शितिपात्स्वधा।

ण. ३।२९।१

यह ( सोलहवां भाग कर ) दिया हुआ। रक्षक बनकर हिंसकींसे रक्षण करनेवाला तथा अपनी धारणा करनेवाला होता है, और वह दु:खसे मुक्त करता है।

दुहां में पञ्च प्रदिशो दुन्हामुर्वी यथावलम्। भ. ३१२०।९

ये बड़ी पांच दिशायें यह पृथ्वी यथाशक्ति मुझे साम-र्थ्य देवे।

एष वां द्यावापृथिवी उपस्थे मा अधन् मा तृपत्। अ. २।२९।४

हे यावापृथिवी ! यह तुम्हारे समीप रहता हुआ क्षुधासे अथवा तृपासे दुःखी न हो।

# गृहनिर्माण

गृहानलुभ्यतो वयं संविशेमोप गोमतः।

छ. ३।१०।११

हमारे घरों में बहुत गायें हों जीर किसी पदार्थकी न्यूनता न रहे।

तं त्वा शाले सर्ववीराः सुवीरा अरिप्रवीरा उपसंचरेम। 
ह घर ! तेरे चारों जोर हम सब उत्तम वीर, उत्तम पराक्रम करते हुए संचार करते रहेंगे।

इहैव ध्रुवा तिष्ठ शालेऽश्वावती गोमती सृतः तावती । ऊर्जस्वती घृतवती पयस्वत्युच्छ्रयस्य महते सीभगाय ॥ अ. ३।१२।२ हे घर ! त्यहीं रह, यहां खडा रह, गौओंसे युक्त, बोडोंसे युक्त, मधुर भाषणसे बन्नवान् घीसे युक्त, दूधसे युक्त होकर महान् सीभाग्यसे युक्त होकर यहीं खडा रह ।

आ त्वा वत्सो गमेदा कुमार आधेनवः साय-मास्पन्दमानाः ॥ अ. ३।१२।६ घरके पास बळडा जोर ळडका तथा कूदती हुई गौवें सार्वकाळ जा जांव। धरण्यासि शाले वृहच्छन्दा पृतिधान्या ।

ध. ३।१२।३

हे घर ! त् बडे छतवाका और पवित्रै धान्यवाला होकर धारणशक्तिसे युक्त होकर रह ।

तृणं वसाना सुमना असम्त्यं। अ. ३।१२।५ घासको पद्दनेवाळा त्घर हमारे लिये उत्तम मनवाळा हो।

मानस्य पत्नि द्वारणा स्योना देवी देवेभिर्नि-र्मितास्यग्रे। अ. ३११२१५ संमानका रक्षक, रहने योग्य, सुलकर यह दिव्य घर देवोद्वारा पहिले बनाया गया था।

ऋतेन स्थूणामधि रोह वंशोश्रो विराजन्नप वृंक्ष्व शत्रून्। अ. ३।१२।६ हे बांस । अपने सीधेपनसे अपने आधारपर खडा रहा। उप्रवीर बनकर शत्रुओंको हटा दे।

शाले शतं जीवेम शरदः सर्ववीराः।

छ, ३।१२।६

हे घर ! सब बीर पुत्रोंसे युक्त होकर हम सौ वर्षीतक जीवित रहेंगे।

पमां कुमारस्तरण या वत्सो जगता सह । पमां परिस्रुतः कुम्भ या द्धः कलशैरगुः ॥

थ. ३।१२।७

इस घरके पास कुमार आर्वे, तरण आवे, बछडेके साथ चक्रनेवाके गाँ आदि प्राणी आर्वे, इसके पास मधुर रससे भरा घडा दहीके कलशोंके साथ आ जावें।

असौ यो अधराद् गृहः तत्र सन्त्वराय्यः। तत्र सेदिन्युंच्यतु सर्वाश्च यातुधान्यः॥

वा. २।१४।३

जो यह नीच घर है, वहां विपत्तियां रहें, वहां छेश हो, सब यातना वहां रहे।

मा ते रियन्तुपत्तत्तारो गृहाणाम् । अ. ३।१२।६ हे घर ! तेरे आश्रयसे रहनेवाळे विनष्ट न हों। पूर्ण नारि प्रभर कुम्भमेतं घृतस्य धाराममृ-तेन संभृताम्। इमां पातृनमृतेना समङ्ग्धी-ए।पूर्तमभि रक्षात्येनाम्॥ अ. ३।१२।८ हे छी ! इस पूर्ण भरे घडेको तथा जमृतसे भरी चीकी धाराको अच्छी तरह भरकर ले आजो । पीनेवालोंको अच्छी तरह भर दे। यज्ञ जीर जन्नदान इस घरका रक्षण करते हैं।

गौ

स नः प्रजास्वातमसु गोधु प्राणेषु जागृहि । वह तू हमारी प्रजा, जात्मा, गौवों जीर प्राणोंके विषयमें जागता रह ।

इहैंच गाव एतनेहो जकेव पुष्यत। इहैचोत प्रजायध्वं मयि संज्ञानमस्तु वः॥

ल. ३।१४।४

हे गौवों ! यहां जाओ, साकके समान पुष्ट बनो, यहां बच्चे अत्पन्न करो जीर जापका प्रेम मुझपर रहे। मया गावो गोपतिना संचध्वं अयं वो गोष्ट इह पोषिपिष्णुः। रायस्पोषेण बहुला भवंती जींवा जीवन्तीरुप वः सदेम ॥ अ. ३।१४।६

हे गाँवों ! मुझ गोपतीके साथ मिकी रहा । तुम्हारा पोषण करनेवाकी यह गोधाका यहां है । श्रीभायुक्त वृद्धिके साथ बढती हुई, जीवित रहनेवाकी तुमको हम सब प्राष्ठ करते हैं ।

संजग्माना अविभ्युषीरस्मिन्गोष्ठे करीषिणीः। विश्वती सोम्यं मध्वनमीवा उपेतन ॥

**ब.** ३।१४।३

इस गोशालामें भिलकर रहती हुई, निर्भय होकर गोबरका उत्तम खाद अरपन्न करनेवाली, ज्ञान्ति अरपन्न करने-बाले रस-दूध-का धारण करती हुई हमारे पास हमारे समीप गोवें बा जाय।

शिवो वो गोष्टो भवतु शारिशाकेव पुष्यत । इहैवोत प्रजायध्वं मया वः संस्कामिस ॥

स. ३।१४।५

यह गोशाका तुम्हारे किये हितकारिणी होवे, शाकीकी कारक समान तुम यहां पुष्ट बनो, यहीं प्रजा करपन्न करो, मेरे साथ तुमको अमणके लिये के जाता हूं।

सं वो गोष्ठेन सुषदा सं रय्या सं सुभूत्या।

व. इ। वान दे गीलों ! तुमको उत्तम बैठने योग्य गोशाळासे युक्त कश्ता हूं, उत्तम पृथ्वयं भीर उत्तम रहन-सहनसे संयुक्त रखता हूं। इमं गोष्ठं पदावः सं स्रवन्तु । ज. २।२६।१ इस गोदालामें पद्य रहें ।

अश्वावतीर्गोमतीर्न उषासो वीरवतीः सदमु-च्छन्तु भद्राः। घृतं दुद्दाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ ज. ३।१५।७

कल्याण करनेवाली उपायं घोडों और गीवोंके साथ तथा वीर पुत्रोंके साथ इमारे घरोंको प्रकाशित करें। घी देवें, सब कोरसे संतुष्ट होकर काप सदा इसें कल्याणोंसे सुरक्षित रखें।

तीवो रसो मधुपृचामरंग आ मा प्राणेन सह वर्चसा गमेत्। ध. ३।१३।५ यह मधुरतासे भरा तीव जलरूप रस, प्राण धौर तेजके साथ मुझे प्राप्त हो।

षषवाली ( यावाप्रियवी ) इसे अस देवे, दूधवाली इसे दूध देवे, यावाप्रियवी इसकी बल देवे, सब देव, मक्त जोर जल इसे शक्ति प्रदान करे।

आहरामि गवां श्लीरं आहार्षे धान्यं रसम्। आहता अस्माकं वीरा आ पत्नीरिदमस्तकम्॥ व. २।२६।५

में गोओंका दूध लाता हूं, धान्य और रस लाता हूं। इमारे बीर जागये हैं, ये पत्नियां हैं जीर यह घर है।

सं सिचामि गवां श्लीरं समाज्येन बलं रसम्। सं सिक्ता अस्माकं वीरा श्रुवा गावो मयि गोपती ॥ छ. २।२६।४

में गौओं का दूध देता हूं, बलवर्षक रसकी चीके साथ मिळाता हूं। हमारे वीर दूधसे सींचे गये। मुझ गोपतिमें गौवें स्थिर रहें।

या रोहिणीर्देवत्या गावो या उत रोहिणीः। रूपं रूपं वयो वयस्ताभिष्टा परि दध्मसि॥

जो जाक रंगकी गौवें हैं जौर जो काक के समान रंगकी गौवें हैं। रूप, जाकार तथा जायुके जनुसार उनके साम तुम्हारा संयोग करता हूं जिससे तू नीरोग होगा। यदि नो गां हंसि यद्यश्वं यदि पूरुपम्। तंत्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा॥ स. १।१६।४

यदि हमारी गोका वध तू करेगा, यदि घोडेका या यदि पुरुषका वध करेगा, तो तुसे सीसेकी गोलीसे वेध करूंगा, जिससे हमारे समीप कोई वीरोंका नाश करनेवाला नहीं रहेगा।

#### कृषि

सीते वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव। यथा नः सुमना असो यथा नः सुफडा सुवः॥ अ, ३११७।८

हे हलकी रेपा! तुझे हम वन्दन करते हैं, तू संमुख हो, क्षीर आग्यवाली हो। तू उत्तम इच्छावाली हो भीर सुफल देनेवाली हो।

शुनं वाहाः, शुनं नरः, शुनं क्रवतु लांगलम् । शुनं वस्त्रा बध्यन्तां शुनमष्ट्रामुदिङ्गध ॥ ७. ३।१७।६

बैल सुखी हों, मनुष्य प्रसन्न रहें, हल सुबसे जमीन खोदें, रह्मियां सुखसे बांधीं जाय, भीर चावृक सुखसे चलाया जाय।

घृतेन सीता मधुना समका विश्वेंदें वैरनुमता महिद्धः। सा नः सीते पयसाभ्याववृत्स्वोर्जः स्वती घृतवित्पन्वमाना॥ अ. ३।१७१९ भी और मधसे सिंचित हळकी रेषा सब देवी और वायु-आसे अनुमोदित हुई। हे हळकी रेषा! तू भीसे सिंचित

होकर हमें बक देनेवाली होकर दूधसे युक्त कर ।

गुनं सुफाला वि तुदन्तु भूमि गुनं कीनाशा
अनुयन्तु वाहान् । शुनासीरा हविषा तोशमाना सुपिप्पला ओषधीः कर्तमसी॥ष. ३१९७१५
सुन्दर हलके फाल भूमिको उत्तम रीतिसे लोदें। किसान
सुखसे बैलोको चलावें। हे वायु षौर सूर्य ! तुम हिंबसे
सन्तुष्ट होकर हसके लिये उत्तम फल्युक्त धान्य देवें।

इन्द्रः सीतां नि गृह्वातु तां पूर्वाभि रक्षतु । सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम् ॥ अ. ३।१७।४

इन्द्र इककी रेवाकी रक्षा करे, पूषा उसकी चारों जोरसे रक्षा करे। वह रसयुक्त होकर आगेके वर्षोंमें हमें जाधिक जाधिक रस प्रदान करें।

नेदीय इत् सुण्यः पक्तमावन्। अ. ३।१७।२

हंस्ये परिपक धान्यको हमारे निकट छे जावें।
विराजः श्रुणः सभरा असन्तः। ज. ३११७१२
जन्नकी उपज हमारे जिये भरपूर हो जावे।
सीरा युझन्ति कचयो युगा चितन्वते पृथक्।
घीरा देवेषु सुसयो॥ ज. ३११७११
जो ज्ञानियों में उत्तम मनवाछे बुद्धिमान् किव हैं वं हळ जोतते हैं। और जुजोंको पृथक् करते हैं।
भगा नो राजा नि कृषि तनोतु। ज. ३११२१४
राजा भग हमारे लिये कृषिको बढावे।
युनक्त सीरा, चियुगा तनोत, कृते योनो चपतह बीजम्॥ ज. ३११०१२
हळ जोतो, जुजोंको फैळा दो, भूमि तैयार करनेपर
बीज वहीं बो दो।

#### जल

अरसु में सोमोऽन्नवीत्। अन्तर्विश्वानि भेषजा ॥ अयं ११६१२ सोमने मुझे कदा कि जलमें सब बीपियां हैं। अस्सन्तरमृतं अरसु भेषजम्। अर्थं ११६१४ जलमें अमृत है, जलमें बीपिय गुण है। आपः पृणीत भेषजं वर्र्यं तन्वे मम। अ. ११६१३ हे जलो ! मुझे बीपध दो बीर मेरे शरीरको संरक्षण दो। ईशाना वार्याणाम्। क्षयन्ती अर्वणीनाम्। अपो याचामि भेषजम्॥ अर्थं ११५१४ वरणीय सुर्खोका स्वामी जल है। प्राणियोंका निवासक जल है। इस जलसे में बीपधर्या याचना करता हूं। आप इद्वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः। आपो विश्वस्य भेगजीस्तास्त्वा मुखन्तु क्षेत्रियात्।

जल सौषधी है, जल रोग दूर करनेवाका है, जल सब रोगोंकी सौषधी है, इस जलसे आनुवंशिक रोगसे तुझे मुक्त करता हूं।

अपां तेजो ज्योतिरोजो वलंच वनस्पतीनामुत वीर्याणि । अस्मिन्नचि घारयामः । अ. ११३५१३ जलका तेज, प्रकाश, बोज, बल बीर वनस्पतियोके वीर्य (इस सुवर्णमें हैं) उनका हम धारण करते हैं।

(आपः) महे रणाय चक्षसे (द्घातन)। अथवे ११५१९

जळ बडी रमणीयताके दर्शनके लिये हमें धारण करे। (हमारे अन्दर रमणीयता रखे।) ता न आपः शंस्योना भवन्तु । श. १।३३।१-४ वे जल हमारे लिये सुखशान्ति देनेवाले हो । इमा आपः प्रभरास्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशिनीः । गृहानुपप्रसीदामि अमृतेन सहाग्निना ॥

स. ३।१२।९

ये रोगनाशक भोर रोगरदित जल में भर लाता हूं। अमृत, अन्न और अधिके साथ में घरोंमें जाकर बैठता हूं। शं नः खनित्रिमा आपः । छ, १।६।४ खो दकर िकाला जल इमें सुख देवे। जिवा नः सन्तु वार्षिकीः। अ. १।६।४ वृष्टिसे प्राप्त जल हमें कल्याण करनेवाला हो। शमु सन्तु अनूप्याः। धा. नादाध जलपूर्ण प्रदेशका जल इसें शान्ति देवे। शमु या कुम्भ आभृताः। छ. १।६।४ जो जल घडेमें रखा है वह हमें शान्ति देवे। शं न आपो धन्वन्याः। **अ. १।६।४** रेतीके प्रदेशका जल हमें कल्याण करनेवाला हो। घृतइचुतः शुचयो याः पावकास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु । धा. १।३३।४ तेजस्वी, पवित्र, शुद्धता करनेवाला जक इमारे लिये सुखदायी हों।

शंयोरभिस्नवन्तु नः । अधर्व ११६११ जल हमें शान्ति और इष्ट प्राप्ति देनेवाला होते । शिवया तन्वोप स्पृशत त्वचं मे । अ. ११३३१४ अपना कल्याण करनेवाले शरीरसे मेरी त्वचाको स्पर्श करो। (हे आपः!) यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते ह नः । अधर्व, १९५२

हे जलो । जो जापमें कल्याण करनेवाला रस है, उसका हमें भागी करें। ( हमें वह कल्याण करनेवाला तुम्हारा भाग मिले । )

आपो जनयथा च नः । षथर्व. ११५१३ हे जलो ! हमें बवाको । आपो भवन्तु पीतये । षथर्व. ११६११ जल हमारे पीनेके लिये, रक्षणके लिये हो । शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः । ष. ११३३१४ हे जलो ! कल्याणकारी नेत्रसे बाप मुझे देखो । बापो हि छा मयो अवः ता न ऊर्ज द्धातन । बयर्व. ११५११

जल सचमुच सुखदायी है, वह जल हमें शक्ति दें। रां नो देवीरभिष्टये। अथर्व, ११६११ दिन्य जल हमें शान्तिसुख देवे। तस्मा अरंगमाववो यस्य क्षयाय जिन्वथा। अथर्व, ११५१३

जिसके निवासके लिये आप यस्न करते हैं, आपसे पर्याप्त मात्रामें (वह बल ) प्राप्त हो। अपामुत प्रशस्तिभिर्श्वा भव्य वाजिनः। गावो भव्य वाजिनीः॥ अथर्व. १।४।४ जलके प्रशंसनीय गुणोंसे घोडे बलवान् होते हैं और गौवें बलशालिनी होती हैं।

# सुभाषितोंका उपयोग

णथवंवेदके पहिले तीन काण्डोंके सुभाषित यहां दिये हैं। ये इतने ही हैं ऐसा नहीं। संख्यासे ये सुआषित अधिक भी हो सकते हैं। ये किस तरह अधिक हो सकते हैं यह इस केखों बताया ही है। व्यवहारमें उपयोगी सार्थ मंत्र भाग सुभाषित कहा जाता है।

सृरिरित, वर्चांघा असि, तनूपानोऽसि।

छ. २।११।४

त् ज्ञानी है, तू तेजस्त्री है, तू शरीर रक्षक है। यह एकसंत्र है, पर इसमें तीन सुभाषित हैं।

#### सीसेकी गोली

'तं त्वा सीसेन विध्यामः' उस तुझको सीसेसे हम वेध करेंगे। सीसेसे वेध करनेका अर्थ सीसेकी गोलीसे वेध करेंगे। गौका वध करनेवालेको या पुरुषका वध करने-वालेको सीसेकी गोलीसे वेध करनेका दण्ड कहा है। सीसा था, सीसेकी गोली थी और गोलीसे वेध करनेका साधन बंदूक जैसा कुल था ऐसा यहां पता लगता है।

जलचिकित्सासे सब रोग दूर होते हैं ऐसा पाठक जलके सुभाषितों में देखेंगे। सुभाषितों का उपयोग करनेकी रीति यहां बताई है। वेदके उपदेशको मानवी झाचार झौर व्यवहार में लानेकी रीति यह है। पाठक इसका उपयोग करके वैदिक जीवनसे व्यवहार करके अपना लाभ प्राप्त करें।



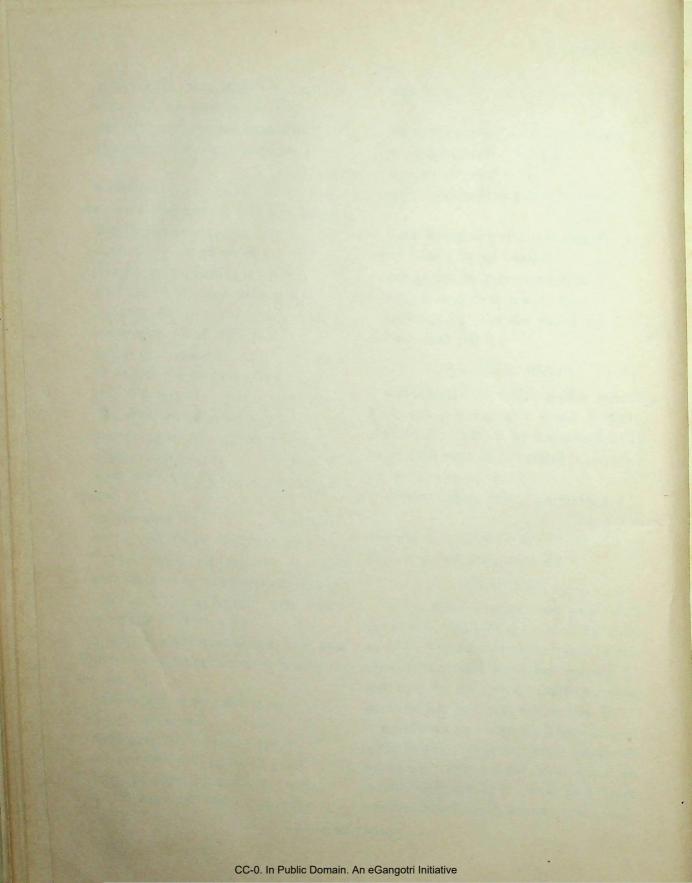



# अथर्ववेद

का

सुबोध माध्य ।

# प्रथमं काण्डम्।

लेखक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, साहित्य-चाचस्पति, वेदाचार्य, गीताळङ्कार, अध्यक्ष स्वाध्याय मंडळ, आनंदाश्रम पारडी [ जि. सूरत ]

तृतीय वार

संवत् २००६, शक १८७१, सन १९५०



**% %** 

# बस्र और ज्येष्ठ बस्र।

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् ।
यो वेद परमेष्ठिनं यश्च वेद प्रजापितम् ।
ज्येष्ठं ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्क्रम्भमंनुसंविदुः ॥
(अथर्व० १०।७।१०)

"(ये) जी (पुरुषे ब्रह्म) पुरुषमें ब्रह्म (विदुः) जानते हैं, वे (परमेष्ठिनं) परमेष्ठीको जानते हैं, जो परमेष्ठीको जानता है, और जो प्रजापतिको जानता है, तथा जो (ज्थेष्ठं ब्राह्मणं) श्रेष्ठ ब्रह्माको जानते हैं, वे स्कम्भको (अनुसंविदुः) उत्तम प्रकार जानते हैं।"

# अथर्ववेद के विषयमें

# स्मरणीय कथन।

# (१) अथर्ववेदका महत्त्व।

अथर्ववेदका नाम "ब्रह्मवेद, अमृतवेद, आत्मवेद" आदि है, इससे यह आत्मज्ञानका वेद है, यह स्पष्ट है। इसी लिये कहा है, कि—

श्रेष्ठो ह वेदस्तपसोऽधि जातो ब्रह्मज्ञानां हृदये संबभूव ॥ (गोपथं ब्रा. १।९)

एतद्वे भूयिष्ठं ब्रह्म यद् भृग्विङ्गरसः। येऽङ्गिरसः स रसः। येऽथर्वाणस्तन्नेषजम् । यद्मेषजं तदमृतम्।यदमृतं तद्रह्म॥ (गोपथ ब्रा. ३ । ४ )

चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेदः॥ (गोपथ बा. २। १६)

"(१) यह श्रेष्ठ वेद है, ब्रह्मज्ञानियों के हृदयमें यह प्रसिद्ध रहता है। (२) भृग्वंगिरस बड़ा ब्रह्म ज्ञान है, जो अंगिरस हैं वही रस अर्थात् सत्त्व है, जो अथर्वा है वह भेपज (दवा) है, जो भेषज है वह अमृत है, जो अमृत है वही ब्रह्म हैं। (३) ऋक्, यज्ज, साम और ब्रह्म येही चार वेद हैं।" अर्थवंवदको इस वचनमें 'भेषज' अर्थात् रोगदोष दूर करनेवाली औषि, 'अमृत' अर्थात् मृत्युको दूर करनेवा साधन, तथा 'ब्रह्म ' बड़ा ज्ञान कहा है। ये तीन शब्द अर्थवंवदका महत्त्व स्पष्ट रीतिसे व्यक्त कर रहे हैं। और देखिये—

अधर्वमन्त्रसम्प्राप्त्या सर्वसिद्धिर्भविष्यति ॥

(अथर्वपीराशिष्ट २। ५)

" अथवेवेद मंत्रकी संप्राप्ति होनेसे सब पुरुषार्थ सिद्ध होंगे। "
यह अथवेमंत्रोंका महत्त्व है, इस वेदमें (शांतिक कर्म)
शांति स्थापनके कर्म, (पौष्टिक कर्म) पुष्टि बलवृद्धि आदिकी

सिद्धिके कर्म, (राजकर्म) राज्यशासन, समाजन्यवस्था आदि कर्मके आदेश होनेके कारण वह वेद प्रजाहितकी दृष्टिसे विशेष महत्त्व रखता है। इस विषयमें देखिये—

यस्य राज्ञो जनपदे अथर्वा शान्तिपारगः। निवसत्यपि तद्वाष्ट्रं वर्धते निरुपद्रवम्॥

( अथर्वपरिशिष्ट. ४ ।६ )

" जिस राजांके राज्यमें अथर्ववेद जाननेवाला विद्वान शांति स्थापनके कर्मपर निरत रहता है, वह राष्ट्र उपद्रवरहित होकर बढता जाता है।

(२) अथर्व-शाखा।

१ पैप्पलाद, २ तीद, ३ मीद, ४ शीनकीय, ५ जाजल, ६ जलद, ७ ब्रह्मवाद, ८ देवदर्श, ९ चारणवेश ये अथर्वके नी शाखाभेद हैं। इनमें इस समय पिप्पलाद और शीनक ये दो संहिताय उपलब्ध हैं, अन्य उपलब्ध नहीं हैं। इनमें थोडामा मंत्रपाठभेद और सूकत कमभेद भी है, अन्य व्यवस्था प्रायः समान है।

(३) अथर्वके कर्म।

१ स्थालीपाकः — अन्नासिद्धि ।

२ मेधाजननम् — वुद्धिकी वृद्धि करनेका उपाय ।

३ ब्रह्मचर्यम् — वीर्य-रक्षण, ब्रह्मचर्यव्रत आदि । .

४ ग्राम-नगर-राष्ट्र-वर्धनम् — प्राम, नगर, कीले, राज्य आदि की प्राप्ति और उनका संवर्धन ।

५ पुत्रपशुधनधान्यप्रजास्त्रीकरितुरगरथान्दोलिकादिसम्प-त्साधकानि— पुत्र, पशु, धन, धान्य, प्रजा, स्त्रो, हार्था, घोडे, रथ, पालकी आदि ऐश्वर्यके साधनोंकी सिद्धि करनेके उपाय। ६ साम्मनस्यम्-जनतामॅ ऐक्य. मिलाप, प्रेम, एकता आदिकी स्थापना के उपाय।

७ राजकर्म — राजाके लिये करनेयोग्य कर्म।

८ शत्रुत्रासनम् --- शत्रुको कष्ट पहुंचानेका उपाय ।

९ संग्रामविजयः — युद्धमें विजय संपादन करना ।

१० शस्त्रनिवारणम् — शत्रुओं के शस्त्रोंका निवारण करना।

११ परसेनामोहनोद्वेजनस्तंभनोचाटनादीनि — शत्रुसेनामं मोह भ्रम उत्पन्न करना, उनमें उद्वेग-भय-उत्पन्न करना, उनकी हलचलको रेकिना, उनकी उखाड देना आदिका साधन।

१२ स्वसेनोत्साहपरिरक्षणाभयार्थानि — अपनी सेनाका उत्साह बढाना, और उसकी निर्भय करना।

१३ संग्रामे जयपराजयपरीक्षा — युद्धमें जय होगा या परा-जय होगा इसका विचार I

१४ सेनापत्यादिप्रधानपुरुवजयकर्माणि — सेनापति मंत्री आदि मुख्य ओहदेदारोंकें विजयका उद्योग ।

१५ परसेनासंचरणम् — शत्रुकी सेनामें संचार करके गुप्त रीतिसे सब ज्ञान प्राप्त करना और वहांके अपने ऊपर आनेवाले अनिष्ठोंको दूर करना।

१६ शत्रूत्सादितस्य राज्ञः पुनः स्वराष्ट्रप्रवेशनम् — शत्रु-द्वारा उखडे गये अपने राजाको पुनः खराष्ट्रमें स्थापन करनेके उधोग।

१७ पापक्षयकर्म-पतनके साधनोंको दूर करना।

१८ गोसमृद्धिकृषिपुष्टितराणि – गौ बैल आदिकोंका संवर्धन और कृषिका पोषण करना।

१९ गृहसम्पत्कराणि - धरकी शोभा बढानेके कर्म।

२० भेषज्यानि — रोगनिवारक औषधियां।

२१ गर्भाधानादि कर्म — ( सब संस्कार )

२२सभाजयस्नाधनम् — सभामं जय, विवादमं जय और कलह शांत करनेके उपाय।

२३ वृष्टिसाधनम् - योग्य समयपर वृष्टि करानेका उपाय ।

२४ उत्थानकर्म - शत्रुपर चढाई करना ।

२५ वाणिज्यलाभः - क्रय विकय आदिमें लाभ ।

२६ ऋणविमोचनम् — ऋण उतारना ।

२७ अभिचारनिवारणम् — नाशसे अपना बचाव करना ।

२८ अभिचारः — शत्रुके नाशका उपाय।

२९ स्वस्त्ययनम् — सुखसे देशदेशांतरमें भ्रमण।

३० आयुष्यम् — दीर्घ आयुष्यकी प्राप्ति।

३१ यज्ञयाग आदि।

इस्यादि अनेक विषय इस वेदमें आनेके कारण इसका अध्ययन विशेष सूक्ष्म दृष्टि करना आवश्यक है। ये सब उपाय और कर्म मनुष्यमात्रके अभ्युदय निःश्रंयक्षके साधक होनेके कारण मानव जातिके लिये लाभदायक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। परन्तु यहां विचार इतनाही है कि, ये सब विषय अथर्ववेदके सूक्तोंसे हम किस रीतिसे जानकर अनुभवमें ला सकते हैं। निःसंदेह यह महान् और गंभीर तथा कश्से ज्ञान होनेयोग्य विषय है। इसलिये यदि सुविज्ञ पाठक इसमें अपना महयोग देंगे तोही इस गंभीर विषयका कुछ पता लग सकता है, और गुप्त विषय अधिक खल सकता है। क्योंकि किसी एक मनुष्यके प्रयत्नसे इस कठिन विषयकी उलझान होना प्रायः अशक्य ही है।

#### (४) मनका संबंध।

अथर्ववेदद्वारा जो कर्म किये जाते हैं वे मनकी एकायतासे अत्यन्न हुए सामर्थ्यसे हां किये जाते हैं, क्योंकि आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि अंतःशक्तियोंसे ही अथर्ववेदका विशेष संबंध है, इस विषयमें देखिये —

मनसेव ब्रह्मा यज्ञस्यान्यतरं पक्षं संस्करोति

(गोपथ बा० ३ ।२)

तद्वाचा त्रय्या विद्ययेकं पक्षं संस्कुरुते। मनसेव ब्रह्मा संस्करोति॥ (ऐतरेय ब्रा॰ ५।३३) अर्थात् '' ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद द्वारा वाणीपर संस्कार होकर एक भाग सुसंस्कृत होता है और अर्थवेवेद द्वारा मनपर संस्कार होकर दूमरा भाग सुसंस्कृत होता है।" मनुष्यमें वाणी और मन ये ही मुख्य दो पक्ष हैं। उन दोनोंसे ही मानवी उन्नतिके साधक अभ्युद्य निःश्रेयस विषयक कर्म होते हैं।

शरीरके रोग दूर करना हो अथवा राष्ट्रका विजय संपादन करना हो, तो ये सब कर्म मानसिक सामर्थ्यसे ही हो सकते हैं। इसी लिये अथर्ववेदने मनःशक्तिकी अभिवृद्धि द्वारा उक्त कर्म और विविध पुरुषार्थ सिद्ध करनेके उपाय बताये हैं।

# (५) शांतिकर्मके विभाग।

समाज तथा राष्ट्रमें शांति स्थापन करना अथर्ववेदका मुख्य विषय है। वैमनस्य, शत्रुता, द्वेष आदि भावोंको दूर करके मित्रता, एक विचार, सुमनाखिता आदिकी वृद्धि करना अथवेवेदका साध्य है। इसी कार्यकी सिद्धिके लिये अथर्ववेदका शांति प्रकरण है। इस प्रकरणमें कई प्रकारकी शांतियां हैं, जिनका थोडासा वर्णन यहां करना उचित है — १ भूचाल, विद्युत्पात आदिके भय निवारण करनेके ालिये सहाशान्ति।

२ आयुष्य प्राप्ति और वृद्धिके लिये वैश्वदेवी शांति।

३ अग्न्यादि भयकी निवृत्तिके लिये आग्नेयी शांति।

४ रोगादि निवृत्तिके लिये भागवी शान्ति।

५ ब्रह्मवर्चस - ज्ञानका तेज प्राप्त करनेके मार्गमें आने-वाले विद्य दूर करनेके लिये बाह्मी शान्ति ।

६ राज्यलक्ष्मी और ब्रह्मवर्चेस प्राप्त करनेके लिये अर्थात् क्षात्र और ब्राह्म तेज की वृद्धि करनेके लिये बाईस्पत्य शान्ति ।

 प्रजा क्षय न हो और प्रजा पशु अन्न आदिकी प्राप्ति हो इसलिये प्राजापत्या शान्ति ।

८ शुद्धि करनेके लिये सावित्री शान्ति।

९ ज्ञानसम्पन्नताके लिये गायत्री शान्ति।

१० धनादि ऐश्वर्य प्राप्ति करने, शत्रुसे होनेवाला भय दूर करने और अपने शत्रुको उखाड देनेके लिये आक्रिस्सी शान्ति ।

११ परचक दूर हो और अपने राष्ट्रका विजय हो तथा अपना बल, अपनी पुष्टि और अपना ऐश्वर्य बढे इसलिये ऐन्द्रि शान्ति ।

१२ राज्यविस्तार करनेके लिये माहेन्द्री शान्ति।

१३ अपने धनका नाश न हो और अपना ऐश्वर्य बढे इस-लिये करनेयोग्य काैबेरी शान्ति ।

१४ विद्या तेज धन और आयु बढानेवाली आदित्या शानित।

१५ अन्नकी विपुलता करनेवाली वैज्जवी शान्ति।

१६ वैभव प्राप्त करानेवाली तथा वस्तु संस्कारपूर्वक ग्रहादिकी शान्ति करनेवाली वास्तोष्पत्या शान्ति ।

१७ रोग और आपत्ति आदिके कष्टोंसे बचानेवाली रोदी शान्ति।

१८ विजय प्राप्त करानेवाली अपराजिता शान्ति।

१९ मृत्युका भय दूर करनेवाली याम्या शान्ति।

२० जलभय दूर करनेवाली वारुणी शान्ति।

२१ वायुभय दूर करनेवाली वायन्या शान्ति ।

२२ कुलक्षय दूर करनेवाली और कुलवृद्धि करनेवाली सन्तति शान्ति।

२३ वस्त्रादि भोग बढानेवाली तथा कारीगरीकी वृद्धि करनेवाली त्वाब्टी शान्ति ।

२४ बालकोंको इष्टपुष्ट करके उनको अपमृत्युसे बचानेके

२५ दुर्गातिसे बचानेके लिये नैऋति शान्ति । २६ बलवृद्धि करनेवाली मारुद्वणी शान्ति ।

२७ घोडोंकी अभिवृद्धि करनेके लिये गान्धर्वी शान्ति।

२८ हाथियोंकी अभिवृद्धि करनेके लिये पारावती शान्ति।

२९ भूमिके संबंधी कष्ट दूर करनेके लिये पार्थिवी शान्ति। ३० सब प्रकारता भय दूर करनेवाली अभया शान्ति।

ये और इस प्रकारकी अनेक शान्तियां अथवंवेदसे सिद्ध होती हैं। इनके नामेंका भी यदि विचार पाठक करेंगे, तो उनको पता लग जायगा कि मनुध्यका जीवन सुखमय करनेके लिये ही इनका उपयोग निःसंदेह हैं। वेदमंत्रोंका मनन करके प्राचीन ऋषि मुनि अपनी उन्नति की विद्याएं किस रीतिसे सिद्ध करते थे, इसकी कल्पना इन शान्तियोंका विचार करनेसे हो सकती है। कई शान्तियोंके नामें वि पता लग सकता है कि किस ऋषिकी खोजसे किस शांतिकर्मकी उत्पत्ति हुई। यदि वैदिक धर्म जीवित और जाम्रत रूपमें फिर अपने जीवनमें डालना है तो पाठकोंको भी इसी टाप्टिसे विचार करना अत्याव-इयक है।

विविध इष्टियां, याग, कतु, मेध आदिकी जो योजना वैदिक धर्ममें है, वह उक्त बातकी सिद्धता करनेके लिये ही है। इन सबका विचार कैसा है और इनकी सिद्धि किस रीतिसे की जा सकती है इसका यथामित विचार आगे किया जायगा। परन्तु यहां निवेदन है कि पाठक भी अपनी बुद्धि-योंको इस दृष्टिसे काममें लावें और जो खोज होगी वह प्रकाशित करें। क्योंकि अनेक बुद्धियोंके एकाम होनेसे ही यह विद्या पुनः प्रकट हो सकती है अन्यथा इसके प्रकट होनेका कोई संभव नहीं है।

#### (६) मन्त्रोंके अनेक उद्देश्य।

अथविदके थोडेसे मन्त्रोंसे इतने विविध कर्म किस प्रकार सिंद हो सकते हैं, यह शंका यहां उत्पन्न हो सकती है। इसके उत्तरमें निवेदन है, कि वेदके मन्त्र और स्कृत '' अनेक मुख '' होते हैं अर्थात एक ही स्कृत और एक ही मंत्रसे अनेक उद्देशोंकी सिद्धि होती है। मंत्रका उत्तानार्थ एक भाव बताता है, अंदरका गृह आशय कुछ विशेष उपदेश देता है, व्यंग्य अर्थ छेषार्थ आदि अनेक रीतिसे अनेक उपदेश प्रकृट होते हैं। इस कारण एक ही मंत्र और एक ही स्कृत अनेक विधाएं और अनेकानेक किसे देते हैं, और इस ढंगसे अनेकानेक विधाएं और अनेकानेक किसे देते हैं। इस तरही होते हैं और इन सबके द्वारा मनुष्यके ऐहिक और पारलीकिक सुख इद्धि से साधन सिद्ध हो जाते हैं।

### (७) स्क्तोंके गण।

अधर्ववेदके स्क्तों और मंत्रोंके कई गण हैं, जिनके नाम " अभय गण, अपराजित गण, सांत्रामिक गण" इस प्रकार अनेक हैं। प्रथम कांडमें अपराजित गणके स्कृत निम्निलिखित हैं—

| १ विद्या शरस्य पितरं ०                 | (917)                  |
|----------------------------------------|------------------------|
| २ मा नो विदन् वि व्याधिनः ०            | (9199)                 |
| ३ अदारसञ्जवतु देव ०                    | (9120)                 |
| ४ स्वस्तिदा विशां पतिः ०               | (1171)                 |
| इसके पश्चात् पष्ठकाण्डमें अपराजित गणवे | हे सूक्त निम्नलिखित है |
| ५ भव मन्युः ०                          | (६।६५)                 |
| ६ निर्हस्तः शत्रुः ०                   | ( =   = = )            |
| ७ परिवर्त्मानि ०                       | (६1६७)                 |
| ८ मिभूर्यज्ञः ०                        | ( ६ 1 ९७ )             |
| ९ इन्द्रो जयाति ०                      | ( 81 96 )              |
| १० आभि त्वेन्द्र ०                     | ( 8 1 99 )             |
| 4 0 ~4                                 | ~~                     |

कौनसा सूक्त किस गणमें है, यह समझनेसे उसका अर्थ करना, उसके अर्थका मनन करना और उससे बोध लेना, बडा सुगम हो सकता है। तथा गणोंके मंत्रोंके अंदर परस्पर संबंध देखना भी सुगम हो जाता है। इसलिये इस गणोंका विचार वेद पढनेके समय अवश्य ध्यानमें धरना चाहिये। हम आगे बतायेंगे कि कै।नसा सूक्त किस गणमें आता है और उसका परस्पर संबंध किस पद्धतिसे देखना होता है।

पूर्वोक्त शांतियों में जिन जिन शान्तियोंका संबंध राज्यव्यव-स्थासे है, उन शान्तिकमें के साथ अपराजित गणके मंत्रोंका संबंध है, इस एक बातसे पाठक बहुत कुछ बोध प्राप्त कर सकते हैं। एक एक गणके विषयमें हम स्वतंत्र निबंध लिखकर उसका अधिक विचार आगे करेंगे। उसका अनुसंधान पाठक करें इसी लिथे यह बात यहां दशीयी है।

जब इन सब गणोंका विचार हो जायगा तब ही वेद की विद्या ज्ञात हो सकती है, अन्यथा नहीं। यहां यह भी स्पष्ट कहना आवश्यक है कि कई सूक्त किसी गणके साथ सम्बन्ध नहीं रखते अर्थात् वे स्वतंत्र हैं अथवा उनका सम्बन्ध गणसूकोंके समान किसी अन्य सूकोंसे नहीं है।

"स्वतंत्र-सूक्त" और " गण-सूक्त " इनका विचार करने के समय स्वतंत्र सूक्तके मंत्रोंका मनन स्वतंत्र शीतिये करना चाहिये, और गणसूक्तों के मंत्रोंका मनन संपूर्णगणों के संबंध-का विचार करके ही करना चाहिये।

# (८) अथर्ववेदका महत्त्व।

ऋग्वेदसे ज्ञान, यजुर्वेदसे उत्तम कर्म और सामवेदसे उत्तम पुरुषकी उपासना, इन तीन काण्डोंका अभ्यास होनेके पश्चात् आत्माका ज्ञान और बल प्राप्त करनेके मार्ग बतानेका कार्य अथववेद करता है। इस कारण इसको " ब्रह्मवेद " अथवा " आत्मवेद " भी कहते हैं।

उत्तम ज्ञान, प्रशस्त कर्म और उत्तम पुरुषकी उपासना द्वारा अंतःश्चिद्धि होनेके पश्चात् ब्रह्मका ज्ञान संभवनीय है, इसिल्ये यह पूर्वोक्त वेदत्रयीक्षे मिन्न यह " चतुर्थ वेद " कहा जाता है।

उपासक लोग आत्माको जगत्में हूंडते हूंडते थक गये, उस समय उनको साक्षात्कार हुआ कि "आत्माको जगत्में कहां हूंडते हो ? यहां आओ और "अपने पासही उसे हूंडो !"

अथार्वाङेनमेतास्वेवाऽप्स्वान्विच्छेति, तद्यदब्रवीदथार्वाङ्ङेन-मेतास्वेवाप्स्वन्विच्छेति, तदथर्वाऽभवत् ॥

( गोपथ-ब्राह्मण १-४ )

" अब पासही उसे ढूंढो!" वह पासही है। यह बात इस अथर्व [ अथ+अर्वाक्=अथर्वा (क्)] वेदने कही, इसी लिये इसका नाम "अथर्ववेद" हुआ है। यह गोपय ब्राह्मणका कथन अथर्ववेदका ज्ञानक्षेत्र कहांतक है इसका वर्णन स्पष्ट शब्दोंमें कर रहा है। आत्माका पता अपने पासही लगना है, यह बताना अथर्ववेदके ज्ञानक्षेत्रमें है। इसी लिये इसका नाम " ब्रह्मवेद" है क्योंकि यही ब्राह्मका ज्ञान बताता है।

'' थर्न " शब्द चंचलताका वाचक है। और '' अ-थर्न ' शब्द शांतिका अथवा एकाप्रताका योतक है। आत्मानुभव अथवा ब्रह्मसाक्षात्कार जो होना है, वह चित्तकी चंचलता हटनेके पश्चात् और चित्तवृत्तियोंका निरोध होकर उसमें शांति आनेके पश्चात् ही होना है। यह आत्मज्ञानके मार्गकी सूचना इस प्रकार अपने नामसे ही इस अथवंवेदने बता दी है। वेदके नामोंका महत्त्व पाठक यहाँ देख सकते हैं।

" अथर्वन् " (अथ + अर्वन् ) इस शब्दका अर्थ " अब इस ओर " ऐश होता है। जगत्में दो पदार्थ हैं, एक में और दूसरा मेरेसे भिन्न संपूर्ण जगत्। हरएक मनुष्य समझता है कि मेरेसे भिन्न पदार्थोंसे ही मुझमें शक्ति आती है, में स्वयं अशक्त हूं और शक्ति दूसरोंसे प्राप्त होती है। इस सर्वसाधारण विचारसे भिन्न परंतु अत्यंत सत्य विचार जो अथर्ववेद जनता-के सन्मुख रखना चाहता है, वह यह है कि " अब शक्तिके लिये अपनी ओर " ही देखो। सब जगत्में यह नियम देखो कि मृद्धि अंदरसे होती है, गृक्ष अंदरसे बढते हैं, बालक अंदर-से बढते हैं, अर्थात् शक्तिकी गृद्धि अंदरसे हो रही है, इस-लिये अपने अंदर अपनी ओर देखकर विचार करो । बाह्य जगत्में न देखते हुए, परंतु उसके साथ अपनी शक्तियोंके। जोडकर अपनी उन्नतिक हेतु अपने अंदर देखो, शक्ति अपने अंदर है न कि बाहर है। यह अर्थवेवेदकी शिक्षा अत्यंत महत्त्वकी है।

इस अथर्ववेदका स्वाध्याय करना है। ब्रह्मवेद होनेके कारण

यह वेद संपूर्ण रीतिसे समझना कठिन है, इसिलेये इस वेदके जितने मंत्र समझमें आवेंगे, उनकारी स्वाध्याय करना है। जिनका ठीक प्रकार ज्ञान नहीं हुआ। उनके विषयमें इम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तथा जो मंत्र स्वाध्यायके लिये यहां लेंगें उनके विषयमें योडेसे थोडे शब्दोंमेंही जो कुछ लिखना हो वह लिखेंगे अर्थात् बहुत विस्तार नहीं करेंगे। परंतु जहांतक हो सके वहांतक कोई बात संदिग्ध नहीं छोडेंगे। इससे स्वाध्याय करने वालोंको बडी सुविधा होगी।



# अथर्ववेद।

# प्रथम--काण्ड।

इस प्रथम कांडमें छः अनुवाक, पेंतीस सूक्त और १५३ मंत्र हैं।

१ प्रथम अनुवाकमें छः सूक्त हैं, तीसरे सूक्तमें ९ मंत्र हैं; शेष पांच सूक्तोंमें प्रत्येकमें चार चार हैं। इसं प्रकार इस अनुवाकमें २९ मंत्र हैं।

१ द्वितीय अनुवाकमें ( ७ से ११ तक ) पांच सूक्त हैं। सप्तम सूक्तमें ७ और ग्यारहव में ः शेष तिनमें प्रत्येकमें चार चार मंत्र हैं। इस प्रकार कुल २५ मंत्र हैं।

३ तृतीय चतुर्थ और पंचम अनुवाकों (१२ से २८ तक सूक्तों) के प्रत्येक सूक्तमें चार मंत्रवाले कमशः पांच, पांच और सात सूक्त हैं। इन तैं। नोंनोंकी मंत्रसंख्या ६८ है।

४ पष्ठ अनुवाकमें सात (२९ से ३५ तक ) सूक्त हैं। २९ वें सूक्तमें छः मंत्र और ३४ वें में पांच मंत्र हैं, शेषमें चार चार हैं। इस प्रकार कुछ मंत्रसंख्या ३१ है।

इस ३५ सूक्तोंमें चार मंत्रवाले सूक्त ३० हैं, पांच मंत्रवाला एक, छः मंत्रवाले दो, सात मंत्रवाला एक, और नौ मंत्रवाला एक है। यह सूक्त और मंत्रविभाग देखनेसे पता लगता है कि यह अर्थवेदका प्रथम काण्ड प्रधानतंथा चार मंत्रवाले सूक्तोंका हो है। इसका प्रथम सूक्त यह है इसमें बुद्धि बढानेका विषय कहा है जिसका नाम '' मेधा-जनन" है—





# मेधाजनन।

# (१) बुद्धिका संबर्धन करना।

( ऋषि:-अथर्वा । देवता-वाचस्पातिः । )

ये त्रिप्प्ताः परियन्ति विश्वां रूपाणि विश्रंतः । वाचस्पतिर्वे ता तेषां तन्वो अद्य दंघात मे ॥१॥

अन्वयः— विश्वा रूपाणि विभ्रतः, ये त्रि—सप्ताः परियन्ति, तेषां तन्वः बला वाचस्पतिः अद्य मे दघातु ॥१॥ अर्थ— सब रूपोंको धारण करके, जो तीन-गुणा-सात पदार्थ सर्वत्र व्यापते हैं, उनके शरीरके बल वाणीका स्वामी आज मुझे देवे ॥१॥

पदार्थ दो प्रकारके हैं एक रूपवाले और दूसरे रूपरित । आत्मा परमात्मा रूपरित हैं और संपूर्ण जगत रूपवाले पदार्थों से भरा है। पदार्थों के विविध रूप जो मनुष्य पद्य पक्षी पृक्ष वनस्पति पाषाण आदि में दिखाई देते हैं -कौन धारण करता है, ये रूप कैसे बनते हैं ? इस शंकाके उत्तरमें वेद कह रहा है, कि जगतके मूलमें जो सात पदार्थ-पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, तन्मात्र और अहंकार-हें ये ही संपूर्ण जगत में दिखाई देनेवाले विविध रूप धारण करते हैं। ये सात पदार्थ तीन अवस्थाओं में गुजरते हुए जगत के रूप और आकाश धारण करते हैं। (१) सत्त्व अधीत समावस्था, (२) रज अर्थात् गतिरूप अवस्था और (३) तम अर्थात् गतिरीन अवस्था, इन तीन अवस्थाओं में पूर्वोक्त सात पदार्थ गुजरने से कुल इक्कीस पदार्थ बनते हैं, जो संपूर्ण सृष्टिका रूप धारण करते हैं।

सृष्टिके हरएक आकारधारी पदार्थमें बडी शक्ति है। हमारा शरीर भी सृष्टिके अंतर्गत होनेसे एक रूपवान पदार्थ है और इसमें भी पूर्वोक्त "तीन गुणा सात" पदार्थ है। और इसी कारण शरीरके अंदरके इन इक्षीस तत्त्वोंका संबंध बाह्य जगत् के पूर्वोक्त इक्षीस तत्त्वोंके साथ है। शरीरका स्वास्थ्य या रोगीपन इन संबंधके ठीक होने और न होनेपर अवलंबित है।

श्रारिरान्तर्गत इन तत्वोंको बाह्य जगत्के तत्त्वोंके साथ योग्य संबंध रखने द्वारा अपना आरोग्य स्थिर करके अपना बल अंदर्से बढानेकी सूचना इस मंत्रद्वारा यहां मिलती है। जैसे बाह्य ग्रुद्ध वायुसे अपना प्राणका बल, बाह्य सूर्य-प्रकाशसे

अपने नेत्र का बल, इसी प्रकार अन्यान्य बल बढा कर अपनी शक्ति पराकाष्टातक बढानी चाहिये। यह अथर्ववेदका मुख्य विषय है।

जगत्का तत्त्वज्ञान जानकर, जगत् का अपने साथ संबंध अनुभव करके, अपना बल बढानेकी विद्याका अध्ययन करके, उसका अनुष्टान करना चाहिये। यह उन्नतिका मूल मंत्र इस प्रथम मंत्रमें बताया है। यहां प्रश्न होता है, कि यह विद्या कीन दे सकता है? उत्तरमें मंत्रने बताया हैं कि "वाचस्पति" ही उक्त ज्ञान देनेमें समर्थ है।

' वाचस्पति '' कौन है ? वाक्, वाच्, वाणी, वक्तृत्व, उपदेश, व्याख्यान ये समानार्थक शब्द हैं। वक्तृत्व करने-वाला अर्थात् उत्तम उपदेशक गुरु ही यहां वाचस्पतिसे अभि-प्रेतहें। इस अर्थको लेनेसे इस मंत्रका अर्थ निन्न प्रकार हुआ-

" मूल सात तत्त्व तीन अवस्थाओं से गुजर कर सब जगत्के संपूर्ण पदार्थोंके रूप बनाते हुए सर्वत्र फैले हैं। इनके बलोंको अपने अंदर धारण करनेकी विद्या ज्याख्याता गुरु आजही मुझे पढावे।"

अर्थववेदकी पिप्प शद-संहिताका पाठ ऐसा है-

''ये त्रिषप्ताः पर्यन्ति...। ...तेषां तन्वमभ्यादधातु मे ॥''

इसका अर्थ निम्न प्रकार होता है-'' जो मूल सात तत्त्व तोन अवस्थाओं में गुजरकर सब जगतके संपूर्ण पदार्थों के रूप बनाते हुए सर्वत्र (पर्यन्ति ) घूमते हैं, व्याख्याता गुरु ही आज उनके बलोंको मेरे (तन्वं) शरीरमें (अभ्यादधातु ) धारण करावे, अर्थात् धारण करनेके उपाय बतावे।''

२ ( अ॰ सु. भा. कां. १)

# पुन्रोहिं वाचस्पते देवेन मनंसा सह । वसीष्पते नि रंमय मय्येवास्तु मिथ श्रुतम् ॥२॥ इहैवाभि वि तंनूमे आर्ती इव ज्ययां । वाचस्पतिनिं यंच्छतु मय्येवास्तु मिथ श्रुतम् ॥२॥

अन्वयः — हे वाचस्पते! देवेन मनसा सह पुनः एहि। हे वसोष्पते! निरमय। श्रुतं मिय मिय एव अस्तु ॥ २॥ ज्यया उभे आर्त्नी इव, इह एव उभौ अभि वि तनु । वाचस्पतिः नि यच्छतु । श्रुतं मिय मिय एव अस्तु ॥ ३॥

अर्थ- हे वाणीके स्वामी ! दिव्य मनके साथ सन्मुख आओ । हे वसुओं के स्वामी ! मुझे आनंदित करो । पढ़ा हुआ ज्ञान मुझमें स्थिर रहे ॥ २ ॥

डोरीसे धनुष्यकी दोनों कोटीयोंकी तरह, यहांही (दोनोंको) तनाओ। वाणीका पति नियमसे चले। पढा हुआ ज्ञान मेरेमें स्थिर रहे।

इस मंत्रमें प्रारंभमें ही ''पुनः'' शब्द है। इसका अर्थ ''वारंवार, पुनः पुनः अथवा संमुख'' है। शिष्य विद्याकी एक ओर और गुरु दूसरी ओर होता है, इसिल्येय गुरु शिष्यके सन्मुख और शिष्य गुरुके सन्मुख होते हैं। इन दोनोंको इसी प्रकार रहना चाहिये। यदि ये परस्पर सन्मुख न रहे तो पढाई असंभव है।

गुरु (देवेन मनसा) देवी भावनासे युक्त मनसेही शिष्यके साथ वर्ताव करें। मन दो प्रकारके हैं-एक देव मन, और दूसरा राक्षस मन। राक्षस मन जगत् में झगडे उत्पन्न करता है और देव मन जगत्में शांति रखता है। गुरु देवमनसे ही शिष्यको पढावे।

गुरु शिष्यको (नि रमय) रममाण करे, अर्थात् ऐसा पढावे कि जिससे शिष्य आनंदके साथ पढता जाय । इस शब्दके द्वारा पढाईकी ''रमण पद्धति " वेदने प्रकट की है। इससे भिन्न "रोदन पद्धति "है जिसमें रोते हुए शिष्य पढाये जाते हैं।

गुरुके दो गुण इस मंत्रने बताये हैं। एक गुण (वाचस्पतिः) अथीत् वाणिका प्रयोग करनेमें समर्थ, शिष्यको विद्या समझा देनेमें निपुण, उत्तम वक्ता । तथा दूसरा गुण (वसीष्पतिः) वसुओंका पति अर्थात् अग्न्यादि पदार्थीका प्रयोग करनेमें निपुण शब्दों द्वारा (Theoretical) ज्ञान जो कहेगा, उसको वस्तु- आंद्वारा (Practical) साक्षात् प्रत्यक्ष करा देनेमें समर्थ गुरु होना चाहिये।

शिष्य भी ऐसा हो कि जो (मिय श्रुतं अस्तु) अपनेमें ज्ञान स्थिर रहने में इच्छा करने नाला हो। अर्थात् दिलसे पढने नाला और सचा (विद्यार्थी – विद्या + अर्थी) विद्या प्राप्त करने की इच्छा करने नाला हो।

इन अर्थोंको ध्यानमें धरनेसे इस मैत्रका अर्थ निम्न प्रकार होता है—

"हे उत्तम उपदेश करनेवाले गुरु! देव भावसे युक्त मनसे ही शिष्यके सन्मुख जा। हे अग्न्यादि वसुओं के प्रयोग कर्ता गुरु! तू शिष्यको रमाता हुआ उसे विद्या पढाओ। शिष्य भी कहे कि पढा हुआ ज्ञान अपने अंदर स्थिर रहे॥"

अथर्ववेद पिष्पलाद-संहितामें मंत्रका प्रारंम ''उप नेह " शब्दसे होता है और ''वसोष्पते' के स्थानपर ''असोष्पते' पाठ है। असुपति (असोः पति) का अर्थ प्राणेंका पति गुरु। ''प्राणोंका पति' अर्थात् योगादि साधनद्वारा प्राणोंको स्वाधीन रखनेवाला उत्तम योगी गुरु हो। यह शब्द भी गुरुका एक उत्तम लक्षण बता रहा है।

धनुष्यकी दोनों कोटांयाँ डोरीसे तनी रहती हैं इस तनी हुई अवस्थामें हां धनुष्य विजयका साधन हो सकता है। जिस समय दोनों कोटियों से डोरी हट जाती है उस समय वह धनुष्य शत्रुनाश या विजय प्राप्त करनेमें अमस्थ हो जाता है। इसी प्रकार जाति या समाजरूपी धनुष्यकी दो कोटियां गुरु और शिष्य हैं, इन दोनोंको विद्यारूपी डोरी बांधी गयी है और इस डोरीसे यह धनुष्य तना हुआ अर्थात् अपने कार्यमें सिद्ध रहता है। समाजको यह धनुष्य सदा सिद्ध रखना चाहिये। इसीकी सिद्धतासे जाति, समाज या राष्ट्र जीवित, जाप्रत और जन्नत रहता है। जिस समय विद्याकी डोरी गुरु शिष्यरूपी धनुष्यसे हट जाती है उस समय अज्ञान—युग शुरू होनेके कारण जाति पतित हो जाती है।

(बाचस्पतिः) उत्तम वक्ता गुरुही स्वयं (नि यच्छतु ) नियममें चले और शिष्योंको नियमके अनुसार चलावे । गुरु-कुल आचार्यकुल अथवा विद्यालयादि संस्थाएं उत्तम नियमोंकें अनुसार चलायों जांय । वहां स्वेच्छा विद्वार न हो ।

शिष्य प्रयत्न करें और पढ़ा हुआ ज्ञान अपने अंदर सदा

# उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान्वाचस्पतिर्द्धयताम् । सं श्रुतेनं गमेमहि मा श्रुतेन् वि राधिषि ॥ ४ ॥

अन्वयः— वाचस्पतिः उपहूतः । वाचस्पतिः अस्मान् उपह्नयताम् । श्रुतेन सङ्गमेमहि । श्रुतेन मा वि राधिषि । ॥ ४ ॥ अर्थ- वाणीका स्वामी बुलाया गया । वह वाणीका स्वामी हम सबको बुलावे । ज्ञानसे हम सब युक्त हों । हम ज्ञानके साथ कभी विरोध न करें ॥ ४ ॥

स्थिर रखनेके लिये अति दक्ष रहें। पहिले पढा हुआ ज्ञान स्थिर रहा तो ही आगे अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह भाव ध्यानमें धरनेसे इस मंत्रका अर्थ निम्न प्रकार होता है—

" जिस प्रकार डोरीसे धनुष्यकी दोनों कोटियां विजय-के लिये तनी होती हैं, उसी प्रकार गुरु और शिष्य ये समाजकी दो कोटियां विद्यासे सज्ज रिखये। आचार्य स्वयं नियमानुसार चलें और शिष्योंको नियमानुसार चलाेवें। शिष्य अध्ययन किया हुआ ज्ञान दृढ करके आगे बढे॥"

" उपहूत " का अर्थ " बुलाया, पुकारा, आह्वान किया अथवा पूछा गया " है। उत्तम व्याख्याता गुक्को हमने बुलाया और उसे प्रश्न पूछे गये अथात् विद्याका व्याख्यान करने के लिये उसे आह्वान किया गया है। गुक्क भी शिष्यके प्रश्न सुनकर उनके प्रश्नोंका उचित उत्तर देकर उनका समाधान करे। अथात् गुक्क कोई बात शिष्यसे छिपाकर न रखे। इस प्रकार दोनोंके परस्पर प्रेमसे विद्याकी गृद्धि होती रहे।

हरएक अपने मनमें यह इच्छा रखे कि " हम सब ज्ञानसे युक्त हों, ज्ञानकी बृद्धि करते रहें और कभी ज्ञानकी प्रगतिमें बाधा न डालें, ज्ञानका विरोध न करें और मिथ्या ज्ञानका प्रचार न करें।"

इस स्पष्टीकरणका विचार करनेसे इस मंत्रका अर्थ निम्न प्रकार प्रतीत होता है-

" हम तत्त्व व्याख्याता गुरुसे प्रार्थना करते हैं। वह हमें योग्य उत्तर देवे। इस [ प्रश्नोत्तरकी रीतिसे हम सब ] ज्ञानसे युक्त होते रहें और कभी हमसे ज्ञानकी उन्नतिमें बाधा उत्पन्न न हो।"

#### मनन।

इस अथर्ववेदके प्रथम सूक्तके ये चार मंत्र शिष्यके मुखर्में रखे हैं, इसका आतिसंक्षेपसे तात्पर्य यह हैं—

" जो इक्कीस [ पदार्थ जगत्की वस्तुओंके ] आकार धारण करते हुए [ सर्वत्र ] फैले हैं, उनकी शाक्तियां मेरे [ शरीरके

अंदर स्थिर करनेकी विद्या ] गुरु हमें सिखावे ॥ १ ॥ हे गुरु !
तू मनमें ग्रुभ संकल्प धारण करके हमारे सन्मुख आ, हमें
रमाते [ हुए पढा ] प्राप्त किया हुआ ज्ञान हममें स्थिर रहे
॥ २ ॥ डोरीसे दोनों धनुष्कोटियोंके तनावके समान यहां तू
[ विद्यासे हम दोनोंको ] तना [ कर बांध दे ] गुरु नियमसे
चले और हमें चलावे । ज्ञान हममें स्थिर रहे ॥ ३ ॥ हम
गुरुसे प्रश्न पूछते हैं, वह हमें उत्तर देवे । हम सब ज्ञानी वनें।
कोई भी ज्ञानका विरोध न करे ॥ ४ ॥

इन मंत्रोंका जितना मनन होगा, इनपर जितना विचार होगा, उतना ज्ञान बढानेका उपाय – (मेधाजनन ) – हो सकता है। आशा है कि पाठक इसका योग्य विचार करें और अपनी पारिस्थितिमें अपने ज्ञानकी बृद्धि करनेके उपाय सोचें। इसमें निम्न-लिखित पांच बार्तोंका अवश्य विचार हो —

१ विद्या- जिनसे जगत् बनता है उन मूलतत्त्वोंका ज्ञान प्राप्त करना और उनका अपनी उन्नतिसे संबंध देखना तथा उसका अनुष्ठान करनेका विधि जानना, यही सीखनेयोग्य विद्या है।

२ गुरु - उक्त विद्या िधखानेवाला गुरु (वाचस्पतिः) वाणिका उक्तम प्रयोग करनेम समर्थ. उत्तम रीतिसे विद्या पढानेवाला हो, (वसोष्पतिः) अग्ग्यादि मूलतत्त्वोंका प्रयोग यथावत् करनेवाला हो, (असोष्पतिः) प्राणिवद्याका ज्ञाता हो। "पति" शब्द यहां "प्रमुख" (mastership) का भाव वताता हैं।

३ पढानेकी रीति-गुरु अपने (देवेन मनसा) मनके छुम संकल्पके साथ पढावे। (निरमय) रमणपद्धतिसे पढाये, शिष्योंका आनंद बढाता हुआ पढावे। स्वयं (नि यच्छतु) सुनि-यमोंसे चले और शिष्योंका सुनियोंसे चलावे। शिष्योंके प्रश्नोंका (उपह्वयतां) आदरपूर्वक उत्तर देकर उनका समाधान करे।

अ शिष्य - शिष्य सदा प्रयत्नपूर्वक इच्छा करे कि (श्रुतेन संगमेमिह ) हम ज्ञानी वनें, (श्रुतं मिय अस्तु ) प्राप्त ज्ञान मेरे अंदर स्थिर रहे। तथा (श्रुतेन मा नि राधिष) ज्ञानका विरोध कभी न करें।

# विजय-सूक्त।

(2)

यह " अपराजित गण" का प्रथम सूक्त है जिसका ऋषि " अथर्वा"और देवता "पर्जेन्य"है ।

विद्या श्वरस्यं पितरं पूर्जन्यं भूरिधायसम् । विद्या ष्वंस्य मातरं पृथिवीं भूरिवर्पसम् ॥१॥ ज्यां कि परि णा नमाइमानं तुन्वे किध । वीड्वरीयोऽरांतीरप् द्वेषांस्या कृषि ॥२॥ वृक्षं यद्गावं: परिषस्वजाना अंतुस्फुरं श्वरमचीन्त्यृभुम् । शरुम्समद्यावय दिद्युमिन्द्र ॥३॥ यथा द्यां चं पृथिवीं चान्तस्तिष्ठिति तेजेनम् । एवा रोगं चास्रावं चान्तस्तिष्ठतु मुझ इत्।।४॥

अर्थ—( शरस्य ) शरका, बाणका पिता ( भूरि-धायसं पर्जन्यं ) बहुत प्रकारसे धारण पोषण करनेवाला पर्जन्य है यह ( विद्य ) हम जानते हैं। तथा ( अस्य ) इसकी माता ( भूरि-वर्षसं ) बहुत प्रकारकी कुशलताओं से युक्त पृथिवी है, यह हमें (सुविद्य ) उत्तम प्रकारसे पता है ॥ १॥ हे (ज्याके) माता ! (नः) हम सब पुत्रोंको ( पिर नम ) पिएणत कर अर्थात् हमारे ( तन्वं ) शरीरको ( अश्मानं ) पत्थर जैसा सुदृढ (कृषि ) कर ( विद्यः ) बलवान बनकर (अ-रातीः ) अदानके भावोंको तथा ( द्वेषांसि ) द्वेषांको अर्थात् सब शत्रुओंको ( वरीयः ) पूर्ण रीतिसे (अप कृषि ) दूर कर ॥ २॥ (यत्) जिस प्रकार (वृक्षं) वृक्षके साथ ( परिषस्वजानाः ) लिपटी हुई या बंधी हुई ( गावः ) गौएं अपने ( ऋसुं शरं ) तेजस्वी पुत्र शरको ( अनुस्फुरं ) पुतींके साथ ( अर्चन्ति ) चाहती हैं, उसी प्रकार हे इन्द्र ! ( अस्मत् ) हमसे ( दिखुं शरूं ) तेज-पुत्र बाणको (यावय) दूर बढा ॥ ३॥ जिस प्रकार ( द्यां) युलोक और पृथ्वींके ( अन्तः) वीचमें (तेजनं) तेज (तिष्ठति) होता है, ( एवं) इसी प्रकार यह (मुक्तः) मुंज ( रोगं च आस्तावं च ) रोग और सावके ( अन्तः ) बीचमें ( हत्तिष्ठतु ) निथ्यसे रहे ॥ ४॥

भावार्थ - धारण-पोषण उत्तम प्रकारसे करनेवाला पिता पर्जन्य है, कुशलतासे अनेक कर्म करनेवाली माता पृथ्वी है, इन दोनोंसे शर-सरकंडा - पुत्र उत्पन्न होता है। ॥ १ ॥ माता पुत्रके शरीरपर ऐसा परिणाम करावे कि जिससे वह बलवान बनकर शत्रुओं को पूर्ण रीतिसे दूर करनेमें समर्थ हो सके ॥ २ ॥ जिस प्रकार बृक्षके साथ बंधी हुई गौवें अपने बल्डे को वेगसे प्राप्त करना चाहती हैं, उसी प्रकार हे ईश्वर ! तेज शर हमसे आगे बले ॥ २ ॥ जिस प्रकार खुलोक और पृथ्वीके बीचमें प्रकाश होता है, उसी प्रकार रोग और हाव-घाव-के बीचमें शर ठहरे ॥ ४ ॥

५ गुरु शिष्य- सज्ज धनुष्यके दोनों नोक जिस प्रकार डोरीसे तने रहृते हें, उस प्रकार विद्यारूपी डोरीसे समाजके गुरु-शिष्य-रूपी दोनों नोक एक दूसरेसे पूर्णतया सुसंबंध रहें। कभी उनमें ढीलेपन न आजावे।

यह सब सूक्त शिष्यके मुखद्वारा उच्चारित होनेके समान है, इससे अनुमान होता है कि गुरुको लाने, रखने आदिके प्रबंधादि व्यथका उत्तरदातृत्व शिष्यों या शिष्योंके संरक्षकॉ-पर ही पूर्णतया है।

#### अनुसन्धान

इस प्रथम स्कमें 'मेधाजनन'' अर्थात् बुद्धिका संवर्धन

करनेके मूलभूत नियम बताये हैं। गुरु, शिष्य तथा विद्यालय आदिका प्रबंध किस रीतिसे करना चाहिये, गुरु किस प्रकार पढावे, शिष्य किस ढंगसे पढे और दोनों मिलकर राष्ट्रकी उन्नति किस रीतिसे करें इसका विचार किया गया।

इसके पश्चात् विद्याकी पढाई ग्रुरू होती है, जिसमें अपरा-जित गणका सूक्त ''विद्या शरस्य भितरं '' यह है। अथर्व-वेदमें यह दितीय सूक्त है। तृतीय सूक्त भी इसी वाक्यसे प्रारम होता है। इन दोनों सूक्तोंका विचार अब करेंगे।—

यह भावार्थ भी परिपूर्ण नहीं क्योंकि इन मंत्रोंके हरएक आगे पीछेका संबंध देखकर जो मान व्यक्त होता है, वह जानकर ही मंत्रोंका सचा भावार्थ जानना चाहिये। वह भाव, देखने के लिये आगेका स्पष्टीकरण देखिये—

### (१) वैयक्तिक विजय।

इस सूक्तमें पहिला वैयक्तिक विजय प्राप्त करनेके उपदेश निम्न प्रकार बताये हैं—

१ उत्तम मातापितासे जन्म प्राप्त हो, ( मंत्र १ )

२ शरीर बलवान बनाया जावे, (मंत्र २)

३ रोगादि हात्रुओंको दूर रखा जावे, (मंत्र २)

४ शरीरमें फुर्ती लाई जावे, (मंत्र ३)

५ जगत्में अपना तेज फैलानेका यत्न किाय जावे, (मंत्र ४)

६ शोधनों से रोगोंको दूर किया जावे, ( मंत्र ४ )

पाठक विचारकी दृष्टिसे इन मंत्रोंका विचार करेंगे तो उनकी उक्त छः भाव वैयक्तिक उन्नतिके साधन पूर्वोक्त चारों मंत्रोंके अन्दर गुप्तरूपसे दिखाई देंगे। इनका विशेष विचार होनेके लिये यहां मंत्रोंके शब्दार्थ और स्पष्टीकरण दिये जाते हैं—

# (२) पिताके गुण-धर्म-कर्म ।

पूर्वोक्त मंत्रोंमें पिताके गुणधर्म बतानेवाले ये शब्द आये हैं—'' पिता, पर्जन्य, मूरिधायस्, दृक्ष, दौः।'' इनके अर्थोका बोध होनेसे पिताके गुण-धर्म-कर्मीका बोध हो सकता है; इसलिये इनका आशय देखिये—

१ पिता- (माता) रक्षक, संभालनेवाला।

२ पर्जन्यः - ( पूर्ति+जन्यः) पूर्ति करनेवाला, पूर्णता करने-वाला । न्यूनताको दूर करनेवाला ।

३ भूरिधायस्— (भूरि) बहुत प्रकारसे (धायस्) धारण पोषण करनेवाला, दाता, उदारचरित।

४ वृक्षः – आधार, स्वयं धूप सहकर दूसरोंको छाया देनेवाला ।

५ द्यौ:--प्रकाश देनेवाला, अंधकारका नाश करनेवाला।

मुख्यतः ये पांच शब्द हैं जो उक्त मंत्रों में पिताके गुणधर्म कर्मों का प्रकाश कर रहे हैं। इनका आशय यह है-" पिता ऐसा हो कि जो अपने पुत्रादिकों का उत्तम पालन करे उनके अंदर जो जो न्यूनताएं हों उनकी पूर्णता करे अर्थात अपनी संतानको पूर्ण उच्च गुणोंसे युक्त बनाने में अपनी पराकाष्ठा करे, उनका हर प्रकारसे पोषण करे और उनको हृष्ट पुष्ट तथा बलिष्ठ बनाने, वह स्वयं कष्ट सहन करके भी अपनी संतान की उन्नति करे, तथा अपने पुत्रों और लडिक बोंको ज्ञान देकर उनको उत्तम नागरिक बनाने।"

# (३) माताके गुण-धर्म-कर्म।

" माता, पृथिवी, भूरिवर्षस् ज्याका, गी" ये पांच शब्द पूर्वोक्त मन्त्रोंमें माताके गुणधर्मकर्मीको प्रकट कर रहे हैं । इनका अर्थ देखिये-

१ माता- बालकोंका हित करनेवाली।

२ पृथिवी— क्षमाशील, सहनशील, पुत्रोंकी उन्नतिके लिये आवर्यक कष्ट सहन करनेवाली।

३ भूरिवर्षस् – (भूरि) बहुत (वर्षस्) छशालतासे कर्म करनेम समर्थ, कर्ममें अत्यंत छशाल, सदा कर्म करनेमें दक्ष,परिवारकी उन्नतिके लिये उत्तम कर्म करनेवाली।

४ ज्या, ज्याका-( ज्या-जया ) जयका साधन करनेवाली । माता, पृथिवी, रस्सी, बलशालिनी ।

प गौ:- प्रगतिशील, दुग्धादिद्वारा पुत्रोंकी पुष्टि करनेवाली । किरण, स्वर्ग, रस्न, वाणी, सरस्वती, माता, जल, नेत्र, आकाश सूर्य आदिके शुभगुणोंसे युक्त ।

माताके गुणधर्म इन शब्दों द्वारा व्यक्त हो रहे हैं। अर्थात्— '' वालवचोंका हित करनेवाली क्षमाशील, पुत्रोंकी उन्नतिके लिये करनेयोग्य कर्मोंमें सदा दक्ष रहनेवाली, बहुतहीं कुशलतासे अपने कुटुंबकी उन्नति करनेमें समर्थ, बलशालिनी, गोंके समान दुग्धादिद्वारा बालकोंकी पुष्टि करनेवाली, किरणोंक समान प्रकाश करनेवाली, स्वर्गके समान सुखदायिनी, रलके समान परकी शोभा वढानेवाली, ग्रुम भाषण करनेमें चतुर, विदुषी, जलके समान गांति बढानेवाली, नेत्रके समान मार्ग दर्शानेवाली, आकाशके समान सबको आश्रय देनेवाली, सूर्यके समान अज्ञानान्धकार दूर करनेवाली माता होनी चाहिये।''

पिताके गुणधर्मकर्म पहिले बताये, और यहां माताके गुण धर्म बताये हैं। ये आदर्श माता पिता हैं, इनसे जो पुत्र पैदा होगा और पाला तथा बढ़ाया जायगा, वह भी सच्चा वीर पुत्रही होगा तथा पुत्री भी उसी प्रकार वीरा बनेगी इसमें क्य संदेह है ?

(४) पुत्रके गुण-धर्म-कर्म ।

पूर्वोक्त मंत्रोंमें पुत्रके गुणधर्मकर्म बतानेवाले ये शब्द हैं-"शरः, अश्मा-ततुः ,वीडुः, ऋभुः, शरुः, दिशुः, तेजनं, मुझः" इनके अर्थ ये हैं-

१ शर:- ( श्रणाति ) जो शत्रुका नाश कर सकता है।

२ अइमा-तनुः-पत्थरके समान सुदृढ शरीरवाला।

३ वीडु:-वालेष्ठ, श्र्र।

४ ऋभु:-बुद्धिमान्, कुशल, कारीगर, तेजस्वी।

५ शरु:-शत्रुका नाश करनेवाला ।

६ दियुः-तेजस्वी।

७ तेजनः-प्रकाशमान ।

८ मुझः-( मुझिति मार्जयित ) शुद्धता और पावित्रता करनेवाला।

पुत्र ऐसा हो कि जो "शत्रुका नाश करनेमें समर्थ हो, सुदृढ अंगवाला हो, रू.र, बुद्धिमान, कुशल, कारीगर, तेजस्वी, यशस्वी और पवित्र आचारवाला हो।" माता पिताको उचित है, कि वे ऐसा यल करें कि पुत्रमें ये गुणधर्भ और कर्म बढें और इन गुणोंके द्वारा कुलका यश फैले।

यह बात स्पष्ट ही है कि पूर्वोक्त गुणधर्म कर्मीते युक्त मातापिता होंगे तो उनके पुत्रों और पुत्रियोंमें ये गुणधर्म आ सकते हैं।

# (५) एक अद्भुत अलंकार



इस स्कतमें बाण, धनुष्य और डोरीके अरुंकारसे एक महत्त्वपूर्ण बातका प्रकाश किया है। धनुष्यका सख्त भाग जिसपर डोरी चढाई जाती है वह पुरुषरूप समझिये, डोरी मातारूप है और पुत्र बाणरूप है। पिताका बल और माता-की प्रेरणा इनसे युक्त होकर पुत्र संसारमें फेंका जाता है। वह संसारमें जाकर अपने शत्रुऑका नाश करके यशका भागी होता है। इस अलंकारका विचार पाठक करेंगे तो उनको बडाही बोध प्राप्त हो सकता है। पुत्रकी उन्न तिमें माता पिताका कार्य कितना होता है इसकी ठीक कल्पना इस अलंकार-से पाठकोंके मनमें आ सकती है।

डोरीके विना केवल धनु जैसा शत्रुनाश करनेम असमर्थ है उसी प्रकार स्त्रीके विना पुरुष असमर्थ है। तथा जिस प्रकार धनुके विना डोरी कार्य करनेमें असमर्थ है उसी रीतिसे पुरुषके विना स्त्री असमर्थ है। माता पिता की योग्य प्रेरणा और योग्य शिक्षाद्वारा सुशिक्षित बना पुत्रही जगत्में यशस्वी होता है। यह अलंकार गृहस्थियोंको वडाही बोधप्रद हो सकता है।

पिताके सूचक " पर्जन्य, वृक्ष" आदि शब्द तथा माताके सूचक" पृथिवी" आदि शब्द उनका ऋतुगामित्व होकर ब्रह्मचारी होनेकी सूचना कर रहे हैं। [इस विषयमें स्वाध्याय मंडलद्वारा प्रकाशित "ब्रह्मचय" पुस्तकके अंदर अथवेवेदीय ब्रह्मचर्य सूक्तकी व्याख्यामें पृथ्वी, पर्जन्य और वृक्षोंके ब्रह्मचर्यका प्रकरण अवस्य देखिये ]

# (६) कुटुम्बका विजय।

व्यक्तिकी उन्नतिके विषयमें पहिले बतायाही है कि वैय-क्तिक विजय की सूचनाएं इस सूक्तमें किस रूपमें हैं। कुटुंबेक या परिवारके विजयका संबंध पूर्वोक्त अलंकार तथा स्पष्टी-करणके देखेनसे स्पष्ट हो सकता है। कुटुंबका विजय माता पिताके उत्तम कर्तव्य पालन करने और सुप्रजा निर्माण करनेसे ही प्राप्त होना है।

(मंत्र १) जैसा "अनेक प्रकारसे पोषण करनेवाछा पर्जन्य पिता ऋतुगामी होकर वर्षा ऋतुमें अपने जलरूपी वीर्थका सिंचन उत्तम उपजाऊ भूमिमें करता है और शररूपी विजयी संतानकी उत्पत्ति करता है," तद्वत् माता पिता ऋतुगामी होकर वीर पुत्र उत्पन्न करें।

(मंत्र २) " द्वे जयका साधन करनेवाली माता! अपने पुत्रोंका शरीर पत्थर जैसा सुदृढ बना, जिससे पुत्र, बलवान बनकर अपने शत्रुओंको दूर कर सके।"

(मंत्र ३) - '' जिस प्रकार वृक्षके साथ बंधी हुई गौर्वे अपने तेज बछडेको चाहती हैं' [ उसी प्रकार पिताके साथ रहती हुई माता भी अपने लिये तेजस्वी पुत्र उत्पन्न करनेकी ही इच्छा करे। ] अथवा - ''(वृक्षं) धनुष्यके साथ रहनेवाली डोरी तेजस्वी ( शरं) बाण ही वेगसे छोडती है। '' [ उसी प्रकार पितकी उपासना करनेवाली स्त्री वीर पुत्र उत्पन्न होनेकी ही अभिलाषा करे। ] ''हे (इन्द्र) परमा-

हमन् ! हमसे तेजस्वी (शरुः) बाणके समान तेजस्वी पुत्र चले अर्थात् उत्पन्न हो । "[मातापिता परमात्माकी प्रार्थना ऐसी करें कि हे ईश्वर ! हमारा ऐसा पुत्र हो कि जो दूर दूर जाकर जगत्में विजय प्राप्त करे । ]

(मंत्र ४) - '' जिस प्रकार [ पिता ] युलोक और [माता] पृथिवीके मध्यमें वियुत् आदि तेजस्वी पदार्थ [ पुत्रहपसे ] रहते हैं, '' [ उसी प्रकार माता पिता के मध्यमें तेजस्वी छंदर वालक चमकता रहे। ] '' जैसा मुझ शार रोग और स्नावके घावके बीचमें रहता है '' अर्थात् उनको दूर करता है उसी प्रकार [ यह पवित्रता करनेवाला पुत्र रोग घावके मध्यमें रहता हुआ भी स्वयं अपना बचाव करे और कुलका भी उद्धार करें]

यह भाव पहिलेकी अपेक्षा अधिक विस्तृत है और इसमें स्पष्टीकरणके लिये पूर्वापर संबंध रखनेवाले अधिक वाक्य जोड दिये हैं, जिससे पाठकोंको पता लग जायगा, कि यह सूकत कुटुंबके विजयका उपदेश किस ढंगसे दे रहा है। जातिके या राष्ट्रके विजयकी दुनियाद इस प्रकार कुटुंबकी सुस्थितिपर तथा सुप्रजा निर्माणपर ही अबलंबित है। जो लोग राष्ट्रकी उन्नति चाहते हैं, वे अपनी उन्नतिकी दुनियाद इस प्रकार कुटुंबमें रखें। आदर्श कुटुंब-व्यवस्था ही सब विजयका मुख्य साधन है।

# (७) पूर्वापर सम्बन्ध

पहिले सूक्तमें विद्या पढानेका उपदेश दिया है। इस द्वितिय सूक्तसे पढाईका प्रारंभ हो रहा है। विद्याका प्रारंभ विलकुल साधारण बातसे ही किया गया है। घास की उत्पत्तिका विषय हरएक स्थानके मनुष्य जानते हैं। " मेघसे पानी गिरता है और पृथ्वीसे घास उगता है इसालेये घासका पिता मेघ और माता भूमि है। " इतना ही विषय इस स्कतके प्रारंभमें बताया है ! इतनी साधारण घटनाका उपदेश करते हुए "पिता-माता-पुत्र" रूपी कुटुंबकी उन्नतिकी शिक्षा किस ढंगसे वेदने बतायी है यह पाठक यहां देख चुके हैं। घासके अंदर मुझ या शर एक जातिका घास है। यह सर-कंडा स्वयं शत्रुका वथ करनेमें समर्थ नहीं होता। क्योंकि कोमल रहता है। परंतु जब उसके साथ कठिन लोहेका संयोग किया जाता है और पीछे पर लगाये जाते हैं, तब वहीं कोमल सरकंडा धनुष्यपर चढकर डोरीकी गति प्राप्त करके शत्रुका नाश करनेमें समर्थ होता है। इसी प्रकार कोमल बालक गुरु गृहकी कठिन तपस्या करता हुआ ब्रह्मचर्य पालनरूपी कठिन

बज़से युक्त होकर उन्नतिके नियमोंके पालनसे अपनी गतिकी एक मार्गमें रखता हुआ अपने, कुटुंबके, जातिके तथा राष्ट्रके शत्रुओंको भगा देनमें समर्थ होता है।

पहिले स्कि तृतीय मंत्रमें धनुष्यकी उपमा देकर बताया है कि "गुंक शिष्यरूपी धनुष्यकी दो कोटियां विद्यारूपी डोरीसे तनी हैं।" प्रथम स्कमें यह अलंकार भिन्न उपदेश दे रहा है। और इस स्किका धनुष्यका दष्टांत भिन्न उपदेश दे रहा है। दष्टांतमें एकदेशी बातको ही देखना होता है, इसलिये एक ही द्ष्टांतसे भिन्न उपदेश देना कोई दोष नहीं है। प्रथम स्किक द्ष्टांतमें भी डोरीका स्थान विद्या माता अर्थात् सरस्वती देवीको दिया है उसमें मानुत्व का सादद्य है।

जंगलमं गृक्षके साथ बंधी हुई गाय भी अपने बछडेका स्मरण करती रहती है, गायका वछडेके ऊपर का प्रेम सबसे बढिया प्रेम है। इस प्रकारका प्रेम अपने बालकके विषयमं माताके हृदयमं होना चाहिये। अपना बालक अति तेजस्वी हो, अति यशस्वी हो, यही भावना माता मनमं धारण करे और इस भावनाके साथ यदि माता अपने बालकको दूध पिलावेगी, तो उक्त गुण पुत्रमं निःसंदेह उतरंगे। इस विषयमं नृतीय मंत्र मनन करनेके योग्य है।

# (८) कुटुम्बका आदर्श ।

चतुर्थ मंत्रमें आदर्श कुटुंबका नमूना सन्मुख रखा है। युळोक पिता, भूभि माता और इनके बीच का तेजस्वी गोळक इनका पुत्र है। अपने घरमें भी यही आदर्श होवे। आकाश और पृथ्वीमें जैसा सूर्य होता है उसी प्रकार पिता और माताके मध्यमें बालक चमकता रहे। कितना उच आदर्श हैं। हरएक गृहस्थी इसका स्मरण रखें।

# (९) औषाधिप्रयोग ।

मुझ घास अपने रस आदिसे अनेक रोगों और अनेक झार्बों-को दूर करता है, क्योंकि मुझ शोधक, सुद्धता तथा निर्मलता करनेवाला है। इसलिये स्पष्ट है कि यदि शोधकता और पवित्रता का गुण अपने अंदर बढाया जाय तो रोगादि दूर रह करते हैं। हरएकके लिये यह सूचना अपनाने योग्य है।

मुज या शर औषाधिका प्रयोग करके स्नावके रोग तथा, मूत्राघात आदि रोग दूर होते हैं। इस विषयका सूचक उप-देश इस सूक्तके अन्तमें है। वैद्य लोग इसका विचार करें।

# (१०) राष्ट्रका विजय।

व्यक्ति, कुटुंब, जाति, देश तथा राष्ट्रके विजयपूर्ण अभ्युदय-के नियमों में समानता है। पाठक इस वातको अच्छी प्रकार जानते ही हैं। व्यक्तिका कार्यक्षेत्र छोटा और राष्ट्रका विस्तृत है, छोटेपन और विस्तृतपन की वातको छोडनेसे दोनों स्थानों नियमों की एकहपताका अनुभव आ सकता है।

कुटुंबका ही विस्तृत रूप राष्ट्र है, ऐसा मान लें और पूर्व स्थानमें एक घर या एक परिवारिक विषयमें जो उपदेश बताया है, वही विस्तृत रूपसे राष्ट्रमें देखेंगे तो पाठकोंको राष्ट्रीय उन्नित का विषय पूर्वोक्त रीतिसे ही ज्ञात हो जायगा।

घरमें पिता शासक है, राष्ट्रमें राजा शासक है; घरमें माता प्रबंधकर्त्री है, राष्ट्रमें प्रजाद्वारा चुनी हुई राष्ट्रसभा प्रबंधकर्त्री है। घरमें पुत्र बीर बनाया जाता है और राष्ट्रमें बालचमुओं में बीरता बढाई जाती है। इत्यादि साम्य देखकर पाठक जान सकते हैं कि यह सूक्त राष्ट्रीय विजयका उपदेश किस ढंगसे देता है। पूर्वोक्त स्थानमें वर्णन किये हुए पिता, माता और

पुत्रके गुणधर्मकर्म यहां राष्ट्रीय क्षेत्रमें अतिविस्तारसे देखनेसे इस क्षेत्रकी बात पाठकोंको अतिस्पष्ट हो जायगी। इस भावको ध्यानमें धारण करनेसे इस सूक्तका राष्ट्रीय भाव निम्न-लिखित प्रकार होगा—

"प्रजाका उत्तम धारणपोषण और पूर्णता करनेवाला राजा ही ग्रूरका सचा पिता और उसकी माता बहुत कर्मोंकी प्रेरणा करनेवाली मातृभूमि ही है ॥ १ ॥ हे मातृभूमि ! हम सबके शरीर अति सुदृढ हों, जिससे हम सब उत्तम बलवान बनकर अपने शत्रुओंको भगा देंग ॥ २ ॥ जिस प्रकार गौ अपने बछडेका हित सदा चाहती है, उसी प्रकार हे ईश्वर ! मातृभूमिक प्रेमसे बढे हुए बीर आगे बढें ॥ ३ ॥ जिस प्रकार आकाश और भूभिक बीचमें तेजोगोलक होते हैं उसी प्रकार राजा और प्रजाक मध्यमें बीर चमकते रहें। तथा वे पवित्रता करते हुए रोगादि भयसे दूर हों ॥ ४ ॥

साधारणतः यह आशय अतिसंक्षेपने है। पाठक इस प्रकार विचार करें और वेदके आशयका समझनेका यत्न करें।

# आरोग्य-सूक्त।

(३)

पूर्ण सूक्तका अभ्यास करनेसे यह ज्ञान हुआ कि पर्जन्य पिता है, पृथ्वी माता है और इनके पुत्र वृक्षवनस्पित आदि सब हैं। यहां शंका उत्पन्न होती है कि, क्या पर्जन्यके समान सूर्य, चंद्र, वायु आदि भी वृक्षवनस्पितयोंके लिये पितृस्थानीय हैं वा नहीं, क्या इनके न होते हुए, केवल अकेला एक ही पर्जन्य तृणादि की उत्पत्ति करनेमें समर्थ हो सकता है ? इसके उत्तरमें यह तृतीय सूक्त है—

[ऋषि-अथर्वा । देवता-( मंत्रोंमें उक्त अनेक ) देवताएँ ]

विद्या श्रास्यं पितरं प्रजन्यं श्रातवृष्ण्यम् ।
तेनां ते तन्वेदे शं करं पृथिव्यां ते निषचेनं हिष्टे अस्तु वालिति ॥ १ ॥
विद्या श्रास्यं पितरं मित्रं श्रातवृष्ण्यम् ।
तेनां ते तन्वेदे शं करं पृथिव्यां ते निषचेनं वृहिष्टे अस्तु वालिति ॥ २ ॥
विद्या श्रास्यं पितरं वर्रणं श्रातवृष्ण्यम् ।
तेनां ते तन्वेदे शं करं पृथिव्यां ते निषचेनं वृहिष्टे अस्तु वालिति ॥ ३ ॥
तेनां ते तन्वेदे शं करं पृथिव्यां ते निषचेनं वृहिष्टे अस्तु वालिति ॥ ३ ॥

विचा श्रुरस्यं पितरं चन्द्रं श्रुतवृष्ण्यम्। तेनां ते तन्वे दे शं करं पृथिन्यां ते निषेचेनं ब्रहिष्टे अस्तु बालिति ॥ ४॥ विचा श्रुरस्यं पितरं स्त्री श्रुतवृष्ण्यम्। तेनां ते तन्वे दे शं करं पृथिन्यां ते निषेचेनं ब्रहिष्टे अस्तु बालिति ॥ ५॥

भर्थ— (विद्या) हमें पता है कि शरके पिता (शत-वृष्ण्यं) सैकडों बलोंसे युक्त पर्जन्य, "मित्र, विरुग, "चंद्र, "सूर्य... (ये पांच) हैं। (तेन) इन पांचोंके नीर्थसे (ते तन्वे) तेरे शरीरके लिये में (श करं) आरोग्य कर्छ। (पृथिच्यां) पृथिवींके अन्दर (ते निवेचनम्) तेरा सिंचन होवे और सब दोष (ते) तेरे शरीरसे (बाल् इति) शीघ्रही (बिहः अस्तु) बाहर हो जावें।। १—५॥

भावार्थ — तृणादि मनुष्यपर्यंत सृष्टिकी माता भूमि है और पिता पर्जन्य, मित्र, वरुण, चंद्र, सूर्य ये पांच हैं। इनमें अनंत बळ हैं। उनके बलोंका योग्य उपयोग करनेसे मनुष्यके शरीरमें आरोग्य स्थिर रह सकता है, मनुष्यका जीवन दीर्घ हो सकता है और उसके शरीरसे सब दोष बाहर हो जाते हैं।

#### आरोग्यका साधन।

पांच मंत्रोंका मिलकर यह एकही गणमंत्र है और इसमें मनु-ध्यादि प्राणियों तथा वृक्षवनस्पतियोंके आरोग्यके मुख्य साधन का दिये हैं। ''शर'' शब्द धास वाचक होता हुआ भी सामान्य अर्थसे यहां उपलक्षण है और तृणसे लेकर मनुष्यतक सृष्टिका आश्रय उनमें है। विशेष अर्थमें ''शर'' संज्ञक वनस्पतिका गुणधर्म बताया जाता है यह बात भी स्पष्ट ही है।

इन मैत्रों में 'पांच'' पिता कहे हैं। 'पिता'' शब्द पाता अर्थात् रक्षा, संरक्षण करनेवाला इस अर्थमें यहां प्रयुक्त है। तृणादिसे लेकर मानव-सृष्टिपर्यंत सब की सुरक्षा करनेका कार्य इनका ही है। ये पांचों सब सृष्टिकी रक्षा कर ही रहे हैं। देखिये-१ पर्जन्य वृष्टिद्वारा जलसिंचन करके सबका रक्षण करता है। २ मित्र प्राणवायु है और इस वायुसे ही सब जीवित रहते हैं।

रामत्र प्राणवायु ह आर इस वायुस हा सब जावत रहत हा ३ वहण जलकी देवता है और वह जल सबका जीवन ही कहलाता है।

४ चंद्र औषधियोंका अधिराजा है और औषधियाँ खाकर ही मनुष्य पशुपक्षी जीवित रहते हैं।

५ सूर्य सबका जीवनदाता प्रसिद्ध ही है। सूर्य न रहे तो सब जीवन नष्ट ही होगा।

इन पांचोंकी विविध शक्तियां हमारे जावनके लिये सहायक हो रहीं हैं, इसलिये ये पांचों हमारे संरक्षक हैं और संरक्षक होनेसे ही हमारे पितृस्थानीय हैं। इनसे आरोग्य किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? यह प्रश्न बडा गहन और बडी अन्वेषणाकी अपे शा रखता है। परंतु संक्षेपसे यहां इस विधिकी सूचना दी जाती है, पाठक विचार करें और लाभ उठावें-

#### पर्जन्यसे आरोग्य।

पर्जन्यका शुद्ध जल जो खाती आदि मध्य नक्षत्रोंसे प्राप्त किया जा सकता है वह वड़ा आरोग्यप्रद है। दिनके पूरे लंघन-के समय यदि इसका पान किया जाय तो शरीरके संपूर्ण दोष दूर हो जात हैं और पूर्ण नीरोगता पाप्त हो सकती है। दृष्टि जलके स्नानसे शरीरके शुष्क खुजली आदिका निवारण होता हैं। अंतरिक्षमें शुद्ध प्राण विराजमान है वह दृष्टिके जलबिंदुओं के साथ भूमिपर आता है। इसलिये दृष्टि जलका स्नान आरोग्य-वर्षक है।

#### मित्र (प्राण) वायुसे आरोग्य।

प्राणायामसे योगसाधनमें आरोग्यरक्षणका जो उपाय वर्णन किया है वह यहां अनुसंधेय है। दोनों नासिका-रन्ध-सूत्र-नेतिसे, भिक्षकासे अथवा जलकी नेतिसे स्वच्छ और मल-रित रखनेसे प्राणवायु अंदर जाता और उत्तम पिवत्रता स्थापित करता है। खुली वायुमें सब कपडे उतार कर रहनेसे भी होने-वाला वायुक्तान बड़ा आरोग्यवर्धक है। जो सदा वस्त्ररहित रहते हैं उनको रोग कम होते हैं इसका यही कारण है। वस्त्रांके कारण प्राणवायुका संबंध शरीरके साथ जैसा होना चाहिये वैसा नहीं होता और इस कारण आरोग्य न्यून होता है।

#### वरुण (जल) देवसे आरोग्य ।

वरुण मुख्यतः समुद्रका देव है। समुद्रके खारे पानीके स्नानसे संपूर्ण चर्मदोष दूर होते हैं, रुधिराभिसरण उत्तम होता है, पाचनशक्ति बढती है और अनेक प्रकारसे आरोन्य

प्राप्त दोता है। अन्य जल अर्थात् नालाव, कूए, नदी अदिकोंके जलके स्नानसे उनमें उत्तम प्रकार तैरनेसे भी कई दोष दूर हो जाते हैं। जलाचांकासाका यह विषय है वह पाठक यहां अनुसंधान करके दखे। यह बडा ही विस्तृत विषय है क्योंकि प्रायः सभा बीमारियां जलचिकित्सासे दूर हो सकती हैं।

### चन्द्र (सोम) देवसं आरोग्य ।

चंद्र औषधियोका राजा है, इसका दूसरा नाम सोम है। सोमादि औषधियोंसे आोग्य प्राप्त करनेका साधन चरकादि आचार्योंने अपने वैद्य ग्रंथोंमें लिखा ही है। इसी साधनका इसरा नाम "वैद्यक" है।

### स्पदेवसे आरोग्य।

सूर्य पवित्रता करनेवाला है। सूर्याक्रिणसं जीवनका तत्त्व सर्वत्र फेलता है। सूर्यिकिरणोंका स्नान नंगे शरीरसे करनेसे अर्थात् धूपमें अपना शरीर तपानेसे आरोग्य प्राप्त होता है। सूर्यिकरणोंसे चिकित्ना करनेका भी एक बडा भारी शास्त्र है।

#### पञ्चपाद पिता।

ये पांच देव अनेक प्रकारसे मनुष्य, पशुपक्षी, यक्ष, वनस्पित आदिक का आरोग्य साधन करते हैं। वृक्षवनस्पित और
आरण्यक पशु उक्त पंचपाद पितरों अर्थात् पाचों देवों के साथ
पांचों पिताओं के साथ-पांचों रक्षकों के साथ नित्य रहते हैं, इसजिये सदा आरोग्य-पांचों रक्षकों के साथ नित्य रहते हैं, इसजिये सदा आरोग्य-पांचों रक्षकों के साथ नित्य रहते हैं, इसजिये सदा आरोग्य-पांचों रक्षकों के साथ नित्य रहते हैं, इसजिये सदा आरोग्य-पांचों रक्षकों के साथ रिश्व मनुष्यक
क्षित्रम मनावदा जीवन ने संबंधित होने के कारण रोगोंसे अधिक
प्रस्त होते हैं। इंग ले लोग प्रायः सीदे सादे रहने के कारण
अधिक नारोग होते हैं। परतु नागरिक लोग कि जो सदा तंग
मकानों में रहत हैं, सदा तंग वस्त्रोंसे वेष्टित होते हैं और जल
बायु तथा सूर्य प्रकाश आदिकोंसे अपने आप को दूर रखते हैं,
अधीत् जो अपने पर्वापताओंसे ही विमुख रहते हैं वेहा अधिकसे आधिक रोगी होते हैं और प्रति दिन इन तंगीसे पांडित
नागिक लोगोंमें ही विधिय रोग बढ रहे हैं और अस्वास्थ्यसे
वे ही सदा दु:खी होते हैं।

इसलिये वेद कहता है कि पर्जन्य, मिन्न (प्राण) वायु, जलदेव वरुण चंद्र, मुदिव इन पांच देवोंको अपना पिता अर्थात अपना नरक्षक जानो और —

#### तेना ते तन्वे शं करम्।

''इन पांचों देवांके चिविध ब नोसे अपने शरीरका आरोग्य प्राप्त करों ' अथवा ''मैं उक्त देवोंकी शक्तियोंसे तेरे शरीरका आरोग्य करूं ।'' आरोग्य इनसेही प्राप्त होता है । आरोग्यका शुख्य ज्ञान इस मंत्रमें स्पष्टतया आ गया है। पाठक इनका विचार करें और इस निसर्गनियमों का पालन करके अपना आरोग्य प्राप्त करें।

# पृथ्वीमें जीवन ।

पृथ्वीमें प्राणिमात्रका सामान्यतः और मनुष्यका उच्च जीवन विशेषतः उक्त पांचों शक्तियोंपर ही निभर है। मंत्रका "निषचन" शब्द "जीवनरूप जल" का सूचक है। इसलिये—

ते पृथिदयां निषेचनम् ।

इस मंत्रभागका आशय ''तेरा पृथ्वीमें जीवन'' पूर्वोक्त पांचा देवताओं के साथ संबंधित है यह स्पष्ट है। जो शरीर का आरेग्य, शरीरका कल्याण करनेवाले हैं वेही जीवन अथवा दीर्घ जीवन देनेवाले निश्चयसे हैं। इनके द्वारा ही—

ते बाल् इति बहिः अस्तु।

"तेरे शरीरके दोष शीघ्र बाहर हो जाय।" पूर्वोक्त पांची देवोंके योग्य संबंधसे शरीरके सब दोष शरीरसे बाहर हो जाते हैं। देखिये—

- (१) बृष्टिजल-पान-पूर्वक लंघन करनेसे मूत्रद्वारा शरीर दोष बाहर हो जाते हैं।
- (२) शुद्ध पाणके अंदर जानेसे रक्त शुद्धि होती है और उच्छवासद्वारा दोष दूर होते हैं।
- (३) जलचिकित्साद्वारा हरएक अवयवके दोष दूर किये जा सकते हैं।
- (४) सोम आदिक औषधियोंका औषधि नाम इसिळिये है, कि वे शरीरके (दोष-धो) दोवोंको धेती हैं।
- (५) सूर्विकरण पसीना लाने तथा अन्यान्य रीतियाँसे शरीरके रोग बीज दूर कर देते हैं।

इस गातिसे पाठक अनुभव करें कि ये पांच देव किस प्रकार शरीका (शं करं) कल्याण करते हैं। आरोग्य देते हैं, (निषचनं) जीवन बढाते हैं, और (बहिः) दोषोंकी बाहर निकाल देते हैं।

"शं" शब्द "शांति" का सूचक है। शरीरमें "शांति, समता, सुख" आदि स्थापन करना आरोग्यका भाव बता रहा है। ये देव "शं" करनेवाले हैं, इसका तात्पर्य यही है कि, ये आरोग्य बढानेवाले हैं। आरोग्य बढानेवाले हैं। आरोग्य बढानेवाले कारण जीवन बढानेवाले अर्थात् दीर्घ जीवन करनेवाले हैं और सदा सर्वदा दोषोंको शीव बाहर करनेवाले हैं। पाठक इस मंत्रके मननसे अपने आरोग्यके सुख्य सिद्धान्तका ज्ञान स्वष्टनया प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आरोग्यके मुख्य साधनका सामान्यत्या उपदेश करके मुल्रदोष निवारणका विशेष उपाय बताते हैं—

# मुत्रदोष-निवारण।

यदान्त्रेषुं गर्नान्योर्थद्वस्तावि संश्रंतम्। एवा ते मूत्रं मुच्यतां बृहिर्बालिति सर्वेकम् ॥६॥ प्र ते भिनिष् मेहंनं वत्री वेश्वन्त्या इंत्र । एवा ते मूत्रं मुच्यतां बृहिर्बालिति सर्वकम् ॥७॥ विषितं ते विस्तिष्ठं संमुद्रस्योद्धेरित । एवा ते मूत्रं मुच्यतां बृहिर्बालिति सर्वेकम् ॥८॥ यथेषुका प्रापंतदवंसुष्टाऽधि धन्वंनः । एवा ते मूत्रं मुच्यतां बृहिर्बालिति सर्वेकम् ॥९॥

अर्थ — (यत्) जो (आन्त्रेषु) आंतों में (गवीन्योः) मूत्र नाडियों में तथा जो (वस्तौ) मूत्राशयमें मूत्र (संशुतं) इकट्ठा हुआ है। वह तेरा मूत्र (सर्वकं) सबका सब एकदम बाहर मुख्यताम् ) निकल जाव ॥ ६॥ (वेशान्याः) झीलकेपानीके (वर्त्रं) बंधको (इव) जिस प्रकार खोल देते हैं तद्वत् तेरे (वेहनं) मूत्रद्वारको (प्र मिनश्चि) में खोल देता हुं...॥ ७॥ समुद्रके अथवा (उद्धेः) बढे तालावके जलके लिये मार्ग खुला करनेके समान तेरा (वस्ति-विलं) मूत्राशयका विलं मेंने (विषितं) खोल दिया है...॥ ८॥ जिस प्रकार धनुष्यसे छूटा हुआ (इषुका) बाग (परा अपतत्) दूर जाता है, उस प्रकार तेरा सब मूत्र शीघ्र बाहर निकल जावे॥ ९॥

भावार्थ — तालाव आदिसे जिस प्रकार नहर निकाल देते हैं जिससे तालावका पानी सुखपूर्वक बाहर जाता है उसी प्रकार सूत्राशयसे मूत्र मूत्रनाडियों द्वारा मूत्रेंदियसे बाहर निकल जावे।

मूत्र खुली रीतिसे बाहर जानेसे शरीरके बहुत दोष दूर हो जाते हैं। शरारके सब विष मानी इस मूत्रमें इकट्ठे हांते हैं और वे मूत्र बाहर जानसे विष भी उसके साथ बाहर जाते हैं और आरांग्य प्राप्त होता है। इसीलिये किसी रीगी का मूत्र अंदर रुक जानेसे मुत्रक विष शरीरमें फैलते हैं और रोगी शीघ-ही मर जाता है। इस कारण आरोग्यके लिये मूत्रका उत्सर्ग नियमपूर्वक होना अन्यत आवश्यक है। यदि वह मूत्र मूत्राश-यमें रुक जाय तो मूत्र निलकाको खोल कर मूत्रका मार्ग खुला करना आवर क है। इस कार्यके लिये शर या मुझ औष धि-का प्रयोग बडा सहायक है। वैद्य लोग इसका उपयोग करें। इसपर दूसरा उपाय मूत्रद्वार खोलनेका है, इसके लिये लोह शलाका, बास्तयंत्र (Catheter कैथेटर) का प्रयोग करनेकी सूचना इन मंत्रों की उपमाओंसे मिलती है। यह मूत्राशय यंत्र सोनेका, चांदिका या लोहेका बनाया जाता है, यह बारीक नलिका आरंभमें गोल सी हाती है, आजकल यह रवर आदि अन्यान्य पदार्थीका भी बनाबनाया मिलता है। इस समय इसको हरएक डाक्टरके पास पाठक देख सकते हैं। यह मूत्र इंद्रियसे मूत्राशयमें योग्य रीतिसे डाला जाता है। यह वहां पहुंचनेसे अंदर रुका हुआ मूत्र इसके अंदर की नलींसे बाहर हो जाता है।

योगी लोगं इसकी सहायतासे वज्रोली आदि कियाएं स य

करते हैं मूत्रद्वारमे कोसा दूध अथवा जल आदि अंदर मूत्राश्यमें खोचने और उसके द्वारा मूत्राश्यको शुद्ध करनेका सामध्य अपनेमें बढाते हैं। इसका अभ्यास बढानेसे न केवल मूत्राश्यपर १भुत्व प्राप्त होता है, परंतु संपूर्ण वीर्य नाडियोंके समेत संपूर्ण वीर्याश्यपर भी प्रभुत्व प्राप्त होता है। उध्वरिता होनेकी सिद्ध इसीके योग्य अभ्यायमे प्राप्त होता है। योगी लोग इस अभ्यासको अतिग्रुप्त रखते हैं और योग्य परीक्षा होनेके पश्चात् ही यह अभ्यास शिष्यको संस्थाय जाता है। पूर्व ब्रह्म वर्ष रहना इसी अभ्याससे साध्य होता है। गृहस्य धर्म पालन करते हुए भी पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन होनेकी संभावना इस अभ्याससे हो सकती है।

जिस प्रकार तालाव या कृषेके अंदरसे पहिला बल विकाल-नेसे उसकी स्वच्छता हो नकती है, और गुद्ध नया जल उसमें आनेसे उसका अधिकसे अधिक लाम हो नकता है इसी प्रकार मूत्राश्यका पूर्वीक्त प्रकार योगादि साधनद्वारा यल बढानेसे बडा ही आरोग्य प्राप्त हो सकता है।

सामान्य मनुष्यों के जिये मुझ आंवधिक अयोगते अधवा मूत्राश्यमें मूत्रबहित यंत्रके प्रयोगते लाम होता है। योग्यिकी बज़ीली आदि अभ्यानते मूत्रस्थानकी भव नय नाडी बलवती और शुद्ध करनेते आरोग्य प्राप्त होता है।

# पूर्वापपर सम्बन्ध

द्वितीय सूक्तमें आरोग्य साधनका विषय प्रारंभ किया था। उसी आरोग्यप्राप्तिका विस्तृत नियम इस तृतीय सूक्तके प्रथम पांच मंत्रोंके गणमें कहा है। सबके आरोग्यका मानी यह मूल-मंत्र ही है। हरएक अवस्ामें सुगमतया आगेग्यसाधन करनेका उपाय इस गणमंत्रमें वर्णन किया है। इस तृतीय ५ क्तके अंतिम सार मंत्रोंमें मृत्राश्यके दोषको दूर करनेका साधन बनाया है।

इस सूक्तका ''शत बृष्ण्यं'' शब्द अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। "बृष्ण्य'' शब्द बल, बीर्य, उत्साह, प्रजननसामध्ये आदिका वाचक है। ये सैकडों बल देनेबाले पूर्वोक्त पांचों देव हैं यह यहां इस सूक्तसे स्पष्ट हुआ है। बीर्यवर्धक अन्य उपायोंका अवलंबन न करके पाठक यदि इन पांचोंको ही योग्य शितिसे वर्तते रहेंगे तो उनको अनुपम लाभ हो सकता है।

द्वितीय सूक्तमें, "भूरि-धायस" शब्द है जिसका अर्थ "अनेक प्रकारसे धारण पोषण करनेवाला" पूर्व स्थानमें दिया है। यह भी पर्जन्यके साहचर्यके कारण इस सूक्तमें अनुवृत्ति से आता है और पांचों देवोंका विशेषण बनता है। पाठक इस शब्दको लेकर मंत्रोंका अर्थ देखें और बोध प्राप्त करें।

"भूरि-धायस" शब्दका "शत-वृष्ण्य" शब्दसे निकट संबंध है, मानो ये दोनों शब्द एक दूसरेके सहायक हैं। विशेष प्रकारसे धारण पोषण करनेवाला ही सैकडों वीयोंको देनेवाला ही सकता है। क्योंकि पुष्टिके साथ ही बलका संबंध है। इस प्रकार पूर्व सुक्तसे इस सुक्तका संबंध देखिये।

#### शारीरशास्त्रका ज्ञान।

इस सूक्तके मननसे पाठकोंने जान ही लिया होगा कि शारीर-

शास्त्रका ज्ञान अथविधाके यथावत् जाननेके लिये अत्यंत आवश्यक है। मूत्राशयमें शलाकाका प्रयोग विना वहांके अवय-वोंके जाननेसे नहीं हो सकता। शारीरशास्त्रको न जाननेवाला मनुष्य योगसाधन भी नहीं कर सकता, तथा अथवेंवेदका ज्ञान भी यथा योग्य रीतिसे प्राप्त नहीं कर सकता।

यह ''अंगि—रस'' का विषय है, अर्थात् अंगोंके रसोंकाही यह अथर्वशास्त्र है। अर्थात् जिसने अंगोंका ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, अंगोंको अंदरके जीवन रसोंका जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है वह अथर्वविद्यांसे बहुत लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।

डाक्टर लोग जिस प्रकार मुदेंकी चीर फाड करके शरीरां-गोंका यथावत ज्ञान प्राप्त करतें हैं उसी प्रकार योगियों और अथर्वागिरसविद्याके पढनेवा ठोंको करना उचित है।

हमने यहां सोचा था कि इस स्क्तमें विणित शलाकां के प्रयोगके लिये आवश्यक अवयवों का परिचय चित्रों हारा किया जावे, परंतु इससे कई लोग अधिक भ्रममें भी पड सकते हैं और जो चित्रों को ठींक प्रकार समझ नहीं सकते वे उलटाही प्रयोग करके दोंचके भागी हो सकते हैं। इस भयको सामने देखकर इस बातको चित्रों से स्पष्ट करने का विचार इस समयको लिये दूर कर दिया है। और हम यहां पाठकों से निवेदन करना चाहते हैं कि वे इस प्रयोगका ज्ञान सुविज्ञ डाक्टरों से ही प्राप्त करें तथा ऊपर दिये हुए योग-प्रक्रियाका ज्ञान किसी उत्तम योगिके पास जाकर सिखें; क्यों कि अंगरस चिकित्सामें इन बातों की आवश्यकता है। इनके विना केवल मंत्रार्थ पढने से अथवा शाब्दिक ज्ञान समझने मात्रसे भी उपयोग नहीं हो सकता।

# जल-सूक्त।

पूर्व सूक्तमें आरोग्यसाधक जलका संक्षेपसे वर्णन किया है इसलिये अब उसी जलका विशेष वर्णन कमसे आगेके तीन सुक्तोंमें करते हैं-

[8]

( ऋषि:- सिन्धुद्वीप: । देवता [अपांनपात्, सोम:--] आप: ।)
अम्बयो यन्त्यध्वंभिर्जामयो अध्वरीयताम् । पुञ्चन्तीर्भधुंना पर्यः ॥ १॥
अमूर्या उप सर्ये याभिर्वा सर्यः सह ।ता नौ हिन्वन्त्यध्वरम् ॥ २॥

अपो देवीरुपं ह्वये यत्र गावः पिर्वन्ति नः । सिन्धुंभ्यः कर्त्वे हाविः ।। ३ ।। अप्सर्व १ न्तर्मतंमप्स भेषजम् । अपामुत प्रश्नंस्तिभिरश्चा भर्वथ वाजिनो गावो भवथ वाजिनीः।।४॥

अर्थ- (अध्वरीयतां) यज्ञकर्ताओं के (जामयः) बहिनों के समान और (अम्बयः) माताओं के समान जलकी नादियां (अध्वाभिः यन्ति) अपने मार्गोंसे जाती हैं जो (मधुना) मधु-शहदके साथ (पयः) दूध या जल (प्रज्ञन्तीः) मिलाती हैं ॥१॥ (याः) जो (अमूः) ये नादियां (उप सूर्ये) सूर्यके सम्मुख होती हैं अथवा (याभिः) जिनके साथ सूर्य होता है। वे हम सकता (अध्वरं) यज्ञ (हिन्वन्ति) सांग करती हैं ॥२॥ (यत्र) जहां हमारी (गावः) गीवें पानी (पिबन्ति) पीती हैं उन (देवीः आपः) दिव्य जलोंकी (सिन्धुभ्यः) निरियोंके लिये हिव करनेके कारण (उप ह्रये) में प्रशंसा करता हूं ॥३॥ (अप्सु अन्तः) जलमें अमृत है, (अप्सु भेषजं) जलमें दवाई है। (उत्) और (अपां प्रशास्तिभिः) जलके प्रशंसनीय गुण धर्मोंसे (अश्वाः वाजिनः) घोडे बलवान (भवध) होते और गौवें बलयुक्त होती हैं॥४॥

भावार्थ-जल उनके लिये माता और बहिनके समान हितकारक होता है जो उनका उत्तम उपयोग करना जानते हैं। जलकी निदयों वह रही हैं, मानो वह दूधमें शहद मिला रही हैं। जो जल सूर्यिकरणसे शुद्ध बनता है अथवा जिसकी पिवत्रता सूर्य करता है वह जल हमारा आरोग्य सिद्ध करे। जिन निदयों में हमारी गौर्वे जल पीती हैं और जिनके लिये हिव बनाया जाता है उनके जलका गुणगान करना चाहिये। जलमें अमृत है, जलमें औषप है, जलके शुभ गुग से घोड़े बलवान बनते हैं और गौर्वे भी बलवती बनती हैं।

#### [4]

( ऋषि:- सिन्धुद्वीपः । देवता-[अपांनपात् , सोमः] आपः )।

आपो हि छा मैयोभुवस्ता ने ऊर्जे देघातन । महे रणीय वर्श्वसे ।) १ ॥ यो वं: श्विवतमो रसस्तस्यं भाजयतेह नं: । उश्वितिरिय मातरं: ॥ २ ॥ तस्मा अरं गमाम बो यस्य क्षयीय जिन्वंथ । आपी जनर्यथा च नः ॥ ३ ॥ ईश्वीना वार्याणां क्षयंन्तीश्वर्षणानाम् । अयो यांचामि भेषजम् ॥ ४ ॥

अर्थ-हे (आपः ) जलो ! (हि ) क्योंकि आप (मयोसुवः ) सुखकारक (स्थ ) हो इसिलिये (ताः ) सो तुम (नः ऊर्जे ) हमारे बलके लिये तथा (महे रणाय चक्षसे ) बडी रमणीयताके दर्शनके लिये हमें (दधातन ) पृष्ट करो ॥ १॥ (यः ) जो (वः ) आपके अंदर (शिवतमः रसः ) अखन्त कल्याणकारी रस है (तस्य ) उसका (नः इह भाजयत ) हमें यहां भागी करो (हव ) जैसी (उश्तीः मातरः ) इच्छा करनेवाली माताएं करती हैं ॥ २ ॥ हे जलो ! जिसके (क्षयाय ) निवासके लिये आप (जिन्वथ ) तृप्ति करते हो (तस्में ) उसके लिये हम (वः अरं गमाम ) आपको पूर्णतया प्राप्त करेंगे । और आप (नः ) हमें (जनयथ ) वहाओ ॥ ३ ॥ (वार्याणां ) इच्छा करनेयोग्य सुखेंकि (ईशाना ) स्वामी इसिलिये (चर्षणीनां ) प्राणिमात्रके (क्षयन्तीः ) निवासके हेतु ऐसे (अपः ) जलोंसे (भेषजं याचामि) खोषधकी याचना करता हूं ॥

भावार्थ — जल मुखकारक है, उससे बल बढता है, रमणीयता प्राप्त होती है और पुष्टि भी है।। जिस प्रकार पुत्रको माताके दूधसे पुष्टिका भाग मिलता है, उसी प्रकार जलके अंदरके उत्तम मुखवर्षक रस हमें प्राप्त हों।। जिससे प्राणिमात्रकी स्थिति होती है, वह रस हमें प्राप्त हो और उससे हमारी बृद्धि होती रहे।। जलसे इष्ट सुख प्राप्त होते हैं और प्राणिमात्रकी स्थिति होती है, उस जलसे हमें औषधरस प्राप्त होता रहे।।

### [4]

[ऋषि:- सिन्धुद्वीपः । देवता (अपांनपात) आपः, २ आपः सोमो अग्निश्च]
शं नी देवीर्भिष्टं यु आपी भवन्तु पीतर्थे । शं योर्भि स्नंवन्तु नः ॥ १ ॥
अप्सु मे सोमी अन्नवीद्नतिविश्वानि भेषुजा । अग्नि चे विश्वशंभ्रवम् ॥ २ ॥
आपः पृणीत भेषुजं वर्र्स्थं तन्वेष्ठं ममं । ज्योक् च स्रिपे द्वे ॥ ३ ॥
शं न आपी धन्वन्यार्षः शर्मु सन्त्वनूष्याः ।
श नेः खन्तित्रमा आपः शमु याः कुम्भ आर्थुताः श्विवा नेः सन्तु वार्षिकीः ॥ ४ ॥

अर्थ— (देवी: आप: ) दिन्य जल (नः शं ) हमें सुख दे और ( अभिष्टये ) इष्ट प्राप्तिके लिये तथा (पीतये ) पीनेके लिये हो और हमपर शातिका ( अभि स्वन्तु ) स्रोत चलावे ॥ १ ॥ ( मे ) मुझे ( सोमः अववीत् ) सोमने कहा कि ( अप्सु अन्तः ) जलमें ( विश्वानि भेवजा ) सब ओषाधियां हैं और अप्ति ( विश्व-शं-भुवं ) सब कल्याम करनेवाला है ॥ २ ॥ (आपः ) जलो! ( भेषजं पृणीत ) औषध दो और ( मम तन्वे ) मेरे शरीरके ( वरूयं ) संरक्षण दे जिससे में सूर्यको ( ज्योक् हशे ) दिधिकालतक देखं ॥ ३ ॥ ( नः ) हमारे लिये ( धन्वन्याः आपः ) मरुदेशका जल ( शं ) सुखकारक हो, ( अनूप्याः ) जलपूर्ण प्रदेशका जल सुखकारक हो, ( खनित्रिमाः ) खोदे हुए कूवे आदिका जल सुखदायक हो, ( कुंभे ) घडेमें भरा जल सुखदायक हो, ( वार्षिकीः ) वृष्टिका जल सुखदायक होवे ॥ ४॥

भावार्थ – दिन्य जल हमें पीने के लिये मिले और वह हमारा सुख वढावे ॥ १ ॥ जलमें सब औषध रहते हैं और अपि सुख बढानेवाला है ॥ २ ॥ जलसे हमारी चिकित्सा होवे और शरीरका बचाव रोगेंसि हो हर हमारा दीर्घ आयु बने ॥ ३ ॥ मरुदेशका, जलमय देशका, कूवेका, सृथिका तथा घडोंमें भरा हुआ जल हमारा सुख बढानेवाला होवे ॥ ४ ॥

ये तीन सूक्त जलका वर्णन कर रहे हैं। तीनों सूक्त इकट्ठे हैं इसलिये तीनोंका विचार यहां इकट्ठाही करेंगे।

#### जलकी मिन्नता।

जल निम्न प्रकारका है यह बात पूर्व सूक्तोंमें कही है-

- र देवीः (दिन्याः) आपः (४।३) आकाशसे अर्थात् मेघोंसे प्राप्त होनेवाला जल, इसी का नाम ''वार्षिकी'' भी है।
- २ वार्षिकीः आपः (६१४) मृष्टिसे प्राप्त होनेवाला जल ।
- ३ सिंधुः (४१३) नदी तथा समुद्रसे प्राप्त होनेवाला जल ।
- ४ अनूच्याः आपः (६।४) -जलनय प्रदेशमें प्राप्तः होने-वाला जल।
- ५ धन्वन्याः आपः (६१४) महदेश, रेतीले देशमें, अथवा थोडी बृष्टि होनेवाले देशमें मिलनेवाला जल।

६ खनित्रिमाः आपः (६।४) - खोदकर बनाये हुए कूए बावलीसे प्राप्त होनेवाला जल।

बृष्टिसे प्राप्त होनेवाला जल भी रेतीले स्थान, की चडकी मिट्टीके स्थान आदिमें गिरनेने मिन्न गुण धर्मोंसे युक्त होता है। जिस स्थानमें सालों साल गीचड बना रहता है, उसमें पड़े हुए पानीकी अवस्था मिन होती है और रेतीमेंसे प्राप्त हुए पानीके गुणधर्म भिन्न है। इसी कारण ये सब जल विभिन्न गुणधर्मसे युक्त होने हैं। जलका उपयोग आरोग्यके लिये करना हो, तो प्रथम सब रे उत्तम गुद्ध और पवित्र जल प्राप्त करना आवश्यक है।

उक्त जल जो बाहर पाप्त होता है वह पर्में लाकर घड़ें।में रखनेके कारण उसके गुणवर्मने बदल होता है । अर्थात् क्वेका ताजा पानी जो गुणवर्म रखता ह, वही घरमें लाकर (कुंभे आखताः ६१४) घड़ेमें कई दिन रखनेपर भिन्न गुणधर्मों से गुक्त होना संभव हैं। तथा प्रभावी नदीका पानी और कुवेके स्थिर पानीके गुणधर्म भी भिन्न हो सकते हैं।

इसी प्रकार ए है। जल विभिन्न स्थानमें और विभिन्न गुणधर्मोंसे युक्त होता है। यह दर्शानके लिये निम्नलिखित मंत्रमें कहा है—

अमूर्या उप सूर्ये याभिर्वा सूर्यः सह । (४।२)

"वह जल जो सूर्यके मन्मुख रहता है, अथवा जिसके साथ सूर्य रहता है।" अर्थात् सूर्याकेरणोंके साथ स्पर्ध करनेवाला जल भिन्न गुणधर्मवाला बनता है और सदा अंधरेमें रहनेके कारण जिसपर सूर्याकरण नहीं गिरते उसके गुणधर्म भिन्न होते हैं। जिन कूवोंपर दक्षादिकी हमेशा छाया होती है और जिनपर नहीं होती उनके जलोंके गुणधर्म भिन्न होते हैं। तथा-

#### अम्बयो यन्त्यध्वाभिः। (४।१)

"निद्यां अपने मार्गसे चलती हैं।" इसमें जलमें गतिका वर्णन है। यह गतिमान जल और स्थिर जल विभिन्न गुण-धर्मीने युक्त होता है। स्थिर जलसे कृमिकीटक तथा सडावट होना संभव है उस प्रकार गतिवाले जलमें नहीं। इसी प्रकार गतिकी मंदता और तेजीके कारण भी जलके गुणधर्मीमें भेद होते हैं। तथा—

पृज्जन्तीर्मधुना पयः। (४।१)

"मधु अर्थात् पुष्प-पराग आदिसे जलमें मिलावट होती है।" इससे भी पानीके गुणधर्म बदलते हैं। नदी तालावके तटपर बृक्षादि होते हैं और उस जलमें बृक्षवनस्पतियोंसे फूल, फूलके पराग, पत्ते आदि गिरते हैं, जलमें सडते या मिलते हैं। यह कारण है कि जिससे जलके गुणधर्म बदलते हैं तथा-

यत्र गावः पिबन्ति । (४।३)

" जिस जलाशयमें गांवे पानी पीती हैं," जहां गांवें, मैंसे आदि पशु जाते हैं, जलपान करते हैं। उस पानीकी अवस्था भी बदल जाती है।

जल लेनेके समय इन बातोंका विचार करना चाहिये। जो जलकी अवस्थाएं वर्णन की हैं, उनमें सबसे उत्तम अवस्थान बाला जल ही पीने आदि कार्यके लिये योग्य है। हरएक अवस्थामें प्राप्त होनेवाला जल लाभदायक नहीं होगा। वेदने ये सब जलकी अवस्थाएं बनाकर स्पष्ट कर दिया है कि जलमें भी उत्तम मध्यम अधम अवस्थाका जल हो सकता है और यदि उत्तम आरोग्य प्राप्त करना हो तो उत्तमसे उत्तम पवित्र जलही लेना चाहिये। पाठक इन अवस्थाओंका उत्तम विचार करें।

जलमें औषध।

जलका नाम ही "अमृत" है अधीत् जीवन रूप रस ही

ही जल है यही बात मंत्र कहता है-

अप्सु अमृतम्। (४।४)

अप्सु भेषजम्। (४।४)

"जलमें अमृत है, जलमें औषध है," जल अमृतमय है और औषधिमय है। मरनेसे बचानेवाला अमृत कहलाता है, और शरीरके दोषोंको धोकर शरीरकी निर्दोषता सिद्ध करनेवाला भेषज कहलाता है। जल इन गुणोंसे युक्त है। इसी लिये जलको कहा है-

शिवतमः रसः। (५।२)

"जल अन्यंत कल्याण करनेवाला रस है।" केवल "शिवो रसः" कहा नहीं है, परंतु "शिवतमो रसः" कहा है, इससे स्पष्ट है कि इससे अत्यंत कल्याण होना संभव है। यही बात अन्य शब्दोंसे भी वेद स्पष्ट कर रहा है—

आपः मयोभुवः। (५।१)

"जल हितकारक है।" यहांका "मयस्" शब्द "सुख, आनंद, समाधान, तृप्ति" आदि अर्थका बोध कराता है। यदि जल पूर्ण आरोग्य साधक न होगा तो उससे आनंद बढना असंभव है। इसालिये जल अमृतमय है यह स्पष्ट भिद्ध होता है इसीलिये कहा है।

अप्स विश्वानि भेषजानि । (६।२)

"जलमें सब दवाइयां हैं।" जलमें केवल एकही रोग की भौषिय नहीं प्रत्युत सब प्रकारकी भौषिय हैं। इसीलिये हरएक बीमागिक जलिकित्सासे इलाज किया जा सकता है। योग्य वैद्य और पथ्यपालन करनेवाला रोगी होगा, तो आगिग्य निःसंदेह प्राप्त होगा। इसलिये कहा है—

आपः पृणीत भेषजम्। (६।३) अपो याचाभि भेषजम्। (५।४)

"जल औषध करता है। जलसे औषध मांगता हूं।" अथात जलसे चिकित्सा होती है। रोगोंकी निवृत्ति जलचिकित्सा से हो सकती है। रोगोंके कारण शरीरमें जो विषमता होती है उसे दूर करना और शरीरके सप्त धातुओं में समता स्थापित करना जलचिकित्सासे संभवनीय है।

समता और विषमता।

शरीरकी समता आरोग्य है और विषमता रेग है। समता स्थापन करनेकी सूचना वेदकें शं, शांति अबद शब्द करते हैं और विषमता दूर करनेका भाव'योः" शब्द वेदमें कर रहा हैं। दोनों मिलकर 'शं–योः' शब्द बनता है। इसका संयुक्त तात्पर्य 'समताकी स्थापना और विषमताका दूर करना' है। इसिलये कहा है— शं योराभि स्रवन्तु नः। (६।१)

समताकी स्थापना और विषमताकी दूर करना हमारे लिये जलकी धाराएं करें।" किंवा जलधाराएं उक्त दोनों बातों-का प्रभाव हमपर छोडें। जलसे उक्त दोनों बातोंकी सिद्धता होती है यह बात यहां सिद्ध ही है। तथा—

शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु। (६।१)

"दिन्य जल हमारे लिये शान्तिकारक हो" इसमें भी वहीं भाव है। (सूक्त. ६, मं. ४) यह मंत्र तो कई वार शान्ति या समताका उक्षेख करता है। समताकी स्थापना और विषमताका दूर करना, ये दो कार्य होनेसे ही उत्तम रक्षा होती है, इसी लिये मंत्रमें कहा है—

वरूथं तन्वे मम । (६।३)

'मेरे शरीरका रक्षण" जलभे हो। "वरूष" का अर्थ' ''संरक्षक कवचः' है। जलका वर्णन "रक्षक कवच" से किया है अर्थात् जल कवचके समान रक्षा करनेवाला है। यह भाव स्पष्ट है।

बलकी बृद्धि।

उक्त प्रकार आरोग्य प्राप्त होनेके पश्चात् शरीरका बल बढानेका प्रश्न आता है। इस विषयमें मंत्र कहता है—

नः ऊर्जे द्धातन। (५।१)

' हमें बलके लिये पुष्ट करो।'' अथीत् जलसे धारण पोषण होकर उत्तम प्रकार बल बढना भी संभव है। विषमता दूर होकर समताकी स्थापना हो गई तो बल बढ सकता है। जलसे रमणीयता भी शरीरमें बढती है। देखिये-

महे रणाय चक्षसे। (५।१)

"बडी (रणाय) रमणीयताके लिये" जलका उपयोग होता है। जलसे शरीरकी रमणीयता बढ जाती है। शरीरकी बाह्य शुद्धि होकर जैसी मुंदरता बढ जाती है उसी प्रकार जल अंतःशुद्धि करता है इसलिये आरोग्य बढानेद्वारा शरीरका सौंदर्य बढानेमें सहायक होता है। आरोग्यके साथ मुंदरताका विशेष संबंध है। तात्पर्य यह जल मनुष्यकी यहां की मुस्थिति के लिये कारण होता है, इसलिये कहा है—

> क्षयाय जिन्वथ । (५ । ३ ) क्षयन्तीश्चर्षणीनाम् । [५ । ४ ]

"निवासके लिये तृप्ति करते हैं। प्राणियोंके निवासका कारण है। "इन मंत्रीका स्पष्ट कथन है कि जल मनुष्यादि प्राणियोंकी यहां सुस्थिति करनेका मुख्य हेतु है। इसी लिये कहते हैं—

ईशाना वार्याणाम्। [५।४]

"स्वीकारने योग्य गुर्णोका अधिपति जल है।" अर्थात्

प्राणियोंको जिन जिन बातोंकी आवश्यकता होती है जनका अस्तित्व जलमें है, इसी कारण जल निवासका हेतु बनता है।

दीर्घ आयुष्यका साधन।

मतुष्यादि प्राणियों के दीर्घ आयुका साधक जल है यह बात इस भागमें देखिये-

ज्योक् च सूर्यं दशे। [६।३]

''बहुत दिनतक सूर्यका दर्शन करूं! '' यह एक महावरा है। इसका अर्थ है कि-

"में बहुत दीर्घ आयुतक जीवित रखं्" अर्थात् जलके उपयोगसे दीर्घ आयु प्राप्त करना संभव है। "ज+ल" वह कि जो जन्मसे लेकर लयतक उपयोगी है।

प्रजनन-शक्ति।

जल का नाम वीर्य है। इसकी सूचना भिन्न मंत्रभागसे मिलती है-

आपो जनयथा च नः। (५।३)

"जल हमें उत्पन्न करता है।" अर्थात् इसके कारण हममें किंवा प्राणियों में प्रजनन शक्ति होती है। आरोग्न्य, बल, दीर्ध आयुष्य, धातुओंकी समता आदिका प्रजननशक्तिके साथ निकट संबंध है, यह बात पाठक जान सकते हैं। इसिटिये इस विषयमें यहां अधिक लिखनेकी आवस्यकता नहीं है। इस प्रजनन शक्तिका नाम बाजीकारण है और इसका वर्णन मंत्र में निम्न प्रकार हुआ है—

क्षपामुत प्रशस्तिभिरश्वा भवथ वाजिनो गावो भवथ वाजिनीः ॥ ( ४ । ४ )

''जलके प्रशस्त गुणोंसे अश्व (पुरुष) वाजी वनते हैं और गौवें (श्लियें) वाजिनी बनती हैं।'' वाजी शब्द प्रजननशक्तिसे युक्त होनेका भाव वता रहा है। अश्व और गौ शब्द यहां पुरुष और स्त्री जातिका बोध करते हैं। जलके प्रयोगसे वाजिकरण की सिद्धि इस प्रकार यहां कही है। तथा और देखिये –

अम्बयो यन्त्यध्वभिर्जामयोऽध्वरीयताम् । (४।१)

''यज्ञकर्ताओं की माताएं और बहिने अपने मार्गों से जाती हैं।'' जो श्रियों के लिये उचित मार्ग है उसीसे जाती हैं। अथीत नियमानुकूल बर्ताव करती हुई प्रगति करती हैं। श्री पुरुष अपने योग्य नियमों से चलेंगे तोही उत्तम प्रजनन होना संमव है, इस बातकी सूचना यहां मिलती है।

इस रीतिसे इन तीनां सूक्तोंमें जलविषयक महत्त्वपूर्ण ज्ञानका उपदेश दिया है।

[ अर्थवेवेद प्रथमकांडमें प्रथम अनुवाक समाप्त ।]

# धर्म-प्रचार-मूक्त ।

(ऋषि:- चातनः । देवतः- अग्निः (जातवेदाः), ३ अग्नीन्द्रौ )

(0)

| स्तुवानम्य आ वंह यातुधानं किमीदिनम् । त्वं हि देव वन्दितो हुन्ता दस्योर्बभूविथ         | 11811 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| आज्यंस्य परमेष्टिन् जातेवदुस्तन्विशन् । अग्नं तौलस्य प्राशांन यातुधानान् विलीपय        | ॥२॥   |
| विलेपन्तु यातुधानां अत्त्रिणो ये किमीदिनः। अधेदमंग्रे नो हविरिन्द्रंश्च प्रति हथेतम्   | ॥३॥   |
| अप्तिः पूर्व आ रभतां प्रेन्द्री नुदतु बाहुमान् । त्रवीतु सर्वी यातुमान्यमुस्मीत्येत्यं | 11811 |
| पश्याम ते वीधी जातवेदः प्रणी ब्रहि यातुधाना सृचक्षः।                                   |       |
| त्वया सर्वे परिवक्षाः पुरस्तात्त आ येन्तु प्रह्मवाणा उपेदम्                            | 11411 |
| आ रंभस्य जातवेद्रोऽस्माकार्थीय जिल्लेषे । दूतो नी अग्ने भूत्वा योतुधानान् वि लीपय      | ॥६॥   |
| त्वमंत्रे यातुधानानुपंबद्धाँ इहा वह । अधैपामिन्द्रो वज्रेणापि श्रीपाणि वृश्वतु         | ॥७॥   |

अर्थ — हे अग्ने! (स्तुवानं) स्तुति करनेवाले (यातुधानं किमीदिनं) घातक शत्रुओंको भी (आ वह ) यहां ले आ। (हि) क्योंकि हे देव! (वन्दितः त्वं) नमनको प्राप्त हुआ तू (दस्योः) डाकूका (हन्ता) हनन या प्राप्ति करने वाला (बर्भूविथ) होता है।। १।। हे (परमेष्टिन्) श्रेष्ठ स्थानमें रहनेवाले (जातवेदः) ज्ञानको प्राप्त करनेवाले और (तन्-विश्तन्) शरीरका संयम करनेवाले अग्ने! तू (तोलस्य आज्यस्य) तोले हुए घी आदि का (प्राश्नान्) भोजन कर और (यातुधानान्) दुष्टोंको (विलापय) विलाप करा।। २।। (ये) जो (यातुधानाः) दुष्ट (अग्निणः) भटकनेवाले और (किमीदिनः) घातक हैं वे (विलपन्तु) विलाप करें। (अथ) और अव, हे अग्ने! (इदं हिवः) यह हिव तू और (इन्द्रःच) इन्द्र (प्रतिहर्चत्तम्) स्वीकार करो।। ३।। (पूर्वः अग्निः आरभतां) पिहेला अग्नि आरम करे, तथा पश्चात् (बाहुमान् इन्द्रः प्र नुदतु बाहुवलवाला इन्द्र विशेष प्रेरणा करे, जिसे (सर्वः यातुमान्) सब दुष्ट लोग (एस्प) आकर (ब्रवीतु) बोले, कि) (अयं अस्मि इति) यह में हूं।। ४।। हे (जातवेदः) ज्ञानी! (ते वीर्यं पश्याम) तेरा पराक्षम हम देखें। हे (चृ—चक्षः) मनुष्योंके मार्ग दर्शक! (यातुधानान्) दुष्टोंको (नः) हमारा आदेश (प्र बृहि) विशेष रूपसे कह दे। (त्वया) तुझसे (पुरस्तात्) पहिले (परितप्ताः) तपे हुए (ते सर्वे) वे सब (इदं ब्रुवाणाः) यह कहते हुए (उप आयन्तु) हमारे पास आजावें।। ५।। हे (जातवेदः) ज्ञानी! (आरमस्व) आरम कर (अस्माक+अर्थाय) हमारे प्रयोजनके लिये तू (जाज्ञिषे) उत्पन्न हुआ है। हे अग्ने। तू हमारा दूत बनकर यातुधानोंको विलाप करा।। ६।। हे अग्ने। तू [यातुधानान्] दुष्टोंको [उपबद्धान्] वांघे हुए अर्थात् बांधकर [इह आ वह] यहां लेआ। [अथ] और इन्द्र अपने वज्रसे [एषांशीर्षाणि] इनके मस्तक [वृक्षतु] काट डाले।। ७॥

इनका भावार्थ हम सबसे पीछे लिखेगें क्योंकि इस स्कतके कई शब्दोंके अर्थोंका विचार पहिले करना चाहिये। इस स्कतके कई शब्द अम उत्पन्न करनेवाले हैं, और जबतक इनका निश्चित

ठींक अर्थ ध्यानमें न आवेगा, तब तक इस सूक्तका उपदेश समझमें नहीं आसकता। सबसे प्रथम "अप्नि" कौन है इसका निश्चिय करना चाहिये-

8 ( अ॰ सु. भा. कां. १)

# अग्निकौन है ?

इस सूक्तमें अभिपद से किसका ग्रहण करना चाहिये, इसका निश्चय कराने वाले ये शब्द इस सूक्तमें हैं-''जातवेदः, परमेष्ठिन्, तन्वाशेन्, नृत्रक्षः वन्दितः, दृतः, देवः, अभिः।'' इन शब्दोंका अर्थ देखकर अभिका स्वरूप सबसे प्रथम हम देखेंगे-

९ जांतवेदः — [जातं वोत्ते ] जो बनी हुई सृष्टिको ठीक ठीक जानता है। [ज्ञात-वेदः ] जिसने ज्ञान प्राप्त किया है। अर्थात् ज्ञानी सृष्टिविद्या और आत्मविद्या का यथावत् जानने वाला।

२ परमेष्टिन्—(परमे पदे स्थाता) परमपद में टहर-नेवाला अर्थात् समाधिकी अंतिम अवस्थाको जो प्राप्त है, आत्मानुभव जिसने प्राप्त किया है, तुर्या-चतुर्थ अवस्थाका अनुभव करनेवाला।

३ तन्त्रशिन्- (तन्-शिन्) अपने शरीर और इन्द्रिगोंकी स्वाधीन करने वाला, इन्द्रिय संयम और मनोोनेग्नड करनेवाला, आसनादि योगाभ्यासने जिसने अपनी कायासिद्धि की है। यही मनुष्य' परमें-ष्टिन् '' होना संभव है।

४ नृ-चक्षः—" चक्षम् " शब्द स्पष्ट शब्दे द्वारा उपदेश देने वा भाव बता रहा है। मनुष्यांको जी योग्य धर्म मार्गका उपदेश देता है।

#### ज्ञानी उपदेशक

ये चार शब्द अभिके गुण धर्म बता रहे हैं। ये शब्द देखने से स्पष्ट हो। है, कि यहां का अग्नि ''धर्मोपदेशक पिडत'' ही है। एष्टि विधा जानने वाला, अध्यात्म शास्त्रमें प्रवीण, योगाभ्या-समे शरीर, इन्द्रिय और मनके वशमें रखने वाला, समाधि की सिद्धि जिसको प्राप्त है, वह ही ब्राह्मण पाण्डित ''नृ-चक्षः'' अर्थात् लोगों को धर्मोपदेश करने के लिये योग्य है। उपदेशक धनने के पूर्व उपकेशक की तैयारी कैसी होनी चाहिये, इसका बोध यहां प्राप्त हो सकता है। ऐसे उपदेशक हो, तो ही धर्मका टीक प्रचार होना संभव है।

प बान्दतः- ३स प्रकारके उपदेशकको ही सब स्रोग वन्दन कर सकते हैं।

६ दूतः — जो सन्देश पहुंचाता है वह दूत होता है। यह उपदेशक पाण्डत धर्मका सन्देश सब जनता तक पहुंचाता है इस ठिथे यह "धर्मका दूत" है। दूत शब्दका दूसरा अर्थ "नै। कर, भूत्य" है वह अर्थ यहां नहीं है। धर्मका सन्देश स्थान स्थान-

पर पहुंचाने वाला यह दूत धर्मका उपदेशक ही है।

७ देव:-प्रकाशमान, तेजस्वी ।

८ अग्निः— प्रकाश देकर अन्धकारका नाश करनेवाला, ज्ञानकी रेश्जनी बढाकर अज्ञानान्धकार का नाश करनेवाला। उष्णता (गर्मी) उत्पन्न करके हलचल करने वाला।

ये सब शब्द योग्य उपदेशक का ही वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार वेदमें ''अग्नि'' शब्द ज्ञानी उपदेशक ब्राह्मणका वाचक है। तथा 'इन्द्र'' शब्द क्षत्रियका वाचक है।

#### बस क्षत्रिय।

" ब्रह्म क्षत्रिय" शब्द ब्राह्मण और क्षत्रिय का बोध करता है। वेदमें ये दो शब्द इक्ट्ठे कई स्थानपर आगये हैं। यही भाव "अप्ति–इन्द्र" ये दो शब्द वेदमें कई स्थानॉपर व्यक्त कर रहे हैं। अप्ति शब्द ब्राह्मणका और इन्द्र शब्द क्षत्रियका वाचक है। अपिन शब्दका ब्राह्मण अर्थ हमने देखा, अब इन्द्र शब्दका अर्थ देखेंगे—

# इन्द्र कौन है?

स्वयं इन्द्र शब्द क्षत्रिय वाचक है, क्योंकि इसका अर्थ ही शत्रु नाशक है—

९ इन्द्रः- ( इन्+द्रः ) शत्रुओंको छित्र भिन्न करनेवाला।

२ बाहुमान् – बाहुवाला, भुजावाला, अर्थात् बाहुबलके लिये सुप्रसिद्ध । हरएक मनुष्य भुजावाला होता ही है, परन्तु क्षत्रियको ही "बाहुमान्" इसलिये कहा है, कि उसका कार्य ही बाहुबल का होता है ।

३ इन्द्रः बज्रेण शीर्षाणि वृक्षतु = क्षित्रिय तलवारसे शत्रुओंके सिर काटे। यह क्षित्रियका कार्य इस सूक्तके अंतिम मंत्रमें वर्णन किया है। युद्धमें शत्रुओंके सिर काटनेका कार्य तथा दुष्टोंके सिर काटनेका कार्य क्षित्रियोंका ही प्राधिद है।

इससे सिद्ध है, कि इस स्वतमें "इन्द्र" शब्द क्षात्रिय का भाव स्चित करता है। अग्नि शब्दसे ब्राह्मण उपदेशक और इन्द्र शब्दसे शासन का कार्य करनेवाले क्षत्रियका बोध लेकर इस स्कृतका अर्थ देखना चाहिये।

#### धर्मीपदेशका क्षेत्र।

पाठक यह न समझें, कि साप्ताहिक या वार्षिक जलसों में व्याख्यान देना ही धर्मोपदेशक का कार्य क्षेत्र है। वहां ती धार्मिक लोग ही आते हैं। पहिलेसे जिनकी प्रश्नति धर्ममें होतीं है, वे ही धार्मिक लोग जलसों में आते हैं; इस लिये ऐसे धार्मिकों को धर्मोपदेश देना धोये हुए कपड़े वो फिर धोनके समान ही है। वास्तव में मालेन कपड़े को ही धोकर स्वच्छ करना चाहिये, इसी तरह अधार्मिक दृत्तिके लोगों को ही धर्मोपदेश द्वारा सुधारना चाहिये, यही सचा धर्म प्रचार है, यह बतानेके लिये इस सूक्तमें धर्म प्रचार करने योग्य लोगोंका वर्णन निन्न लिखित शब्दोंसे किया है—''यातुधान, किमीदिन, दस्यु, अन्निन।'' अब इनका आश्य देखिये

१ यातु-"यातु" भटकनेवाले का नाम है। जिसको घरदार कुछभी नहीं है और जो वन्य पशुके समान इधर उधर भटकता रहता है उसका नाम "यातु" है। भटकने का अर्थ बतानेवाला "या" धातु इसमें है।

२ यातुमान् - यातुमान्, यातुवान्, यातुमत्, शब्दका भाव "यातुवाला" है अर्थात् जिसके पास बहुतसे यातु (भटकनेवाले) लोग होते हैं। अर्थात् भटकने वाला के जमाव का मुखिया।

३ यातुमावान् - बहुतसे यातुमानों को अपने कावूमें रखनेवाला ।

४ यातुधानः - यातुओंका धारण पोषण करनेवाला, अर्थात् भटकनेवालोंको अपने पास रखकर उनको पोषण करनेवाला। "यातु धान्य" भी इसी भावका वाचक है।

पाठकोंने जान लिया होगा, कि ये शब्द विशेष बातको व्यक्त कर रहे हैं! जिसकी घरदार स्त्रीपुत्र आदि होते हैं, और जो कुटुंबमें रहता है, वह उतना उपद्रव देनेवाला नहीं होता: जितना कि जिसका घरदार कुछभी न हो, और जो भटकने वाला होता है। यह सदा भूखा रहता है, किसी प्रकारका मनका समा-धान उसको नहीं होता, इसिलये हरएक प्रकारका उपद्रव देनेके लिये वह तैयार होता है; इसी कारण "यातु" शब्द ''ब्री वृत्ति वाला'' इस अर्थमें प्रवृत होता है। दुष्ट, डाकु, चार, छटेरे, बटमार आदि इसी शब्दके अर्थ आगे जाकर बने हैं। ये चोर डाकु जबतक अकेले अकेले रहते हैं, तब तक उनका नाम "यात" है, ऐसे दोचार डाकुओंको अपने वशमें रखकर डाका डालनेवाला ''यातु-मान्, यातु-वान्, यातुमत्'' अर्थात् यातुवाला किंवा डाकुवाला कहा जाता है। पहिले की अपेक्षा इससे समाजको अधिक कष्ट पहुंचते हैं। इस प्रकारके छोटे डाकुओंके अनेक संघोंको अपने आधीन रखने वाला " यातु. मा-वान्' अर्थात् डाकुओंकी कई जमातोंको अपने आधीन रखनेवाला । यह पूर्वकी अपेक्षा अधिक कष्ट प्रामों और प्रांतोंको भी पहुंचा सकता है। इसीके नाम "यातु-धान, यातु-धान्य' हैं। पाठक इससे जान सकते हैं, कि ये वैदिक शब्द

जो कि वेदमें कई स्थानोंमें आते हैं, दीन और दुए लोगांकें वाचक हैं। अब और दोखियं-

५ अन्निन् - अन्नी (अतित ) सतत भटकता रहता है। यह शब्द भी पूर्व शब्द का ही भाव बताता है। इसका दूसरा भाव (अति) खानेवाला, सदा अपने भोगके लिये दूसरोंका गला काटनेवाला। जो थोडेसे धनके लिये ख्न करते हैं, इस प्रकारके दुष्ट लोगोंका वाचक यह शब्द है।

६ किमीदिन्- (किं इदानीं) अब क्या खांय, इस प्रकार की मित्रकों भूखे किंवा पेटके लिये ही दूसरीका घात पात करनेवाले दुष्ट लोग।

. ७ दस्यु - ( दस् उपक्षये ) घातपात करनेवाले, दृषरॉका नाश करनेवाले हर प्रकारके दुष्ट लोग ।

ये सब लंग धमाज के सुल का नाश करते हैं, इनके कारण क्षमाज के लोगों को कप्ट होते हैं। ये प्राममें आगये. तो प्राममें चोरी, डकैती, खून, छुटमार होती है, स्त्री विषयक अध्याचार होते हैं, सज्जनों को अनेक प्रकारके अप्ट होते हैं इसिल्ये इन लोगों को धमों पदेश द्वारा सुधारना चाहिये, यह इस सूक्तका आदेश है। जो घरदारसे हीन हैं, जो जंगलों और बनों में रहते हैं, जो चोरी डकैती आदि हुए कर्म करते हैं। उनको धमों खेश द्वारा सुधारना चािये। अर्थात् जो नगरिक हैं, जो पहिलेसे ही धमें के प्रेमी हैं उनमें धमें भी जायित करनी योग्य है; परंतु जिनके पास धम्म की आवाज नहीं पहुंची और जिनका जीवनकम ही धमें बाह्य मार्गसें सदा चलता रहता है, उनका सुधार करके ही उनको उत्तम नागरिक बनाना चाहिये। धमों पदेशक यह अपना कार्य क्षेत्र देखें।

धर्मीपरेशक के गुण,शासन कार्य में नियुक्त क्षत्रिय के गुण, और जिन लोगोंमें धर्म प्रचारकी अत्यंत आवश्यकता है उनेक गुणकर्म हमने इस सूक्तके आधारसे देखे। अब इन शब्दार्थीके प्रकाश में यह सूक्त देखना है-

#### दुष्टोंका सुधार।

प्रथम मंत्र—''हे धर्मोपदेशक! तुम्हारी प्रशंसा करने-वाले दुष्ट उकैतों को यहां ले आ, क्योंकि तू वंदना प्राप्त करनेपर दस्युओंका नाशक होता है''॥ १॥

इस पहिले मंत्रमें दो विधान हैं-

- (१) स्तुति करनेवाले डाकुको यहां ले आ, और
- (२) उनका नमस्कार प्राप्त करके उनका नाशक हो।

इसका तात्पर्य यह है- "धर्मीपन्निक ऐसे दुए डाकु बटमार आदिकों में धर्मीपदेश करनेके लिये जावे, उनको सत्य धर्मका उपदेश करे, चोरी आदि पाप कर्म हैं यह उन ो ठीक प्रकार समझा दे, उन दुष्ट कमों से उन की वह नियत्त करे, जब वे ठंक प्रकार जानेंगे कि चोरी आदि उनके व्यवसाय युरे हैं और मानवांकी रक्षा करनेवाला सस्य धर्म भिन्न है और वह सत्य धर्म इस धर्मापदेशकसे प्राप्त हो सकता है, तब वे इसके पास श्रद्धा भक्तिसे आवेंगे, इसकी प्रशंसा करेंगे और इसके सामने सिर झुकायेंगे अर्थात् इनको प्रणाम करेंगे। जब उनमें इतनी श्रद्धाभक्ति बढेगी, तब उनका डाकूपनका नाश या हनन स्वयं हो हो जायगा। इसलिये मंत्र कहता है कि ''धर्मापदेशक दुष्ट मनुष्योंको अपने उपदेशद्वारा अपनी प्रशंसा करनेवाले बनाकर अर्थात् अपने अनुगामी बनाकर, अपने समाजमें ले आवे, और उनसे नमस्कार प्राप्त करके उनका घातक बनें।'

" जिनसे नमस्कार प्राप्त करना उनकाही घात करना" प्रथम विचित्र सा प्रतीत होता है, परन्तु अधार्मिक दुष्ट मनुष्यों के सुधार करनेवालेसे ऐसाही बनता है। जब दुष्ट मनुष्य धार्मिक बन जाता है उस समय वह पिहले धर्मोपदेशक के सामने अपना सिर झुकाता है और सिर झुकाते ही दुष्ट मनुष्यके रूपसे मर कर धार्मिक नवजीवन प्राप्त करने द्वारा वह मानो नया ही मनुष्य बनता है। यदि एक डाकु धर्मोपदेश सुनकर धार्मिक बनगया, तो उसका सामाजिक दृष्टिसे सत्य अर्थ यही है कि एक डाकु मर गया और एक सच्चा धार्मिक मनुष्य नया पैदा हुआ। अब दृसरा मंत्र देखिये—

#### मित भोजन करो।

हितीय मंत्र- "हे परम श्रेष्ठ अवस्थामें रहनेवाले, शरीर वशमें रखने वाले ज्ञानी धर्मीपदेशक ! घी आदि पदार्थ तोल कर अथीत प्रमाणसे भक्षण कर । और दुष्टोंको रुलादो "॥ १२॥

इस द्वितीय मंत्रमें दो आदेश हैं-

- (१) तोलकर घी आदि भोजन खा और
- (२) दृष्टोंको रुला।

धर्मीपदेशकों को ये दोनों बातें ध्यानमें धरनी चाहिये। धर्मीपदेशक जिस समय बाहर प्रचारके लिये जाते हैं उस समय मगत लोग उनको मेवा, मिठाई, घी, मक्खन, दूध आदि पदार्थ आवश्यकतासे भी अधिक देते हैं। तथा जो नये धर्ममें प्रविष्ट होते हैं, उनकी भक्तिकी तीव्रता अलाधिक होनेके कारण वे ऐसे उपरेशकों का अधिक ही आदर करते हैं। इस समय बहुत संभव है कि जिह्नाकी लालचमें आकर उपदेशक अधिक खाये, और जीयर की विगाडके कारण विमार पडे। इसलिये वेदने उपदेश दिया कि धर्मीपदेशकों को तोलकर ही

खाना चाहिये। ये उपदेशक सदा श्रमणमें रहनेके कारण तथा जलवायुके सदा परिवर्तन होनेसे इनकी पाचक शक्तिमें बिगाड होना संभव हैं; अतः जितनी पाचक शाक्ति होती है, उससे भी कम ही खाना इनके लिये योग्य है। इस कारण वेद कहता है, कि "उपदेशक तोलकर ही घी आदि पदार्थ खावें" कभी अधिक न खावें।

मंत्रमें दुसरी बात " दुष्टोंको रुठाने" की है। यदि उपदे-शक प्रभाव शाली होगा, और यदि उसके उपदेशसे श्रोताओंको अपने दुराचारका पता लगा तथा उनके अंतः करणमें धर्म भावना जागृत हो गई तो उनके रो पडनेमें तथा अपने पूर्व दुरा-चारमय जीवनके विषयमें पूर्ण पथाताप होनेमें बोई सन्देहही नहीं है। इस प्रकार द्वितीय मंत्रका भाव देखनेके पश्चात् अब तीसरा मंत्र देखिये—

# दुष्टजीवनका पश्चाताप

तृतीय मंत्र- "दुष्ट लोग रो पडें, और हे धर्मीपदेशक! तेरे लिये यह हमारा दान हे, क्षत्रिय भी इसका स्वीकार करें "॥ ३॥

सचे धर्मोपदेशक के धर्मोपदेश सुनकर दुष्ट लोगोंको अपने दुराचारका पश्चात्ताप होने और ने रो पड़ें। तथा जनता ऐसे धर्मोपदेशकोंको तथा उनके सहायक क्षत्रियोंको भी यथा शाक्ति दान देती रहे। जनताकी धनादिकी सहायतासे ही धर्मोपदेशका कार्य चलता रहे। अब चतुर्थ मन्त्र देखिये-

# धर्मीपदेशक कार्य चलावे।

चतुर्थ मन्त्र- ''पहिले धर्मोपदेशक अपना कार्य प्रारंभ करे। पीछेसे क्षत्रिय उसकी सहायता करे। इसका परिणाम ऐसा हो कि सब दृष्ट आकर 'मैं यहां हूं' ऐसा कहें "॥ ४॥

धर्मीपदेशक देशदेशान्तरमें, जहां जहां वे पहुंच सकें, वहां निडर होक र जाकर, अपना धर्मप्रचारका कार्य जोरसे करते जाय। कठिनसे कठिन परिस्थितीमें भी न डरते हुए वे अपना कार्य जोरसे चलावें। पछिसे क्षत्रिय उनकी उचित सहायता करे। परन्तु ऐसा कभी न होवे कि धर्मीपदेशक पहिले ही क्षात्रियों सहायता प्राप्त करके क्षात्रवलके जोरपर धर्मप्रचार का कार्य चलावें, यह ठिक नहीं। इसिलये वेदका कहना है कि धर्मीपदेशक ब्राह्मण क्षात्र वलके भरीसेसे अपना धर्म प्रचारका कार्य न करें, प्रत्युत धर्मप्रचारको अपना आवश्यक कर्तव्य समझ कर ही अपना कर्तव्य करता रहे। इस धर्मप्रचारका परिणाम

ऐसा हो, कि सब दुष्ट दुराचारी मनुष्य अपना आचरण सुधारलें और खुले दिलसे उपदेशकों पास आकर कहें कि "हम अब आपकी शरणमें आगये हैं।" यहीं धर्म प्रचारका साध्य है। धर्म प्रचारसे दुराचारी डाकु सुधर जांय और अच्छे धार्मिक बनें, वे अपने पूर्व दुराचारका पश्चाताप करें, तथा जब पूर्व दुराचारका उनको स्मरण आवे उस समय उनको रोना आवे। क्षत्रियके बल-की अपेक्षा न करते हुए केवल ब्राह्मण ही अपनी धार्मिक और आत्मिक शक्तिसे यह कार्य करें। पिछेसे क्षत्रिय उनको मदत पहुंचावे। क्षत्रियके जोरसे जो धर्म प्रचार होता है, वह सत्य नहीं है, परन्तु ब्राह्मण अपने सात्यिक शक्तिसे जो हृदय पलटा देता है, वही सचा धर्मपरिवर्तन है। इस प्रकार चतुर्थ मंत्रका आशय देखनेके पश्चात् अब अगला मंत्र देखिये—

## दुष्टोंकी पश्चात्तापसे शुद्धि।

पंचम मंत्र— " हे ज्ञानी उपदेशक ! हम तुम्हारा पराक्रम देखेंगे । हे मनुष्योंको सन्मार्ग वतलानेवाले ! तुम दुष्टोंको हमारे धर्मका उपदेश करो । तुम्हारे प्रयस्तसे पश्चात्ताप को प्राप्त हुए सब दुष्ट लोग हमारे पास आवें और वैसाही कहें । " ॥ ५ ॥

पूर्वीक्त प्रकारका सचा धर्मीपदेशक जिस समय धर्मीपदेश के लिये चलने लगता है, उस समय उसका गौरव कहते हुए लोग कहते हैं कि "हे उपदेशक! अब तू उपदेश करनेकें लिये जा रहा है, हम देखेंगे कि तुम अपने परिशुद्ध सदुपदेशसे कितने लोगोंके हृदयमें पलटा उत्पन्न करते हो और कितनों को सत्य धर्मकी दीक्षा देते हो। इसीसे तुम्हारें पराक्रमका हमें पता लग जायगा। तुम जाओ, हम तुम्हारा गौरव करते हैं। सत्यधर्मका संदेश सब जनता तक पहुंचाओ। तेरे उपदेश की ज्ञानामिसे तपे हुए और पश्चाक्तको प्राप्त हुए लोग हमारे अंदर आवें और कहें "कि हमने अब धर्मामृत पीया है। और अब हम आपके बने हैं।"

''तिष्ठ, संतप्त, परितप्त'' ये शब्द पश्चात्ताप के सूचक हैं। तप शब्द तपकर शुद्ध होनेका सूचक है। अग्नि तपाकर सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओंको शुद्ध करता है अर्थात् उनके मलोंको दूर करता है। इसी प्रकार यहांका अग्नि-जो ज्ञानी धर्मोपदेशक है-वड अपनी ज्ञानाग्निमें सब दुष्टोंको तपाता है और अच्छी प्रकार उनके मलोंको दूर करता है। शुद्धिकी यहीं विधि है। भोगके जींवनको छोडकर तपके जींवनमें आना ही धार्मिक बनना है। इस दृष्टीसे इस मंत्रका ''परि-तप्ताः'' शब्द बडे भावका सूचक है। अब छठे मंत्रका भावार्थ देखिये— धर्मका दत्त ।

षष्ट मंत्र-'' हे ज्ञानी पुरुष ! अपना कार्य आरंभ कर । हमारे कार्य के लिये ही तुम्हें आगे किया है । हे उपदेशक ! तू हमारा धार्मिक संदेश पहुंचाने वाला दूत बन कर दुष्टोंको पश्चात्तापसे रूला दे "॥ ६॥

धर्म प्रचारके लिये वाहर जानेवाले उपदेशकको लोग कहते हैं कि - "अब तू अपना धर्म प्रचारका कार्य आरंभ करदो। विना डर देशदेशांतरमें जा और वहां सल्यधर्मका प्रचार कर । यही हमारा कार्य है और इसी कार्यके लिये तुम्हें आगे भेजा जाता है, अथवा आगे रखा जाता है। हमारा धार्मिक संदेश जगत्में फैलाना है, इस संदेशको स्थान स्थानमें पहुंचानेवाला दूतही तू है। अब जा और धार्मिक संदेशको चारों दिशाओं में फैला दो और इस समय तक जो लोग अधार्मिक वृत्तिसे रहते हैं, उनको अपने सदुपदेशद्वारा छद्ध करो और उनको अपने पूर्व दुराचारका पूर्ण पथात्ताप होने दो। उनके दिलोंको ऐसा पलटा दो कि जिससे वे अपने पूर्व च्वांचरणका स्मरण करके रोने लगें। " इस प्रकार जगत्का सुधार करनेके लिये धर्मी पदेशकोंको भेजा जाता है।

### डाकुओंको दण्ड ।

इतना धर्मापदेश होकर भी जो सुधरंगे नहीं और अपना दुराचार जारी रखेंगे अथवा पूर्वीक्त प्रकारके श्रेष्ठ धर्मीपदेशकेंके पराकाष्ठाके प्रयत्न करनेपर भी जो अपना दुष्ट आचरण नहीं छोडते और जनताको चोगी डकैती आदिसे अत्यंत कष्ट देते ही रहेंगे, उनको योग्य दण्ड देना ब्राह्मणका कार्य नहीं, वह कार्य क्षत्रियका है यह आशय अगले मंत्रमें कहा है—

सप्तम मंत्र- '' हे धर्मोपदेशक ! तुम्हारे प्रयत्न करनेपर भी दुष्ट डाकु आदि अपने दुराचार छोडते नहीं उनको बांध कर यहां ला और पश्चात् क्षत्रिय उनके सिर् तलवारसे काट दे ''॥ ७॥

श्रेष्ठ धर्मीपदेशक अपना धर्मीपदेशका प्रयक्त करे और दुष्टोंको पिनत्र धार्मिक बनानेका यक्त करे। जो सदाचारी बनेंगे व अपने में धीमिलित हो जांगो। परंतु जो वारंबार प्रयक्त करनेपर भी अपना दुष्ट आचार जारी रखेंगे उनको दण्ड देना आवश्यक ही है। क्योंकि सब शासन संस्था समाज की शितिके लिये ही है। परंतु दुष्टोंको भी सुधरनेका पूरा अवसर देना चाहिये। जब बारंबार प्रयक्त करनेपर भी वे सुधरेंगे नहीं तो क्षत्रिय आगे बढे और अपना कठोर दण्ड आगे करे। क्षत्रिय उन अरथाचारी दुष्टोंको बांधकर उनके सिर ही कटदे, इसने

अन्योंको भी यह उपदेश मिल सकता है, कि हम भी धार्भिक बननेसे बच सकते हैं, नहीं तो हमारी भी यही अवस्था बनेगी।

## ब्राह्मण और क्षत्रियोंके प्रयत्नका प्रमाण।

इस सूक्तमं ब्राह्मणके प्रयत्न के लिये छः मंत्र हैं और एकही मंत्रमें क्षत्रियका कठोर दण्ड आग करनेको सूचित किया है। इससे स्पष्ट है कि कमसे कम छः गुणा प्रयत्न ब्राह्मण अपने सदुपदेशसे करें, इतने प्रयत्न करनेपरभी यदि वे न सुधरे, कमसे कम छः वार प्रयत्न करनेपर भी न सुधरे, छःवार अवसर देनेपरभी जो लोग दुष्टता नहीं छोडते, उनपर ही क्षत्रियका वज्ञ प्रहार होना योग्य है। क्योंकि जिनको जन्मसे ही दुष्टता करने का अभ्यास होगा वे एक वारके उपदेशसे पछट जायगे अथवा सुधरेंगे यह कठिन अथवा अशक्य है। इसालिये भिन्न उपायोंसे उनको अधिक अवसर देने चाहिये। इतना करनेपर भी जो नहीं सुधरते उनको या तो बंधन में डालना या शिरच्छेद करना चाहिये।

ब्राह्मण भी हनन करता है और क्षत्रियभी करता है परन्तु दोनोंके हननों में बड़ा भारी भेद है। पिहले मन्त्र में ब्राह्मण की रीति बताई है और सप्तम मन्त्रमें क्षात्रेय की पद्धित बतादी है। क्षत्रिय की रीति यही है कि तलवार लेकर दुष्टका गला काट डालना, अथवा दुष्टोंको काराग्रहमें बान्धकर रखना। ब्राह्मण की रीति इससे भिन्न है; ब्राह्मण उपदेश करता है, उपदेश द्वारा श्रोत।ओंक दिलोंको पलटा देता है, उनको अनुगामी बना देता है, उनके मनकी दुष्टता का नाश करता है। दोनोंका उद्देश दुष्टोंकी संख्या कम करने का ही होता है, परन्तु ब्राह्मण दुष्टोंको सुधारनेका प्रयन्न करता है, हृदय शुद्ध बनाता है और दुष्टोंको संख्या घटाता है। और क्षात्रिय उनकी कतल करके उनकी संख्या घटाता है। इसी लिये ब्राह्मण के प्रयत्न श्रेष्ठ और क्षत्रियके दूसरे दुर्जेके है।

वेदमें जहां " हनन, दहन, परिताप, विलाप " आदि शब्द आते हैं वहां सर्वत्र एकसाहां अर्थ लेना उचित नहीं । वे शब्द बाह्मण के लिये प्रवृक्त हुए हैं वा क्षत्रिय के लिये हुए हैं यह देखना चाहिये। हनन से शत्रुकी संख्या घटती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय दोनों अपने अपने शस्त्रसे हनन करते हैं, परन्तु ऊतर बतायाही है, कि बाह्मण विचार परिवर्तन द्वारा शत्रुका नाश करता है और क्षत्रिय शिरच्छेदादि द्वारा शत्रुकी घटाता है। इसी प्रकार "विलाप" भी दो प्रकार का है। क्षात्रिय शत्रुकी कतल करता है उस समय भी शत्रुके लोग विलाप करते हैं और रोते पीटते ही हैं। उसी प्रकार बाह्मण धर्मीपदेश द्वारा जिस समय श्रीताओं के हृदयमें भक्तिभाव और धर्मप्रेम उत्पन्न करने द्वारा कृत दुराचारका पश्चात्ताप उत्पन्न करता है उस समस भी वे लोग राते हैं और आंसू बहाते हैं। इन दोनों आंसू बहाने में बडा भारी भेद है। जो इष्ट परिवर्तन ब्राह्मण कर सकता है, वह क्षत्रिय बदापि नहीं कर सकता। यही बात "परिताप, सन्ताप" आदिके विषयमें समझनी चाहिये।

इस सूर्क्तका अर्थ करनेवाले विद्वानीने इस ब्रह्मक्षत्रिय प्रणालांके भेदकी न समझने के कारण इन शब्दों के अर्थीका बडा अनर्थ किया है। इसालिये पाठक इस भेदकी पाईले समझ और पश्चात मन्त्रों अपदेश जाननेका यहन करें। यह बात एकवार ठीक प्रकार समझमें आगई, तो मन्त्रोंका आश्य समझनेमें कोई कठिनता नहीं होती, परन्तु ब्राह्मणों और क्षित्रियोंके कमशः कोमल और तीक्षण मार्गोंका भेद यदि ठीक प्रकार समझमें नहीं आया, तो अर्थका अनर्थ प्रतीत होगा। इसालिय दुष्टोंको संख्या ब्राह्मण किस प्रकार घटाता है और क्षित्रिय किस प्रकार घटाता है, इसी प्रकार ये दोनों शबुआंको किस रीतिस हलाते हैं, तपाते हैं और जलाते हैं, यह पाठक अपने विचार से और यहां बताये मार्गसे ठीक समझें और ऐसे सूक्तींका तात्पर्य जानें।

(6)

( ऋषि:-चातनः । देवता--अग्निः, बृहस्पतिः )

इदं ह्वियींतुधानीन् नदी फेर्निम्वा बेहत्। य इदं स्त्री पुमानकिरिह स स्तुवतां जनीः ॥१॥ अयं स्तुवान आगमदिमं स्म प्रति हर्यत । बृहंस्पते वर्षे लब्ध्वाग्नीपोमा वि विध्यतम् ॥२॥ यातुधानस्य सोमप जहि प्रजां नर्यस्य च । नि स्तुवानस्य पात्य पर्मक्ष्युतावरम् ॥३॥

## यत्रैपाममे जिनमानि वेत्थ गुहा सतामात्त्रिणां जातवेदः । तांस्त्वं ब्रह्मणा वावृधानो जुह्येपां शत्ततहीममे

11811

अर्थ— (नदी फेनं इव) नदी फेन को जैसी लाती है उस प्रकार (इदं हिवः) यह दान (यातुधानान् आवहत्) दुर्धों से यहां लावे। (यः प्रमान्) जो पुरुष अथवा जो स्त्री (इदं अकः) यह पाप करती रही है। (सः जनः) वह मनुष्य तेरी (स्तुवतां) प्रशंक्ष करे॥ १॥ (स्तुवानः अयंः) प्रशंक्ष करनेनाला यह डाकु (आगमत्) आया है, (इसं) इसका (सम प्रति हर्यत) अवश्य स्वागत करों। हे (बृहस्पते) ज्ञानी उपदेशक ! इस को (वशे लब्ध्वा) वशमें रखकर, हे (अगनी-पोमों) अभि और सोम! (वि विध्यतं) इसका विशेष निरीक्षण करो॥ २॥ हे (सोमण्) सोमपान करनेवाले! (यातुधानस्य प्रजां) दुष्टकी सन्तान के प्रति (जिहि) जा, पहुंच और (च नयस्व) उन्हें लेजा अर्थात् सन्मार्गसे चला। तथा (स्तुवानस्य) प्रशंक्षा करनेवालेका (परं उत अवरं) श्रेष्ठ और कनिष्ठ (आक्षि) आंखें (नि पातय) नीचे कर दो॥ ३॥ हे (अगने जातवेदः) तेजस्वी ज्ञानी पुरुष! (यत्र गुहा) जडां कहां गुफामें (एषां) इन (अत्रिणां सतां) भटकनेवाले सजनों के (जिनमानि) कुलों और संतानों को (वेद्ध) तू जानता है (तान् ब्रह्मणा वावृधानः) उनको ज्ञानसे वढाता हुआ (एषां शततहैं जिहि) इनके सैकडों कर्ष्टोंका नाश कर॥ ४॥

यह सूक्त भी पूर्वस्क का ही उपरेश विशेष रीतिसे बताता है। दुए लोगोंको किस रीतिसे सुधारना योग्य है इसका विचार इस सूक्तमें देखने योग्य है। इस सूक्तमें वाह्मण उपदेशक का एक और विशेषण आगया है वह "वृहस्पितः" है। इसका अर्थ ज्ञानपति प्रसिद्ध है, वृहस्पित देवोंका गुरु वाह्मण ही है; इसिक्त होये इस विषयमें शंका ही नहीं है। "सोम" शब्द इसीका वाचक इस सूक्त में है। "सोमोऽस्माकं बाह्मणानां राजा।" बाह्मणांका मुख्या सोम है, उसी प्रकार वृहस्पित भी श्रेष्ठ ज्ञानी बाह्मण ही हैं। पाठक इन शब्दोंको पूर्वोक्त सक्तके बाह्मण वाचक शब्दोंको साथ मिलाकर देखें और सबका मिलकर मनन करें, तो उनको पता लग जायगा कि धर्मीपदेशक बाह्मण किन गुणोंसे युक्त होना चाहिये। अब कमश्चः मन्वोंका आश्च देखिये—

### धर्मोपदेशका परिणाम।

प्रथम मन्त्र— "जिस प्रकार नदी फेन को लाती है, उस प्रकार यह दान दुष्टोंको यहां ले आवे । उनमें से खी या पुरुष जो कोई इस प्रकारका पाप करता है वही आदमी स्तुति कर-नेवाला बने । "॥ १॥

बृष्टिजलसे भरी हुई नदी जिस प्रकार अपने साथ फेनको लाती है उसी प्रकार धर्मप्रचार के लिये अर्पण किया हुआ यह हमारा दान दुष्ट लोगोंको यहां शीघ्र लावे। अर्थात् इस दानका विनियोग धर्मप्रचारमें होकर उस धर्मप्रचारसे इतना प्रचारका कार्य होवे, कि जिससे सब दुष्टलोग अपनी दुष्टता छोडकर उत्तम नागरिक बननेके लिये हमारे पास आजावें। उनमें स्त्रियां

हों या पुरुष हों, जो कोई उनमें पापाचरण करनेवाला हो, वह उपदेश छुनते ही धर्म भावसे प्रेरित होकर तथा धर्ममें आनेके लिये उत्छुक होकर, धर्मकी प्रशंसा करे और अधर्माचरण की निंदा करे। पाठक ध्यान रखें, कि हृद्यके भाव परिवार्तित होनेका यह पहिला लक्षण है। धर्ममें प्रविष्ट होनेके पश्चात् धर्म-संघके लोग उससे किस प्रकार आचरण करें इस विषयका उप-देश द्वितीय मंत्रमें देखिये—

#### नवप्राविष्टका आदर।

द्वितीय मंत्र-" यह स्तुति करता हुआ आगया है, इसका स्वागत करो। हे ज्ञानी पुरुष! उसको अपने वशमें रख कर, बाह्मण और उनका मुखिया ये उस पर ध्यान रखें॥ २॥"

उपदेश श्रवण करके धर्मभी ओर आक्षित होकर धर्मकी प्रशंसा करता हुआ यह पुरुष आया है। अर्थात् जो पिहेलें अधार्मिक दुराचारी डाकु या उसका मन धर्मकी ओर झुका है और वह खुले दिलसे कहता है कि धर्म मार्गसे जाना ही उत्तम है। धर्मकी श्रेष्ठता वह जानने लगा है और अध्माचरणसे मनुष्यकी जो गिरावट होती है वह उसके मनमें अब अच्छी प्रकार आगई है। उस गिरावटसे बचनेके कारण वह अब धर्मसंघमें प्रविष्ट होना चाहता है और उसी उद्शसे वह धार्मिक लोगोंके पास आगया है। इस समय धार्मिक लोगोंको चाहिये कि वे उसका खागत करें, उसका खिकार आदर पूर्वक करें अर्थात् उसको अपनायें। वृहस्पति अर्थात् जो ज्ञानी ब्राह्मण हो उसके पास वह रहे, वह उनके कहे नियमोंके अनुसार चले, तथा अन्य समय उनपर

निरीक्षण उपदेशक और ब्राह्मणॉका मुखिया करते रहें, और वारंबार उनकी धर्मपथका बोध कराते रहें।

इस प्रकार उसकी योग्यता बढाई जाय और उसके धार्मिक भावका पाषण किया जाय। नहीं तो धर्मक्षेघमें प्रविष्ट हुआ नव मानव सत्त्वीगर्योकी उदासीनताक कारण उदासीन होकर चला जायगा और अधिक विरोधी बनेगा; इसलिये नवीन प्रविष्ट हुए मतुष्यको अपनानेके विषयमें सत्त्विंगियोंपर यह बडा भारी बोझ है। इस विषयमें वेदके चार आदेश ध्यानमें धरने योग्य हैं

- १ यह नवीन प्रविष्ट हुआ है,
- २ इसका गौरव करो,
- ३ प्रविष्ट होते ही ज्ञानी इसे नियममें चलानेकी शिक्षा दे और
- ४ अन्य विद्वान् उसका निरीक्षण करें।

इस भंत्रमें 'विध्यतं'' शब्द है, उसका प्रसिद्ध अर्थ निशाना मारना है, निशाना पारनेका तात्पर्य उसपर वेधक दृष्टि रखना, उसकी विशेष निप्राणी करना है। उसका विशेष ख्याल रखना, उसका सदा भला करनेका यन करना। अस्तु। अव तीसरा मंत्र देखिये—

दुष्टोंकी संतानका सुधार ।

तृतीय मंत्र— "हे सोमपान करनेवाले! दुष्ट ले।गोंकी प्रजाको अर्थात् उनके बालबच्चोंको प्राप्त करो और उनको उत्तम मार्गसे चलाओ। जो तुम्हारी प्रशंसा करेगा उसकी दोनों आंखें नीचे करो॥ ३॥"

सोम-पान करनेवाला अर्थात् यज्ञकर्ता बाह्मण यज्ञद्वारा धर्म प्रचारका बडा कार्य करता है। दुष्टोंका सुधार करनेके महत्व पूर्ण कार्यमें विशेष महत्त्वकी बात यह है कि, धर्मके प्रचारक आयुसे बडे वृद्ध आदिमयोंकी अपेक्षा नव्यवकींके सुधारका अधिक यत करें। नवयुवकोंके संघ बनावें, उनका आचार सुधारें, उनकी रुचि सदाचारकी ओर करें अर्थात् हरएक रीतिसे उनको धार्मिक बन नेका सबसे पहिले उद्योग करें। क्योंकि आयुमे बडे लोग अपने दुराचारमें ही मत्त रहते हैं अथवा उनको वरी आचार प्रिय और लाभदायक प्रतीत होता है, अतः उसको पलटाना कठिन कार्य है। परंतु नवयुवकोंके कोमल मन होते हैं, उनमें उतने दढ कुसंस्कार नहीं होते, इसलिये नवयुवकोंका सुधार अति शीघ्र हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि नव युवक सुधर गये, तो उनका आगेका वंशही एकदम सुधर जाता है। इसलिये नवयुवकोंको सुधारनेका प्रयत्न विशेष रीतिसे करना चाहिये। दुष्टों के बालकों को जमा करके उनको धर्मनीति अर्थात् धार्मिक आचारको शिक्षा देना चाहिये। उनमें जो तुम्हारे धर्म-

की प्रशंसा करेगा उसकी आंखें पहिले नीचे करी, अथीत उनकी जो आंखें ऊंची होती हैं वह नीची हो जांय। इसका आश्य यह है कि उनकी घमंडी दृष्टि दूर करके उनमें नम्र भाव यक्त दृष्टि स्थापित करो । अधार्भिक दृष्ट लोगोंकी आंखें लाल और मदोनमत्त होती हैं, मौहें टेढी और चढी हुई होती हैं, दूसरे मनुष्यकी जान लेना उनको एक सहज बात होती है, यह टेढी दृष्टिका भाव है। नीची दृष्टिका आशय चालचलनकी नम्रता, श्रदा, भक्ति, आत्मपरीक्षा, आत्मसुधार आदि है। ( अक्षि निपातय) आंख नींचे करना, यह दृष्टिमें भेद है। साधारण मनुष्यकी दृष्टि और प्रकारकी होती है, चारकी दृष्टि और होती है, साधुकी दृष्टि और होती है तथा डाक़ुकी दृष्टि भी और होती है। बालककी दृष्टि, तथा तरुण और वृद्धोंकी दृष्टिमें भेद है। इसलिये वेदमें कहा कि उनकी दृष्टि नम्र करदो। धार्मिक आचार जीवनमें ढाले गये तो ही यह दृष्टि बनती है अन्यथा नहीं। अस्तु। इस प्रकार तृतीय मंत्रका भाव देखनेके पश्चात् चतुर्थ मंत्रका आशय अव देखिये —

घरोंमें प्रचार।

चतुर्थ मंत्र - '' हे ज्ञानी उपदेशक ! जहां कहां गुफाओं में इन भटकने वालों मेंसे किंचित् भले पुरुषों के कुल या संतान होंगे, वहां पहुंच कर ज्ञानकी उनमें वृद्धि करते हुए, उनसे होनेवाले सैंकडों कष्टों को दूर करदों ''॥ ४॥

चोर डाकु आदि शेंकि सुधारका विचार करते समय उनको संघोंमं उपदेश करना यह साधारण ही बात है, इससे अधिक परिणाम कारक बात यह है, कि उनके परिवारोंमं जाकर वहां उनको धर्मोपदेश करना चाहिये। ऐसा करनेके समय उन दुष्ट लोगोंमं जो कुछ भी भले आदमी (सतां अत्रिणां) होंगे, उनके घरोंमें पहिले जाना चाहिये, क्योंकि उनके दिल किंचित नरमसे होनेके कारण उनपर शीघ्र परिणाम होना संभव है। इनके घरोंमें जाकर उनको, उनकी खियोंको तथा उनके बाल बच्चोंको योग्य उपदेश देना चाहिये। उनकी उन्नति (ब्रह्मणा वाद्यधानः) ज्ञान द्वारा करनेका यत्न करना चाहिये, अर्थात उनको ज्ञान देना चाहिये। सच्चा धर्मज्ञान देनेसे ही इनका उद्धार हो सकता है। एकबार धर्मज्ञानमें इनकी रुची बढ गर्या, तो इनसे होनेवाले सैकडों कष्ट दूर हो जांयगे और इनका भी कल्याण होगा।

इस प्रकार इन दो सूक्तोंका उपदेश विशेष मनन करने योग्य है। धर्म प्रचार करने वाले उपदेशक तथा उपदेशकोंको नियुक्त करनेवाले सज्जन इन वैदिक आदेशोंका मनन करें और उचित बोध लेकर अपने आचरणमें लानेका यत्न करें।

# वर्चःप्राप्ति-सूक्त।

यह सूक्त ''वर्चस्य-गण'' का प्रथम सूक्त है। वर्चस्यगणके सूक्तोंमें ''तेज संवर्धन, बलसंवर्धन, धनकी प्राप्ति, वरीरकी पुष्टि, समाज या राष्ट्रमें सम्मानप्राप्ति'' आदि अनेक विषय होते हैं। वर्चस्यगणमें कई सूक्त हैं, उनका निर्देश आगे उसी उसी स्थानपर किया जायगा—

(3)

## [ ऋषि:-- अथर्वा। देवता-वस्वादयो नानादेवताः ]

अस्मिन्वसु वसंवो धारयुन्त्वन्द्रंः पूपा वर्रुणो मित्रो अग्निः।

हममादित्या ज्त विश्वं च देवा उत्तरिस्मृन् ज्योतिषि धारयन्तु ॥१॥

अस्य देवाः पृदिश्चि ज्योतिरस्तु स्यो अग्निरुत वा हिर्ण्यम्।

स्परना अस्मदर्धरे भवन्तुन्तमं नाकुमि रोहयेमम् ॥१२॥

येनेन्द्रीय समभर्ः पर्यास्युन्तमेन ब्रक्षणा जातवेदः।

तेनु त्वमंग्र हह वर्धयेमं संजातानां श्रष्ठिय आ घेह्येनम् ॥१३॥

एषा युज्ञमुत वन्ती दद्वेऽहं रायस्पोषंमुत चित्तान्यग्ने।

सुपत्ना अस्मदर्धरे भवन्तुन्मं नाकुमि रोहयेमम् ॥१४॥

अर्थ — (असिन्) इस पुरुषमें (बसवः) वसु देवता तथा इन्द्र. पूपा, वरुण, मित्र, अग्नि ये देव (बसु) धनको (धारयन्तु ) धारण करें । आदित्य और विश्वे देव (इमं) इस पुरुषके (उत्तरस्मिन् ज्योतिषि) अति उत्तम तेजमें घारण करें ॥ १ ॥ हे (देवाः) देवो ! (अस्य) इस पुरुषके (प्रादेशि ) आदेशें ज्याते, सूर्य, अग्नि और हिरण्य (अस्तु ) होवे ॥ १ ॥ हे (देवाः) वेवो ! (अस्य) इस पुरुषके (प्रादेशि ) आदेशें ज्याते, सूर्य, अग्नि और हिरण्य (अस्तु ) होवे ॥ (सपत्नाः) शत्रु (अस्मत् अधरे ) हमारे नीचे (भवन्तु ) होवें और (इमं) इसको (उत्तमं नाकं) उत्तम झानसे इन्द्रके लिये (प्रांसि समभरः) दुग्धादि रस दिये जाते हैं (तेन) उस उत्तम झानसे, हे (अमे) तेजस्वी पुरुष ! (इमं) इसको (इह) यहां (वर्षय) बढाओं और (एनं) इनके यहां (सजातानां श्रेष्ट्ये) अपनी जातिमें श्रेष्ठ स्थानमें (आ घेहि) स्थापित कर ॥३॥ हे (अग्ने) तेजस्वी पुरुष ! (एपां) इनके यहां (वर्षः) तेज, (रायः पोषं) धनकी मृद्धि और चित्त आदिको (अहं आ ददे) में प्राप्त करता हूं ! (सपत्नाः) शत्रु हमारे नीचेके स्थानमें रहें और (इमं) इस मनुष्यको उत्तम सुखमें (अधि रोहय) पहुंचा दो ॥ ४॥

इस सूक्तका भावार्थ देखनेके पूर्व सूक्तकी कई बातोंका रपष्टी-करण करनेकी आवश्यकता है, अन्यया सूक्तका भावार्थ समझमें ही नहीं आवेगा। सबसे प्रथम सूक्तमें वर्णित देवताओंका मनुष्यसे क्या संबंध है इसका ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिये उसका विचार सबसे प्रथम करेंगे—

प (अ. स. मा. को १)

#### देवताओंका सम्बन्ध।

जो ब्रह्माण्डमें है, वह पिण्डमें है, तथा जो पिण्डमें है वह ब्रह्माण्डमें है अर्थात जो विश्वमें है, उसका सब सत्त्व एक व्यक्तिमें है और जो व्यक्तिमें है उसका विस्तार सब विश्वमें हैं, इसका विशेष ज्ञान निम्नलिखित कोष्टकसे हो सकता है।

| व्यक्तिमें देवतांश | समाजमें देवता           | विश्वमें देवता    |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| निवासक शाक्तयां    | समाजस्थितिकी            | वसवः(अष्ट)        |
|                    | आठ शक्तियां             |                   |
| स्थूलशरीर          | मातृभूमि                | पृथ्वी            |
| रक्तादि धातु       | जल नदी नद आदि           | आप्               |
| शरीरका तेज         | अग्नि विद्युत् आदि      | तेजः ज्यातिः      |
| भीव                | शुद्ध वायु              | वायुः             |
| कान                | स्थान                   | धाकाशः            |
| अश्यान             | औषधि, वनस्पति धान्यादि  |                   |
| प्रकाश             | प्रकाश                  | अह:               |
| इन्द्रिय गण        | साधारण जनता             | नक्षत्राणि, देवाः |
| ज्ञान              | ब्राह्मण, ज्ञानी मनुष्य | <b>ब्रह्मन्</b>   |
| क्षात्रतेज         | क्षत्रिय बीर            | इन्द्रः           |
| ब्रिष्टि           | राष्ट्रपोषक अधिकारी     | पूत्रा            |
| <b>शांतभाव</b>     | जलाधिकारी               | वरुणः             |
| मित्रभाव           | मित्र जन                | <b>मित्रः</b>     |
| वाणी               | ज्ञ नी उपदेशक           | अग्निः            |
| खातंत्र्य          | खतंत्र विचारके लोग      | आदित्याः          |
| नेत्र, दर्शनशाक्त  | दार्शनिक विद्वान्       | सूर्यः            |
| सब दिव्य गुण       | सब विद्वान्, कारीगर     | विश्वे देवाः      |
| तेज                | धन                      | <b>हिर</b> ण्यं   |
| दुष्ट विचार        | যাসু                    | सपत्नाः           |
| <b>आनंद</b>        | खाधीनता                 | नाक (खर्ग)        |
| तेजी               | "                       | उत्तमं ज्योतिः    |
| मुख                | ,,                      | मध्यमं "          |
|                    |                         | अधमं "            |
|                    |                         |                   |

" ब्रह्मचर्य " पुस्तकमें अंशावतारका वैदिक भाव वर्णन किया है वह इस समय अवस्य पढिने। (स्वाध्याय मंडलद्वारा प्रकाशित। मूल्य १॥ )

इस कोष्टक्से पाठकोंको पता लग जायगा कि सूत्रोक्त देवता शरीरमें किस रूपमें हैं, राष्ट्रमें किस रूपमें हैं और जगत्में किस रूपमें हैं। सूर्यदेव जगत्में कहां है यह सब जानते हैं, वहीं अंशरूपसे शरीरमें हैं जिसको नेत्र या दर्शनशक्ति कहते हैं, राष्ट्रमें भी जो पुरुष विशेष विचारसे राष्ट्रकी अवस्थाका विचार करते हैं वे दार्शानक पुरुष राष्ट्रके सूर्य हैं क्योंकि जनके दर्शाय मार्गसे जाता हुआ राष्ट्र उत्तम अवस्थामें पहुंच सकता है। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओंके विषयमें देखना-योग्य है।

इस सूक्तमें प्रारंभमें ही "अस्मिन्" पद है इसका अर्थ "इस मनुष्यमें" ऐवा है। प्रश्न होता है कि किस मनुष्यके उद्देश्यसे यह शब्द यहां आया है ? पूर्व सूक्त हे साथ इस सूक्त हा संबंध देखनेसे स्पष्टतापूर्वक पता लगता है कि इस शब्दका संबंध पूर्व सूक्तमें वार्णित "नवपाविष्ट शुद्ध हुए" मनुष्यके साथ हा है। जो मनुष्य यनकी वृत्ति बदलंनेके कारण अपने धर्ममें प्रविष्ट हुआ है, उसकी सबसे अधिक उन्नति करनेकी इच्छा करना प्रत्येक मनुष्यका आवस्यक कर्तव्यही है। अपने धर्ममें जो श्रे-ष्ठसे श्रेष्ठ प्राप्तव्य है, वह उसको शीघ्र प्राप्त हो, इस विषयकी इच्छा मनमें धारण करनी चाहिये, अर्थात् उसको विशेष तेज प्राप्त हो ऐसी इन्छा धरनी चाहिये। यद्यपि इस सूक्तका पूर्वा-पर संबंध देखनेसे यह सूक्त नव प्रविष्टकी तेजबृद्धिके लिये है ऐसा प्रतीत होता है; तथापि हरएक मनुष्यकी तेज शृद्धिके सा-मान्य निर्देश भी इसमें हैं और इस दृष्टिसे यह सामान्य सुक्त सब मनुष्यें के उपयोगी भी है। पाठक इसका दोनों प्रकारसे विचार करें।

अब यहां पूर्वोक्त मंत्रोंका भावार्थ दिया जाता है और वह भावार्थ देनेके समय व्याक्तिम जो देवतांश हैं उनको लेकरही दिया जाता है। पाठक इसकी तुलना पूर्वोक्त कोष्टकसे करें-

उन्नतिका मूलमन्त्र।

प्रथम मंत्र-" इस मनुष्यमें जो निवासक राक्तियां हूँ तथा क्षात्र बल, पुष्टि, शांति, मित्रता तथा वाणी आदिकी शक्तियां हैं, ये सब शक्तियां इसमें धन्यता स्थापित करें। इसके स्वतंत्र विचार और इसकी सब इंद्रियां इसको उत्तम तेजमें धारण करें। १॥ "

मनुष्यमें अथवा जगत्के हरएक पदार्थमें कुछ निवासक (वसु) शक्तियां हैं जिनके कारण वह पदार्थ या प्राणा अपनी अवस्थामें रहते हैं। जिस समय निवासक वसु शक्तियां बढती रहती हैं, उस समय पोषण होता है और घटती जाती हैं, उस समय भोषण होता है और घटती जाती हैं, उस समय शीणता होती है; तथा निवासक शक्तियों के नाश होनेपर मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार अन्यान्य शाक्तियों के वढ़ने घटनेसे वे वे गुण बढते या घटते हैं। मनुष्यमें वसुशक्तियों आठ हैं और अन्य देवताओं से प्राप्त अन्य शक्तियां भी हैं। इन शक्तियों के विकसित रूपमें प्रकाशित होनेसे हो मनुष्य वसु अर्थात् धन प्राप्त करता है और अपने आपको धन्य कर सकता है। सारांश रूपसे उन्नतिका यही मूल मंत्र है। (१) अपने निवासक वसुशक्तियों का विकास करना, तथा (२) अपने अंदर क्षात्र तेजकी वृद्धि करना (३) अपनी पृष्टि करना, (४) अपने

अंदर समता और शांति रखना, ( ५ ) मनमें मित्रभाव बढाना और हिंसक भाव कम करना, तथा (६) वाशीकी शार्क विकसित करना । इन छः शाक्तियोंके बढ जानेसे मनुष्य हरएक प्रकारका धन प्राप्त कर सकता है और उससे अपने आपको धन्य बना सकता है। यहां का " वसु " शब्द धनवाचक है परंतु यह धन केवल पैसाही नहीं, परंतु यह वह धन है, कि जिससे मनुष्य अपने आपको श्रेष्ठ पुरुषोंमें धन्य मान सकता है। इस वसुमें सब निवासक शाक्तियोंके विकाससे प्राप्त होनेवाली धन्यता आ जाती है। (१) " निवासक शाक्ते, (२) क्षात्रतेज, (३) पुष्टि, (४) समता, (५) मित्रभाव, (६) वक्तृत्व," इन छ: गुणोंकी वृद्धि करनेकी सूचना इस प्रकार प्रथम मंत्रके प्रथमाधमें दी है और दूसरे अर्धमें कहा है कि ( ७ ) इसके खतंत्र विचार और (८) इसकी इंदिय शक्तियां इनकी उत्तमोत्तम तेजस्वी स्थानमें पहुंचायें । मनुष्यके खतंत्र विचारही मनुष्यको उठाते या गिराते हैं, उसी प्रकार इंदियां स्वाधीन रहीं तो ही वह संयमी मनुष्य श्रेष्ठ बनता है अन्यथा इंद्रियों के आधीन बनकर दुर्ब्यसनी बना हुआ मनुष्य प्रतिदिन हीन होता जाता है। मनुष्यकी निःसंदेह जन्नति करनेका यह अविध साधन प्रथम मंत्रने दिया है। वह हरएक मनुष्यको देखने-योग्य है। अब दूसरा मंत्र देखिय-

### विजयके लिये संयम।

द्वितीय मंत्र-" हे देवो ! इस मनुष्यकी आज्ञामें तेज, नेत्र, वाणी और धन रहे । हमारे शत्रु नीचे हो जांय और इसको सुखकी उत्तम अवस्था प्राप्त हो ॥ २ ॥ "

इस मंत्रमें " ( अस्य प्रदिशि सूर्यः अस्तु ) इसकी आज्ञामें सूर्य रहे " यह वाक्य है। पाठक जान सकते हैं कि किसी भी मनुष्यकी आज्ञामें सूर्य रह ही नहीं सकता, क्योंकि वह मनुष्यकी शाक्तिसे बाहर है; परन्तु सूर्यका अंग्न जो शरीरमें नेत्र स्थानमें रहता है और जिसको नेत्र इन्द्रिय कहते हैं वह तो संयमी पुरुषके आधीन रह सकता है। इससे पूर्व कोष्टककी बात सिख होती है कि व्यक्तिके विषयमें विचार करनेके समय देवताओं के शरीरस्थानीय अंग्रही लेने चाहिये जैसा कि पहले मंत्रमें किया है और इस मंत्रमें भी करना है।

मनुष्यके अंदर बाह्य ज्योतिका अंश तेजी, सूर्यका अंश नेत्र, अग्निका अंश वाणीके रूपमें रहता है। इसी प्रकार अन्यान्य देवोंके अंश यहां रहते हैं, वे ही इन्द्रिय शाक्तियां हैं। मनुष्यकी स्कूर्ति, आंख और वाणी तथा उपलक्षणसे अन्य इन्द्रियां भी उसकी आज्ञामें रहें, अर्थान् इन्द्रियां स्तंत्र न वर्ने। तात्पर्य-मनुष्य इन्द्रिय-संयम और मने।निग्रह कर के अपनी शक्तियों को अपने आधीन रखे। अपनी इन्द्रियों को अपने आधीन
रखना आत्मविजय प्राप्त करना है। इस प्रकारका आत्मावजयी
मनुष्यहो शत्रुओं को दबा सकता और उत्तम सुख प्राप्त कर
सकता है। यदि जगत्में विजय पाना है, शत्रुओं को दबाना है,
तथा उत्तम सुख कमाना है, तो अपनी शाक्तियों को सबसे प्रथम
स्वाधीन करना चाहिये, यह महत्त्वपूर्ण उपदेश यहां निळता है।
अब नृतीय मंत्र देखिये—

#### ज्ञानसे जातिमें श्रष्टताकी प्राप्ति ।

तृतीय मंत्र—'' जिस उत्तम ज्ञानसे क्षत्रियको उत्तमोत्तम रस प्राप्त होते हैं, हे धर्मोपदेशक! उसी उनम ज्ञानसे यहां इस मनुष्यकी वृद्धि कर और अपनी जातिमें इसे श्रेष्ठता प्राप्त हो ॥ ३ ॥

क्षत्रियको, इन्द्रको अथवा राजाको जिस ज्ञानसे उत्तम भोग प्राप्त होते हैं और जिस ज्ञानसे वह सबने श्रेष्ठ समझा जाता है, वह ज्ञान इस मनुष्यको प्राप्त हो और यह मनुष्य भी वैसाही अपनी जातिमें अथवा अपने राष्ट्रमें श्रेष्ठ बने । राष्ट्रके हरएक पुरुषको श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करनेके सब साधन खुले रहने चाहिये । वह मनुष्य नूतन प्रविष्ठ हो वा उसी जातिमें उत्पन्न हुआ हो। तथा हरएक मनुष्यमें यह महत्त्वाकांक्षा होनी चाहिये कि मैं भी उस ज्ञानको प्राप्त करके वैसाही श्रेष्ठ वनूंगा, में अपनी जानितका नेता बनूंगा और अपने देशमें श्रेष्ठता प्राप्त करूंगा। यह मंत्रका आशय हरएकको नित्य स्मरणमें रखना उचित है। अय अगला मंत्र देखिये—

## जनताकी भलाई करना।

चतुर्थ मंत्र—'' इन सबके चित्त में अपनी ओर खींचता हूं और इनके घनकी वृद्धि में करूंगा, तथा इनके सत्कर्म में फैलाऊंगा। हमारे शत्रु नीचे दब जांय और इसको उत्तम सुखका स्थान प्राप्त हो॥ ४॥

(१) पिरले मंत्रके उपरेशानुसार आचरण करनेसे अपनी शक्तियोंकी उन्नित की, (२) दूभरे मंत्रके उपदेशानुसार अपने इन्द्रिय संयम द्वारा आत्मित्रजय प्राप्त किया, (३) तीसरे मं-त्रके उपदेशानुसार अपनी ज्ञानवृद्धि द्वारा प्रशस्त कर्म करके अपनी जातिमें बहुमान प्राप्त किया, तब (४) इस चतुर्थ मं-त्रमें विभित्त जनताकी मलाई करनेके उत्तमोत्तम कर्म करने और करानेका योग्य अवसर प्राप्त होता है। पाउक यहां चार मंत्रोंमें विभित्त यह चार सीढियां देखें और विचारें, तो पना लग जा-यगा कि यहां इस सूक्तमें वेदने थोडे शब्दोंमें मानवी उन्नितका अत्यंत उत्तम उपदेश किया है, इसका पाठक जितना विचार करें उतना थोडाही है। देखिये-

## उन्नतिकी चार सीढियां।

" अपनी शक्तियोंका विकास ॥"

प्रथम मंत्र- शरीरकी धारक शक्तियों, इन्द्रियों और अवयवों की सब शक्तियों, तथा मनकी विचार-शक्तियोंका उत्तम विकास करों ॥

#### - "स्वशक्तियोंका संयम ॥ "

द्वितीय मन्त्र- अपने आधीन अपनी सब शक्तियां रखी, संयम द्वारा भारमविजय प्राप्त करके शत्रुको दूर करो और सुखी हो जाओ ॥

" ज्ञानवृद्धिद्वारा स्वजातिमें संमान ॥ "

तृतीय मन्त्र- ज्ञानकी रुद्धिद्वारा विविध रस प्राप्त करो, और अपनी रुद्धिद्वारा स्वजातिमें श्रेष्ठ बनो।

" जनताकी उद्यातिके छिये प्रयत्न "

चतुर्थ सन्त्र - लोगोंके चित्त अपनी ओर आकर्षित करो, लोगोंके घनोंकी युद्धि करो और चनके प्रशस्त कर्मोंको फैला दो। इससे शश्रुओंको दूर करके सुखके स्थानमें विराजो॥

ये चार मन्त्र महत्त्वपूर्ण चार आदेश हे रहे हैं (१) स्वशक्ति-संवर्धन, (२) आत्मसंयम, (३) ज्ञानके कारण स्वजातिमें श्रेष्ठत्व और (४) जनताकी भलाईके लिये प्रयस्न, ये संक्षेपसे चार आदेश हैं। इन चार मन्त्रींपर चार विस्तृत व्याख्यान हो सकते हैं इतना इनके उपदेशोंका विस्तार और महत्त्व है।

चतुर्थ मन्त्रमें " एवां "शब्द है, यह "इन सब लोगोंका" यह भाव बता रहा है। इन सब लोगोंके चित्त में अपनी ओर खींचता हूं, इनके धनोंकी वृद्धि करनेके उपाय में करता हूं, इनके प्रशस्त कर्मोंको बढ़ाता हूं, और इनके सब शतुर्खोंको नीचे दबाकर इन सबका सुख बढ़ानेका प्रयत्न करता हूं। यह इस चतुर्थ मन्त्रका भाव अति स्पष्ट और सुगम है। पाठक इसका मनन करें और इस सूक्तको अपने आचरणमें ढाल हैं।

वर्चस्य-गणके सूक्तके उत्तम उपदेशका अनुभव पाठकेंकी यहां आया ही होगा। इसी प्रकार आगे भी कई सूक्त इस गणके आवेंगे। उस समय सूचना दी जायगी। पाठक गणोंके अनुसार सूक्तोंका विचार करें और लाभ उठावें।

# इन सूक्तोंका स्मरणीय उपदेश

१ सीळस्य प्राशान- तीलकर खाओ । मित भोजन करी।

२ प्रजां नयस्य -- सन्तानको ठीक मार्ग बताओ।

३ ब्रह्मणा वावृधानः - ज्ञानसे ( बढनेवाला तथा दूसरोंको ) बढानेवाला ( बनो )

४ उत्तरस्मिन् ज्योतिषि धारयन्तु - अधिक श्रेष्ट तेजमें (इसकी) धारणा करें।

प अस्य प्राविति ज्योतिः सूर्यः अग्निः उत दिरण्यं अस्तु-

इसकी आज्ञामें तेज, सूर्य, अग्नि और धन रहें, (अर्थात्) इस (मनुष्य) की आज्ञामें जगत्के पदार्थ रहें और कभी मनुष्य उनकी आज्ञामें जाकर पराधीन न बने।

६सपरना अस्मद्धरे भवन्तु-शत्रु हमारे नीचे रहें।

७ उत्तमं नाकमाधि रोह्यैनम्-इसे उत्तम स्थानमें चढाओ।

८ सजातानां श्रेष्ट्य आ धेग्रोनम्- इसकी अपनी जातिमें श्रेष्ठ बनाओं।

## असत्यभाषणादि पापोंसे छुटकारा।

( 80)

(ऋषि:-अथर्वा। देवताः १ अपुरः, २-४ वरुणः।)

अयं देवानामस्रेरो वि राजित वद्या हि सत्या वर्रणस्य राज्ञं ।

तत्रक्पिर बर्षणा वार्यदान द्रप्रस्य मन्योरुदिमं नेयामि ॥ १॥

नर्यस्ते राजन्वरुणास्त मन्यने विश्वं ह्युप्र निचिकेषि द्रुप्थम् ।

सहस्रोमन्यान्त्र स्रीवामि साकं शतं जीवाति च्ररदस्तवायम् ॥ २॥

यदुवक्थानंतं जिह्नयो वृज्ञिनं वहु। राज्ञेस्त्वा सत्यर्थर्भणो मुझामि वर्रुणादहम् ॥ ३॥

मुझामि त्वा विश्वान्तरादेर्णवान्महतस्परि । स्जातानुप्रेहा वद् ब्रह्म चापं चिकीहि नः॥ ४॥

अर्थ- (अयं) यह (देवानां असुरः) देवों की भी जीवन देनेवाला ईश्वर ( वि राजित ) प्रकाशता है। ( हि ) क्यों कि (राजः घरणस्य ) राजा वरण दंव अर्थात ईश्वर की (वशा। इच्छा (सत्या) सल्य है। (ततः परि) इतना होनेपर भी (ब्रह्मणा) ज्ञानसे (ज्ञाशदानः) तीक्ष्ण बना हुआ में (उपस्य मन्योः) प्रचंड ईश्वरके की घसे ( इमं ) इस मनुष्यको (उस नयामि ) कपर उठाता हूं।। १॥ हे (वरण राजन्) ईश्वर! ( ते मन्यवे ) तेरे को पको ( नमः अस्तु ) नमस्कार होवे। हे (उप ) प्रचंड ईश्वर ! तू ( विश्वं हुग्धं ) सब द्रोहादि पापोंको (निचिकेषि ) ठीक प्रकार जानता है। (सहस्तं अन्यान् ) हजारों अन्योंको (साकं) साथ साथ में (प्रसुवामि ) प्रेरणा करता हूं। (अयं ) यह मनुष्य (तव) तेरा बनकर ही (वातं शरहः ) सी वर्ष (जीवाति ) जीता रह सकता है।। २।। हे मनुष्य। (यत्) जो (अनृतं वृजिनं ) अतत्य और पाप वचन (जिह्नया) जिह्नासे (खहु उवक्थ) बहुतसा तू बोला है, उससे तथा (सत्यधर्मा) संच न्यायी (राजः वरुणात् ) राजा वरुण देव ईश्वरसे (अहं ) में (खा) तुझको (मुक्कामि) छुडाता हूं।। हे सनुष्य! त्वा तुझको (महतः विश्वानरात् अर्णवात् ) वहे समुद्रके समान गंभीर विश्वनायक देवसे (परि मुक्कामि) छुडाता हूं। हे (उप ) वीर ! (इह ) यहां (सजातान् ) अपनी जातिवालोंको (आ वद ) सब कह दे और (नः) हमारा (ब्रह्म) शान (अप विकितिह) तू जान ।। ४।।

भावार्थ— यह सूर्यदि देवताओं शे शक्ति प्रदान करनेवाला प्रभु इंश्वर सब जगत्पर विराजता है, सबका सवीपरि शासक वहीं है, इसलिय उसकी इच्छा ही सर्वदा सत्य होती है। अर्थात् उसकी इच्छाके प्रतिकृत कोई भी जा नहीं सकता। तथापि शानसे सत्यमांगोंको जाननेवाला में इस पापी मनुष्यको निम्न लेखित मार्गसे उस ईश्वर के कोधंसे छुडाता हूं॥ १॥ हे ईश्वर ! तेरे कोधंके धामने हम नल होते हैं, तेरे सामने दिर झुकाते हैं। क्योंकि त्र हम सबके पापोंको यथावत् जानता है। इसलिये इस अपने पापोंको तेरे सामने छिपा नहीं सकते। हे प्रभो ! यह बात मैंने हजारों मजुष्यों की समाओं में घोषित की है। यह संदेदरहित बात है कि यदि यह मनुष्य तेरा भक्त बनेगा तो ही सौ वर्ष जीवित रह सकेगा, अन्यथा इसको कीन बचा सकता है !॥ २॥ हे पापी मनुष्य ! तृ अपनी जबानसे बहुत असत्य और बहुत पाप वचन बोळता है। इस पापसे इसरा कोई तुक्षे बचा नहीं सकता। में तुम्हें उसकी चारणमें ले जाता हूं और उसकी छुपसे तेरा बचाव कर सकता हूं॥ ३ ० हे पापी मजुष्य ! तुक्को विशेषरके कोधसे इस मकार छुडाता हूं। हे वीर ! त् अपनी जातिमें सब बातें कह और इसरे झानको जानकर अपना ॥ ४॥

## पापसे छुटकारा पानेका मार्ग ।

यद्यपि यह सूक्त अति सरल है तथापि पाठकोंके विशेष सरल बोधके लिये यहां थोडासा स्पर्धाकरण किया जाता है।

इस सुक्तमें पापसे छुटकारा पानेका जो मार्ग बताया है वह निम्नलिखित है—

एक शासक ईश्वर।

(१) " देवानां असुरो विराजित "-सूर्यचंद्रादि देवोंको विविध शाकि देनेवाला एक प्रभु ईश्वरही सब जगत्का परम शासक है। इससे अधिक शिक्तशाली दूसरा कोई नहीं है। (मंत्र १)

(२) '' राज्ञो वरुणस्य वशा हि सत्या ''-उस प्रभु इश्वरका सत्य शासन है। उसी की इच्छा सर्वीपरि है। उसके अपूर्व शासनका कोई उल्लंघन कर नहीं सकता। ( मंत्र १)

(३) " विश्वं ह्युम निचिकेषि द्रुग्धम् "-हे प्रभु ईश्वर! तु हम सबके पापोंको यथावत् जानता है। अर्थात् कोई मनुष्य अपने पाप उससे छिपा नहीं सकता। क्योंिक वह सर्वज्ञ है इसालिये हम सबके बुरे भले कर्म वह यथावत् उसी समय जानता है। (मंत्र २)

ईश्वरको सर्वोपिर मानना, सबसे सामध्येशाली वह है यह स्मरण रखना और उससे छिपाकर कोई मनुष्य कुछ कर नहीं सकता, यह निश्चित रीतिसे समझना, पापसे बचने के लिये आ-बरयक है। पापसे बचानेवाले ये तीन महत्त्वपूर्ण विश्वास इस सूक्तमें कहे हैं, पाठक इनका मनन करें और इनको अपने अंदर स्थिर करें। येही तीन भाव मनुष्यका पापसे बचाव कर सकते हैं।

## ज्ञान और मक्ति।

मनुष्यके। पापसे बचानवाले ज्ञान और भक्ति ये दो ही हैं। इनका वर्णन इस सूक्तें निम्नालेखित शीतिसे किया है—

(१) " ब्रह्मणा शाशदानः।" ज्ञानसे तीक्ष्ण बना हुआ मनुष्य पापसे बच जाता है और दूसरोंको भी बचाता है। सृष्टिके तथा आत्माके यथार्थ विज्ञानको " ब्रह्म " कहते हैं। यह ब्रह्म अर्थाच् सृष्टिविद्या और आत्मविद्याका उत्तम ज्ञान मनुष्यको तीक्ष्ण बनाता है। अर्थाच् तेज बनाता है। जिस प्रकार तेज शस्त्र शत्रुका नाश करता है उसी प्रकार ज्ञानका तेज शस्त्र भी अज्ञान पाप आदि शत्रुओंका नाश करता है। मनुष्यकी सची उन्नतिका यही साधन है। ( मंत्र १ )

(२) "नमस्ते राजन् वरुणास्तु मन्यवे। "— हे ईश्वर ! तेरे कोभके सामने हम नमन करते हैं, तेरे शासनके सामने हम अपना क्षिर धुकांत हैं। अर्थान्य हम तेरी शरणमें आकर रहते हैं, हम अपने आपको तेरी इच्छामें समर्पित करते हैं। तू ही हमारा तारनेवाला है। तेरे विना हम किसी अन्यको शरण जानेयोग्य समझते नहीं। (मंत्र २)

(३) " शतं जीवाति शहदस्तवायम् । "-सी वर्ष जीवित रहेगा जो तेरा बनेगा। जो परमेश्वरका भक्त बनकर रहेगा उसका नाश कौन कर सकता है ? ( मंत्र २ )

पाठक इन तीन मंत्रभागोंमें ज्ञान और ईशभिक्तिसे पाप-मोचनकी संभावना देख सकते हैं। सृष्टिविद्याके नियमोंको ज्ञानकर तदनुकूल आचरण करना, आत्मविद्याको जानकर परमा-त्माको सार्वभीम सत्ताधारो मानना, भक्तिसे ईश्वरके सन्मुख नम्न बनना और ईश्वरका भक्त बनकर आनन्दसे उसका होकर रहना यही पापमोचनका सीधा और निश्चित मार्ग है। पाठक इस सूक्तमें यह मार्ग देखें। इस सूक्तमें जिस मार्गसे पापमोचनकी संभावना कही है वह यही मार्ग है और यही निश्चित और सीधा मार्ग है।

#### प्रायाश्चित्त।

पापसे बचनेके लिये प्रायश्चित भी यहां कहा है और वह यहां देखनेयोग्य है —

- (१) " ब्रह्म अपिचकीहि। "-पूर्वे क ज्ञान जानकर अपना उत्तम ज्ञान प्राप्त करना, तथा संक्षेपसे जो नियम ऊपर बताये हैं उनको जानना यह उन्नतिका निश्चित साधन है। जब इस ज्ञानसे अपने अन्युणोंका पता लगेगा, अपने दुराचारका ज्ञान होगा तब पश्चातापसे छुद्धि करनेका मार्ग है, वह इस प्रकार है-(मंत्र.४)
- (२) " सजातानुमेहा वद।" हे वीर! तू अपनी जातिके पुरुषोंके सामने अपने सब अपराध कह दे। यही प्राय-श्वित है। अपनी जातिके स्त्री पुरुषोंके सम्मुख अपने अपराधीन को न छिपाते हुए कहना, यह बडा भारी प्रायश्वित्त है और इससे मनुष्यके मनकी छुद्धि होती है। (मंत्र ४)

ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात् या जिस समय पश्चात्ताप हो उस समय अपने सब अपराध अपनी जातिके सम्मुख कहना बड़ा धैर्यका तथा मनकी पवित्रताका ही कार्य है। हरएक मनुष्य इस प्रकार प्रायश्चित्त नहीं कर सकता। प्रायः मनुष्य अपने अपरा-धोंकी छिपानेका ही यत्न करते हैं परंतु जो लोग अपने दोषोंकी जनताक सम्मुख कह देते हैं वे शुद्ध बनकर शीघ्रही बड़े महात्मा बन जाते हैं।

इस सूक्तमें ''वहण'' आदि शब्दों द्वारा परमात्माका वर्णन हुआ है, ''मुखामि '' आदि शब्दोंसे पापियोंको पापसे छुडानेवाला महोपदेशक का वर्णन है और ''इमं'' आदि शब्दोंसे पार्पा मनुष्योंका भी वर्णन हुआ है। धर्मोपदेशक पापियोंको पापसे बचानेका उपदेश परमेश्वरभितका मार्ग बताकर कर रहा है, यह बात इस सूक्तके शब्दोंसे स्पष्ट होती है। अर्थात् धर्मोपदेशक इसी मार्गसे स्वयं पापसे बचें और दूसरोंको पापसे बचावें।

## पापी मनुष्य।

पापी मनुष्य सहसीं प्रकारके पाप करता है, परंतु इस सूकत-में ऊछ मुख्य पापोंकाही उल्लेख किया है, वह भी यहां देखने-योग्य है—

(१) " विश्वं दुग्धं।" --- सब द्रोह अर्थात् सब प्रकारका

धोखा । धोखा देना, काया-वाचा-मनसे विश्वासघात करना, बडा पाप है। इसमें बहुतसे पाप आ जाते हैं। (मं०२)

(२) " यदुवक्थानृतं जिह्नया वृजिनं बहु।" — जिह्नासे असत्य तथा पापभावसे युक्त वचन बोलना भी बडा पापका कर्म है (मं०३)

द्रोह करना और असत्य बोलना, इन दोनों में प्रायः सब पाप समा जाते हैं। इन पापी मनुष्यों का सुधार पूर्वोक्त रीतिसे ही होना सभंव है। धर्मीपदेशक तथा साधारण जन यदि इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनको पापमोचनके विषयम बहुतही योग्य बोध मिल सकता है।

यह पापमोचन-प्रकरण समाप्त ।

# मुख-प्रसृति-सूक ।

( ?? )

[ऋषिः-अथर्या। देवता-पूषादया नाना देवताः ]

वर्षट् ते पूषक्रिस्मन्त्स्तावर्यमा होतां कृणोतु वृधाः।
सिस्नंतां नार्युतप्रजाता वि पर्वीणि जिहतां स्त्वा उ

॥१॥
चतस्रो दिवः प्रदिश्चश्चतं हो भूम्यां उत। देवा गर्भे समैरयन् तं व्यूर्णवन्तु स्त्वे॥२॥
सूषा व्यूंणोंतु वि योनि हापयामसि । श्रथयां स्पणे त्वमव त्वं विष्कले सृज ॥३॥
नेवं मांसे न पीर्विसि नेवं मुजस्वाहंतम्।
अवैतु पृश्चि शेवंलुं श्वने ज्राय्वन्तवेऽवं ज्रायुं पद्यताम् ॥४॥
वि ते भिनश्चि मेहंनं वि योनि वि गुवीनिके।
वि मातरं च पुत्रं च वि कुंमारं ज्रायुणावं ज्रायुं पद्यताम् ॥५॥
पथा वातो यथा मनो यथा पत्तित पृक्षिणाः।
एवा त्वं देशमास्य साकं ज्रायुंणा पृतावं ज्रायुं पद्यताम् ॥६॥।

अर्थ-हे (पूषन् ) पोषक इश्वर! (ते वषट् ) तेरे लिये हम अपना अर्पण करते हैं। (आसिन् सूतौ ) इस प्रसूतिके कार्यमें (अर्थमा होता वेधाः) आर्य मनवाला दाता विधाता ईश्वर सहायता (कृणोतु ) करे। (ऋतप्रजाता ) नियमपूर्वक बालकोंको

खःम देनेवाली (नारी ) स्त्री (सिस्ततां ) चक्षनासे रहे । तथा अपने (पर्वाणि ) अंगोंको (सृतवे छ ) सुस्वप्रमृतिके किये (विजिक्ततां ) खांच करें ॥ १ ॥ (दिवः ) आकाशको (उत ) तथा (सृत्याः ) भूमि में (स्वत्यः प्रावेशः ) वारं दिशा भोंमें रहनवाले (देवाः ) देवांने (गर्भ समेरयन् ) गर्भ को बनाया, इसलिये वेही (स्वत्ये ) उसकी सुस्वप्रमृतिके किये (तं वि उत्पीवन्तु ) उसको प्रकट करें, उसको बाहर खुला करें ॥ २ ॥ (स्वृपा ) उनम संतान उत्पन्न करनेवाली माता (क्यूणोंतु ) अपने अंगोंको खुला करें । हम (योनिं ) योनिको (विहापयामित ) खोलते हैं । हे (स्वृणे ) प्रमृत होनेवाली ली ! (त्यं ) तू भी (श्रथय ) अंदरसे प्रेरणा कर । और हे (विष्कले ) वीर ली ! (त्यं ) तू (अवस्वज ) बालकको उत्पन्न कर ॥ ३ ॥ (न ह्व मांसे ) नहीं तो मांसमें, (न पीवित ) न चवींमें, और (न ह्व माजसु ) व तो माजामें वह (आहतं ) लिपटा है । (प्रिक्षे केवलं ) नरम सेवारके समान (जरायु ) जेली (खुने अचवे ) कुनेके लिये खानेको (अवेतु ) नोचे आवे, (जरायु ) जेली (अवप्यताम् ) नीचे पिर जावे ॥ ४ ॥ (ते सेहनं ) तेरे गर्भके मार्गको, (योनिं ) योनिको तथा (गर्वानिके ) दोनों नाडियोंको (वि वि वि मिनिका ) विशेष रीतिसे खुला करता हूं । (मातरं पुत्रं च ) माता और पुत्रको (वि ) अत्रग करता हूँ तथा (कुमारं जरायुणा वि ) वचेको जरीसे अलग करता हूं। (जरायु ) जेरी (अव पद्यताम् ) नीचे गिर जावे ॥ ५ ॥ जैसे वायु, जैसे मन ऑर जैसे पक्षी (पत्तन्ति ) चलते हें (पुत्र ) इसी प्रकार हे (द्यामास्य ) दश महिनेवाले गर्भ ! तू (जरायुणा साकं ) जरीके साध (पत्र ) नीचे आ तथा (जरायु अवपद्यताम् ) जेरी नीवे गिर जावे ॥ ६ ॥

भावार्थ — हे सबके पोपण करनेवाले जगदीश! तेरे लिये हम अपना अर्पण करते हैं। इस प्रसृतिके समय सब जगत्का निर्माता तृही हमारा सहायक बन। यह की भी दक्षतासे रहे और इस समय अपने अंगोंको छीला करे ॥ १॥ आकाश और भूमि-की चारों दिशाओंमें रहनेवाले सूर्यादि सम्पूर्ण देवोंने इस गर्भको बनाया है। और वे ही इस समय अपनी सहायतासे इसको सुख पूर्वक गर्भस्थानसे बाहर लावें॥ २॥ की अब अपने अंग खुले करें, सहाय करनेवाली घाई योनिको खोले। हे ली ! तृही मनसे अंदरसे प्रेरणा कर और सुखसे बालकको उत्पन्न कर ॥ ३॥ यह गर्भ मांस, चवां या मजामें विपक्ता नहीं होता है। वह पानीमें पर्थरोंपर बननेवाले नरम सेवारके समान अति कोमल थैलीम लिपडा हुआ होता है, वह सब थैजीकी धेली एकदम बाहर आवे और वह नालके साथ जेली कुतोंको खानेके लिये हो जावे॥ ४॥ योनि, गर्भस्थान और पिछली नाडियोंको छीला किया जावे, प्रसृति होतेही मातासे बचा अलग किया जावे और बच्चेसे जेली नाल समेत अलग की जावे। नाल समेत सब जेली पूर्णतासे बाहर निकल आवे॥ ५॥ जिस प्रकार मन वेगसे विषयोंने गिरता है, जैसे वायु और पक्षी वेगसे आकाशमं चलते हैं उसी प्रकार दसवें महिनेमें गर्भ जेरीके साथ गर्भस्थानसे बाहर आवे और जेरी आदि सब नीचे गिर जावे अर्थात् माताके गर्भस्थानमें उसका कुछ भाग अविशेष्ठ न रहे॥ ६॥

#### प्रस्ति प्रकरण।

हस सूक्तसे नया प्रकरण प्रारंस हुआ है। यह प्रकरण विशेषतः क्रियं के लिये और मामान्यतः भवके लिये विशेष लाभकारी है। क्रियोंको प्रसूतिके जितने कप्ट सहने पडते हैं उनका दुःख क्रियोंही जानती हैं। प्रसूतिके समय न्यून कप्ट होना प्रयत्नसे साध्य है। गर्भधारणासे लेकर प्रसूतिके समयतक अथवा गर्भधारणासे भी पूर्व समयमें भी जो नियम पालन करनेयोग्य होते हैं, उनका योग्य रीतिसे पालन करनेसे प्रसूतिके कप्ट बहुससे दूर होना भंभव है। इस विषयमें आगे बहुत उपदेश आनेवाला है। यहां इस सूक्तमें जितना विषय आया है, उसको अब बहां हे लिये —

## ईशमिकि ।

परमेश्वरकी भक्तिही मनुष्यको दुःखाँसे पार कर सकती है।
गृहस्थी स्त्रीपुरुष यदि परमेश्वरके उत्तम भक्त होंगे, तो उस
परिवारकी स्त्रियोंको प्रसूतिके कष्ट न होंगे; यह बतानेके लिये इस
सूक्तके प्रथम मन्नके पूर्वोधमें ही सबसे पहिले ईश्वरकी मानसपूजाका वर्णन किया है।

" वषट्" शब्द " स्वाहा " अर्थमें अर्थात् " आत्मसम-पंज ,' के अर्थमें प्रयुक्त होता है। (हे पूषन् ! ते वषट् ) है ईश्वर ! तेरे लिये हम अपने आपको समर्पण कर रहे हैं। तू. ही (अर्थ-मा) श्रेष्ठ सज्जनों का मान करनेवाला अर्थात् हित कर्ता है, तू ही (वेधाः) सत्र जगत्का रचायता और निर्माता है कौर तूही (होता) सब सुखाँका दाता है। इसालिये हम तेरे आश्रयसे रहते हैं और तेरे लियेही पूर्णतया समर्पित होते हैं।

यहां पूर्व सूक्तमें वर्णन किये ईश्वरके गुण अनुसंघानसे देखने योग्य हैं। " सब सूर्यादि देवताओं को शक्ति देनेवाला एक ईश्वर है और उसका शासनहीं सर्वीपिर है।" इत्यादि भाव जो पूर्व सूक्तमें कहे हैं, यहां देखिये। " सबसे समर्थ प्रभु ईश्वर मेरा सहायकारों है, और में उसकी गोदमें हूं " इत्यादि भक्तिके भाव जिसके हदयमें अङ्गित्रम प्रेमके धाय रहते हैं, वह मनुष्य विशेष शाक्तिसे और आरोग्यसे युक्त होता है और प्रायः ऐसा मनुष्य सदा आनंदमें रहता है।

काम विकारका संयम करनेके लिये परमेश्वर भक्ति ही एक दिन्य औषिष है। कामविकारका नियमन हुआ तो श्लियोंके प्रसूतिके दुःख सीमें नौन्ने कम होंगे, क्योंकि कामकी अति होनेसे ही श्लियां अशक्त बनती हैं और अशक्तताके कारण प्रसूतिके कष्ट अधिक होते हैं तथा प्रस्तिके पश्चात्के क्षणादि रोग भी कष्ट देते हैं। इसलिये कामभोगका नियमन परमेश्वर भाकिसे करनेका उपदेश हरएक श्लीपुरुषको यहां अवस्य ध्यानमें धरना चाहिये।

## देवोंका गर्भमें विकास।

सूर्यीदि देवताएं अपना अपना अंश गर्भमें रखती हैं, सब देवताओंका अंशावतार गर्भमें होनेके पश्चात् आत्मा उलमें भाता है। इत्यादि विषय वेदमें स्थान स्थानपर आया है। [इस विषयमें खाध्यायमंडल द्वारा प्रकाशित " ब्रह्मचर्य " पुस्तकर्मे "देवोंका अंशावतार" शीर्षक विस्तृत लेख अवस्य पढिये। वहां त्रिविध वेदमंत्रोंद्वारा यह विषय स्पष्ट कर दिया है। ] तात्पर्य गर्भमें अंशरूपसे अनेक देवताएं रहती हैं और उनका संबंध बाह्य देवताओं के साथ है। भूमि और आकाशकी चारों दिशाओं में रहनेवाली सब देवताएं अपने गर्भमें अंशहपसे आगई हैं, मानो उनका संमेलन ( समैरयन् ) ही गर्भमें हुआ है और उनका अधिष्ठाता आत्मा भी उसी गर्भमें है। यह दढिविश्वास गर्भ धारण करनेवाली माताका होना चाहिये। अर्थात् जो गर्भ अपने अंदर है वह अपने केवल कामोपभोग का ही फल नहीं है, परंतु उसमें और विशेष महत्त्वपूर्ण आत्म-शाक्तिका और दैवी शक्तिका संबंध है। ऐसा भाव गर्भवर्ती स्त्रीमें स्थिर रहनेसे गर्भवतीका स्वास्थ्य तथा गर्भका पोषण भी उत्तम होता है। गर्भाधानके समयमें भी देवताओंका आह्वान किया जाता है। उस समयके मंत्र इस दृष्टिसे पाठक देखेंगे तो

उनको पता लगेगा कि गर्भाधान कामविकारके पोपणके लिये नहीं है परंतु उच्च शक्तियों की धारणा के लिये ही है। अस्तु । गर्भिणी खा अपने गर्भके विषयमें इतना उच्च भव मनमें धारण करे और समझे कि जिन देवताओं के अंश गर्भनें इकट्टे हुए हैं वेही देवताएं गर्भका पोषण और सुख-प्रसूतिनें अवश्य सहायता देंगी। अर्थात इस प्रकार देवताओं की सहायता और परमातमा का आधार मुझे है इसलिये मुझे छोई कष्ट नहीं होंगे। पाठक इस दृष्टिस इस सुक्तका दितीय मंत्र पहें।

#### गर्भवती स्त्री।

पूर्वोक्त भाव गर्भवती अपने अंदर दृढतासे घारण करें। अब गर्भवती स्त्री अथवा गृहस्थाश्रममें रहनेवाली स्त्रां निम्न बातोंका विचार करें—

१ नारी-जो धर्मनीतिसे ( नृगाति ) चलती है अर्थात् धर्म नियमोंसे अपना आचरण करती है, तथा ( नर ) पुरुष के साथ रहती है, वह नारी कहलाती है। अर्थात् विशेष गृहस्थधर्म के नियमोंका पालन करनेका भाव इस शब्देस सूचित होता है। ( मंत्र १ )

२ ऋत+प्रजाता—( ऋत ) स्ट्रिनयमानुकूर (प्रजाता ) प्रजनन कर्मसे युक्त । अर्थात् गर्म-धारण, गर्भ-पोषण और प्रस्ति आदि सब कर्म जिसके सत्य धर्मनियमें के अनुकूल होते हैं । ऋतुगामी होना, गर्म धारणके पश्चात् तीन वर्षके उपरान्त अथवा बालक दृध पीना छोड दे तत्पश्चात् ऋतुगामी होना, इत्यादि सब नियमोंका पालन करनेवाली भी सुखसे प्रस्त होती है। ( मंत्र १ )

३ सूपा, सूपणा-जिस स्त्रीको प्रस्तिके कष्ट नहीं होते, अर्थात जो सुखने प्रस्त होती हैं। स्त्रियोंको योग्य नियमोंके पालन द्वारा यह गुण अपनेमें लाना चाहिये। (मंत्र ३)

४ बिष्कला-वीर स्त्री अर्थात धेर्यवती स्त्री। स्त्रियोंको अपने अंदर धैर्य बढाना आवश्यक है। थोडेसे कष्ट होने लगे तो घवराना नहीं चाहिये। धैर्यसे उनको सहना चाहिये। (मंत्र ३)

गर्भवती स्त्रियोंको इन शब्दों द्वारा प्राप्त होनेवाला योध अपने अंदर धारण करना उचित है, क्योंकि अखबस्तिके लिये इन गुणोंको आवश्यकता है।

#### गर्भ ।

इस सूक्तमें गर्भका नाम " दश-मास्य " आया है। इसका अर्थ " दस मासकी आयुवाला " ऐसा है। यह शब्द परिपृर्ण

६ ( अ. सु. भा. का. १ )

गर्भका समय बता रहा है। दग्वें महिनेमें प्रस्तिका ठींक समय है। दसवें महिनेसे पूर्व जो प्रस्ति होती है, वह गर्भकी अवक अवस्थामें होनेके कारण माताके कप्ट बढाती है। योग्य समयके पूर्व होनेवाले गर्भपात और गर्भलाव ये सब माताके कप्ट बढांन-बाले हैं और ये सब दुःख गृहस्थाश्रमी खानुकाके नियमरहित बर्तावसे ही होते हैं। जो गृहस्थाश्रमी स्त्रीनुरुष योग्य नियमोंका पालन करते हैं, उनकी खियोंकी सुखसे प्रस्ति होती है।

## सुख प्रसातिके लिये आदेश।

१ स्त्री परमेश्वरकी भक्ति करे। ( मंत्र १)

२ अपने गर्भमें देवताओंका अंशावतार हुआ है ऐसा भाव मनमें धारण करे। (मंत्र २)

३ (सिस्नतां ) दक्षतासे अपना व्यवहार करे। ( भंत्र १ )

४ प्रस्तृतेके समय (पर्वाणि विजिह्तां) अपने अंगोंको ढीला करे। (मंत्र १)

५ (सूषा व्यूर्णीतु) सुखप्रस्ति चाहनेवाली स्त्री अपने अंगोंको ढीला अथवा खुला करे अर्थात् सख्त न बनावे। (मंत्र ३)

६ (सूषणे ! त्वं श्रथय ) सुख-प्रसूति चाहनेवाली स्त्रो मनकी इच्छा-काफिसे भी अंदरसे -प्रेरणा करे, तथा मनसे प्रसूतिके अंगोंको प्रेरित करे। यह प्रेरणा खयं उस स्त्री को ही अंदरसे करनी चाहिये। (मंत्र ३)

## धाईकी सहायता।

9 प्रसूतिके समय धाई की सहायता आवश्यक होती है। बह धाई भी प्रसूत होनेवाली स्त्रीको उक्त सूचनाएं देती रहे और धीरज देती रहे। "परमेश्वर तेरा सहायक है और सब देवही तुम्हारे गर्भमें हैं अतः उनकी भी सहायता तुम्दें है " इलादि वाक्योंसे उसका धीरज बढावे।

२ आवश्यकता होनेपर योनिस्थान उचित रीतिसे खुला करे। ( मंत्र ३ )

रे जरिके अंदर गर्भ होता है। गर्भके साथ जरी नाल आदि सब बाहर आजाय और कोई उसका पदार्थ माताके गर्भाशयमें न रह जाय इस विषयमें धाई दक्षतासे अपना कार्य करे। वह पदार्थ अंदर रहनेसे बहुतही दुःख होना संभव है। (मंत्र ४)

४ प्रसूतिके समय गर्भमार्ग, योनि ब्यौर पिछले अवयव खुले करने चाहिये। उनको यथायोग्य रीतिसे खुले करे, ताकि प्रसूति सुखसे होवे। (मंत्र ५)

५ प्रस्ति होतेही मानाके पाससे पुत्रको अलग करके उसपरका जेरीका वेष्टन हराकर जो आवस्यक कार्य करना हो वह सब योग्य रीतिसे करे । (मंत्र ५)

#### स्चना।

यह विषय शारीरशास्त्र है, केवल पांडित्य हा नहीं है। इस सूक्त शब्दोंका अर्थ भी शारीरशास्त्र प्रसूति प्रकरणके अनुकृत्व समझना उचित है। इसलिये जो वैय या डाक्तर हैं, जिन्होंने सुख-प्रसूति शास्त्र हिनार किया है, तथा जिन स्त्रियों को इस शास्त्र शास्त्र होन स्था अच्छा अनुभव भी है, उनको इस सूक्तका अधिक विचार करना चाहिये। वेडी इस स्क्तके ''सिस्ततां, विजिहतां, डयूणींतु '' आदि शब्दें को ठीक प्रकार समझते हैं और वेडी इस सूक्तकी ठीक व्याख्या कर सकते हैं।

आशा है कि प्रसृति-शास्त्रके अभ्यासी इसका अभ्यास करेंगे और अधिक निर्दोव व्याख्या कर सकेंगे।

[ इति द्वितीय अनुवाक समाप्त । ]

# श्वासादि-रोग-निवारण-सूक्तः।

( १२ )

## [ ऋषिः-भृग्वंगिराः । देवता-यक्ष्मनाश्चनम् ]

जरायुजः प्रथम उसियो वृषा वार्तभ्रजा स्तुनयंत्रेति वृष्ट्या ।
स नी मृडाति तुन्व ऋजुगो रुजन् य एक् मोजंखेधा विचक्रमे ॥ १॥ अङ्गे-अङ्गे श्रोविषां शिश्रियाणं नंमस्यन्तंस्त्वा हृविषां विधेम ।
अङ्कान्त्संमङ्कान् हृविषां विधेम् यो अर्प्रभीत्पवीस्या ग्रभीता ॥ २॥ सुश्च शीर्षक्त्या उत कास एनं पर्रुष्पराविवेशा यो अस्य ।
यो अश्रजा वात्जा यश्च शुष्मो वन्स्पतीन्त्सचतां पर्वतांश्व ॥ ३॥ शां में पर्रस्मै गात्रांय शमस्तवंराय मे। शं में चुतुम्यों अङ्गेम्यः शमस्तु तुन्वेश्वममं॥ ४॥

अर्थ- (वात+भ्र+जाः) वायु और भेषते उपन होकर (प्रथमः जरायु+जः) पिहला जेरीसे उत्पन्न होनेवाला (उत्तियः वृष्या) तेजसी बलवान् सूर्थ (वृष्ट्या स्तनयन्) वृष्टिके साथ गण्जता हुआ (एति) चलता है। (स ऋजुगः) वह सीधा चलनेवाला और (रुजन्) दोष दूर करनेवाला (नः तन्वे) हमारे शरीरको (मृह्याति) मुख देता है। (यः) जो (एकं सोजः) एक सामर्थ्यको (त्रेषा) तीन प्रवारसे (विचकमें) प्रकाशित करता है॥ १॥ (अंगे अंगे) प्रत्येक अवयवने (शोचिषा शिश्रियाणं) अपने तेजसे आश्रय करनेवाले (त्वा) तुझको (नमस्यन्तः) नमन करते हुए (हिवणा विधेम) अपण द्वारा पूजा करते हैं। (यः) जो (प्रभीता) प्रहण करनेवाला (अस्य पर्व) इसके जोड को (अप्रभीत्) प्रहण करता है उसके (अंकान् समंकान्) चिन्होंको और मिले हुए चिन्होंको (हिवणा विधेम) हवनके अर्पणसे पूजा। २॥ (शोषक्त्याः) सिरदर्दसे (उत्) और (यः कासः) जो खांसी है उससे (एनं मुख्य) इसको छुडा। तथा (अस्य) इसके (परुः परुः) जोड जोडमें जो रोग (आत्रिवेश) घुस गया है। उससे भी छुडा। (यः अश्रजाः) जो मेघों शे बृष्टिसे उत्पन्न हुआ है अथवा जो (वात+जाः) वायुसे उत्पन्न हुआ है तथा जो (ग्रुष्मः) उष्णताके कारण उत्पन्न हुआ है, उसके दूर कन्ने के लिये (वनस्पतीन् पर्वतान् च) वृश्च वनस्पति और पर्वतों साथ (सचतां) संबंध करें॥ ३॥ (मे परस्मै गात्राय शं) मेरे श्रेष्ठ अवयवाँका कःव्याण हो। (अवराय शं अस्तु) मेरे साधारण अवयवाँके लिये कत्याण हो। (अवतुम्धः अंगेभ्यः शं) मेरे श्रेष्ठ अवयवाँका कःव्याण हो। (अवराय शं अस्तु) मेरे साधारण अवयवाँके लिये कत्याण हो। (अवतुम्धः अंगेभ्यः शं) मेरे श्रेष्ठ अवयवाँका कःव्याण हो। (अवराय शं अस्तु) मेरे साधारण अवयवाँक लिये कत्याण हो। (अवतुम्धः अंगेभ्यः शं) मेरे श्रेष्ठ विष्के आगोंके लिये आरोग्य प्राप्त हो। (मम तन्वे शं अस्तु) मेरे श्रेष्ठ श्रेष्ठ होवे॥ ४॥

भावार्थ-वायु और मेघसे प्रकट होकर मेघों के आवरणसे प्रथम वाहर निकला हुआ तेजस्तों सूर्य दृष्टि और मेघन जैना के साथ आ रहा है। वह अपनी सीधी गतिसे दोषों अथवा रागें को दूर करता हुआ हमारे शरीरों की निरागता बढाता है और हमें सुख देता है। वह सूर्यका एक ही तेज तीन प्रकारसे कार्य करता है। १ ॥ वह शरीर के प्रस्थेक अंगमें अपने तेज के अंशसे रहता है, उसका महत्त्व जानकर, हम हवन द्वारा उसका सत्कार करते हैं। जो मनुष्यके हरएक जोडमें रहता है उसके प्रस्थेक चिन्हका भा हवन द्वारा हम सत्कार करते हैं। २॥ इसकी सहायतासे सिरदर्श हटाओ, खांसी हटाओ, जोड के अंदरकी पीड़ा को हटाओ। जो रोग मेघोंकी वृष्टिसे अर्थात् करसे, वायुके प्रकारसे अर्थात् वातसे और गर्मीक कारण अर्थात् पित्त होते हैं उनको भी हटाओ। इसके लिये वनस्पतियों और गर्वतोंका सेवन करों॥ ३॥ इससे मेरे उत्तम अंग साधारण अंग तथा मेरे चारों अंग अर्थात् मेरा सब शरीर नीरोग होने॥ ४॥

यह भावार्थ मंत्रोंके अधींके अनुसंधानसे पाठक पढेंगे तो उनके ध्यानमें सूक्तका तात्पर्य आजायगा, क्योंकि यह सूक्त सरल और सुगम ही है। तथापि पाठकोंके विशेष बोधके लिये यहां विशेष बातोंका स्पष्टीकरण किया जाता है। यह "तक्म-नाशन गण" का सूक्त है अर्थात् रोगादिनाशक भाव इसमें है।

महत्त्रपूर्ण रूपक।

सबसे पहले प्रथम मंत्रमें वर्णित महत्त्वपूर्ण रूपक विचार करनेयोग्य है। पूर्वसूक्तमें "(जरायुजः दशमास्यः पुत्रः) जेरीसे विष्ठित उत्पन्न होनेवाले दशमासतक गर्भमें रहनेवाले पुत्रः" का वर्णन है। उसके साथ इस सूक्तका संबंध बतानेके लिये इस सूक्त के प्रारंभमें ही "जरायुजः प्रथमः" ये शब्द आगये हैं। यहां सुन्तका वर्णन बड़े महत्त्वपूर्ण रूपकसे किया है। इस रूपकमें सूर्य ही "पुत्र " है सूर्यके पुत्र होनेका वर्णन वेदमें अनेक स्थानमें आगया है। यहांका यह वर्णन सम्समें आनेके लिये कुछ निसर्गकी ओर ध्यान देनेकी आवश्यकता है।

बरसातके दिनों में जब वई दिन आकाश मेघों से आच्छादित होता है और सूर्यदर्शन नहीं होता, दृष्टि होती है, वायु चलता है, विजली चमकती है तब कभी कभी ऐसा होता है कि थोडा वायु चलनेसे बीचका आकाश मेघरहित हो जाता है और स्वच्छ सूर्य-मंडल दिखाई देता है। मानो यही पुत्र-दर्शन है। पुत्रजन्मके समय में भी प्रसूति होते ही गर्भ के उपर जेरीआदि का वेष्टन होता है, जलादि प्रवाह प्रसूतिके समय होते हैं, यह सब मानो सूर्यपर वेष्टित मेघ और उनकी वृष्टि है। इस प्रकार इस उपमामें साम्य देख सकते हैं।

बहुत दिनोंतक मेघाच्छादित आकाशके पश्चात् जब सूर्य दर्शन होता है, हवा साफ हो जातों है तब मनुष्योंको अत्यंत आनंद होता है, मनुष्य प्रसन्नित्तसे उत्सव मनाते हैं। इसी प्रकार जब गिभणी खीको पुत्र प्रसन्न होता है, उसपरकी जेरी अलग की जातों है, उसको स्वच्छ किया जाता है, तब उसका मुखल्यी सूर्य देखकर जो आनंद माताके हृदय में चमक उठता है उसका वर्णन क्या कभी शब्दोंसे होना संभव है १ माताका आनंद इन्ही शब्दोंसे व्यक्त हो सकता है कि " यह पुत्र घरका सूर्य है, यह माताके हृदय की ज्योति है, यही माताकी आंखोंका प्रकाश है। जिस प्रकार सूर्य अंधेरा हटाता है उसी प्रकार पुत्र घरको, कुलको और जातिको उज्वल बनाता है। " इस प्रकार वालक के मुखकी रोशनीका वर्णन माता अपने शब्दरहित भावोंसे ही कर सकती है। पाठक अपनी काब्यमय आंख खोलकर ही इसको पढ़कर समझनेका यत्न करें।

परंतु यहां न्तनोत्पन्न बालक्का वर्णनहीं करना नहीं है, बिंतु जीवनदाता सूर्यकाही वर्णन अर्थात् सूर्यके जीवन--पोषक रिम-रसायन का वर्णन करना है। वह करनेका प्रस्ताव इस प्रकार इस सूक्त के प्रारंभमे किया है। और इस प्रस्तावसे पूर्व सूक्त के साथ इस सूक्तका संबंध जोड़ दिया है।

प्रायः प्रस्तिके समय तथा पश्चात् । स्त्रियों में अशक्तता आ जाती है और नाना रोगों की संभावना उत्पन्न होती है। इसिल्ये इस कष्टको दूर करना सुगमताले किस रीतिसे साध्य होता है, यही बताना सूक्तका मुख्यतया विषय है। सानो इस मिषसे आरोग्य का विषय इस सूक्तमें प्रदर्शित किया है।

## आरोग्यका दाता।

सूर्य ही आगेश्यका दाता है यह बात इस सूक्तके प्रथम-मंत्रके उत्तराधंमें स्वष्ट कही है

स नो मृडाति तन्वे ऋजुगो रुजन्। ( मंत्र १ )

''वह (सूर्य) हमारे शरीरोंको आरोग्य देता है, सीधा जाने-वाला दोषोंको नाश करके, '' इस मंत्र भागका स्पष्ट आशय यह है कि वह सूर्य दोषोंको दूर करता है और आरोग्य बढ़ाता है। यदि यह सत्य है तो यह भी सत्य है कि सूर्य प्रकाश जहां नहीं पहुंचता वहां ठींक आरोग्य रहना संभव ही नहीं है। इस आरोग्यके वैदिक नियम को ध्यानमें रखकर आप अपने घरोंका और प्रसूतिके कमरेका विचार कीजिये। आरोग्यदाता सूर्य-प्रकाश हमारे कमरोंमें कितना आता है? प्रसूतिके स्थानमें भी विपुल प्रकाश आना चाहिये, तभी माता और नूतन उत्पन्न बालक का उत्तम स्वास्थ्य रह सकता है। घरके कमरोंमें विपुल प्रकाश आता रहेगा तो घरवालोंका स्वास्थ्य ठींक रहेगा। इस प्रकार वेद कहता है कि सूर्य प्रकाश सबके स्वास्थ्य केलिये आव-रयक है। पाठक अपने अपने व्यवहारमें इस ज्ञानका उपयोग करें।

प्रथम मंत्रका आंतिम कथन है कि। (एकमोजस्त्रेधा विचक्रमें) अर्थात् एकही शाक्ति तीन प्रकारसे प्रकाशित हो रही है। यह बात कई स्थानों में सत्य है। सूर्य का ही तेज शुलोकमें सूर्य प्रकाशसे, अंतरिक्षमें विश्वत् रूपसे और भूलोकमें अपिके रूपसे प्रकाशित हो रहा है। यही बात शरीरमें देखिये-मित्ति- एकमें मज्जारूपमें, हृदयमें पाचनशक्तिके रूपमें और सब शरीरमें उष्णताके रूपमें सूर्यका तेज प्रकाशना है और विविध कार्य करता है। आरोग्यका विचार करनेके समय इस बातका अवश्य विचार करना चाहिये। सूर्य प्रकाशसे इन तीनों शारी-रिक स्थानोंमें योग्य परिणाम होकर शरीरका आरोग्य होता है, शुद्धिका तेज बढता है और सुखकी वृद्धि होती है। यह है

संक्षेपसे सूर्यका हमारे आरोग्यसे संबंध। पाठक विचार करें और अधिक ज्ञान प्राप्त करें।

इस रीिसे प्रथम मंत्रमें आरोग्यका मूलमंत्र बताया है और उपमाने यह भी कहा है कि जिस प्रकार घरमें बालकरूपी सूर्यका उदय होता है उसी प्रकार विश्वमें दिवस्पुत्र सूर्यका उदय होता है। घर छोटा विश्व है तथा विश्वही बडा घर है। इसिलिये इस घरके सूर्यका और विश्वके सूर्यका संबंध देखना चाहिये। आगेग्य के लिये तो इस घरके सूर्यका विश्वके साथ संबंध करना चाहिये अथीत् जहांतक हो। सके बहांतक बालक को घरमें बंद न रखते हुए विश्वसूर्य के खुले प्रकाशमें शनै: शनै: लानेका यहन करना चाहिये, जिससे घरका सूर्य भी नीरोग और बलवान बन सके।

## स्पिकरणोंसे चिकित्सा।

आगे द्वितीय मंत्रमं कहा है कि ( अंगे अंगे शोचिषा शिश्रियाणं ) शरीरके प्रत्येक अंगमें तेजके अंशसे यह सूर्य रहता है, उनको ( नमस्यन्तः )नमन करना चाहिये, अर्थात् उसका आदर करना चाहिये, सूर्यके तेजसे अपने तेजको बढाना चाहिये। जो लोग घरके अंधेरे कमरेमें अपने आपको बंद रखते हैं वे निस्तेज होते हैं, पंतु जो खली हवामें घूमते हुए सूर्यप्रकाशसे अपना तेज बढाते हैं वे तेजस्वी होते जाते हैं।

शरीरके प्रत्येक ( पर्व ) जोडमें यह अंश रहता है, इस सूर्यके अंशने इस स्थानपर ( प्रभीता ) अपना अधिकार जमाया है। हरएक अवयवमें इसके ( अंकान् ) चिन्होंको पहचानना चाहिये और ( समंकान् ) मिले जुले चिन्होंको भी पहचानना चाहिये। जैसा आंखमे तेजहपर्धे सूर्यका निवास है, अन्य स्थानोंमें अन्य अंशोंसे है। यह सब जानना चाहिये। और जिस स्थानमें अनारोग्य या बीमारी हुई हो उस स्थानका आराग्य सूर्य-प्रकाशका उचित रीतिसे प्रयोग करके प्राप्त करना चाहिये। संवेरके मंद सूर्यके प्रकाशमें खुली आंखसे सूर्य बिंब देखते रहनेसे प्रायः नेत्ररोग दूर होजाते हैं। विशेष नेत्ररोगोंके लिये विशेष युक्तिसे सूर्य-किरणका प्रयोग करना चाहिये। विशेष अंगके लिये भी विशेष युक्तिसे ही सूर्यकिरणका प्रयोग करना होता है। माधारण आरोग्यके लिये वह विशेष अवयव सूर्यकिरणोंमें तपानसे भी बहुतशा कार्य हो जाता है। इस

युक्तिमे केवल सूर्य किरणाचिकित्सासे बहुतसे रोग दूर करना संभव है। यदि सहन हो सके इतने उष्ण सूर्य प्रकाशमें नंगा शरीर कुछ देरतक तपाया जाय तो भी सर्वसाधारण शरीर की नीरांगता बढ़ती है। शीतकालमें यह करना उत्तम है, परंतु गर्मीके दिनों और उष्ण देशोंमें विचारसे और युक्तिसे ही इसका प्रयोग करना चाहिये। नहीं तो आरेग्यके स्थानपर अनारेग्य भी होगा इसलिये यह सब अभ्यास युक्तिसे ही बढ़ाना चाहिये।

तृतीय मंत्रमं ( शीर्षक्त्याः ) सिरद्दं, ( कासः ) खांसी, ( परः ) संधिस्थानके रोग उक्त प्रकार हटानेकी सूचना दी है। ( वातजाः ) वात, ( शुष्मः ) पित्त, ( अभ्रजाः ) कफके प्रकोपके कारण उत्पन्न हुए ये तथा अन्य रोग भी उसी युक्तिसे दूर करनेकी सूचना तृतीय मंत्रमें है। ( पर्वतान् सचतां ) तथा पर्वतों पर रहकर ( वनस्पतीन् सचतां ) उचित वनीपधियोंका सेवन करनेका भी उपदेश इसी मंत्रमें है। वनीषधियोंका सेवन दो प्रकारसे होता है, एक ब्रुझादिकोंके नीचे रहना और दूसरा योग्य औषधियोंके रसादिका उपयोग करना। पर्वतोंके उच्च शिखरोंगर निवास और वृक्षोंके नीचे बैठना उठना घडा आरोग्यदायक है, यह वाते हमने कई रोगियोंपर युक्तिसे अजमाई हैं और हमारे अनुभवसे बडी लाभदायक सिद्ध हुई हैं। पाठक भी इससे लाभ उठावें।

चतुर्थ मंत्रमें सिर आदि उत्तमांग तथा पांव आदि अधरांग-तात्पर्य सब शरीरका स्वास्थ्य-पूर्वोक्त रातिसे प्राप्त करनेकी स्चना प्रार्थना मंत्रद्वारा दी है।

## सर्वसाधारण उपाय।

इस सूक्त सर्व साजारण के लिये भी बड़ा बीध प्राप्त हो सकता है। मुख्य बात यह है कि जो नंगे शरीर सूर्य के किरणों घूमते हैं अर्थात अपने शरीर को सूर्या करणों से तपाते हैं उनको चर्म रोग, खांसी, दमा तथा क्षय आदि रोग होतेही नहीं। ये सब रोग उनको होते हैं कि जो नंगे शरीरपर सूर्य किरण नहीं लेते, अर्थात सदा वस्त्रों से विश्व होकर तंग मकानों में बैठते हैं। जो इमसे बोध लेंगे वे इस सूक्त से बहुत लाम प्राप्त कर सकते हैं। वेदमें इसीलिये घरका नामही "क्षय" आता है। यदि पाठक अपने घरको "क्षय " का कारण समझेंगे तो वे उससे बाहर अधिक देरतक रहेंगे और सूर्य किरणसे मिलनेवाला आरोग्य प्राप्त कर सकेंगे।

## अन्तर्यामी ईश्वरको नमन।

( १३ )

[ ऋपि:- भृग्वाङ्गराः । देवता-विद्युत् ]

नर्मस्ते अस्तु विद्युते नर्मस्ते स्तनियत्निये । नर्मस्ते अस्त्वक्षमंते येनां दुढाको अस्यसि ॥१॥
नर्मस्ते प्रवतो नपाद्यत्स्तपः समूहंसि । मृद्धयां नस्तन् स्यो मर्यस्तोकेस्यस्क्विधि ॥२॥
प्रवतो नपान्नमं एवास्तु तुस्यं नर्मस्ते हेतये तपुंषे च कुण्मः ।
विद्या ते धामं पर्मं गुहा यत्संपुदे अन्तर्निहिंतासि नाभिः ॥३॥
यां त्वां देवा अस्जन्त विश्व इषुं कुण्याना असंनाय धृष्णम् ।
सा नीं मृद्ध विद्ये गृणाना तस्यै ते नमी अस्तु देवि ॥।॥॥

अर्थ-- (विद्युते ते)विशेष प्रकाशमान तुझको (नमः) नमस्कार (अस्तु)होते। (स्तनायिश्नवे ते नमः) गडगडानेवाले तुझको नमस्कार होवे। (अक्मने ते नमः अस्तु) ओ के का तुझको नमस्कार होवे। (येन) जिससे तू (दूडाशे अस्यासि) दुःखदायिको दूर फॅकता है। १॥ हे (प्रवतः नपात्) उचता हो निरानेवाले! (ते नमः) तेरे लिये नमस्कार होवे। (यतः) क्यों कि तू (तपः समूहिस) तपको इकट्ठा करता है। (नः तनूभ्यः मृडय) हमारे शरीरोंको सुख दे और (तोकेभ्यः मयः कृषि) विच्नोंके लिये सुख प्रदान कर ॥२॥ हे (प्रवतः नपात्) उच्चतासे निरानेवाले! (तुभ्यं एव नमः अस्तु) तुम्हारे लिये है नमस्कार होवे। (ते हेतये तपुते च नमः कृष्मः) तेरे वज्र और तेजके लिये नमस्कार करते हैं। (यत् ते धाम) जो तेरा स्थान (परमं गुहा) परम गुहा अर्थात् हृदयहपी गुहामें है वह हम (विद्य) जानते हैं। उस (समुद्रे अंतः) समुद्रके अंदर (नाभिः निहिता असि) तू नाभिक्प रहा है॥ ३॥ हे (देवि। देवी! (असनाय) शतुपर फेंकनेके लिये (ध्रष्णुं इषुं कृष्णवानाः) पलवान सुहढ वाग करनेवाले (विश्वे देवाः) सब देव (यां त्वा) जिस तुझको (अस्तजन्त) प्रहट करते हैं, (तस्यै ते नमः अस्तु) उस तेरे लिये नमस्कार होवे। (सा) वह तू (विद्ये गृणाना) युद्धमें प्रशंसित होनेवाली (नः मृड) हमें सुख दे॥ ४॥

भावार्थ- हे देवि ! ईश्वरी ! तू बिजली आदिम अपना तेज प्रकट करती है, मेघॉम गर्जना कराती है और अपनी शांकिसे कीले भी बरसाती है, इन सब बातोंसे तू हमारे सब दु:खोंको दूर करती है, इसिअये तुझे हम सब प्रगाम करने हैं ॥ १ ॥ है उच्चतासे न गिरानेवाली देवी ईश्वरी ! तू तपोमय जीवनको हमारे अंदर इकट्टा करती है अर्थात् हमारे ने तपःशक्ति बढाती है, उस तपसे हमें तथा हमारी संतानोंको सुखी कर. तेरे लिये प्रणाम करते हैं ॥२॥ हे उच्चतासे न गिरानेवाली देवी ईश्वरी ! हम जानते हैं कि तेरा स्थान हृदयहूपी श्रेष्ठ गुफाने है, वहांके सनुद्रिक अंदर तू मन्य आधारहूप होकर रहती है, इसलिये तेरा तेज और तेरे दुष्ट विघातक शस्त्रास्त्र अर्थात् तेरी शिक्तिके मन्मुख हम सिर झुकाते हैं ॥३॥ हे देवी ईश्वरी ! शत्रु हो दूर करने के लिये शस्त्रास्त्र बनानेवाले सब विजयेच्छु लोग सदा तेरी भक्ति करते हैं इस कारण युद्धों में प्रशंसित होनेवाली तू हमें सुख दे। हम सब तुझे प्रणाम करते हैं ॥४॥

#### स्वत की देवता।

इस सूक्तकी देवता " विद्युत् " है। अद्यपि विद्युत्का अर्थ विज्ञां है, और इस सक्तका प्रारंभ मेघस्थानीय विद्युतके वर्णन से ही हुआ है, तथापि विद्युत् का वर्णन करना मुख्य उद्दय इस सूक-में नहीं है। जिस प्रकार अन्यान्य सूक-ोमें अग्नि आदि देवताओं के मिषसे परमात्माका वर्णन होता है, उसी प्रकार विद्युत् रूप की देवताके मिषसे ईश्वरका, जगन्माता, आदिमाता देवीके रूपमें, परमात्माका ही वर्णन यहां हुआ है, इस बानको रूपष्ट व्यक्त करनेवाले इसी सुक्तके निम्न मंत्रभाग यहां देखने-योग्य हैं

१ "प्रवतः न-पात्" — "प्रवत्" शब्दका अर्थ उच स्थान है। उच अवस्था, उचता आदि भाव इस शब्दसे प्रकट होते हैं। उचतास न गिरानेवाला यह "प्रवती न-पात्"का भावार्थ है। परमात्मा ही मनुष्यमात्रको उच्च अवस्थाम रखनेवाला और वहांसे न गिरानेवाला है। (संत्र २, ३)

२ ''ते परमं धाम गुहा'' — तेरा परम धाम हृदय की गुफामें है। हृद्यमें आत्माका निवास है, वही उसका परम पवित्र निवास-स्थान है, यह उपनिषदादिमें अनेक बार खागया है।

३ " समुद्रे अन्तः नाभिः निह्तिताऽसि । " — उसी समुद्रमें मध्यभाग तू है । हृदय गुफामें मानस सरोवर है, समुद्र है, विचारोंका अथवा भावनाओं मा महासागर है । उसकी नामी उसका आधार स्थान, वहीं आत्मा है । क्योंकि इस समुद्रकी सब लहरें उसकी ही प्रेरणासे अथवा शाक्ति उठती हैं और उसी भी भक्ति देस समुद्रमें शांति स्थापित होती है ।

8 "यां स्वा देवा अस्जन्त विश्व ।" — जिस तुझको सब देव प्रस्ट करते हैं । आत्माका देवोंद्वाग प्रसाशित होना वेदमें अनंत स्थानोंमें स्पष्ट हुआ है । शरीरमें नेत्रादि सब इंद्रियोंद्वारा आग्माका प्रकाशन हो रहा है । यदि नेत्रादि इंद्रियों न हों, तो आत्माका अस्तित्व भी ज्ञात नहीं हो सकता । इस प्रकार सब इंद्रियादि देव शरीरमें आग्माको प्रकट करते हैं । विश्वने सूर्यचंद्रादि देव परमात्माको महिमा प्रकट कर रहे हैं । मनुष्य समाजमें सब विद्वान परमेश्वरकी प्रशंपा कह रहे हैं । इस प्रकार सर्वत्र देवोंद्वारा आत्मा प्रकाशित होता है ।

५ " विदये गुणाना । " युद्ध समय इसकी भाक्त की जाती है। मनुष्य संकटमें पडनेपर उककी सहायताके लिये प्रार्थना करता है। थोडे सज्जनोंकी छोड दिया जाय तो प्रायः साधारण मनुष्य संकट समयमें ही ईश्वरकी भक्ति करने लगते हैं। मनुष्य संकट न आजाय, तो वह ईश्वरकी पत्रीह भी नहीं करेगा। युद्ध में सची भक्ति होती है। मुख्य युद्ध जीवन-युद्ध है। मनुष्य युद्ध करके ही जीवित रहता है। विरोधीशा किसे सामना करना युद्ध है।

इन सब मंत्रभागोंका वर्णन देखनेसे पता लगता है, कि बचा सकता है, वह दूसरोंको सुखी कर सकता है।

इस सुक्तको परमात्माकी तैजस शाक्तकाही मुख्यतया वर्णन करना है। और वह वर्णन स्त्रीरूप देविके वर्णनद्वारा यहाँ किया है।

जिस प्रकार मनुष्यका नेत्र देखता है, परंतु अपनी शक्तिस वह देख नहीं सकता, किंतु हृदयस्थानीय आत्माकी शाक्तिसे ही देख सकता हं; इसी प्रकार अन्यान्य डेदियाँ आत्माकी शाक्तिसे प्रिरंत होकर ही अपना कार्य करती हैं। जैसी यह बात शरीरमें है, उसी प्रकार जगत्की स्पादि देवताएँ तेज फैलाना आदि कार्य अपनी शाक्तिसे नहीं कर सकतीं। विश्वव्यापी परमातमाकी शक्ति लेकर ही सूर्य प्रकाशना, विश्वत् चमकती और वायु बहता है। इसिलिये सूर्यप्रकाशने, विश्वत्की चमकाइटसे अथवा वायुक्ते वेगसे न केवल इन देवताओं की शक्तियां प्रकट हो रही हैं, परंतु परमातमाकी हा विश्वयं शक्तियां प्रकट हो रही हैं। यह साव ध्यानमें रखकर यदि पाठक इस सूक्त हा विचार करेंगे, तो उनको इस सूक्तमें विश्वत्की चमकाइटसे परमातमाका तेज फैल रहा है यहां भाव विदित होगा। इसी रीतिने इस सूक्त हा विवार करना चाहिये।

प्रथम मैत्रमें विद्युत्की चमकाइट, मेवोंकी प्रचंड गर्जना, भेवोंसे वर्फकी दृष्टि अथता जलकी दृष्टि आदि द्वारा परमात्माका प्रचंड कार्य देखना उचित है। इसीसे परमात्मा प्राणिमात्रके दुःख दूर करता है। दृष्टिसे अन और जल प्राप्त होनेके कारण प्राणियोंके अनंत हेश दूर हो रहे हैं। यही प्रमात्माकी कृपा है।

#### तपका महस्य।

द्विनीय मंत्रमें तपका महत्त्व वर्णन किया है। तप अपने हरएक शांकिसे किया जाता है, वाणोका तप, मनका तप, शरीरका तप, ब्रह्मचर्यका तप, हरए क इन्द्रिय हा तप आदि अनेक तप मतुष्यको करने चाहियें। इन सब तपोंका जितना बडा (तपः समूहिस ) समूह होगा, उतना उच स्थान उस मनुष्यको प्राप्त होगा। अर्थात् तपके जीवनपर मनुष्यका महत्त्व अवलंबित है।

जिस कारण तपके प्रभावसे मनुष्य उच होता है, उसी कारण तपके प्रभावसे ही मनुष्य नहीं गिरता। इसीलिये इस दिनीय मंत्रों उचनासे न गिरनेका हेतु तपका प्रभाव (प्रवतः न-पात, यत् तपः समूहासि) कहा है। यहां पाठक इनका परस्पर भंबंध देखें और गिरावटसे बचनेका कारण जान अपने आपको गिरावटसे बचावें। जो खयं अपने आपको गिरावटसे बचा सकता है, वह दूसरोंको सुखी कर सकता है।

#### परमधाम ।

तृतीय मंत्रमें परमेश्वरके परम धामका पता दिया है। परमेश्वरका परम धाम हरएक के हृदयमें है, विशेषतः भक्तके हृदयमें ही है। परमश्वरके भक्त ही उस धामको जानते हैं और वर्णन करते हैं। कौन दूसरा उसको जान सकता है और वर्णन कर सकता है श्रे स्थान जानना और इसीका अनुभव लेना मनुष्यका साध्य है।

मनुष्य समुद्रके अंदर गिर पड़ा है, इस समुद्र की लहरें बड़ी भारी लहरा रहीं है, प्रचंड वायु चल रहा है, धूनांधार मेघ बरस रहे हैं, बिजलियां चकमका रहीं हैं, और यह मनुष्य ऐसे प्रक्षुच्ध समुद्रमें सहायताके लिये पुकार रहा है। उसका ख्याल है, कि सहायता बाहरसे आनेवाली है। यहां मनुष्यका अम है, यहां अज्ञान है और यही कमजोरी है।

यह तृतीय मंत्र स्पष्ट शब्दोंसे कह रहा है, कि उस प्रञ्जब्ध समुद्रका केन्द्र वही परमात्मा है और वह भक्त के हृदयमें विरा-जता है। हे भक्त! यदि तू सचमुच असकी सदायताके लिये पुकार रहा है तो अपने हृदयमें ही उसे ढूंढनेका यत्न कर, वही उसका परम धाम है। और वहां ही वह अपने वैभवसे प्रकाश रहा है।

पाठको ! आप यह ध्यानमें राखिये कि आपमेंसे हरएक के हृदयमें वह आत्मज्योति है। वहीं सब उन्नति की सहायक शक्ति है। आप उसे पकड लीजिये, तो आपकी उन्नति निः-संदेह हो जायगी। सब जगत अंदरसे वड रहा है, बाहरसे नहीं। आपकी उन्नतिका भी यही नियम है।

युद्धमें सहायता ।

युद्धके समय, शत्रुका इमला होनेके प्रसंगर्मे, डरके समयमें

इस परमात्माकी सहायता सब चाहते हैं। मरण, दुःख आदिके कारण मनुष्य परमात्माकी खोज करते हैं। इसीलिये बडे सत्पुरुष दुःखको स्वीकारते हैं और अन्योंको सुख देते हैं। यही दुःखका महत्त्व है।

चतुर्थ मंत्रमें कहा है, कि " सब देव उसकी प्रकट करते हैं। " इसीका स्पंष्टीकरण इससे पूर्व किया जा चुका है। "युद्धमें उसकी प्रशंसा या स्तुति प्रार्थना होती है" इसका भी कारण स्पष्टतापूर्वक हमने देखा है। यह सब इसालिये करते हैं कि "शत्रुको दूर भगानेके लिये प्रवल शाक्ति प्राप्त हो।" जो परमात्माके सबे भक्त होते हैं, या तो उनके सन्मुख कीई शत्रु नहीं ठहर सकता, अथवा जो उनकी शत्रुता करता है, वह स्वयं नष्ट हो जाता है। अर्थात् परमेश्वर भाक्तिही एक बड़ी भारी शक्ति है, जो संपूर्ण शत्रुओंका नाश कर सकती है।

#### नमन ।

इस चार मंत्रोंके सूक्तमें परमेश्वरको सात बार नमन किया है, अर्थात् यहांका अनेक बारका नमन सिद्ध कर रहा है, कि परमेश्वरको सार्वभौम सत्ताके सामने सिर झुकाना, उसको स्वत्र उपस्थित समझना, उसीको सर्वतोपिर समझना मनुष्यकी उन्निके लिये अल्यावश्यक हैं। उसको छोडकर किसी दूसरेको नमन न करनेके संबंधमें "तुम्यं एव नमोऽस्तु " (मंत्र १) यह मंत्रभाग देखने योग्य है। "में तुझे ही नमन करता हूं।" तेरेसे भिन्न किसी अन्यकी उपासना में नहीं करता, हे ईश्वर । तेरे सामने ही में सिर झुकाता हूं। मुझे अनुगृहीत कर और कृतार्थ कर। इस सूक्तमें सर्वोत्कृष्ट उपासना कही है, पाठक इसका उपयोग उपासना के समय कर सकते हैं।



## कुलवधू-सूक्त

[ ऋषिः — भृग्वङ्गिराः । देवता-यमः ]

(88)

मर्गमस्या वर्च आदिष्यि वृक्षादिव सर्जम् । महार्वृष्टन इत् पर्वेतो ज्योक् पितृष्विस्ताम् ॥१॥
एषा ते राजन्कन्या विधूर्ति धूंयतां यम । सा मातुर्विष्यतां गृहेऽथो आतुरथो पितुः ॥२॥
एषा ते कुलुपा राजन्तामुं ते परि दद्मसि । ज्योक् पितृष्यांसाता आ श्रीष्णिः समोप्यात् ॥३॥
असितस्य ते ब्रक्षणा कृष्यपेस्य गर्यस्य च । अन्तुःकोशिमव जामयोऽपि नद्यामि ते अर्गम् ॥४॥

अर्थ—( वृक्षात् अघि स्नजं इव ) वृक्षसे जिस प्रकार फूलॉकी माला लेते हैं, उस प्रकार ( अस्याः सगं वर्चः आदिषि ) इस कन्याका ऐश्वर्य और तेज में स्वीकारता हूं। ( महाबुधः पर्वतः इव ) बडे जडवाले पर्वतके समान स्थिरतासे यह कन्या ( पितृषु ज्योक् आस्तां ) मातापिताके घर बहुत समयतक रहे॥ १॥ हे ( यम राजन् ) नियमपालन करनेवाले स्वामिन् ! ( एषा कन्या ) यह कन्या ( ते वधः ) तेरी वध् होकर ( निध्यतां ) व्यवहार करे। ( अथो ) अथवा ( सा ) वह माताके, भाईके ( अथो ) किंवा पिताके ( गृहे वध्यताम् ) घरमं रहे॥ २॥ हे ( राजन् ) हे स्वामिन् ! ( एषा ) यह कन्या ( ते कुळ-पा ) तेरे कुलका पालन करनेवाली है। (तां ) उसको ( उत्ते परिदद्यासि ) तेरे लिये देते हैं। यह ( ज्योक् ) उस समयतक ( पितृषु आसाते ) मातापिताके घरमं निवास करे ( आ शिष्णः समोप्यात् ) जबतक सिर न सजाया जावे॥ ३॥ ( असितस्य ) वंधन रहित, (कश्यपस्य ) द्रष्टा ( च )और ( गयस्य ) प्राण साधन करनेवाले ( ते ) तेरे ( ब्रह्मणा ) ज्ञानके साथ में [ ते भगं अपि नह्यामि ] तेरे ऐश्वर्यको बांधता हूं, [ जामयः अंतः कोशं इव ] खियां अपनी पिटारीको जैसे वांधती हैं॥ ४॥

भावार्थ [ १ ] बुक्ष से फूल और पत्ते निकाल कर जैसी माला बनाकर लोग पहनते हैं उसी प्रकार इस कन्याका सेंदिय और तेज में स्वीकारता हूं और उससे अपने आपको सजाना चाहता हूं। जिस प्रकार बडी जडवाला पर्वत अपने ही आधारपर स्थिर रहता है; उस प्रकार कन्या भी अपने मातापिताओं के घरमें निडर होकर देरतक सुरक्षित रहे॥ १॥ [ २ ] हे नियमपालक पिती! यह हमारी कन्या तेरी वधू होकर नियमपूर्वक व्यवहार करे। जिस समय वह आपके घर न रहेगी उस समय वह पिता, माता अथवा भाईके घर रहे, परंतु किसी अन्यके घर जाकर न रहे॥ २॥ हे पिती! यह हमारी कन्या तेरे कुलका पालन करनेवाली है, इसको तेरे लिये हम समर्पण करते हैं। जबतक इसका सिर सजाने का समय न आवे तबतक यह मातापिताके घरमें रहे॥ ३॥ वंधनरिहत, द्रष्टा और प्राणोंकी स्वाधीन करनेवाले तेरे ज्ञानके साथ इस कन्याके भाग्यका संबंध में करता हूं। जिस प्रकार स्रियाँ अपने जेवर संदूकमें वंद रखती हैं, उस प्रकार इसका साग्य सुरक्षित रहे॥ ४॥

#### पहला प्रस्ताव।

इस सूक्तमं चार मंत्र हैं। पहले मंत्रमं भावी पतिका प्रस्तावहप भाषण है। पति कन्याके रूपको और तेजको पसंद करता है और उस तेजका स्वीकार करना चाइता है। इस विषयमं मंत्रका रूपक अतिस्पष्ट है—

"वृक्षवनस्पतियोंसे पत्ते फूळ और मंजरियां छेकर छोग माला बनाते हैं, और उस मालाको गलेमें धारण करते हैं। इस प्रकार यह कन्या सुगांधित फूलोंबाली बल्ली है, इसके फूळ और पत्ते ( सुखकमल और इस्तपल्लव ) अथवा इसका सैंदर्य और तेज मैं छेता हूं और उससे में सुशोभित होना चाहता हूं। अर्थात् में इस कन्याके साथ गृहस्थाश्रम करनेकी इच्छा करता हूं। जैसा पर्वत अपने विशाल आधारपर रहता है, उस प्रकार यह कन्या अपने मातापिताओं से सुद्ध आधार-पर रहे। अर्थात् मातापिताओं सुशिक्षा पाकर यह कन्या सुयोग्य बने और पश्चात् मेरे (पतिके) घर आजावे।"

यह भाव प्रथम मंत्रका है। इसमें भावी पतिका प्रथम प्रस्ताव है। भावी पति कन्याका सौंदर्य और तेज पसंद करता है और ७ (अ. सु. भा. कां. १) उसके साथ विवाह करनेकी इच्छा प्रकट करता है। अर्थात भावी पित कन्याकी प्रार्थना उसके माता पिताके पास करता है। और साथ यह भी कहता है कि, कन्या कुछ धमयतक माता- पिताके घर ही रहे अर्थात् योग्य समय आनेतक कन्या माता- पिताके घर रहे, तत्पश्चात् पितिके घर आवे। योग्य समय की मर्यादा आगे तृतीय मंत्रमं कही जायगी।

इस मंत्रके विचारसे पता लगता है कि, पुरुष अपनी सहधर्मचारिणी को पधंद करता है। पुरुष अपनी रुचि के अनुसार कन्याको चुनता है और अपना मानस कन्याके मातापिताओं नेवेदन करता है। कन्याके मातापिता इस प्रस्ताव का विचार करते हैं और भावी पितिको योग्य उत्तर देते हैं।

इस सूकतसे यह स्पष्ट नहीं होता है, कि कन्याको भी अपने पितके निषयमें पसंदगी नापवंदगीका निचार प्रदर्शित करने का अधिकार है वा नहीं। प्रस्ताव होनेपर भी कन्याका मातापिताके घरमें देरतक वास्तव्य [ पितृषु कन्या ज्योक् आस्तां] बता रहा है कि, यह प्रस्ताव कन्याके रजोदर्शन के पूर्व ही, अथवा उपवर होनेके पूर्व ही होना है। आजकळ जिसको "मंगनी" कहते हैं, उसके समान ही यह बात दीखती है। इस सूक्तमें कन्याका एक भी भाषण नहीं है,

परंतु भावी पति और कन्याके मातापिता या पालकींका ही भाषण है। इससे अनुमान होता है कि, कन्याको उतना अधिकार नहीं है, कि जितना पतिको है।

तिसरे मंत्रमें कन्याके पालक कहते हैं कि, हम ित तां पिर दद्मासि ] तरे। लिये इस कन्याको समर्पण करते हैं। ''
यह मंत्रभाग स्पष्ट बता रहा है कि, कन्या इस विषयमें परतंत्र है। मंत्रमें दो बार आया है कि ''कन्या पिता भाता अथवा भाईके घरमें रहे'' अथवा आगे जाकर हम कह समते हैं। क विवाद होनेपर वह पतिके घर रहे। परन्तु वह म्मां स्वतन्त्रतासे न रहे।

जिस प्रकार वृक्षका आधार उसकी जड़े हैं, अथवा पर्वतका आधार उसकी अति विस्तृत बुनियाद है, उसी प्रकार करयाका पहला आधार मात पिता अथवा भाई है, और प्रवातका आधार पति ही है। इससे भिन्न किसी अन्यका आधार स्नीको लेना उचित नहीं है।

## प्रस्तावका अनुमोदन।

प्रथम मंत्रमें कथित भावी पितका प्रश्ताव सुननेके पश्चात् कन्याके माता पिना विचार करके भावी पिनिसे कहते हैं; कि-

"है नियमसे चलनेवा रे स्वामिन्! यह कन्या तेरे साथ नियमपूर्वक व्यवहार करे। तब क्या यह माता पिता अथवा भाईके घरमें रहे ॥ हे स्वामिन्! यह कन्या तेरे कुलका पालन करनेवाली है, इसालये हम तेरे लिये इक्या प्रदान करते हैं। यह तबतक मातापिताक घर रहे, जबतक इसके सिर सजानेका समय आजाय ॥ तृ बंधनरहित, द्रष्टा और प्राणशक्ति युक्त है, इसलिये तेरे ज्ञान हे साथ इस कन्याक भाग्यका सम्बन्ध हम जोड देते हैं। जैसी स्त्रियां अपने जेवर संक्ष्कमें बंद रखती हैं उस प्रकार इसके साथ रेरा भाग्य सुर क्षित रखता हूं।"

यह तीनों मंत्रों मा तात्पर्य है, यह बहुतही विचार करने-योग्य है। पाठक इम्का बहुत विचार करें। यहां उनकी सुविधाके लिये दुछ विचार किया जाता है—

#### वरकी परीक्षा।

इस सूक्तमं पतिके गुण धर्भ बताय हैं वे यहां प्रथम देखने योग्य हैं-

१ यम = यमनियमीका पारन करनेवाला, धर्मानयमीके अनुकूल अपना आचरण रखनेवाला।

२ राजन्=राजा (रञ्जयाते ।) अपनी धर्मपन्नीका रंजन करने-बाला । (यहां पत्नी के ावषयका अर्थ होनेसे 'राजन्' शब्दका

भर्थे यह लेना योग्य है।) राजा शब्दका अर्थ "प्रकृतिका रंजन करनेवाला।" गृहस्थधर्ममें धर्मपत्नी पुरुष की प्रकृति ही है। उस धर्मपत्नीका संतोष बढानेवाला।

३ असितः - अ-सितः अवदः) वं वनरहित । अर्थात् जिसका मन स्वतंत्रताका चाःनेवाला है। गुलामीके भाव जिसके मनमें नहीं हैं।

४ कश्यपः - (पश्यकः ) देखनेवाला । अपनी पिरिध्यितिको उत्तर गीतिये जाननेवाला और अपने कर्तव्यको ठीक प्रकार समझनेवाला ।

पगयः— (प्राणवलयुक्तः) प्राणायामादि योगसाधनद्वारा जिसन अपने प्राणोंका बल बढाया है।

६ ब्रह्मगा युक्तः — ज्ञानसे युक्त । ज्ञानी । ये छः शब्द इस सूक्तमें पतिकं गुणधर्म बता रहे हैं।

## पतिके गुणधर्म ।

धर्मनियमोंके अनुकूल आचरण करना, धर्मपत्नीको संतुष्ट रखना, स्वाधीनताके लिये यत्न करना, अपनी पारिस्थितिको ठीक प्रकार जानना. योगादि साधनद्वारा अपनी दीर्घ आयु नीरोगता तथा सुद्ददताका संपादन करना, तथा ज्ञान बढाना ये गुण पतिकी योग्यता प्रदर्शित कर रहे हैं।

यां स्त्रीको संतुष्ट रखना धर्मानुकूल चलनेथे जितना हो सकता है उतनाही कहा है, क्योंकि "यम राजन" ये दो शब्द मंत्रमें इकट्ठे प्रयुक्त हुए हैं।

अपनी कन्या के लिये वर ढूंडना हो तो उक्त छः गुणोंकी कसीटीमें ही ढूंडना तथा पमंद करना चाहिय। जिसका आवरण धर्मातुकू र हो, जो धर्मपत्नीके साथ प्रेमपूर्ण बर्ताव करनेवाला हो, जो स्वाधीनताके लिये प्रयत्नशील हो, जो अपनी अवस्थाकी जाननेवाला और तद्तुकूल कार्य व्यवहार करनेवाला हो, जो बलवान तथा नीरोग हो और स्वास्थ्य रक्षा कर सकता हो, तथा जो जानवान और प्रवृद्ध हो, तो उस वरको अपनी कन्या प्रदान करना योग्य है।

तथा जो धर्मानुक्ल आवरण नहीं करता, जो किसीके साथ प्रेममय आवरण नहीं करना, जो पराधीनतामें रहता है, जो अपनी अवस्थाक प्रतिकृल आवरण करता है, तथा जो निर्बल और रागी हो, तथा जो ज्ञानी न हो, उसको किसी भी अवस्थामें अपनी कन्नाके लिये वर रूपमें पसंद नहीं करना चाहिये। पाठक वर परीक्षाके विषयमें इन बातोंका ध्यान स्तें । अब वधू परीक्षा करनेके नियम देखिये---

### वधू--परीक्षा।

इस सुक्तमें वधूगरीक्षाके निम्निलिखित मंत्र भाग हैं-

श कन्या— [कमनीया] कन्य ऐनी हो, कि जिनको देखनेने मनमें प्रेम उत्पन्न हो। रूप तेज, अवयवांकी मुंद-रता, स्वच्छता, ज्ञान आदि सब बातें, जिससे देखनेवा के सनमें प्रेम उत्पन्न होता हो, इस शब्दने ज्ञान हो जाती हैं।

२ वधू — [उद्धाते पतिगृदं] जो पतिके घर जाकर रहना प्रभेद करती है। जो प्रिके घर को दी अपना सचा घर पानती है।

३ कुलपा—कुरुका पालन करनेवाली । पिताके तथा पति के कुलों की सर्योदाओं का पालन करनेवा है । जो अपन सदा-चारसे दोनों कुलोंका यश बढाती है ।

४ ते [पत्युः] भगम् —धर्भपत्नी ऐसी होनी चाहिये, कि जो पांतका भाग्य बढावे। जिसने पातिका धन्यता अनुभव हो।

भ पितृषु आस्ताम् - विवाहके पूर्व अथवा आपत्कालमं भातापिता अथवा भाई इनके परमें रहनेवाली और विवाहके पश्चात् पतिके पर रहनेवाली किसी पन्यके घर जाकर रहनेकी इच्छा न करनेवाली कन्या होनी चाहिये।

६ वृक्षात् सक्-वृक्षये पुष्पमालाके समान कन्या हो, पिताके कुल्रुका वृक्षका पुष्पमालाक्ष्य कन्या सुगंधित करे।

ये छ: मंत्रभाग कन्याकी परीक्षा करनेके नियम बता रहे हैं। पाठक इनका उत्तम विचार करें और इन उपदेशोंके अनुकूल कन्याकी परीक्षा करें।

### कन्याके गुणधर्म।

कन्या मुरूप तथा तेजस्विनी हो, पतिके घर प्रेमपूर्वक रह-नेवाली हो, दोनों कुलोंका यश अपने सदाचरणसे बढानेवाली हो, पतिका भाग्य बढानेवाली, यौवनके पूर्व पिताके घरमें तथा यौवन प्राप्त होनेके पश्चात् पतिके घर रहनेवाली, तथा पुल्पमालाके समान अपने कुलकी शोभा बढानेवाली हो। इस प्रकारकी जो सुलक्षणी कन्या हो उसकोही पसंद करना योग्य है।

परंतु जो फीकी, निस्तेज, दुर्मुखी, पतिके घर जानेकी इच्छ। ब करनेवाली, दुराचारिणी, पतिके भाग्यको घटानेवाली, तथा दोषयुक्त हो, वह कऱ्या विवाहके लिये योग्य नहीं है।

#### मंगनीका समय।

इस सूक्तसे विवा के समय का ठीक ज्ञान नहीं होता, क्यों कि उसका ज्ञापक कोई प्रमाण यहां नहीं है ॥ 'कन्या सिर सजाने के समय के पूर्व माताके घर देरतक रहे' इस तृतीय मत्रके कथन- से मंगनीका समय ऋतुतार होने के पूर्व कुछ वर्ष-अधिकसे अधिक एक दो वर्ष- ोना संभव है। तथापि वधूपीक्षाके जो छः लक्षण करा बतायं हैं. वे लक्षण स्पष्टतया व्यक्त होने के लिये गैढ दशाकी प्राप्तिकी अत्यंत आवश्वकता है। 'पितिके घर जाने की क पना '' जिस अवस्था में कन्याके मनमें आती है वह अवस्था मंगनीकी प्रनीत होती है। ये छः शब्द अच्छी, प्रौढ, प्रबुद्ध, कराव उपवर, कन्याकी अवस्था बता रहे हैं। पाठक सव अब्दोंका विवार अच्छी प्रकार करेंगे, तो उनकी कन्या की किस आयुमें मंगनी होनी चाहिये इस विषयका निश्चय हो सकता है।

भावा पति मंगनी करे और कन्याके माता पिता पूर्वोक्त लक्षणोंक। ख्व विचार करके भावी पतिके प्रतायका स्वीकार या अन्वीकार करें। इस सूक्तमें वरके मातापताको तथा कन्याको अपना मत देनेका अधिकार है ऐसा माननके लिये एक भी प्रमाण नहीं है। यह बात यदि किसी अन्य सूक्तनें आगे मिळ जायगी, तो उस समय करी जायगी।

#### सिरकी सजावट।

तृतीय मंत्रमें करा है "ज्यो क् पितृ आसाता आ शीर्याः समोप्यात्।" (देरतक मातापिताके घरमें कन्या रहे, जब-तक सिर सजानेका भमय आजावे।) यहां एक बात कहना आवर्यक है, कि जिस समय खी ऋतुमती रोती है, उस समय उसको "पुष्पवती" कहते हैं। पुष्पवतीका अर्थ फूलोंसे अपने आपको सजाने योग्य प्रथम रजोदर्शन प्रथम ऋतु-प्राप्ति अथवा प्रथम पुष्पवती होते । उसको फू शेंद्वा । सजानेकी प्रथा विशेषतः उस म सिर फू मेंसे सजानेकी प्रथा भारतवर्षमें इस समय में भी है मेंसूर औं महासकी ओं तो प्रले गर्भाधानके प्रसंगके लिये नैकडों रुपर्योक हुल इस म्ह्यवती खीकी सजावट के लिये लावे जाते हैं। मुंर्डमें भी कई जातियों में यह प्रथा है। अन्य जातियों में कम है, परंतु सिरमें फूल पहननेका रिवाज इस ऋतुप्राप्तिके समयके लिये विशेष हैं। यह रिवाज प्रतिदिन कम हो रहा है। एक धनाभावक कारण और ह्वार उत्साहके अभाव के कारण यह रिवाज न्यून हो रहा है।

धनी लोग इस प्रसंगके लिये सोने और रत्नोंके भी फूल बनाते हैं और पुष्पवती स्त्रीके चतुर्थ दिनमें उसका सिर बहुत सजाते हैं। जिन प्रांतोंमें घूंगट निकालनेका रिवाज है, उन प्रांतोंमें यह रिवाज कम है ऐसा हमारा ख्याल है, परंतु सच्ची बात वहां के लोग ही जान सकते हैं। इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि घूंगटकी प्रथा अवैदिक कारणोंसे हमारे समाजमें घुस गई है।

## मंगनीके पश्चात् विवाह।

इस सूक्त के देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि, मंगनीके पश्चात् विवाह का समय बहुत दूर का नहीं है। प्रथम मंत्रमें वरसे पहला प्रस्ताव अर्थात् मंगनीका प्रस्ताव हुआ है। और द्वितीय तथा तृतीय मंत्रमें ही कन्याके अर्पण का विषय आगया है। देखिये--

१ एषा कन्या ते वधूः निभूयताम्=यह हमारी कन्या तेरी पत्नी बनकर निःशेष व्यवहार करे । तथा--

२ एषा [ कन्या ] ते कुलपा, तां उ ते पारिदशास=-

यह हमारी कन्या तेरे कुलका पालन करनेवाली है, इसिलेये उसको तेरे लिये हम प्रदान करते हैं।

३ ते भगं अपिनह्यामि= तेरा भाग्य [इस कन्या के साय] बांधता हूं, अर्थात् इससे तू अलग न हो।

ये मंत्रभाग स्पष्ट बता रहे हैं कि मंगनीका स्वीकार होने के पश्चात् शीघ्र ही विवाहका समय होता है। यद्यपि इसमें समय का साक्षात् उछेख नहीं है, तथापि [ १ ] मंगनी, [ २ ] कन्या-दान की संमति, [ ३ ] सिर सजाने के समयतक अर्थात् पुष्पवती है। नेतक कन्याके पितृष्ठरमें निवास का विधान स्पष्ट बता रहा है, कि मंगनी के पश्चात् विवाह होने के बाद ऋतुमती और पुष्पवती होने के नंतर कन्याका पातिके घर निवास होने का कम दिखाई देता है। पाठक इस विषयमें अधिक विचार करें। यह विषय अन्यान्य सूक्तों के साथ संबंधित है, इसलिये इस विवाह प्रकरणके सूक्त जहां जहां आवेंगे वहां वहां इसके साथ संबंध देख कर ही सब बातों का निर्णय होगा। पाठक भी इस विषयमें अपने विचारों की सहायता देंगें, तो अधिक निर्दाध निश्चय होना संभव है

## संगठन-महायज्ञ-सूक्त।

[ ऋषि:- अथर्वा । देवता-सिंधुः ]

(84)

सं सं संवन्तु सिन्धंवः सं वाताः सं पंतित्रणः ।

इमं यु प्रं प्रदिवों मे जुपन्तां संसान्येण हिवषां जहोमि ॥१॥

इहैव हवमा यात म इह संस्रावणा उतेमं वर्धयता गिरः ।

इहैतु सर्वों यः पृश्चर्रिमन् तिष्ठतु या र्यिः ॥२॥

ये न्दीनां संस्रवन्त्युत्सांसः सदमक्षिताः । तेभिर्मे सर्वैः संस्रावैर्धनं सं स्नावयामासे ॥३॥

ये स्विषंः संस्रवन्ति श्वीरस्यं चोदकस्यं च । तेभिर्मे सर्वैः संस्रावैर्धनं सं स्नावयामासे ॥४॥

अर्थ — [ सिंधवः ] निदयां [ सं सं स्रवन्तु ] उत्तम रीति से मिलकर बहती रहें, [ बाताः सं ] वायु उत्तम रीतिसे मिलकर बहते रहें, [ पतित्रिणः सं ] पक्षी भी उत्तम गितिसे मिलकर उडते रहें। इसिंद प्रकार (प्रदिवः) उत्तम दिव्य , जन ( मे इसं यज्ञं ) मेरे इस यज्ञको ( ज्ञुपन्तां ) सेवन करें, क्योंकि में (संस्नाब्येण हिवधा ) संगठनके अपणिसे ( जुहोमि ) दान कर रहा हूं॥ १॥ ( इह एव ) यहां ही [ मे हवं ] मेरे यज्ञके प्रति ( आयात ) आशी ;

( उत ) और है (संस्नावणाः) संगठन करनेवाले [ गिरः] वक्ताओ ! [ इमं वर्धयत ] इस संगठनको बढाओ । [ यः पशुः ] जो सब पशुभाव है वह (इह एतु ) यहां आवे और ( अस्मिन् ) इसमें ( या रियः ) जो संपत्ति है, वह ( तिष्ठतु ) रहे ॥ २ ॥ ( नदीनां ) निदयों के जो (अक्षिताः उत्सासः) अक्षय स्रोत इस ( सदं ) संगठन स्थानमें (संस्नवन्ति ) बह रहे हैं, ( तेभिः में सचैंः संस्नाचैः ) उन मेरे सब स्रोतोंसे हम सब ( धनं ) धन (संस्नावयामिस ) इकद्वा करते हैं ॥ ३ ॥ ( ये ) जो ( सर्पिषः ) धीकी ( क्षीरस्य ) दूधकी ( च उदकस्य ) और जलकी धाराएं ( संस्नवन्ति ) बह रही हैं, ( तेभिः में सचैंः संस्नाचैः ) उन सब धाराओंसे हम ( धनं संस्नावयामिस ) धन इकद्वा करते हैं ॥ ४ ॥

मावार्थ-निदयां मिलकर बहतीं हैं, वायु मिलकर बहते हैं, पक्षी भी मिलकर उडते हैं, उस प्रकार दिव्य जन भी इस मेरे यज्ञमें मिल जुलकर संभितित हों, क्योंकि में संगठनके बढानेवाले अर्पणसे ही यह संगठनका महायज्ञ कर रहा हूं ॥ १ ॥ सीधे मेरे इस संगठनके महायज्ञमें आजाओ और हे संगठनके साधक वक्ता लोगो ! तुम अपने उत्तम संगठन बढानेवाले वक्तुखोंसे इस संगठन महायज्ञको फैला दो । जो हम सबमें पद्धभाव हो, वह यहां इस यज्ञमें आवे और हम सबमें घन्यताका भाव चिरकालतक निवास करे ॥ २ ॥ जो निदयोंके अक्षय स्रोत इस संगठन महायज्ञमें वह रहे हैं उन सब स्रोतोंसे हम अपना धन संगठन-द्वारा बढाते हैं ॥ ३ ॥ क्या घी, क्या दूध और क्या जलकी जो धाराएं हमारे पास वह रहीं हैं, उन सब धाराओंसे हम अपना धन इस संगठनद्वारा बढाते हैं ॥ ३ ॥ क्या घी, व्या दूध और क्या जलकी जो धाराएं हमारे पास वह रहीं हैं, उन सब धाराओंसे हम

## संगठनसे शक्तिकी वृद्धि।

यह संगठन महायज्ञका सूक्त है। इसके प्रथम मंत्रमें संगठनसे शक्ति बढनेका वर्णन है, वह संगठन करनेवालोंको देखना और उसपर ख्व विचार करना चाहिये। देखिये——

१ सिंधव:—निद्यां । जो जल बहती हैं उसकी स्रोत कहते हैं । इस प्रकारके सैकडों और हजारों स्रोत जब इकट्टे होते हैं और अपना भेदभाव छोडकर एकरूप होकर बहते हैं, तब उसका नाम "नदी" होता है । नदी भी जिस समय महा-पूरसे बहती है, उस समय विविध छोटे स्रोतोंके एकरूप होकर बहनेके कारण जो महाशक्ति प्रकट होती है, वह अपूर्व ही शक्ति है । यह नदी इस समय बड़े बड़े बृक्षोंको उखाड देती है । जा उसके सामने आजाते हैं उनको भी अपने साथ बहा देती है । बड़े बृक्ष, बड़े मकान, बड़े पहाड भी महानदींके नेगके सामने दुच्छ हो जाते हैं । यह वेग कहांसे आता है ?

पाठक विचार करेंगे तो पता लग जायगा कि यह वेग छोटे स्रोतमें नहीं होता, परंतु जब अनंत छोटे स्रोत एकस्प होकर और अपना मेदभाव नष्टकर एकस्पसे बहुने लगते हैं; अर्थात् अनंत छोटे स्रोत अपना संगठन करते हैं, तभी उनमें यह अश्रुतपूर्व शाक्त उत्पन्न होती है। इस प्रकार निदेशं मनुष्यकी ''संगठन द्वारा अपनी शक्ति बढानेका उपदेश'' दे रही हैं।

२ वात:-वायु भी इसी प्रकार मनुष्योंको संगठनक उपदेश दे रहे हैं। छोटे छोटे बायु जिस समय बद्दते हैं उस समय दूधके पत्ते भी नहीं हिलते, परंतु वही सब एक है। कर प्रचंड वेगसे जब बहने लगते हैं तब महादृक्ष ट्रूट जाते हैं और मनुष्य भी डर जाते हैं। पाठक इन क्षंज्ञावातों से भी संगठन-के बलका उपदेश ले सकते हैं। इस प्रकार वायु भी संगठनका उपदेश मनुष्यों को देरहा है।

३ पक्षी—पक्षी भी संगठन करते हैं। जब एकएक पक्षी होता है तो उसको दूसरा कोई भी मार सकता है, परंतु जब सैकडों और इजारों चिडियां एक कलापमें रहकर अपना संगठन करती हैं, तब उनकी शक्ति बडी भारी होती है। इस प्रकारके पिक्षयों के कलाप बडे बडे खेतों का धान अलप समयमें प्राप्त करके खा जाते हैं। यह संगठनका सामर्थ्य पाठक देखें और अपना संघ बनाकर अपना ऐश्वर्य बढावें। पक्षी यह उपदेश मनुष्यों को अपने आवरणसे दे रहे हैं।

इस प्रकार पहिले मंत्रमें ये तीन उदाहरण मनुष्यों के संमुख रखकर संगठनका महत्त्व बताया है। यदि पाठक इन उदाहरणोंका उत्तम मनन करेंगे, तो उनको पता लग जायगा कि अपना संगठन किस प्रकार किया जाय।

## यज्ञमें संगतिकरण।

''यज्ञ में संगठन होता ही है। कोई यज्ञ ऐसा नहीं है कि जिसमें संगतिकरण न हो। यज्ञका मुख्य अर्थ संगठन ही है। प्रथम मंत्रके द्वितीयार्धमें इसीलिये कहा है, कि नदियों में, वायुओं में और पक्षियों में संगठनकी शक्ति अनुभव करके उस-प्रकार अपने संगठन बनानेके उद्देशसे हमारे समाजके अथवा हमारे देश, जाति या राष्ट्रके लोग, इस संगठन महायक्षने संमिलित हों। एक स्थानपर जमा होना पहिली सीढी है। इसके पश्चात् परस्पर समर्पण करने से संगठनकी शक्ति बढ़ ने लगती है। इबनमें सात प्रकारकी समिशाएं एकत्रित होती हैं और अग्निद्वारा प्रकाश करती हैं। यदि एक एक समिधा अलग होगी तो अग्नि बुझ जायगा। इसी प्रकार जातिके सब लोग संगठित होने से उस जातिका यश चारों दिशाओं के फैलता है, परंतु जिस जातिमें एकता नहीं होनी, उसकी दिन प्रति दिन गिराबट होती जाती है। इससे यहां स्पष्ट हुआ कि संगठन करनेवाले लोगोंमें परस्परके लिये आत्मसमर्पणका भाव अवश्य चाहिये।

इस प्रकार प्रथम मंत्रने संगठन करनेके मूल सिद्धान्तोंका उत्तम उपदेश दिया है।

#### संगठनका प्रचार।

" सब लोग यहां आजांय, उनकी एक परिषद् बने और संगठन बढानेवाले उत्तम बक्ता अपने ऐक्यभाव बढानेवाले बक्तृत्वधे इस संगठन महायज्ञका फैलाव करें।" यह द्वितीय मंत्रके पूर्वार्षका भाव है।

सभा, परिषद्, महासभा आदि द्वारा जातियोंका संगठन करनेकी राति इस मंत्राधीमें कही है। सब लोग इसका महत्त्व जानते ही हैं। भागे जाकर इसी द्वितीय मंत्रमें एक महत्त्वपूर्ण बात कही है वह अवस्य ध्यानसे देखने योग्य है—

#### पशुभावका यज्ञ।

" जो सब पशुभाव इम सबमें हों वह इस यज्ञमें आजावे, और यहीं रहें अर्थात् फिर हमारे साथ वह पशुभाव न रहें।" पशुभावकी प्रधानता जिन मनुष्योंमें होती है, उनमें ही आपसके झगडे होते हैं। यदि पशुभाव संगठनके लिये दूर किया जाय और मनुष्यत्वका भाव बढाया जाय, तो आपसके झगडे नहीं होंगे। इसलिये पशुभाव की यज्ञमें समाप्ति करनेकी सूचना इस द्वितीय मंत्रके तृतीय चरणमें दी है और संगठनके लिये

वह अत्यंत आवश्यक है। इसके विना कोई संगठन हो ही नहीं सकता।

## पशुभाव छोडनेका फल ।

पशुभाव छोडने और मनु ह्वात्वका विकास करनेसे तथा संगठनसे अपनी शक्ति बढानेसे जो फल होता है उसका वर्णन दिताय मंत्रके चतुर्थ चरणमें स्थि। है—

" जो धन है वह इस हमारे समाजमें स्थिर रहें।" संग-ठनका यही परिणाम होना है। जिससे मनुष्य धन्य होता हैं उसका नाम धन है। मनुष्यको धन्य बनानेवाले सब धन मनुष्यको अपने संगठन करनेके पश्चात् ही प्राप्त हो सकते हैं। इस द्वितीय मंत्रमें संगठनके नियम बताये हैं, वे ये हैं—

१ एक स्थानपर संमिलित होना, सभा करना,

२ उत्तम वक्ता जनताको संगठनका महत्त्व समझा देवे;

३ अपने अंदरका पशुभाव छोडकर, पशुभावसे मुक्त होकर, लोग वापस जांय, सब लोग मनुन्य बनकर परस्पर बर्ताव करें।

इन बातों के करनेसे संगठन होना संभवनीय है । इस प्रकार जो लोग संगठन करेंगे, वे जगत्में धन्य हो जायगे।

तृतीय और चतुर्थ मंत्रमें फिर निर्देशों के और जलों के लोतों का वर्णन आया है, जो पूर्वोक्त रीनिसे एकताका उपदेश पुनः पुनः कर रहा है। संगठन क ने गलों को घी, दूध दही आदि पदार्थ भरपूर मिल सकते हैं, मानो उनमें इन पदार्थों की निर्देश ही बहेंगी। इसालिये संगठन करना मनुष्यों की उन्नातका एक-मात्र प्रधान साधन है।

इस कारण तृतीय और चतुर्थ मंत्रोंके उत्तरार्धमें कहा है, कि "इन संघटित प्रयत्नोंसे हम अपना धन बढाते हैं।" संघटित प्रयत्नोंसे ही यश, धन और नाम बढता है।

आशा है कि पाठक इस सूक्तका अधिक विचार करेंगे और संगठनद्वारा अपनी पुरुषार्थ शाक्ति बढाकर अपना यश वारों दिशाओं में फैलायेंगे।

# चोर-नाशन-मूक्त।

[ ऋषि चातनः। देवताः अग्निः, इन्द्रः, वरुणः ] (१६)

येऽमानास्यां रात्रिमुदस्थुर्त्राजमित्त्रणः । अग्निस्तुरीयो यानुहा सो अस्मम्यमधि बनत् ॥१॥ सीसायाध्यां व वर्रणः सीसायाग्निरुपांवि । सीसं म इन्द्रः प्रायंच्छत्तदुङ्ग यांतुचातंनम् ॥२॥ इदं विष्कंन्धं सहत इदं बांधते अत्तिन्रणः। अनेन विश्वां समहे या जातानि पिशाच्याः ॥३॥ यदि नो गां हंसि यद्यश्चं यदि पूर्वपम् । तं त्वा सीसेन विष्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥४॥

अर्थ-(ये अत्रिणः) जो डाकू चोर (अमावास्यां रात्रों) अमावसकी सात्रिके समय हमारे (ब्राजं) समूद्दपर (उद्स्थुः) हमला करते हैं, उस विश्यमें (यातुहा सः तुरीयः अप्तिः) चोगें का नाशक वंद चतुर्थ अप्ति (अस्मभ्यं) हमें (अधि बवत्) सूचना दें॥ १ ॥ वहणने सिभेके विश्यमें (अध्याह) कहा है। अप्ति सीमेको (उपावति) रक्षक कहना है। इन्द्रने तो (मे) मुझे सीसा (प्रायच्छत्) दिगा है। हे (अंग) गय्य! (तत् यातुचातनम्) वह डाकू दराने गला है ॥ २ ॥ (इदं) यह सीसा (विष्कंघ) हकावर करनेवालोंको [सहते] दराना है। यह सीसा (अत्रिणः) डाकु ओंको (बाधिते) भीडा देना है। (अनेन) इससे (पिशाच्या या विश्वा जातानि) पिशाचों की जो जातियां हैं, उनको (ससहे) में हराता हूं ॥ ३ ॥ (यदि नः गां हंसि) यदि हमारी गायको तू मारता है. (यदि अर्थः) यदि घोडेको और (यदि पूरुषं) यदि मनुष्यको मारता है (तं त्वा) तो उस तुझको (सीसेन विध्यामः) सीसेने हम वेधते हैं, (यथः) जिससे तू (नः अ-वीर-हा असः) हमारे वीरोंका नाश करनेवाला न होवे॥ ४॥

भावार्थ — अमावास्य। की अंधेरी रात्रिके समय जो डाकू हनारे संघर हम ठा करने हैं, उस विषयमें हमें ज्ञानीसे उपदेश मिला है ॥ १ ॥ जलके रक्षक तथा उपदेशक सीसेकी गोली का प्रयोग करने को प्रेरणा दंते हैं। द्यूर वीरने तो मीसेकी गोली हमें दे रखी है। हे बंधुओ ! यह डाकु ऑको हटानेवाली है ॥ २ ॥ यह सीसेकी गोली डाकु ऑको हटाती है और प्रतिबंध करनेवालों को दूर करती है। इससे खून पीने शाली पव जातियों को दूर भगाया जाता है ॥ ३ ॥ हे चोर ! यदि तू हमारी गाय, हमारा घोडा अथवा मतुष्यका वध करेगा, तो दुतार हम गोली च अवेंगे, जिससे तू हमारा नाश करने के लिये फिर जीवित न रह सकेगा ॥ ४ ॥

#### सीसेकी गोली।

इस स्कमें सीसेकी गोली का प्रयोग डाकु ऑपर करनेकी कहा है। स्कमें केवल ''सीस'' शब्द है, गो श का वाचक शब्द नहीं है। तथापि ''सीसेन विध्यामः'' (सीसेके द्वारा वेध करेंगे) इस प्रयोगसे सीस शब्दसे सीसेकी गोली का भाव समझना विचेत है। केवल सीसेका उपयोग डाकु ऑके नाशमें किसी अन्य प्रकार संभवनीय नहीं दीखता है। (विध्यामः) वेध करनेका भाव दूरसे चांदमारीके समान निशाना मारना है। आजकल सीसेकी गोली बंदूककी नलांमें रखकर दूरमें शत्रुकों वेधते हैं। वाण भी धनुष्यपर्भे दूरसे ही निशाने पर फोका जाता है। ताहपर्य इन मंत्रोंके शब्द बता रहे हैं कि सीसेकी

गोलीसे दूरने ही डाकुओंका नेध करना चाहिये । लाठी सोटीकें समान यह पासने नहीं प्रयोग होता है इतना ही यहां नताना है ।

शत्रु ।

"अतिन्, यातु" आदि शब्दां हे अर्थ सप्तम-सूक्त विवरणमें किये हैं, पाठक वहां है। देखें। ये सब शब्द डाकू चोर छुटेरे अर्थात् समाजके शत्रुओं के वाचक हैं। इनसे भिन्न जिन शब्दों का इससे पूर्व विचार नहीं हुआ उनका विचार यहां करते हैं—

१ विष्कम्भ- प्रतिबंध करनेवाला, रुक्तवटें उत्पन्न करनेवा-ला, हरएक बातमें विष्ठ डाळनेवाला । २ पिशाच, पिशाची-रक्त पीनेवाले और कचा मांस स्वानेवाले कूर लोग, जो मनुष्यका मांस भी खाते हैं।

ये सब तथा ( अन्निन् ) भूके डाकू, ( यातुः ) चीर ये सब समाजके शत्रु हैं। इनको उपदेशद्वारा सुभारनेका विषय पूर्व आये हुए ( कां० १, सू० ७,८) धर्मप्रचारके सूक्तों में आचुका है। जो नहीं सुधरते उनको दंडके लिये क्षत्रियों के आधीन करनेकी आज्ञा भी सप्तम सूक्तके अंतमें दी है। उपदेश और दण्ड इन दो उपायों से जो नहीं सुधरते उनपर सीसेकी गोलीका प्रयोग करनेका विधान इस सूक्तमें आया है। अपने संगठन करनेका उपदेश पूर्व सूक्तमें करनेके पश्चात् इस सूक्तमें अनुपर गोली चलानेकी आज्ञा है यह विशेष ध्यानसे देखना चाहिये। जिनका आपत्रमें उत्तम संगठन नहीं है यदि ऐसे लोग शत्रुपर हमला करेंगे, तो संभव है कि वे खयं ही नष्टश्रष्ट हो जांयगे। इसालये '' प्रथम अपना संगठन और पश्चात् शत्रुपर चढाई ''यह नियम ध्यानमें रखना चाहिये।

## आर्य वीर ।

अप्ति, इन्द्र आदिके विषयमें सूक्त सातके प्रसंगमें वर्णन आया ही है। (अप्तिः) ज्ञानी उपदेशक, (इन्द्रः) ग्रूरवीर ये आर्थवीर हैं यह पहिले बताया है। इन दो शब्दोंसे ब्राह्मण और क्षत्रियोंका बोध होता है यह बात पहिले बतायी जानुकी है।

्दस स्क्रमें "वरुण " शब्द आया है। वरुण समुद्र अथवा जलका आधिपति वेदमें तथा पुराणोंमें प्रासिद्ध है। जलस्थान नदी आदि तथा समुद्र परसे जो शत्रुओं के हमले होते हैं उनसे रक्षा करनेका यह ओक्देदार है। जिस प्रकार " अप्ति " शब्द बाह्मणत्ववाचक, " इन्द्र " शब्द क्षात्रधर्मका बोधक है उसी प्रकार " वरुण " शब्द जलमार्गसे आने जानेवाले और देशांतरोंमें व्यापार करनेवाले वैश्योंका अथवा वैश्यत्वका सूचक यहां प्रतीत होता है । इसलिये गोली चलाने के विषयमें (अग्नि) ब्राह्मण, (इन्ड़) क्षत्रिय और (वरुण) वैर्यने भी संमित दी है और ( इन्द्र ) क्षत्रिय ने तो सिसेकी गोलियां हमारेपास दे रखी हैं, इत्यादि द्वितीय मंत्रका भाव इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है। सप्तम सूक्तमें दिये उपदेशानुसार बाह्मण प्रचारकोंने प्रयत्न किया और उन्होंने कहा कि ये डाकू सुधरते नहीं हैं, क्षत्रियोंने भी कहा कि अनेक वार देहदंड देनेपर भी इन दुष्टोंका सुधार नहीं हुआ, वैश्य तो छुटे जानेके कारण कहते ही रहे, इस प्रकार तीनों वर्णीकी परिषद्ने जब गोली चलानेकी आज्ञा दी, तब इस सूक्तके आधारपर गोली चलायी जा सकती है। पाठक यह पूर्वापर संबंध अवश्य ध्यानमें रखें।

सूक्तकी शेष बातें स्पष्ट हैं। इसिलये अधिक विवरणकी आवश्यकता नहीं है।

(यहां तृतीय अनुवाक और पहिला प्रपाठक भी समाप्त हुआ।)

## रक्तस्राव वंद करना।

[ऋषिः ब्रह्मा । देवता-योषित्]

(89)

अमूर्या यन्ति योषिती हिरा लेहितवाससः। अश्रातंर इव जामयुस्तिष्टंनतु हुतर्ववेसः ।।१॥
तिष्ठांवरे तिष्ठं पर उत त्वं तिष्ठ मध्यमे। कृतिष्ठिका च तिष्ठंति तिष्ठादि स्मिन्ही ॥२॥
जातस्य धुमनीनां सहस्रेस्य हिराणाम्। अस्थुरिन्मेष्यमा हुमाः साकमन्तां अरंसत ॥३॥
परि वः सिकंतावती धुन्देवृहत्यंक्रमीत्। तिष्ठंतेल्यंता सुकंम् ॥॥॥

अर्थ - (अमु: याः ) यह जो ( लोहित-वाससः ) रक्त लाल कपडे पहनी हुई ( योषितः ) स्त्रियां हैं अर्थात् लाल रंगका खुन ले जानेवाडी ( द्विराः ) धमनियां शरीरमें हैं वे ( तिष्ठन्तु ) ठहर जांय अर्थात् अपना चलना बंद करें , ( इव ) जिस प्रकार ( क्ष - आतरः ) विना भाईके ( इत-वर्चसः ) निस्तेज वनी ( जामयः ) बहिनें ठहर जाती हैं ॥ १ ॥ ( अवरे तिष्ठ ) हे नीचेको नाडी ! तू ठहर। ( परे तिष्ठ ) हे ऊपरवाली नाडी ! तू ठहर। ( उत मध्यमे ) और वीच वाली ( स्वं तिष्ठ ) तू भी ठहर। ( कानिन्ठिका च तिष्ठति ) छोटी नाडी भी ठहरती है तथा ( धमिनः इत् तिष्ठात् ) बडी नाडी भी ठहर जावे ॥ २ ॥ ( धमिनोनं शतस्य ) सेकडी धमिनियों के और ( हिराणां सहस्रस्य ) हजारों नाडियों के वीचमें ( इमाः मध्यमाः अस्थुः ) ये मध्यम नाडियां ठहर गई हैं । ( साकं ) साथ साथ ( अंताः ) अंत भाग भी ( अरंसत् ) ठीक हुए हैं ॥३॥ ( बृहती धनः ) बडे धनुष्यने ( वः परि अक्रमीत् ) तुमपर हमला किया है, अतः ( सिकतावतीः तिष्ठत ) रेतवाली अथवा शर्करावाली बनकर ठहर जाओ, जिससे ( कं ) सुख ( सु इलयत ) प्राप्त करोगे ॥ ४ ॥

आवार्थ-ग्रश्रिमें लाल रंगका रक्त श्रीरभर पहुंचानेवाली धमिनयां हैं। जब घाव लग जावे तब उनकी गित रोकनी चाहिये, जिस प्रकार दुर्माग्यकी प्राप्त हुई भाई रिहेत बहिनोंकी गित एक जाती है।। १।। नीचेवाली, उपरवाली, तथा बीचवाली छोटी और बड़ी सब नाडियोंको बंद करना चाहिये।। २॥ सैकड़ों और इजारों नाडियोंमें आवश्यक नाडियां ही बंद की जावें अर्थात् उनके फटे हुए अंतिम भाग ठीक किये जावें।। ३॥ बड़े मनुष्य के बड़े बागोंसे धमिनियोंपर हमला होकर नाडियां फट गई हैं, उनके। शर्करा के साथ संबंध करनेसे शीघ्र आरोग्य प्राप्त हो सकता है।। ४॥

## घाव और रक्तस्राव।

शरीरमें शस्त्रादिने घाव होनेपर घावके ऊपरकी और नीचेकी नाडियोंको बंदने बांधनेसे रक्तका साव बंद हो जाता है। घाव देखकर ही निश्चय करना चाहिये, कि कौनसे भागपर बंद लगाना चाहिये। यदि रक्तसाव इस प्रकार बंद किया जाय तो ही रोगोंको शीघ्र आरोग्य प्राप्त हों सकता है, अन्यथा रक्तके बहुत साव होनेके कारण ही मनुष्य मर सकता है। इसालिये इस विषयमें सावधानता रखनी चाहिये।

इसमे पूर्व सूक्तमें शत्रुको गोलीसे मारनेकी सूचना दी है। इस लडाईमें शरीरपर घाव होना संभव है, इसलिये इस रक्तसावके बंद करनेके विषयमें इस सूक्तमें उपदेश दिया है " सिकतावती" अर्थात् रेतवाली अथवा शर्करावाली धमनी करनेसे रक्तसाव बंद होता है। बार्शक मिश्रीका बारीक चूर्ण लगानेसे साव बंद होता है, यह कथन विचार करनेयोग्य है।

## दुर्भाग्यकी स्त्री।

( हत-वर्चसः जामयः ) जिनका तेज नष्ट हुआ है ऐसी ख्रियां, दुर्भाग्यको प्राप्त हुई ख्रियां अर्थात् पित मरनेके कारण जिनकी भाग्यहीन अवस्था हुई है ऐसी ख्रियां पिता, माता अथवा भाईके घर जाकर रहें, किसी अन्य स्थानपर न जावें यह उपदेश पूर्व आये चतुर्देश सूक्त ( कां. १, सू. १४ ) में कहा है। परंतु यदि वही ख्रियां ( अ-ध्रातरः ) ध्रातासे हीन हों अर्थात् उन को भाई न हों तो उनकी गति कक जाती है, अर्थात् ऐसी ख्रियां कहीं भी जा नहीं सकतीं। जिस प्रकार

पति जीवित रहनेपर स्त्रियां बडे बडे समारंभों में और उत्सवां-में जा सकती हैं, उप प्रकार पति मर जानेके पश्चात् वे जा नहीं सकती अर्थात् उनकी गति इक जाती है। पहले उनकी गति सर्वत्र होती थी, परंतु दुर्भाग्य वश होनेके पश्चात उनका भ्रमण नहीं हो सकता।

यहां स्त्रीविषयक एक वैदिक मयीदाका पता छगता है, िक पति मरनेके पश्चात् स्त्री उस प्रकार नहीं घूम सकती कि जैसी पातिके होनेके समय घूम सकती है। घरमें रहना, उत्सवोंके आनंद प्रसंगोंमें न जाना, मंगलीत्मवोंमें भाग न लेना इस्त्रादि मृतपति स्त्रीके व्यवहार की रीति यहां प्रतीत होता है।

मृतपितिशी स्त्री भाई होनेपर भाईके घर जा सकती है, भाई न रहनेपर किंवा पिता माता न रहनेपर जनको दुःखर्में ही रहना होता है। इस समय वह दुर्भाग्यवती स्त्री परमेश्वर भाक्तिसे अपना समय गुजारे और परोपकार का कार्य करे॥

#### विधवाके वस्त्र।

" हतवर्षसः जामयः लोहितवाससः योषितः। " ये शब्द विधवा स्त्रीके कपडोंका लाल रंग होना बता रहे हैं। "निस्ते न दुर्भाग्यमय बिश्ने लालवस्त्र पहनेवाली स्त्रिये" ये शब्द दुर्भाग्यमय स्त्रियें लाल रंगके कपडे होनेकी सूचना दे रहे हैं। दक्षिण भारतमें इस समय भी यह वैदिक प्रथा जारी है, इसलिये विधवा स्त्रियां यहां केवल लाल रंगके कपडे पहनतीं, एतंतु अन्य रंगोंकी लक्षीरोंसे युक्त कपडे अर्थात् लालके साथ

धन्यान्य रंग मिले जुने हें तो वैभे सब रंग के कपडे पहनती हैं। केवल श्वेत वस्त्र भी विधवा स्त्रियां पहनती हैं, यह श्वेत मस्त्रका रिवाज संपूर्ण भारतवर्षमें एक जैसा ही है। पाठक इस विषयमें अधिक विचार करें, क्योंकि इस विषयका निश्वय होनेके लिये कई अन्य प्रमाणींकी आवर्यकता है।

# सौभाग्य-वर्धन-सूक्त।

( १८ )

( ऋषि:---द्रविणोदाः । देवता----वैनायकं सौभगम् )

निर्लेक्ष्म्यं | लिहाम्यं | निरतंति सुवामासि ।
अथ या भुद्रा तानि नः प्रजाया अर्ति नयामसि ॥१॥
निरतंणि सिवृता सांविषक् पुदोर्निर्हस्तंयोर्वरुणो मित्रो अर्युमा ।
निर्साम्यमन्तुंमती रर्राणा प्रेमां देवा अंसाविषुः सौभंगाय ॥२॥
यत्तं आत्मिनं तुन्वां घोरमस्ति यद्वा केर्वेषु प्रतिचक्षणे वा ।
सर्वे तद्वाचार्य हन्मो व्यं देवस्त्वां सिवृता स्रेदयतु ॥३॥
रिश्यंपदी वृषंदतीं गोषेधां विधमामुत ।
विलीद्धं लिलाम्यं ता आसिन्नांश्यामसि ॥४॥

अर्थ-(ललाम्यं) सिरपर होनेवा रे (लक्ष्म्यं) बुरे विन्हको (निः) निःशेषतासे दूर करते हैं; तथा (अ-रार्ति) कंज्यी आदि (निःसुवामिस ) निःशेष दूर करते हैं। (अथ या भद्रा) और जो कल्याण कारक विन्ह हैं (तानि नः प्रजाये) ये सब हमारी संतान के लिये हम प्राप्त करते हैं और (अरार्ति) कंज्यी आदि को (नयामिस) दूर भगाते हैं॥ १॥ सविता, वरुण, मित्र और अर्थमा (पदोः हस्तयोः) पात्रों और हातोंकी। (अरार्ज) पीडाको (निः निः साविषत्) दूर करें। (रराणा अनुमतिः) दानशिल अनुमानेने (अस्मध्यं निः) हमारे लिये निःशेष प्रेरणा की है। तथा (देवाः) देवोंने (हमां) इस खीको (सौभगाय) सौभाग्यके लिये (प्र असाविषुः) प्रेरित किया है॥ २॥ (यत् ते आत्मिन) जो तेरी आत्माने तथा (तन्वां) शरीरमें (वा यत् केशेषु) अथया जो केशोंमें (वा प्रतिवक्षणे) अथया जो हाष्टिमें (घोरं अस्ति) भयानक विन्ह है (तत् सर्वं) वह सब (वयं वाचा हन्मः) हम बाणोसे हटा देते हैं। (सविता देवः) सविना देव (त्वा सूदयतु) तुझे सिद्ध करे अर्थात् पारपक बनावे॥ ३॥ (रिश्चपदीं) हरणके समान पाववाली, (वृषदतीं) बैलके समान दानवाली, (गोषेघां) गायके समान बलनेवाली, (विश्वमां) विरुद्ध शब्द बोलनेवाली, जिनको शब्द कठार है ऐसी जी (उत्त ललाम्यं विलिह्यं) और सिरपरका कुलक्षण यह सब हम (अस्मत् नाश्चामित) अपनेसे नाश करते हैं॥ ४॥

भावार्थ-सिरपर तथा शर्रारपर जो बुलक्षण होगे उनको दूर करना चाहिये तथा अंतःकरणमें कंज्सी आदि जो दुर्गुण हैं उनको भी दूर करना चाहिये, और जो सुलक्षण हैं उनको अपने तथा अपने संतानों के पाम स्थिर करना अथवा बढाना चाहिये। तथा कंज्सी आदि मनके दुरे भावों को हटाना चाहिये॥ १॥ सविना, वहण, मित्र, अर्यमा, अनुमित आदि सब देव और देवता हाथों और पावोंकी पीडाको दूर करें, इस विषयमें ये हमें उपदेश दें। क्योंकि देवोंने स्री और पुरुषको उत्तम भाग्यके लिये ही बनाया है ॥ २॥ तुम्हारे आत्मा अथवा मनमें, शरीरमें, वेशोंमें तथा हिंदें जो कुछ इलक्षण हों, जो कुछ भी दुर्गुण हों उनको हम

वचनसे हटाते हैं। परमेश्वर तुम्हें उत्तम लक्षणोंसे युक्त बनावे ॥ ३ ॥ हरिणके समान पांव, बैलके समान दांत, गायके समान चलनंकी आदत, कठोर बुरा अवाज होना तथा सिरपरके अन्य कुलक्षण यह सब हमसे दूर हों ॥ ४ ॥

## कुलक्षण और सुलक्षण।

इस सूकिन में शरेरके तथा मन, बुद्धि, आत्मा आदिके भी जो कुलक्षण हाँ उनकी दूर करने तथी अपने आपको पूर्ण सुनक्षण-युक्त बनानेका उपदेश किया है। इस सूक्तमें वर्णित कुलक्षण ये हैं—

- (१) ललाम्यां लक्ष्म्यं-सिरपरका लक्षण, कपाल छोटा होना, भालपर बाल होने, बुद्धिद्दीन दर्शन आदि कुलक्षण। (मंत्र १)
- (२) ललाम्यं विलीख्यं-सिरपर बालोंके गुछे रहने और उससे सिरकी शोभाका विगाड आदि कुलक्षण। ( मंत्र ४)
  - (३) रिश्यपदी—हरिणके समान कृश पांव। ( मंत्र ४)
  - ( ४ ) वृषदती-बैलके समान बडे दांत। ( मंत्र ४ )
  - ( ५ ) गोषेधा-गायके समान चलना । ( मंत्र ४ )
- (६) वि-धमा-कानोंको बुरा लगनेवाला आवाज, जिसका मीठा मंजुरु आवाज नहीं। (मंत्र ४)

ये अंतिम (३-६) चार कुलक्षण स्त्रीलिंग निर्देशमे स्त्रियों के लिये बहुत बुरे हैं अर्थात् स्त्रियों में ये न हों। वधू पसंद करनेके समय इन लक्षणोंका विचार करना योग्य है।

- (७) केशेषु घोरं—बार्लोमें कूरता अथवा भयानकता दिखाई देना अर्थात् बार्लोके कारण मुख कूरसा दीखना। (मंत्र ३)
- (८) प्रातिचक्षणे कूरं-नेत्रोंमें कूरता, भयानक नेत्र, भयानक दृष्टि । (मंत्र ३)
- (९) तन्ता कूरं-शरीरमें भगनकता, अर्थात् शरीरके अवयवके टेढामेडा होनेके कारण भगनक दश्य। (मं.३)
- ( १० ) आत्मिनि कूरं-मन, बुद्धि, चित्त, आत्मामें कूरताके भाव होना । ( मंत्र ३ )
- (११) अ-रार्ति—कंजूसी, उदारभावका अभाव। (मं.१)
- ( १२ ) पदोः हस्तयोः अ-रणिः—पात्र और हाथों की पीडा अथवा कुछ विकार। ( मं. २ )

ये बारह कुलक्षण इस स्कार्ने कहे हैं। इस स्कारा विचार करनेके समय इससे पूर्व आया हुआ ''कुलवधूस्क " (अथर्व. १। १४) भी देखने शेग्य है। अर्थात् इन दोनोंका विचार करनेसे ही वधूवर परीक्षा करने हा ज्ञान हो सकता है। इसि अधे पाठक इन दोनों सूक्तोंका साथ साथ विचार करें। इन कुलक्षगोंमेंसे कई लक्षण केवल स्त्रियोंमें और कई पुरुषों तथा वई दोनोंमें होंगे। अथवा सब लक्षण न्यूनाधिक भेदसे स्त्री उर्षोमें दिखाई देना भी संभव है।

ये कुलक्षण दूर करना और इनके विरोधी मुलक्षण अपनेमें बढाना हरएकका कर्तव्य है। इन कुलक्षणोंका विचार करनेसे मुलक्षणोंका भी ज्ञान हो सकता है। जिससे शरीर मुडोल दिखाई देता है वे शरीरके मुलक्षण समझने चाहिये। इसी प्रकार इंदियाँ, मन, बुद्धि, वाचा आदिके भी मुलक्षण हैं। इन सबका निश्चित ज्ञान प्राप्त करके अपनेमेंसे कुलक्षण दूर करना और मुलक्षण अपनेमें बढाना हरएकका आवश्यक कर्तव्य है।

#### वाणीसे कलक्षणोंको हटाना ।

मंत्र ३ में " मर्वे तद्वाचाप हन्मो वयं।" अर्थात् हम ये सब कु १क्षण वाणीसे दूर करने हैं, अथवा वाणीसे इन कु दक्षणोंका नाश करते हैं, कहा है; तथा साथ साथ " देवस्त्वा सविता सूदयत्" अर्थात् सिनता देव तुम्हें पूर्ण सुरुक्षणयुक्त बनावें, कहा है। परमेश्वर कृपासे मनुष्य सुलक्षणोंने युक्त हो सकता है, इसमें किसीको संदेह नहीं हो सकता, परंतु वाणीसे कुलक्ष-णोंको दूर करनेके विषयमें बहुत लोगोंको संदेह होना संभव है, अतः इस विषयमें बहुत लोगोंको लावस्यकता है। वेदमें यह विषय कई सूक्तोंने आचुका है। इसलिये पाठक इसका ख्वा विवार करें।

#### वाणीसे प्रेरणा

वाणींसे अपने आपको अथवा दूसे को भी प्रेरणा या सूचना देशर रोग दूर करना, तथा मन आदिके कुलक्षण दूर करना संभवनीय है, यह बात वेदमें अनेक स्थानों में प्रकाशित हुई है। यह सूचना इस प्रकार दी जाती है— "मेरे अंदर …… यह कुलक्षण है, यह केवल थोड़ी देर रहनेवाला है, यह विरकाल नहीं रहेगा, यह कम हो रहा है, आतिशांग्र कम होगा। मेरे अंदर सुलक्षण बढ रहे हैं, में सुलक्षणोंसे युक्त हों जंग। में निर्देश बन रहा हूं। में निरोगां रहूंगा। में दोशों को हटाता हूं और अपनेमें गुणोंको विकनित करता हूं।"

इत्यादि रातिने अनेक प्रशास्त्री सूचनार्ये मनको देने और उनका प्रतिबिंग मनके अंदर स्थिर रखनेसे इष्ट सिद्धि होती है। वेदका यह मानसशास्त्रका सिद्धांत हरएकको विचार करने योग्य है। "में हीन हूं, दीन हूं" आदि विचार जो लोग आज कल बोलते हैं, वे विचार मनमें प्रतिबिधित होनेसे मनपर कुसंस्कार होनेके कारण हमारी गिरावटके कारण हो रहे हैं। इसालिये शुद्ध वाणीका उचारही हमेशा करना चाहिये, कभी भी अशुद्ध गिरे हुए भावोंसे उक्त शब्दोंका उचार नहीं करना चाहिये। वाणीकी शुद्ध प्रेरणांके विषयमें साक्षात् उपदेश देनेवाले कई सूक्त आगे आनेवाले हैं, इसालिये इस विषयमें यहां इतना ही लेख पर्याप्त है। अस्तु इस प्रकार शुद्ध वाणीहारा और परमेश्वर भाक्षितारा अपने कुलक्षणोंको दूर वरना और अपने केंदर सुलक्षणोंको बढाना हरएक मनुष्यको योग्य है।

## हाथों और पांबोंका दर्द ।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि सविता (सूर्य), वहण (जल), मित्र (प्राणवायु), अर्थमा (आगका पोधा) ये हाथों और पांचीके दर्दको तथा शरीरके दर्दको दूर करें। सूर्यप्रभाश, समुद्र आदिका जल, शुद्ध वायु, आकके पत्तीका केक आदिसे बहुतसे रोग दूर हो जाते हैं। इस विषयमें इससे पूर्व बहुत कुछ कहा गया है और आगे भी यह विषय वारंवार आनेवाला है। आरोग्य तो इनसे ही प्राप्त होता है।

### सीभाग्यके लिये।

" इमां देवा असाविषुः सौभगाय। " इसकी देवोंने सौभाग्यके लिये बनाया है। विशेष करके स्त्रीके उद्देशसे यह मंत्रभाग है, परंतु सबके लिये भी यह माना जा सकता है। अर्थात् मनुष्य मात्र स्त्री हो या पुरुष हो वह अपना कर्याण साधन करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ है और वह यदि परमेश्वर भक्ति करेगा तथा शुद्ध वाणीकी सूचनासे अपने मनको प्रभावित करेगा तो अवस्यमेव सौभाग्यका भागी बनेगा। हरएक मनुष्य इस वैदिक धर्मके सिद्धांतको मनमें स्थिर करे। अपनी उन्नतिको सिद्ध करना हरएकके पुरुषार्थपर अवलांवित है। यदि अपनी अवनित हुई है तो निश्चय जानना चाहिये कि पुरुषार्थमें नुटी हुई है।

#### सन्तानका कल्याण

यदि अपनेमं कुछ कुलक्षण रहे भी, तथापि अपनी संतानोंमें सब सुलक्षण आजांय (या भद्रा तानि नः प्रजाये ) यह प्रथम मंत्रका उपदेश हरएक गृहस्थीको ध्यानमें धरना चाहिए। अपनी संतान निर्दोष और सुलक्षणोंसे तथा सद्गुणोंसे युक्त बने यह भाव यदि हरएक गृहस्थीमें रहेगा, तो प्रति पुरतमें मनुष्योंका सुधार होता जायणा और राष्ट्र प्रतिदिन उन्नतिश्री सीढोपर चढेगा। यह उपदेश हरएक प्रकारसे कल्याण करने-वाला है इसालिये इसको कोई गृहस्थी न भूले।

इस प्रकार पाठक इस सूक्तका विचार करें और अपने कुलक्षणोंको दूर करके अपने अंदर सुलक्षण बढानेका प्रयत्न करें।

ent hous

## शत्रु-नाशन-सूकः।

( 99 )

(ऋषिः-ब्रह्मा । देवता-ईश्वरः, ब्रह्म )

मा नों विदन् विच्याविना मे। अभिच्याविनों विदन् । आराच्छंर्च्या अस्मिद्धि पूंचीरिन्द्र पातय ॥ १॥ विष्यंश्रो अस्मच्छरंवः पतन्तु ये अस्ता ये चास्या ।। १ विद्यात ।। २॥ यो नुः स्वो यो अरंगः सजात उत निष्ट्यो यो अस्मा अंभिदासंति ।

कुद्रः शंरुव्य यैतान् ममामित्रान् वि विध्यतु

11 3 11

यः सुपत्नो योऽसंपत्नो यश्चं द्विपञ्छपंति नः । देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वर्म् ममान्तरम् ॥ ४ ॥

क्षर्थ-(वि-स्याधिनः) विशेष वेधनेवाले शत्रु (नः मा विदन्) हमतक न पहुँचें। (अभिन्याधिनः) चारों ओर भे मारने काटनेवाले शत्रु (नः मो विदन्) हमतक कभी न पहुँचें। हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (विधूचीः शरस्याः) सब ओर फैलने-

बाले बाण समूर्शिको ( अस्मत् आरात् पातय ) हमसे दूर गिरा ॥ १ ॥ ( ये अस्ताः ) जो फेंके हुए और ( ये च अस्याः ) जो फेंक जांगो, वे सब ( विष्वद्धः शरवः ) चारों ओर फैले हुए बाण आदि शस्न ( अस्मत् पतन्तु ) हमसे दूर जाकर गिरं ( दैवीः मनुष्येषवः ) हे मनुष्योंके दिव्य वाणो ! ( मम अमित्रान् ) मेरे शत्रुओंको ( विविध्यत ) वेथ कर डालो ॥ २ ॥ ( यः नः स्वः ) जो हमारा अपना अथवा ( यः अरणः ) जो दूसरा पर श्रिय हो, किंवा जो ( स-जातः ) समान उच्च जातिका कुलीन ( उत्त ) अथवा जो ( निष्ट्यः ) श्रिन जातिवाला या सं र जातिका हीन ( अस्मान् अमिदासित ) हमपर चढाई करके हमें दास बनानेकी चेष्टा करे, [ एतान् सम आमित्रान् ] इन मेरे शत्रुओंको [ रुद्धः ] हलानेवालावीर [ शरच्यया विविध्यतु ] बाणोंसे वेथ करे ॥ ३ ॥ [ यः ] जो [ सपत्नः ] विरोधी और [ यः अ-सपरनः ] जो प्रकट विरोधी नहीं है । [ च यः हिष्य ् ) और जो होष करता हुआ [ नः शपाति ] हमको शापता है [ तं ] उसका [ सर्वे देवाः ] सब देव [ धूर्वेन्तु ] नाश करें । [ सस अन्तर वर्म ] मेरा आंतरिक कवच [ ब्रह्म ] ब्रह्मजान ही है ॥ ४॥

भावार्थ-हमारे वीरोंका शीर्थ ऐसा हो कि हमारा नाश करने भी इच्छा करने वाले सब शत्रु हमसे सदा दूर रहें और हमतक वे कभी न पहुंच सकें। उनके शक्ष भी हमसे दूर रहें ॥ १ ॥ सब शक्ष हमसे दूर गिरें। और हमारे शत्रु ऑपर ही सब शक्ष गिरते रहें ॥ २ ॥ कोई हमारा मित्र या शत्रु. हमारी जातिवाला वा परजातीका, कुलीन या हीन, कोई भी क्यों न हो, यदि वह हमें दास बनाने या हमारा नाश करने भी चेष्टा करता है तो उसका नाश शब्रोंसे करना यांग्य है।। ३ ॥ जो प्रकट या छिपा हुआ शत्रु हमारा नाश करना चाइता है या हमें बुरे शब्द बोलता है सब सज्जन उसकी दूर करें। मेरा आंतरिक कवच सत्य ज्ञान ही है॥ ४॥

यह ''ांग्रामिक गण'' का सूत्रत है, इस कारण ''अपराजित गण'' के सूक्तोंके साथ भी इसका संबंध है, अतः पाठक इस गणके सूक्तोंके साथ इसका भी विचार करें।

#### आन्तरिक कवच।

इस सूक्तमें जो सबसे महत्त्व पूर्ण बात कही है वह आंतरिक कवचकी है। देशके कवच पर्वत, दुर्ग और समुद्र होते हैं, इनके होनेके कारण बाहरके शत्रु देशमें घुस नहीं सकते। प्रामक कवच किले होते हैं इनके कारण शत्रु प्राममें घुस नहीं सकते। शर्रारके कवच लोहेके अथवा तारके बनाये जाते हैं जिनके कारण शत्रुके शख शरीरपर लगते नहीं और शरीर सुरक्षित रहता है। शरीरके अंदर आत्मा और अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार मिलकर अंतःकरण होता है. इसकी साथ आत्माके लिये रहती है । इस " अन्तःकरण " के लिये " अंतः कवच " अवश्य चाहिये, जो इस शतुनाशन सूक्तने " ब्रह्म वर्म ममान्त मू " शब्दों द्वारा बताया है। " ज्ञानरूप कवच ही मेरा आंतरिक कवच " है। जिसके आत्मा और अंतः करणका ज्ञानरूप कवचसे संरक्षण होता है, उनकी किसी शत्रसे डर नहीं हो सकता, वह अजात शत्र ही बन सकता है। इस ज्ञानरूप कवचके बतानेमें जो ज्ञानवाचक " ब्रह्म" शब्द सूक्तमें प्रयुक्त किया है। वही परमेश्वर या परब्रह्मका वाचक है और इसालिये इस 'ब्रह्म' शब्दसे "परमात्म-

विषयक आस्तिक्य बुद्धियुक्त ज्ञान '' इतना अर्थ इस शब्दसे समझना योग्य है।

### इस स्का दे विभाग।

इस सूक्तके दो विभाग होते हैं, प्रथम विभागमें प्रारंभसे चतुर्थ मंत्रके तृतीय चरणतकके सब मंत्र आते हैं और द्वितीय विभागमें चतुर्थ मंत्रके चतुर्थ चरणका ही समावेश होता है। इन विभागोंको देखकर इस स्क्तका विचार करनेसे बढा बोध मिलता है।

## वैदिकधर्मका साध्य। ब्राह्म कवच।

"परमात्माकी भक्तिसे परिपूर्ण सत्य सनातन ज्ञान ही मेरा कवच है" इस ब्राझ कवचसे सुरक्षित होनेपर मुझे किसी भी शत्रुका भय नहीं, यह आत्मविश्वास मनुष्यमित करना वैदिक धर्मका साध्य है। यह भाव मनुष्यमात्रमें स्थापित करने किये ही वैदिक धर्मकी शिक्षा है। परंतु यह ज्ञान समय समयपर थोडेसे परिशुद्ध महात्माओं उत्पन्न होता है और उनसे भी थोडे संतों में इसका साक्षात अनुभव होता है, यह बात हम इतिहासमें देखते हैं। इसिलेये यद्यपि वेदका यह साध्य है, तथापि सब मनुष्यों में यह साध्य साक्षात प्रत्यक्षमें आना किन है इसमें भी संदेह नहीं है। इसीलिये सर्व साधारण मनुष्य आत्मिक दिव्य शक्तिको शरण जानेकी अपेक्षा मतभेदका निश्चय करने समय शारीरिक पाश्ची

शिक्तका ही आश्रय करते हैं!! अतः हम कहते हैं प्रथम विभागके मंत्र पाशवी शाक्तिका विचार करते हुए साधारण जने का मार्ग बता रहे हैं और द्वितीय विभागका मंत्रभाग आहिमक दिव्य शिक्तका मानवी आंतिम ध्येय बता रहा है।

" आतिक शाक्ति या आतिमक ज्ञान ही मेरा सबसे बडा कवच है, जिससे में सब प्रकारके शत्रुओंसे सुरक्षित रह सकता हूं, मेरे अंदर अहिंसाका भाव पूर्ण रूपसे स्थिर रहा, तो जो जो मेरे पास आवेंगे उनके अंदरसे भी शत्रुताका भाव दूर हो जायगा "

इत्यादि वैदिक धर्मकी शिक्षा अन्तिम साध्य है, मनुष्यको यही बात अंतमें स्वीकारनी है, परंतु यह स्वीकार वाह्य दबावसे नहीं होना चाहिये, परंतु अंतः स्फूर्तिसेही होना चाहिये, अपना स्वभाव ही ऐसा बनाना चाहिये। इसी भावसे मनुष्यका सबसे अधिक कल्याण है।

#### अन्य कवच । क्षात्र कवच।

शरीरके, नगरोंके तथा देशों के अन्यान्य कवच उक्त विश्वासके अभावमें आवश्यक हैं। हैं। स्वसंरक्षणके काल्राल आदि सब इस अवस्थामें हीं सहायक हैं। अर्थात् जबतक जनता पूर्वोक्त अधिकारके लिये योग्य नहीं होती, तबतक श्रूरवीर क्षत्रियगण राष्ट्रका संरक्षण इन शाल्लालोंसे करें। ये क्षात्र साधन हैं। ज्ञान कवचसे सुरक्षित होना ब्राह्म-साधन है और लोहेके कवचीं तथा शाल्लालोंसे सुरक्षित होना क्षात्र-साधन है। ब्राह्मशाधन स्वीवारने योग्य जनताकी उन्नति धर्मसाधनसे करनी चाहिये और जबतक उतनी उन्नति नहीं होती, तबतक क्षात्रसाधनसे शत्रुओंका

प्रतिकार करना योग्य है। क्षात्रसाधनोंसे युद्धोंके बहुत होनेसे ही मनुष्य इन साधनोंकी कूरताका अनुभव करता है और ब्राह्मसाधनको स्वीकारनेका यन करता है।

इस प्रकार युद्ध भी मनुष्यको ब्राह्मसाधनतक पहुंचानेवाले मार्गदर्शक बनते हैं।

#### दासभावका नाश।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि "जो अपना या पराया हमें दास बनाने की चेष्टा करता है उसका नाश करना चाहिये।" राष्ट्रीय पारतंत्र्य शारीरिक दास भावका द्यांतक है, इसके आंतरिक्त मानसिक, बौद्धिक तथा वाचिक, पारतंत्र्य भी है और ये सबसे अधिक घातक हैं। किसी प्रकारका भी पारतंत्र्य जो अपने नाशका कारण हो वह स्वीकारना नहीं चाहिये, परंतु उसके कारणको दूर करना चाहिये। आयोंको दास कभी नहीं बनना चाहिये। स्वाधीनता ही मनुष्यका साध्य है। ज्ञान और पुरुषार्थसे स्वाधीनता न्वंधनसे मुक्ति-प्राप्त होती है, इसका भी आशय यहीं है। मनुष्यके सब दुःख दासत्वके कारण हैं। इसिलेये काई मनुष्य या कोई राष्ट्र दूसरे मनुष्यको या राष्ट्रको दासत्वमें द्वानेका यतन न करे और याद किसीसे ऐसा प्रयत्न हुआ तो सब मनुष्य उसका विरोध करें।

दासभावको हटानेका उपदेश पाठक इस सूक्तमें विशेष प्रकारसे देखें और उसको अपने जांवनमें घटावें। पाठक इस सूक्तके इस प्रकार विचार करनेसे बहुत ही बोध प्राप्त कर सकते हैं।

## महान् शासक।

(20)

( ऋषि:-अथवी । देवता--सोमः )

अदौरसृद् भवतु देव सोमास्मिन्यु मेरुतो मुख्तां नः ।

मा नी विदद्भिमा मो अर्थस्तुर्मा नी विदद् वृज्ञिना द्वेष्या या ॥ १॥
यो अद्य सेन्यों वृषोऽघायूनीमुदीरंते । युवं तं मित्रावरुणावस्मद्यावयतं परि ॥ २॥
इतश्च यद्भुतेश्च यद्वषं वेरुण यावय । वि मुह्च्छर्भ यच्छ वरीयो यावया वृषम् ॥ ३॥
श्चास इत्था मुहाँ अस्यमित्रसाहो अस्तृतः । न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदा चन ॥ ४॥

अर्थ--हे (देव मोम ) सोम देव ! (अ-दार-सृत भवत ) आपसकी फूट उत्पन्न करनेका कार्य न हो। हे (मरुतः) मरुतो ! (अस्मिन् यज्ञे ) इस यज्ञमें (नः मृडत ) हमें सुखी करो। (अभि-भाः नः मा विद्र् ) पराभव हमारे पास न आवे, (अशिस्तः मो ) अकीतिं हमें प्राप्त न हो, (या द्वेष्ट्या वृज्जिना ) जो द्वेष बढानेवाले कुटिल कृत्य हैं वे भी (नः मा विद्र् ) हमारे पास न हों ॥ १ ॥ (अवायूनां ) पापमय जीवनवालोंका (यः सेन्यः वधः ) जो सेनाके शूर वीरोंसे वध (अद्य उदीरते ) आज हो रहा है। हे मित्र और वरुणो ! (युवं ) तुम (तं अस्मत् पिर यावयतं ) उसको हमसे सर्वया हटा दो ॥ २ ॥ हे (वरुग ) सर्व श्रेष्ठ देशर ! (यत् हतः च यत् अमुतः ) जो यहांसे और जो वहांसे वध होगा उस (वधं यावय ) उनको भी दूर कर दे। (महत् शर्म वियच्छ ) बडा सुख अथवा आश्रय हमें दे और (वधं वरीयः यावय ) वधशे अतिदूर कर दे ॥ ३ ॥ (हत्था महान् शासः ) इस प्रकार सत्य और महान् शासक ईश्वर (अ-मित्र-साहः अस्तृतः ) बातुका पराजय करनेवाला और कभी न हाग्नेवाला (आसे । तू है। (यस्य सखा) जिसका मित्र (कदाचन न हन्यते ) कभी भी नहीं मारा जाता और (न जीयते ) न पराजित होता है ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे ईश्वर ! आपसकी फूट बढानेवाला कोई कार्य हमसे न हो । इस सत्कमेंसे हमें सुख प्राप्त हो । पराजय, अपकांति, अप श, द्वेष आर कुटिलता हमारे पास न आर्थे ॥ १ ॥ हे देव ! ऋ विरोंके द्वारा जो पाणियोंके वध हो रहे हैं, वैसे वधोंके प्रसंग भी हमारे अंदर न उत्पन्न हों ॥ २ ॥ हे प्रमु ! हमारे अंदर अथवा दूसरोंके अंदर वध करनेका भाव न रहे । वधका भाव ही हम सबसे दूर कर और तेरा बडा आश्रय—सुखपूर्ण आश्रय—हमें दो ॥ ३ ॥ इस रीतिसे तेराही महान् सत्य शासन सबके ऊपर है, तही सचा शत्रु ऑका दूर करनेवाला और सर्वदा अपराजित है, तेरा मित्र बनकर जो रहता है न उसका वध कभी होगा और नहीं उसका कभी पराजय होगा॥ ४ ॥

## पूर्व स्वतसे संबंध।

पूर्व सूक्तके अंतमें "ईश्वरमाक्तियुक्त सत्यज्ञान ही मेरा सचा कवच है " यह विशेष बात कही है, उसीका विशेष वर्णन इस सूक्तमें हो रहा है। सबसे पहिले आपसकी फूटको दूर करनेकी सूचना दी है।

#### आपसकी फूट हटा दो।

"अ दार-सत् भवतु " हमारा आचरण फूट हटाने-वाला हो, यह इस उपरेशका ताःपर्य है। देखिये---

दार=फूट ( दू=फटना धातु ) दार+स्ट=फूटका प्रयत्न, फूटका कार्य । अ +दार+स्त्=फूट हटानेवाला कार्य ।

''अ+दार+सृत् भवतु'' अर्थात् ''आपसकी फूट हटानेवाला कार्य हम सबसे होता रहे। '' आपस की फूट के कारण शत्रु हमला करते हैं और शत्रुओं के हमले हो जानेपर हमें शत्रुओं को भगानेका यहन करना पडता है। इसलिये युद्धका कारण आपस की फूट है। यदि आपसकी फूट न होगी और सब लोग एक मतसे रहेंगे तो दूसरे लोग हमला करनेके लिये भी डरेंगे। जहां आपसमें फूट होती है वहीं शत्रुओं का हमला होता है। इसलिये युद्धों का कारण आपसकी फूटमें देखना और आपस की फूटको दूर करना

चादिये । राष्ट्रीय सुखकी यही बुनियाद है ।

आपसकी फूट हट जानेके पश्चात् ही (मृडत ) सुख होने-की संभावना है। अन्यथा सुख की आशा नहीं है। आपसकी फूट हटानेसे जो लाभ होगा वह निम्नालिखित प्रकारस प्रथम मंत्रके उतरार्थमें वर्णन किया है।

- १ अभिभा नः मा विदत्=पराजय इमारे पास न आवे.
- २ अशस्तिः मो=दुद्रार्ति हमारे पास न आवे,
- ६ वृजिना नः मा=कृटिल कृत्य इमसे न हों,
- ४ द्वेंच्या नः मा विदत्=द्वेष भाव हमारे पास न आवें।

जिस समय हम आपसकी फूट हटायेंगें, उस समय हमें किसीके द्वेष करनेका कोई कागण नहीं रहेगा, किसीसे कपटयुक्त कुटिल ब्यवरार करनेकी आवश्यकता नहीं पडेगी, हमारा
कभी पराभव न होगा अथवा हमपर कोई आपित नहीं क्षोतेगी और हमारी अपकीर्ति भी नहीं होगी; अर्थात् जब हम
आपसकी फूट हटाकर अपना उत्तम संगठन करेंगे और एकता
के बलसे आगे बटेंगे, उस समय सब लोग हमारे मित्र बनकर
हमारे साथ मित्रताका व्यवहार करेंगे, हम भी सबके साथ
सरल व्यवहार करते जांयगे, एकताके कारण हमारा बल बढेगा
और उस हेतुसे कभी पराभव नहीं होगा तथा हमारा यश्य
फैलता जायगा। ( संत्र १)

द्वितीय और तृतीय मंत्रमें जो सोनिक वीरोंसे होनेवाले दुष्टोंके संहारका वर्णन है, यह वर्णन भी हमारी आपसकी फूट के कारण ही दुष्ट लोग हमें सताते हैं और उनका वध करनेका प्रयोजन उत्पन्न होता है, अर्थात् याद हमारा समाज सुसंगठित होगा तो उस वधकी जडही नष्ट होनेसे वह वध भी नहीं होंगे और हमें (मइत् शर्म) वडा सुख प्राप्त होगा। "शर्म" शब्दका अर्थ "सुख और आश्रय" है। पूर्वापर संबंधसे यहां परमेश्वरका आश्रय अभीष्ट है। क्यों कि सच्चा सुख भी परमात्माके आश्रयसे ही होता है। (मंत्र. २, ३)

#### बडा शासक।

एक ईश्वर ही सबसे बडा शासनकती है, उसके ऊपर

किसी अन्यका अधिकार नहीं है, सब उसीके शासनमें कार्य करते हैं. वही सर्वोपिर है। वह शतुनाका सचा नाशक और कभी पराजित न होनेवाला है। यदि ऐसं समर्थ प्रभुका मित्र बनकर कोई रहे तो उसका कभी नाश न होगा, और कभी पराजय भी न होगा। अर्थात् प्रभुका मित्र बनकर व्यवहार करनेवालेका यश सर्वत्र फैलेगा और उसका ही नाम सर्वत्र होगा। ( मंत्र ४ )

पूर्व स्कनमें जिस ''ज्ञान-कवच. ब्रह्म-वर्म'' का वर्णन किया है वह ब्रह्म-कवच यही हं कि ''परमेश्वरका शासन सर्वेशिर मानना और उसका सखा बनकर व्यवशर करना। ''

आशा है कि पाठक इस प्रकार प्रभुक्ते मित्र बननेका यत्न करेंगे,

## प्रजा-पालक-मक्त

( २१ )

( ऋषि:-अथर्या । देवता-इन्द्रः )

स्वितिदा विशां पतिर्वृत्रहा विमुधो वृशी । वृथेन्द्रः पुर एंतु नः सोम्पा अभयंक्ररः ॥ १ । वि नं इन्द्र मृधो जिह नीचा येच्छ एतन्यतः । अधमं गंमया तमो यो अहमाँ अभिदासंति ॥ २ ॥ वि रक्षो वि मृधो जिह वि वृत्रस्य हन् रुज । वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्त्रमित्रस्याभिदासंतः ॥ ३ ॥ अपेन्द्र द्विष्तो मनोऽप जिज्यांसतो वृधम् । वि महच्छमे यच्छ वरीयो यावया वृधम् ॥ ४ ॥

अर्थ - (स्विस्त - दा) मंगल देनेवाला, (विक्तां पितः) प्रजाओंका पालक, (वृत्र हा) घरनेवाले शत्रुका नाश करनेवाला, (वि-मुघः वशी) विशेष हिंसकोंको वशमें करनेवाला, (वृषा) बलवान् (सोम-पाः) सोमका पान करनेवाला, (अभयं-करः) अभय देनेवाला (इन्द्रः) प्रभु राजा (नः) हमारे (पुरः एतु) आगे चले, हमारा नेता बने ॥१॥ हे इन्द्रः! (नः मुघः) हमारे शत्रुओंको (विजिहि) मार डाल। (एतन्यतः) सेनाके द्वारा हमपर हमला चढानेवालोंको (नीचा यच्छ) नीचेही प्रतिबंध कर। (यः अस्मान् आभेदासित) जो हमें दास बनाना चाहता है, या हमारा घात करना चाहता है, उसको (अधमं तमः गमय) हीन अधकारमें पहुंचा दें॥२॥ (रक्षः मुघः विविजिहि) राक्षमां और हिंपकोंको मार डाल, [वृत्रस्य हन् विरुत्त ] घरकर हमला करनेवाले शत्रुके दोनों जवडोंको तोड दे। हे (वृत्रहन् इन्द्रः) शत्रुनाशक प्रभे! (अभिदासतः अभित्रस्य) हमारा नाश करनेवाले शत्रुके (मन्युं विरुत्त) उत्साहको तोड दे॥३॥ हे (इन्द्रः) प्रभो! राजन्! (दिषतः मनः अप) देषीका मन बदल दे। [जिज्यासतः वधं अप] हमारी आयुका नाश करनेवालेको दूर कर (महत् शर्म वियच्छ) बडा सुख हमें दे और (वधं वरीयः यावय) वधको दर कर ॥४॥

भावार्य —प्रजाजनोंका दित और मंगल करनेवाला, प्रजाओंका उत्तम पालन करनेवाला, घेरकर नाश करनेवाले शत्रुको दूर करने बाला, बालेष्ठ, अस्तपान करनेवाला, प्रजाको अभय देनेवाला राजा ही हमारा अमगामी बने ॥ १ ॥ हे राजन्! प्रजाके शत्रुका नाश कर, सेना लेकर इमला करनेवाले शत्रु हो दबा दे, जो घातपात और नाश करना चाइता है उसको भगा दे ॥ २ ॥ हिंसक कूर शत्रुओंको मारडाल, चेर कर सतानेवाले दुर्शोको काट दो, सब प्रकारके शत्रुओंका उत्साद नाश कर दे ॥ ३ ॥ शत्रुओंके मन ही बदल दे अर्थात् वे हमला करनेका विचार छोड दें, नाश करनेवालोंको दूर कर दे, घातपात आदिको दूर कर और सब प्रजाको सुखी कर ॥ ४ ॥

## क्षात्रधर्म।

यह " अभयगण " का सूक्त है। इस सूक्त में क्षात्रधर्मका उपदेश और राजाके कर्तव्यों मा वर्णन है उसका मनन पाठक करें। उत्तम राजाके गुण प्रथम मंत्रमें वर्णन किये हैं। इस मंत्रकी कसीटीसे राजा उत्तम है या नहीं इसकी परीक्षा हो

सकती है। अन्य तीन मंत्रों में विविध प्रकारके शत्रुओं का वर्णन है और उनका प्रतिकार करनेका उपदेश है। सब प्रकारके अंतर्बाह्म शत्रुओं का प्रतिकार करके प्रजाको अधिकसे अधिक सुखी करना राजाका मुख्य क्तंब्य है। यह सूक्त अति सरल है इसिलिये इसका अधिक स्पष्टीकरण आवस्यक नहीं है।

[ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ]

# हृदयरोग तथा कामिलारोग

# की चिकित्सा

(27)

( ऋपि:-ब्रह्मा । देवता-सूर्यः, हरिमा, हुद्रोगः )

अनु स्र्पृपुद्यतां हद्योतो हंििमा चं ते । गो रोहितस्य वर्णेन तेनं त्या परि दध्मि ॥ १॥ परि त्या रोहितैवेर्णेदीर्घायुत्वायं दध्मि । यथाऽयमर्पा असद्यो अहरितो भुवंत ॥ २॥ यभ रोहिणीर्देवत्याई गावो या उत रोहिणीः । रूपं-रूपं वयो-वयस्ताभिष्ट्या परि दध्मिस ॥ ३॥ अकष्ठ ते हित्माणं रोपणाकांस दध्मिस । अथो हारिद्रवेषु ते हित्माणं नि दध्मिस ॥ ॥ ॥ ॥

भर्थ-(वे हृद्-द्योतः च हरिमा) तेरे हृदयकी जलन (और पीलापन सूर्यं अनु उदयताम्) सूर्यक पीछे चला जावे ।
गौके अथवा सूर्यके (रोहितस्य तेन वर्णेन) उस लाल रंगसे (स्वा पिर दश्मिस ) तुने सब प्रकारसे हृष्ट पुष्ट करते हैं ॥ १ ॥
(रोहितैः वर्णेः) लाल रंगोंसे (स्वा) तुझको (दीर्घायुक्ताय पिर दश्मिस ) दोर्घ आयुके लिथे घरते हैं ॥ १ ॥ (अया) जिनसे
(अयं) यह (अ-रपा असत्) नीरोग हो जाय और (अ-हिरितः सुवत्) पीलक रोगसे मुक्त हो जाय ॥ २ ॥ (याः
देवत्या रोहिणीः गावः) जो दिव्य लाल रंगकी गौवें हैं (उत या रोहिणीः) और जो लाल रंगकी किरणें हैं (तािमः) उनसे
(रूपं रूपं) सुंदरता और (वयः वयः) बलके अनुसार (स्वा पिर दश्मिस) तुम्हें घरते हैं ॥ ३ ॥ (ते हिरिमाणं)
पीलक रोगको (सुकेषु रोपणाकासु च) तोते और पौधाँके रंगोंमें (दश्मिस) धारण करते हैं (अथो) और ते (हारिमाणं)
तेरा फीकापन हम (हारिद्ववेषु) हरी वनस्पतियोंमें (नि दश्मिस) रख देत हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ — तेरा हृदयरोग और पालक राग सूर्याकरणों के साथ संबंध करने ने चला जायगा। लाल रंगकी गाँवें और मूर्यकी लाल किरणें होती हैं, इनके द्वारा नारीगता हो सकती है।। १॥ लाल रंगके प्रयोगसे दीर्घ आयुष्य प्राप्त होता है, पीलक राग ९ (अ. स. भा. का. १)

दूर होता है और नीरोगता णप्त होती है ॥ २ ॥ लाल रंगकी गीवें और जाल रंगकी सूर्यिकरणें दिन्य गुणैंसे युक्त होती है। हप और बलके अनुसार उनके द्वा रोगी घरा जावे ॥ ३ ॥ इस लाल रंगकी चिकित्यासे रोगीका पीलापन तथा फीकापन दूर होगा और वह हरे पक्षी और हरी वनस्पतियोंमें जाकर निवाय करेगा, अर्थात् रोगीके पाय फिर नहीं आवेगा ॥ ४ ॥

## वर्णचिकित्सा ।

यह सूक्त '' वर्ण-चिकित्सा '' के महत्त्वपूर्ण विषयका उपदेश दे रहा है। मनुष्यको हृदयका रोग और कामिला नामक पीला रोग कष्ट देते हैं। अपचन, पेटके विकार, तमाखू, मधप्राशन आदि अनेक करण हैं, जिनके कारण हृदयके दोष उत्पन्न होते हैं। तरुण अवस्थामें वीर्यदोष होनेके कारण भी हृदयके विकार उत्पन्न होते हैं। कामिला रोग पित्तके दूषित होनेके कारण उपन्न होता है। इन रोगों के कारण मनुष्य कुश, निस्तेन, फीका, दुबल और दान होता है। इसलियं इन रोगों को हटानेका उपाय इस सूक्तमें वेद बता रहा है। सूयकिरणों द्वारा चिकित्सा तथा लाल रंगवाली गीओं के द्वारा चिकित्सा करनेसे उक्त दोष दूर होते हैं और उत्तम स्वास्थ्य निलता है।

## सूर्यकिरण-चिकित्सा ।

सूर्यिकरणों में सात रंग होते हैं अथवा रंगवाली शी शों की सहायतासे इष्ट रंगके किरण प्राप्त किये जा सकते हैं। नंगे शरीरपर इन किरणों को रखने से आरोग्य प्राप्त होता है और रोग दूर होते हैं। यह रंगीन सूर्यिकरणों का स्नान ही है। यह नंगे शरीरसे ही करना चाहिये। छतपर लाल रंगके शांशे रखने से कमरे में लालरंगकी किरणें प्राप्त हो सकती हैं, इस ने नंगे शरीरसे रहने से यह चिकरसा साध्य हो सकती है।

जिम प्रकार उक्त रोगों के लिये लाल रंगकी किरगों ने चिकि सा होती है उसी कार अन्यान्य रोगों के लिये अन्यान्य वर्णों की सूर्यकि गोंसे चिकि सा होना सेमानीय है । इसि के सुयोग्य वैद्य इसका अधिक विचार करें और सूर्यकिरण-चिकित्सासे रोगियों के रोग दूर करके जनता के सुख की बृद्धि करें।

#### परिधारण विधि।

सूर्यिकिरण-चिकित्सामें "परिधारण विधि "का महत्त्व है इस सूक्तमें "परि दश्माने " शब्द चार वार, " निदध्मानि " शब्द एक वार आया है। " चारों ओरसे धारण करना " यह भाव इन शब्दोंसे व्यक्त होता है। शारीरके चारों ओरने संबंध करनेका नाम "परिधारण " है। जिस प्रकार तालावके पानीमें तैननेसे शरीरके साथ जलका परिधारण हो सकता है, उसी प्रकार लाल रंगकी

सूर्यिकरणें कमरेमें लेकर उसमें नंगे शरीर रहना और शीरको उलट पुलट करके सब शरीरके साथ लाल रंगके सूर्यीकरणोंका संबंध करना परिधारण विधिका तारपर्य है।

१ रोहितैः वर्णैः परिदध्मासे । ( मंत्र २ )

२ दीर्घायुत्वाय परिदध्मसि । ( " )

३ गो रे।हितस्य वर्णेन त्वा परिदध्मासि। ( मंत्र १)

४ ताभिष्वा परिदध्मासि । ( संत्र. ३ )

ये सब मंत्रभाग रक्त वर्णके सूर्यिकिरणोंका स्नान अर्थात् "पिधारण " करनेका विधान कर रहे हैं। रोगीको नंगे शरीर पूर्गेक रक्त वर्णके शीशाशिल कनरेंने रखने और उपके शरीरका संबंध रक्त वर्णकी सूर्यिकरणोंके साथ करनेसे यह पार्थारण हो सकता है और इसने निरोगता, दार्घ आयुष्य-प्राप्ति तथा बलप्राप्ति भी हो कती है। अन्यान्य रोगोंके निवारणके लिये अन्यान्य वर्णोंके किरणोंकी स्नानोंकी योजना करना चतुर वैद्योंका बुद्धिमत्तापर निर्भर है।

## रूप और यल।

हप और बलके बनुसार यह निकित्ना, यह परिधारण-विधि अथवा किरण-स्नान ।रना योग्य है यह सूचना तृतीय मंत्रहे उत्तरार्धमें पाठक देख सकते हैं। हाका अर्थ शरीरका साँदिये, शरीरका रंग और शरीर की सकुमारता है। यदि गोरा शरीर हो, यदि सुकुमार नाजुक शरीर हो तो उसके लिये कितना किंग्ण स्नान देना चाहिंगे, उसके लिंग सबे का कोमल प्रकार, या दोपहरका कठार प्रकाश ब ना चाहिये, इत्यादिका विनार करना वंशोंका कार्य है। जो काले शरीरवाले तथा सुदृढ या कटोर शरीरवाले होते हैं उनके लिये किरणस्नानका प्रमाण भी भिन्न होना योग्य है। तथा जो घरमें बैठनेवाले लोग होते हैं और जो धूपमें कार्य करनेवाले होते हैं उनके लिये भी उक्त प्रमाण न्यूनाधिक होना उचित है। इस विवासका नाम ही ' रूप और बलके अनुसार विचार '' करना है । ( रूपं रूपं वयो वयः ) यह प्रमाग दर्शानेवाला मंत्रभाग अत्यंत महत्त्वका है। रोगोकी कोमलता या कठेरता, रोगीका रंग, रोगीका रहना सहना, रोगीका पेशा, उसकी आयु तथा शारीरिक बल इन सबका विचार करके किरणस्नानकी योजना करनी चाहिये। नहीं तो कोमल प्रकृतिवालेको अधिक स्नान देनेसे आरोग्यक

स्थानगर भनारोग्य होगा। अथवा कठार प्रकृतिवालेको अल्प प्रमाणमें देनेसे उसपर कुछ भी परिणाम न होगा। इस दृशीसे तृतीय मंत्रमा उत्तरार्थ बहुत मनन करने योग्य है।

# रंगीन गौके दूधसे चिकि सा।

इसी मूक्तिने रंगीन गौके दूधमे रागीकी चिक्तिसा करनेकी विधि भी बना दी है। गौवें सकेद, काले, लाल. भूरे, नसवारा, बादामी तथा विविध रंगके धव्वींवाली होती हैं। सूर्थिकरणें गौकी पीठपर गिरता हैं और उन कारण रंगके भेदके अनुसार दूधपर भिन्न परिणाम होता है। श्वेत गौके दूधका गुणधर्म भिन्न होगा, काले रंगकी गौका दूध भिन्न गुणधर्मवाला होगा, लाल गौका दूध भिन्न गुणधर्मवाला होगा, लाल गौका दूध भिन्न गुणधर्मवाला होगा, उसा कार अन्यान्य रंगवाली गौओं के दूधके गुणधर्म भिन्न होंगे। एक नार वर्णिविकत्स का तत्त्व म ननेपर यह परिणाम मानना ही पडता है। इसीलिये इस यूक्तके मंत्र ३ में रीहिणी: गाद: "अर्थात्

लाल गीवों के दूधका तथा अन्यान्य गोग्सोंका उपयोग हृद्य विकार और कामिला रोगकी निम्नत्तिके लिये करनेका विधान है। यह विधान मनन करनेसे बडा बोधपद प्रतीत होता है। और इसके मनन करनेसे अन्यान्य रोगोंके लिये अन्यान्य गीवोंके गोर्भों हा उपयोग करनेका उपरेश भी प्राप्त होगा वर्ण-चिक्तिसा का ही तत्त्व गोरुम्ध-चिकिस्साके जिये बर्ता जायगा। दोनों के बीचमें तत्त्व एक ही है।

#### पथ्य।

वर्ण-चिक्तिसाके साथ साथ गोरस सेवनका पथ्य रखनेसे अध्यिक लाभ होना संभवनीय है। अथान् लालरंगके किरणेंके परिचारण करनेके दिन लाल गौके दूध हा सेवन करना, इत्यादि प्रहार यह पथ्य समझना उचित है।

इस प्रकार इस स्कारा विचार करके पाठक बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

# श्वेतकुष्ठ-नाशन-मूक्त।

( २३ )

(ऋषि:-अथर्या। देवता--ओपाधिः)

नुक्तं जातास्पीषधे रामे कुष्णे आर्थिकेत च। इदं रेजित रजय क्रिलासं पार्लतं च यत् ॥ १॥ किलासं च पार्लतं च निरितो नांशया पृषंत् । आ त्या स्वो विश्वतां वर्णः परां शुक्लानिं पादय॥ २ आसितं ते प्रलयं नमास्थानुमसितं तर्य । असिकत्यस्योषधे निरितो नांशया पृषंत् ॥ ३॥ अस्थिजस्यं किलासंस्य तन् जस्यं च यन्याचि । दृष्यां कृतस्य ब्रह्मंणा लक्ष्मं श्वेतमंनीनशम् ॥ ४॥

अर्थ-हे रामा कृष्णा और असिक्न औषाधि! तू (नक्तं जाता असि) रात्रिके ममय उत्पन्न हुई है। हे (रजिन) रंग देने गर्ला। (यत् किलासं पिलतं च) जो कुछ और श्वेन कुछ है (इदं रजय) उस हो रंग दे ॥ १ ॥ (इतः) इसके शरीरसे (किलासं पिलतं) कुछ और श्वेत कुछ तथा (पृषत्) धन्ने आदि सक्ष (निः नाशय) नष्ट कर दे। (शुक्कानि परा पातय) श्वेत धन्ने दूर कर दे (स्वःवर्णः) अपना रंग (त्वा) तुझे (आविश्वतां) प्राप्त हो ॥ २ ॥ (ते प्रलयनं) तेरा ल्यस्थान (असित ) कृष्ण वर्ण है तथा (तव अवस्थानं) तेरा स्थान भी (असितं) काला है, हे औषथे! तूस्वरं (असिक्नी आसि) काले रंगवाली है इसिलिये (इतः) यहांसे (प्रत् ) धन्ने (निः नाशय) नष्ट कर दे ॥ ३ ॥ (दृष्या कृतस्य) दोषके कारण उत्पन्न हुए (आधिजस्य तन्तस्य च) हड़ीसे तथा शरीरसं उत्पन्न हुए (किलासस्य यत् त्वचि श्वेतं लक्ष्म) कुछका जो स्वचापर श्वेत चिन्ह है उसको (ब्रह्मणा अनीनशम्) इस ज्ञानसे मैंने नाश किया है।। ४ ॥

भावारी रामा कृष्णा असिक्नी ये औष्रियां हैं, इनका पोषण रात्रिके समय होता है, इनमें रंग चढानेका सामर्थ्य है।

इसिलिये इनके लेपनसे श्वेनकुष्ठ दूर होता है ॥ १ ॥ शरीरपर जो श्वेत कुष्ठके धब्बे होते हैं, उन श्वेत धब्दोंको इस औषधिके लेपनसे दूर कर दे और अपनी चमडीका असली रंग शरीरपर आने दें ॥ २ ॥ यह वनस्पित नष्ट होनेपर भी काला रंग बनता है, उसका स्थान काले रंगका होता है और वनस्पित भी स्वयं काले रंगवाली है, इसी कारण यह वनस्पित श्वेत धव्बोंको दूर कर देती है ॥ ३ ॥ दुराचारके दोषोंसे उत्पन्न, हड्डीसे उत्पन्न, मांससे उत्पन्न हुए सब प्रकारके श्वेत कुष्ठके धव्बोंको इस ज्ञानसे दूर किया जाता है ॥ ४ ॥

श्वेतकृष्ठ ।

शरीरका रंग गन्नमी सा होता है। गोरे कालेका भेद होनेपर भी चमडी का एक विलक्षण रंग होता है। जो रंग नष्ट होनेसे चमडीपर श्वेतसे घड़बे दिखाई देते हैं। उनका नाम ही श्वेत कुछ होता है। यह श्वेत कुछ शरीरपर होनेसे शरीरका सांदर्य नष्ट होता है और खड़ौल खंदर मनुष्य भी कुरूपसा दिखाई देता है, इसलिये इस(श्वेत लक्ष्म) श्वेत चिन्ह-श्वेत कुछ —दूर करनेका उपाय वेदने यहां बताया है।

## निदान।

वेद इस श्वेत कुछ के निदान इस सूक्तमें निम्न प्रकार देता है-

- (१) दूष्या कृतस्य-दोषयुक्त कृत्य अर्थात् दोषपूर्ण आचरण। सदाचार न होनेसे अथवा आचार्गवषयक कोई दोष कुलमें रहनेसे यः कुछ होता है। जिस प्रकारसे व्यक्तिदोषसे तथा कुलकं दोषसे भी यह कुछ होता है।
  - (२) अस्थिजस्य-अस्थिगत दोषसे यह होता है।
- (३) तन्जस्य-शारीरिक अर्थात् मां सके दोषसे होता है।
- ( ४ ) त्वाचि-चमडांके अंदर कुछ दोष होनेसे भी यह होता है।

ये दोष सबके सब हों या इनमेंसे थोडे हों यह कुछ हो जाता है।

# दो भेद और उनका उपाय।

इस कुछमें दो भेद होते हैं, एक किलान और दूसरा पिलत।
पिलित शब्दने केवल श्वेतत्वका ही बोध होता है इस कारण
यह श्वेत धव्बोंका वाचक स्पष्ट है। इसको छोडकर दूसरे कुछका
नाम किलास प्रतीत होता है, जिसमें चमडी विरूपसी बनती है।
सुयोग्य वंदा इन शब्दोंका अर्थ निश्चय करें।

"रामा, कृष्णा, असिक्नी "इन औषि प्रियोंका इस कुछ-पर उपयोग होता है। ये नाम निश्चयसे किन आषि धर्योंके बोधक हैं और किन औषिधर्योंका उपयोग इस कुछके निवारण

करनेके लिये हो सकता है, यह निश्चय केवल शब्द शास्त्र नहीं कर सकता; न यह विषय केवल कोशोंकी सहायतासे हल हो सकता है। इस विषयमें केवल सुयोग्य वैद्य ही निश्चित मत दे सकते हैं, तथा वे ही योग्य मार्गसे खोज कर सकते हैं। इस-लिये इस लिखहारा वैद्योंको प्रेरणा देना ही यहां हमारा कार्य है। वेदमें बहुत विद्यार्ग होनेसे अनेक विद्याओंके पंडित विद्वान मिलनेपर ही वेदकी खोज हो सकती है। अतः सुयोग्य वैद्योंको आयुर्वेदविषयक वेदभागकी खोज लगानी चाहिये और यह प्रसक्ष विषय होनेसे इन औषधादिका प्रयोग करके ही इसका सप्रयोग प्रतिपादन करना चाहिये। आशा है कि वैद्य और डाक्टर इस विषयमें योग्य सहायता देंगे।

रंगका घुसना।

कई लोग समझते हैं कि ऊपर ही ऊपर वनस्पतिका रस आदि लगानेसे चमडीका ऊपरका रंग बदल जाता है, परंतु यह सख नहीं है। इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें—

## आ त्वा स्वो विश्वतां वर्णः ।

"अपना रंग अंदर घुस जाय " यह मंत्रभाग बता रहा है कि इन औषिथियोंका परिणाम चमडीके अंदर ही होना अभीष्ट है, न कि केवल ऊपर ही ऊपर । ऊपर परिणाम हो परंतु " विशतां " किया " अंदर घुसने " का भाव बता रही है। इस्रालिये चमडीके अंदर रंग घुस जाता है और वहां वह स्थिर हो जाता है। यह मंत्रका कथन स्पष्ट है।

### औषधियोंका पोपण।

औषिथयोंका पोषण दिनके समय होता है या रात्रिके समय, यह प्रश्न बढ़े शास्त्रीय महत्त्वका है। औषिथयोंका राजा सोम-चंद्र-है, इसलिये औषिथयोंका पोषण और वर्धन रात्रिके समय होता है। यही बात "नक्तं जाता "शब्दोंसे इस सूक्तमें बतायी है। रात्रिके समय बनी बढ़ी या पुष्ट हुई औषिधि होती है। प्रायः सभी औषि धियोंके संबंधमें यह बात सत्य है ऐसा हमारा ख्याल है। वनस्पति निया जाननेवाले लोग इस कथनक अधिक विचार करें।

" सौभाग्य-वर्धन " के (१८ वें) सूक्तमें सींदर्यवर्धनका पाठक इस स्क्तको पूर्वीक्त १८ वें स्क्तके साथ पढें। आशा है उपदेश दिया है, इसलिये उस कार्यके लिये श्वेत कुष्ट यदि कि पाठक इस प्रकार पूर्वापर स्क्तों का संबंध देखकर स्कार्यसे किसीको हो, तो उसको दूर करना आवश्यक ही है। अतः अधिकसे अधिक लाभ उठावें।

# कुष्ठ-नाशन-सूक्त।

( 28)

( ऋषि:-ब्रह्मा । देवता-आसुरी वनस्पतिः । )

सुपुर्णो जातः प्रंथमस्तस्य त्वं पित्तमांसिथ । तदांपुरी युधा जिता रूपं चंके वनस्पतींत् ॥ १ ॥ आसुरी चंके प्रथमेदं किलासभेषजामेदं किलासनार्यनम् । अनीनशित्कलामं सरूपामकर्त्वचंम् ॥२॥ सरूपा नामं ते माता सरूपो नामं ते पिता । सरूपकत्वन्यनीषधे सा सरूपामेदं क्रीध ॥ ३ ॥ ३ ॥ ३ मासं स्वामा संरूपो पृथ्विया अध्युद्धंता । इदम् प्रप्त सांधय पुनां रूपाणि कल्पय ॥ ४ ॥

अर्थ-सुपर्ग (प्रथमः जातः ) सबसे पहिले हुआ (तस्य पित्तं ) उनका पित (त्वं आसिथ) तूने प्राप्त किया है। (युधा जिता) युद्धसे जीती हुई वह आसुरी (वनस्पतीन् ) वनस्पतियोंको (तत् रूपं चक्रे ) वह रूप करती रही ॥ १ ॥ (प्रथमा आसुरी) पहिली आसुरीने (इदं किलास-भेषजं ) यह कुष्टका औषध (चक्रे ) बनाया। (इदं) यह (किलास-नावानं ) कुष्ठ रोगका नाश करनेवाला है। इसने (किलासं ) कुरका (अनीनशत् ) नाश किया और (त्वचं ) त्वचाके (स-रूपां) समान रंगवाली (अकरत् ) बना दिया ॥ २ ॥ हे औषधे! तेरी माता (सरूपा ) समान रंगवाली है तथा तेरा पिता भी समान रंगवाला है। इसलिथे (त्वं स-रूप-कृत् ) तू भी समानरूप करनेवाला है (सा ) वह तू (इदं सरूपं ) इसको समान रंगवाला है। इसलिथे (त्वं स-रूप-कृत् ) तू भी समानरूप करनेवाला है (सा ) वह तू (इदं सरूपं ) इसको समान रंगवाला है। उदाडी गई है। (इदं उ सु प्रसाधय ) यह कर्म ठीक प्रकार सिद्ध कर और (पुनः रूपाणि करूपय ) किर पूर्ववत् रंगरूप बना द ॥ ४॥

भावार्थ— सुपर्ण नाम सूर्य है उसकी किरणोंने पित्त बढानेकी शक्ति है। सूर्यिकरणों द्वारा वह पित्त वनस्पतियों में संचित होता है। योग्य उपायों से स्वाधीन बनी हुई वनस्पानयां रूप रंगका सुधार करने में सहायक होती हैं ॥ १ ॥ आसुरी वनस्पति कुछ रोगके लिये उत्तम औषध बनता है। यह निश्चयसे कुछ रोग दूर करती है और इससे शरीर की त्वचा समान रंग रूपवाली बनती है ॥ २ ॥ जिन पौधोंके संयोगसे यह वनस्पति बनती है, वे पांधे (अर्थात् इसके माता विताहणी पांधे भी) शरीरका रंग सुधारनेवाले हैं। इसलिये यह वनस्पति भी रंगका सुधार करने में समर्थ है ॥ ३ ॥ यह इयामा वनस्पति शरीर की चमडीका रंग ठीक करनेवाली है। यह भूमित उखाडी हुई यह कार्य करती है। अतः इसके उपयोगसे शरीरका रंग सुधारा जाय ॥ ४ ॥

#### वनस्पतिके माता पिता।

इस सूक्त के तृतीय मंत्रमें वनस्पति के मातापिताओं का वर्णन है अर्थात् दो बृक्षवनस्यातयों के संयोगसे बननेवाली यह तीसरी बनस्पति है। दो बृक्षों के कलम जोडनेसे तीसरी वनस्पति विशेष गुणधर्मसे युक्त बनती है, यह उद्यानशास्त्र जाननेवाले जानते ही हैं। कुछनाशक इयामा आसुरी वनस्यति इस प्रकार बनायी जाती है। शरीरके रंगका सुधार करनेवाली दो औषधियोंके संयोगसे यह स्यामा बनती है। जो आधारका पौधा होता है उसका नाम माता और जिसकी शाखा उसपर चिपकायी या जाडी जातो हं वह उसका पिता तथा उस संयोगसे जो नयी वनस्पति बनती है वह उक्त दोनोंका पुत्र है। पाठ १ इस उद्यान-विद्याकी इस मंत्रमें देखें। (मंत्र ३)

#### सरूप-करण।

शरीरके वास्तिविक रंगके समान कुष्टरोगके स्थानके चमडेका रंग बनाना ''सरूपकरण'' का तात्पर्य है । आनुरी स्थामा वनस्यति यह करती है इसीलिये कुष्टरोगपर इसका उपयोग होता है । (मं. २-३)

## वनस्पतिपर विजय।

"युद्ध जीती हुई आसुन वनस्पति औषध बनाती है।" यह प्रथम मंत्रका कथन विशेष मननीय है। वैद्यको हरएक दवापर इस प्रभार प्रभुव संपादन करना पडता है। आंषाध उसके हाथमें अनेकी आवश्यकता है। वनस्पतिक गुणधमांस पूर्ण परिचय और उसका उपयोग करनेका उत्तम ज्ञान वैद्यको होना आवश्यक है। नहीं तो औषध सिद्ध नहीं कहा जा सकता। (मं. १)

## स्यंका प्रभाव।

स्थेमें नाना प्रकारके बीयं हैं। वे वीर्थ किरणों द्वारा बनस्पानियों में जाते हैं। वनस्पतिद्वारा वे ही वीर्थ प्राप्त होने हैं और रोगनाश अथवा बलवर्धन करते हैं। इस प्रकार यह सब सूर्यका ही प्रभाव है। ( मं. १)

# स्र्येसे वीर्य-प्राप्ति।

सूर्यसे नाना प्रशास्त्रे वीर्थ प्राप्त करनेकी यह सूचना बहुत ही मनन करने योग्य है।

सूर्य आतमा जगतस्तस्थुषश्चा। (ऋग्वेद १। ११५। १)
,, मूर्य हा स्थावर जंगम का आतमा है '' यह वेद म उपरेश
भी यहां मनन करना चाहिये। जब सूर्यसे नाना प्रकारसे वीय
प्राप्त करके हम अधिव वीर्यवान हो जायने तभी यह मंत्रभाग
हमारे अनुभवमें आ सकता है।

नंगे शरीर सूर्यिकरणोंमें विचरनेसे और सूर्यिकरणोंद्वारा अपनी चमडी अच्छी प्रकार तयानेसे शरीरके अंदर सूर्यका जीवन संचारित होता है इसी प्रकार सूर्यमे तया हुआ वायु प्राणाय ससे अंदर लेनेके अभ्यासने क्षयोगमें भी बडा लाभ पहुंचता है। इसी प्रकार कई रीतियोंसे हम सूर्यसे वीर्य प्राप्त कर सकते हैं। पाठक स्वयं इसका अधिक विचार करेंगे तो उनको बहुत बोध प्राप्त हो सकता है।

बैद्यों शे उचित है, कि वे खोजसे इयामा वनस्पिति प्राप्त करें और उसके योगसे कुछ रोग दूर करें। तथा सूर्यसे अनेक वार्य प्राप्त करनेके उपाय ढूंढकर निकाल दें और उनका उपयोग आरोग्य बढानेमें करते रहें।

# शीत-ज्वर-दूरीकरण सूक्त।

( २५ )

( ऋषि: भृगवाङ्गिसाः । देवता-अग्निः, तकमा । )

यद्षिरापो अदंहत्प्रविश्य यत्राकृष्यन् धर्मधतो नमांसि ।
तत्रं त आहुः पर्मं जुनित्रं स नः संविद्वान् पिरं वृंग्धि तक्मन् ॥ १॥
यद्यविर्यदि वासि शोचिः श्रेकल्पेषि यदि वा ते जुनित्रंम् ।
च्ह्रदुर्नामांमि हरितस्य देव स नः मंतिद्वान् पिरं वृंग्धि तक्मन् ॥ २॥
यदि शोको यदि वाऽभिशोको यदि श राज्ञो वर्रुणस्यासि पुत्रः ।
च्ह्रदुर्नामांसि हरितस्य देव स नः संविद्वान् पिरं वृंग्धि तक्मन् ॥ ३॥

# नर्मः शीतायं तुक्मने नमी ह्रायं शोचिषे कृणोमि । यो अन्येयुरुभयुद्यस्योति तृतीयकाय नमी अन्तु तुक्मने

11811

अर्थ—(यत्र) जहां (धर्म-धृतः) धर्मका गलन करनेवा हे सदावारी लोग (नमांसि कृण्वन्) नम्हकार वरते हैं, वहां (प्रविश्य) प्रवेश करके (यत् आग्नः) जो अर्गन (आपः अदहत् ) प्राणधारक जलतत्त्व मे जलाता है (तत्र ) वहां । ते परमं जिनत्रं ) तेरा परम जन्म स्थान है, ऐसा (आहुः) कहते हैं। हे (तक्मन्) कष्ट देनेवाले ज्वर! (सः संविद्वान्) जानता हुआ तू (नः पिर वृंग्धि) हमको छे ड दे ॥ १ ॥ (यदि अर्चिः) यि तु ज्वालाल्प, ( यदि वा शोषिः असि ) अथवा याद तापल्प हो, (यदि ते जानित्रं) यदि तेरा जन्म स्थान (शकल्य हिष ) अंगप्रत्यंगमें परिणाम करता है, तो तू (ज्वाला करनेवाले जवर देव! सः संविद्वान्) वह तू यह जानता हुआ (नः पिर वृंग्धि) हमें छोड दे ॥ २ ॥ (यदि शोकः) यदि तू पीडा देनेवाला अथवा (यदि अभि शोकः) यदि स्वेत्र पीडा उत्पन्न करनेवाला हो, (यदि वरुणस्य राजः पुत्रः असि ) किंवा वरुण राजाका तू पुत्र ही क्यों न हो, तुम्हारा नाम चहुडु है। हे पील ह रोगके उत्पन्न करनेवाले ज्वर देव! तू हम सबको यह जानका छोड दे ॥ ३ ॥ (शीताय तक्मने नमः) शीत ज्वरके लिये नमस्कार, (रूराय शोषिय नमः कृणोमि) कर्षे तापको भी नमस्कार करता हूं। (यः अन्ययुः) जो एक दिन छोडकर आनेवाला ज्वर है, (उभयकुः) जो दो दिन आनेवाल। (अभ्येति) होता है, जो (तृतीयकाय) तिहारी है, उस (तक्मने नमः अस्तु) ज्वरके लियं नमस्कार होवे ॥ ४ ॥

भावार्थ-धार्मिक लोग जहां प्राण्यामद्वारा पहुंचते और प्राण्याक्तिका महत्त्व जानकर उसको प्रणाम भी करते हैं उस प्राणके मूलस्थानमें पहुंचकर यह जबरका अग्ने प्राणधारक आप तत्त्वकां जला देता है। यही इस जबरका परम स्थान है। यह जानकर इससे मनुष्य बचे ॥ १ ॥ यह जबर बहुत जो की तिपिश चढानेवाला हो किंवा अंदर ही अंदर तपनवाला हो, किंवा हरएक अंग-प्रत्यंग ने कमने ए करनेवाला हो, वह हरएक जीवनके अणु को हिला देता है इसलिये इसको " च्हुड " कहते हैं, यह पांडरोग अथवा कामिला रोगको उत्पन्न करता है, यह जानकर हर एक मनुष्य इससे अपना बचाव करें ॥ २ ॥ कई जबर विशेष अंगम दर्द उत्पन्न करते हैं और कई संपूर्ण अंगमत्यं मिं पीडा उत्पन्न करते हैं, जलरान वहणसे इसकी उत्पनि होती है, यह हरएक अंगप्रत्यंगको हिला देता है और पीलक रोग शरीरमें उत्पन्न कर देता है। इसलिये हरएक मनुष्य इससे बचता रहे ॥ ३ ॥ श्रीत जबर, हक्ष जबर, प्रतिदिन आनेवाला, एकदिन छोडकर आनेवाला, दो दिन छोडकर आनेवाला, तीसरे दिन आनेवाला ऐसे अनेक प्रकारके जो जबर हैं उनकी नमस्थार हो अर्थात् ये हम सबसे दूर रहें ॥ ४ ॥

## ज्वरकी उत्पात्ते।

यह ''तक्मनाशन गण '' का सूक्त है और इस सूक्त में ज्वरकी उत्पत्ति निम्नलिखित प्रकार लिखी है |

#### वरुणस्य राजः पुत्रः । ( मंत्र ३ )

यह "वरुण राजाका पुत्र है।" अर्थात् वरुणसे इसकी उत्पत्ति है। जलका अधिपति वरुण है यह सब जानते ही हैं। वरुण राजाके जलक्ष्मी साम्राज्यमें यह जनम लेता है। इसका सीधा आशय यह व्यक्त हो रहा है कि जहां जल स्थिररूपमे रहता या सडता है वहांसे इस ज्वरकी उत्पत्ति होती है। आजकल भी प्रायः यह बात निश्चितसी हो चुकी है कि जहां जल प्रवाहित नहीं होता पंतु रुका रहता है, वहां ही शीतज्वरकी उत्पत्ति होती है और शीतज्वर ऐसे ही स्थानोसे फैलता है। यदि यह ज्ञान निश्चित हुआ तो ज्वरनाशक पहिला उपाय
यही हो सम्ता है कि अपने घरके आसपास तथा अपने प्राममें
अथवा निकट कोई ऐसे स्थान नहीं रखने चाहिये कि जहां
जल रुकता और सडता रहे। पाठक ज्वरनाशक इस
प्रथम और सबसे मुख्य उपायका विचार करें। और इससे
अपना लाभ उठावें।

#### ज्वरका परिणाम ।

इस स्कॉ ज्वरका नाम " न्द्रुड " लिखा है। इसका अर्थ "गित करनेवाना " है। यह ज्वर जब शरीरमें आता है तब शरीरके खुनमें तथा अंगप्रत्यंगोंके जीवन-तत्त्वमें गिति उत्पन्न करता है। और इसी कारण अंगप्रत्यंगका जीवनरस (आप् तस्त ) जल जाता है। यही बात प्रथम मंत्रमें कही है—

### आग्नेः आपः अद्हत् ॥ (मंत्र १)

'यह ज्वर जांवनरसको ही जला देता है।" इसी कारण ज्वरमे शर्गरको शक्ति कम होती है। आप तत्त्व प्राणशक्ति का धारण करनेवाला है। (आपीमयः) आप तत्त्वमय प्राण है यह उपनिषदोंका कथन है। प्राणक आश्रयका शरीरस्थ आप तत्त्व इस ज्वरके द्वारा जल जाता है, इसी कारण ज्वर आनेपर जीवन शांक कम हो जारी है। इसी कारण इस ज्वरको पीलक रोगका उरपादक कहा है। देखिये—

### हरितस्य देव ! ( मंत्र २, ३)

"पीलापन उत्पन्न करनेवाला" भीका निस्तेज बनानेवाला, पीलकरोग, बामिला, पीडुरोग, जीवन सका क्षय करनेवाला गिए इन सबका उत्पादक ज्वा है। यह ज्वर इतने भयानक गेगों की उत्पन्न करनेवाला है, इसीलिये इनसे मनुष्यको अपने आपका बचाव करना चाहिये। यह ज्वर प्राणको मूल स्थान गर हमला करके उसीको कमजोर करता है। इस विषयमें यह मंत्र देखिये—

### यद्भिरापो अदहत् प्रविश्य यत्राकृण्वन् धर्मधृतो नमांसि ॥[ मंत्र १ ]

"जहां धार्मिक लोग जाकर मनन करते हैं वहां प्रविष्ट होकर यह आमि-ज्वर-प्राण धारक जीवनर को जलाता है।'

योगादि साधनद्वारा धार्मिक लोग समाधि अवस्थामें हृदय'
कमलमें प्रविष्ट होते हैं, उसी हृदयमें जीवनका रस है, वही रसजनरसे जलता है। अर्थात् जनरका हृदयपर बहुत बुरा परिणाम
होता है, जिससे बहुत कमजारी भी उत्पन्न होती है। इसी
कारण यह जनर पीलक रोग अथना पांडुरेग उत्पन्न करता है
ऐसा सूक्तके द्वितीय मंत्रमें कहा है। यह हिमज्नर जिसको
आजवल " मलेरिया" कहा जाता है नहत बहुत ही हानिकारक है। इसलिये उसको हरएक प्रयत्नये दूर रखना चाहिये,
यही निम्नलिखित मंत्रभागमें सूचित किया है—

## स नः संविद्वान् परिवृंग्धि तक्मन् ॥ ( मंत्र १, २, ३)

"यह बात जानता हुआ ज्वर दूर रखा जाय" अर्थात् ज्वरके कारण दूर करके उसका हमला मनुष्यार न ही इस विध्यमें यांग्य प्रयत्न किये जांय। ज्वर आनेके बाद उसके प्रतिकारका यत्न करना चाहिये इसमें किसीका विवाद नहीं ही सकता, परंतु इस सूक्तद्वारा वेद यही उपदेश देना चाहना है, कि अपने घरकी और प्रामकी व्यवस्था मनुष्य इस प्रकार रखे कि यह मलेरिया ज्वर आवेशी न और उसके निवारणके लिये द्वाइ्यां पीनी न पर्डे। क्योंकि यह विष इतना घातक है कि एक बार आया हुआ हिमज्वर अपना परिणाम स्थिर रूपसे शरीरमें रख जाता है और उसके निवारणके लिये वर्षीतक और बड़े व्ययसे यत्न करने आवश्यक होते हैं।

# हिमज्बरके नाम ।

इस सूक्तमें हिमज्वरके निम्नलिखित नाम दिये हैं-

१ - हूडु - गित जल्पन करनेवाला, न्रारीसें कंप जल्पन करनेवाला, जवरका शीत जिस ममय प्रारंभ होता है, जस समय मनुष्य कांपने लगता है। मराठी भाषामें इस हिम जनरका नाम " हुड हुडा ताप " है, यह शब्द भी वेदिक " व्हुड " शब्द के साथ मिलता जुलता है। यही शब्द विभिन्न हस्तलिखित पुस्तकों निम्नलिखित प्रकार लिखा हुआ मिलता है वहुड, वहुड, वहुड, हुड, हुड, रहूड, रहूड, वहुड "। अथनेव दर्जा पिपलाद शाखा की संहितामें " हुडु" पाठ है। यह " हुडु" शब्द मराठी " हुड हुडा " शब्द केही सहश शब्द है। ( संत्र २, ३ )

२ शित:-जो जनर शीत लग कर प्रारंभ होता है ॥ यह प्रतिदिन आनेवाला समझना उचित है। (मंत्र ४)

३ अन्येद्य:-एक दिन छोडकर आनेवाला। (गं०४)

४ उभयद्यः-दूमरे दिन आनेवाला अथवा दां दिन छोडकर आनेवाला । ( मं॰ ४ )

५ तृतीयकः नतीसरे दिन आनेवाला किंवा तीन दिन छोडकर आनेवाला अथवा नियत दिन बीचमें छोडकर आनेवाला। (मं०४)

६ तक्माः ० - जीवन दुःखमय बनानेवाला ज्वर ।

७ अचि:-अग्निकी ज्वालाएं भडकनेके समान जिसकी उष्णता बाहर बहुत होती है। (मं०२)

८ शोचिः, शोकः-जिसने शरीरमें पीडा होती है (मं॰ २)

९ शकल्य-इषिः-अंग-प्रखंग अलग अलग होने हे समान शिथिलता आती है। (मं॰ २)

१० अभिशोकः-जिसमें सब शरीर बडा दर्द करता है। (मं०३)

इन नामोंका विचार करनेसे इस ज्वरके खरूपका पता लग सकता है और निश्वय होता है कि यह वर्णन श्वीतज्वर जिसे मलेरिया आजकल कहते हैं इसका है। है।

घरके पान जल सडता न रहे, घरके पानकी भूमि अच्छी रहे और किसी भी स्थानमें इस रोगकी उत्पत्ति होने योग्य परिस्थिति न हो, इसी प्रश्र प्राममें और प्रामके आसपास भी स्थान योग्य और आरोग्य कारक हाँ, जिससे यह रोग उत्पन्न हीं न होगा। क्योंकि यह ज्वर जलके दलदलसे उत्पन्न होता है। इसीलिये " जल देवताका पुत्र " इसका एक नाम इसी स्क्तमें दिया है। यदि पाठक इसका योग्य विचार करेंगे तो उनको इससे बचनेका उपाय ज्ञात हो सकता है। आशा है कि वे इसका विचार करेंगे और अपने आपको इससे बचायेंगे॥

#### नमः शब्द ।

इस सूक्तके आंतिम मंत्रमें " नमः " शब्द तिनवार आया

है। यहांका यह नमनवाचक शब्द घातक मनुष्यको दूर रखनेके लिये किये जानेवाले नमस्कारके समान उस ज्वरसे बचनेका भाव स्चित करता है ऐसा हमारा ख्याल है। कोशोंमें "नमस्कर, नमस्कारी" शब्द औषधियोंके भी वाचक हैं। यदि "नमः" शब्दसे किसी औषधीका बोध होता हो तो वह खोज करना चाहिये। "नमः" शब्दके अर्थ "नमस्कार, अल, शस्त्र, दण्ड " इतने प्रसिद्ध हैं, "नमस्करी, नमस्कार, नमस्कारी" ये शब्द औषधियोंक भी वाचक हैं। अतः इस विषयका अन्वेषण वैद्य लोग करें।

# सुख प्राप्ति सूक।

(98)

OCH # 25 32- 1700

(ऋषि:-ब्रह्मा । देवता:-- इंद्रादयः)

| आरे 3 साब्रसमदंस्तु हेतिदेवासो असत् । आरे अश्मा यमस्यंथ        | 11 2 11 |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| सखासावस्मभ्यमस्तु रातिः सखेन्द्रो भर्गः सविता चित्रराधाः       | 11211   |
| यूयं नैः प्रवतो नपान्मरुतः स्र्यत्वचसः । श्रमे यच्छाथ सुप्रथाः | 11311   |
| सुषूदतं मृडतं मृडयां नस्तन् भ्यो मर्यस्तोकेभ्यस्क्रिधि         | 11811   |

अर्थ-हे (देवासः) देवो! (असाँ हेतिः) यह शस्त्र (अस्मत् आरे अस्तु) हमसे दूर रहे। और (यं अस्यथ) जिसे तुम फॅकते हो वह (अश्मा आरे असत् ) पत्थर भी हमसे दूर रहे॥ १॥ (असाँ रातिः) यह दानशील, (अगः) धनयुक्त सिवता, (चित्रराधः इन्द्रः) विशेष ऐश्वर्यसे युक्त इन्द्र हमारा (सखा अस्तु) मित्र होवे॥ २॥ है (प्रवतः नपात्) अपने आपका रक्षण करनेवालेको न गिरानेवाले हे (सूर्यत्वचसः मरुतः) स्पृष्ठं स्मान तेजस्वी मरुत् देवो! (यूर्यं) तुम (नः) हमारे लिये (सप्रथः शर्म) विस्तृत सुख (यच्छाथ) दो॥ ३॥ (सुपूद्रत) तुम हमें आश्रय दो, (मृडत) हमें सुखीं करो, (नः तन्भ्यः मृडय) हमारे शरीरोंको आरोग्य दो तथा (तोकेभ्यः मयः कृषि) बालबचाँके लिये आनन्द करो॥ ४॥

भावार्थ—हे देवो! आपका दंडरूप शस्त्र आदि हमारे ऊपर प्रयुक्त होनेका अवसर न आवे, अर्थात् हमसे ऐसा कोई कार्य न हो कि जिसके लिये हम दण्डके भागी बनें ॥ १ ॥ इन्द्र सविता भग आदि देवगण हमारे सहायक हों ॥ २ ॥ मक्त देव हमारा सुख बढावें ॥ ३ ॥ सब देव हमें उत्तम आधार दें, हमारे शरीरका आरोग्य बढावें, हमारे मनकी शांति ग्रार्थिगत करें, हमारे वाल बचीको कुशल रखें और सब प्रकारसे हमारा आनंद बढावें ॥ ४ ॥

### देवोंसे मित्रता।

इन्द्र,सिवता, भग, मरुत् आदि देवोंसे मित्रता करनेसे सुख मिलता है और उनके प्रतिकृत आचरण करनेसे दुःख प्राप्त होता है। इसलिये प्रथम मंत्रमें प्रार्थना है कि उन देवोंका दंड हमपर न चले, और दूसरे मंत्रमें प्रार्थना है कि ये सब देव हमारे मित्र; हमारे सहायक बनकर हमारा सुख बढावें, अथवा हमारा ऐसा आचरण बने कि ये हमारे सहायक बनें और विरोधी न हों। देखिये इसका आशय क्या है—

१० ( अ. स. भा. का. १ )

१ सविता-सूर्यदेव है, यह स्वयं मित्रता करनेके लिये हमारे पास नहीं आता है, परन्तु संवरे उदय होनेके समयसे अपना हाथ हमारे पास भेजता है और हमसे मिलना चाहता है, परंतु पाठक ही ख्याल करें कि हम अपने आपको तंग मकानोंमें बंद रखते हैं, और सविता देवके पवित्र हाथके पास जाते ही नहीं। सूर्य ही आरोग्य की देवता है, उसके साथ इस प्रकार विरोध करनेसे उसका वजापात हमपर गिरता है जिससे नाना रोगके दु: खोंमें गिरना आवश्यक होता है।

२ सरुत्-नाम वायु देवता का है। यह वायुदेव भी हमारी सहायता करनेके लिये हरएक स्थानमें हमारे पांहलेसे ही उपस्थित है, परन्तु हम खली हवा सेवन नहीं करते हैं, परिश्च वायु हमारे घरों और कमरोंमे आवे ऐसी व्यवस्था नहीं करते, इतना ही नहीं परन्तु वायुको विगाडनेके अनंत साधन निर्माण करते हैं। इत्यादि कारणोंसे नायु देवताका कोध हमपर होता है और उनका वज्राघात हमें सहन करना पडता है। जिससे विविध बीमारियां वायुके कोधसे हमें सता रहीं हैं।

इसी प्रकार अन्यान्य देवोंका संबंध जानना उचित है। इस विषयमें अथर्ववेद स्वाध्याय कां १ स्कत ३, ९ देखिये, इन स्कतां के स्पाकिर के १ सङ्गमें देवताओं से हमारे संबंधका वर्णन किया है। इसालिये इस स्कतके साथ उन स्कतों का संबंध अवस्य देखना चाहिये।

जिस प्रकार ये बाह्य देवताएं हमारे मित्र बनकर रहनेसे भी हमारा स्वास्थ्य और मुख बढ सकता है, उसी प्रकार उनके प्रतिनिधि-जो हमारे शरीरमें स्थान स्थानमें रहे हैं उनको मित्र बनाकर रखनेसे भी हमारा स्वास्थ्य और आरोग्य रह धकता है, इस विषयमें अब थोडासा विवरण देखिये—

१ खिनता सूर्य देव आकाशमें है, उसीका प्रतिनिधि अंशस्य देव हमारी आंखमें तथा नाभिस्थानके सूर्यचकमें रहा है। कमशः इनके काम दर्शनशिक्त और पाचनशिक्तिके साथ संबंधित हैं। पाठक यहां अनुभव करें कि ये देव यदि हमारे मित्र बनकर रहें तो ही स्वास्थ्य और आरोग्य रह सकता है। यदि आंख किसी समय घोखा देवे, अथवा रूपके विषयमें मोहित होकर हीन मार्गर्ध इस शरीरको ले चले, तो उससे प्राप्त होनेवाली शरीर को कष्टमय दशा की कल्पना पाठक ही कर सकते हैं। इसी प्रकार पेटकी पाचन शिक्त ठिक न रहनेसे

कितने रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इसका ज्ञान पाठकोंसे छिपा नहीं है। अर्थात् शरीरस्थ नीय सूर्य-सिवताके अंश रुप देव के सखा बनकर न रहनेसे मनुष्यकी आपत्तियोंकी संख्या कितनी बढ सकती है इसका पाठक ही विचार करें।

२ इसी प्रकार मरुत् वायु-देव फॅफडों में तथा शरीरके नाना स्थानों में रहते हैं। यदि उनका कभी प्रकोप हो जाय तो नाना विकारों की उत्पत्ति हो सकती है।

इसी प्रकार इन्द्रदेव अंतःकरण के स्थानमें तथा अन्यान्य देव शरीरके अन्यान्य स्थानोंमें रहते हैं। पाठक विचार करके जान सकते हैं कि उनके "सखा" बनकर रहनेसे ही मनुष्य मात्रकी स्वास्थ्य और आनंद प्राप्त हो सकता है। इनके विरोधी बननेसे दुःखका पारावार नहीं होगा।

पहले मंत्रमें "देवों के दण्डसे दूर रहने की " और दूसरे मंत्रमें "देवों से मित्रता रखने की " सूचनाका इस प्रकार विचार पाठक करें और यह परम उपयोगी उपदेश अपने आचरणमें ढालनेका प्रयत्न करें और परम आनंद प्राप्त करें। तीसरे मंत्रका " इसी आचरणसे विश्तृत सुख मिलता है," वह कथन अब सुरुष्ट ही हुआ है।

चतुर्थ मंत्रमं जो कहा है कि " ये ही देव हमें सहारा देते हैं, हमें सुखी रखते हैं, हमारे शरीरका आरोग्य बढाते हैं और बालबचोंको भी आनंदित रखते हैं, " यह कथन अब पाठकोंको भी दिनके प्रकाशके समान प्रत्यक्ष हुआ होगा । इसालिये स्वास्थ्य और सुखरी प्राप्तिके इस सचे मार्गका अवलंबन पाठक करें।

## विशेष स्चना।

विशेष कर पाठक इस वातका अधिक ख्याल रखें, कि वेद सुख स्वास्थ्य और आनंदके प्राप्त करनेके लिये धनादि साधन नहीं बताता है, प्रत्युत "जल, वायु, सूर्य आदि के साथ सख्य करों" यहीं साधन बता रहा है। यह हरएक कर सकता है। चाहे धन किसीको मिले या न भी मिले, परंतु "जल वायु और सूर्य प्रकाश" तो हरएक को मिल सकता है। इस स्वास्थ्यके अति सुलभ साधनका पाठक अधिक विचार करें, वेदकी इस शैलीका अवस्य मनन करें और उपदेशके अनुसार आचरण करके लाभ उठावें।

# विजयी श्री का पराकम।

( २७ )

( ऋषि:-अथर्वा । देवता-इन्द्राणी )

अम्: पारे पृंदाकंस्निप्प्ता निर्जिरायवः।
तामां ज्रायुंभिर्वृयम्ध्या १ विषं व्ययामस्य <u>या</u>योः पिरिपृन्थिनः ॥ १ ॥
विष् च्येतु क्रन्तुती पिनांकिमित् विश्रंती । विष्वं क्पुनुर्भुता मनोऽसंमृद्धा अ<u>या</u>यवः ॥ २ ॥
न बहुतः समेशक्त्वार्भका अभिदांष्ट्यः । वेणोरद्वां हृताऽभितोऽसंमृद्धा अ<u>या</u>यवः ॥ २ ॥
नेतं पादौ प्र स्कुरतं वहतं पृणतो गृहान् । हुन्द्वाण्येति प्रथमाजीतामुंपिता पुरः ॥ २ ॥

अर्थ—(अमूः पारे) वह पारमें (निजैरायवः) क्षिश्लीसं निकली हुई (त्रि-सप्ताः) तीन गुणा सात (पृदाकः) सिर्णियोंके समान सेनाएं हैं। (तासां) उनकी (जरायुभिः) केंचुलियोंसे (वयं) हम (अव—आयोः परिपंथिनः) पापी दुष्टशत्रुकी (अक्ष्यों) दोनों आंखें (अपि व्ययामसि) ढके देते हैं। १॥ (पिनाकं इव विश्वती) धनुष्य घारण करनेवाली, और शत्रुकी (कृत्वती) काटने वाली वारसेना (विपुत्ती पृतु) चारों और आगे बढे। जिससे (पुनर्भुवाः) फिर इकट्टीकी हुई शत्रुसेनाका (मनः विष्वक्) मन इघर उघर हो जावे। और उससे (अघायवः) पापी शत्रु (असमृद्धाः) निर्धन हो जावे॥ २॥ (बहवः न समशकन्) बहुत शत्रु भी उनके सामने ठहर नहीं सकते। फिर (अर्भकाः) जो वालक हैं वे (न अक्षि दाघ्षुः) धेर्यही नहीं कर सकते। (वेणोः अद्भाः इव) बांसके अंत्ररोंके समान (अभितः) सब ओरसे (अघायवः) पापीलोग (असमृद्धाः) निर्धन होवें॥ ३॥ हे (पादें।) दोनों पांवो ! (प्रेतं) आगे बढा, (प्र स्फुरतं) फुरती करो, (प्रणतः गृहान् वहतं) संतोष देनेवाले घरोंके प्रति हमें पहुंचाओ। (अजीता) विना जीती, (अमुपिता) विना छटी हुई और (प्रथमा) मुखिया बनी हुई (इन्द्राणी) महारानी (पुरः एतु) सबके आगे बढे॥ ४॥

भावार्थ — केंचुलीसे बाइर आयी हुई सिर्पणिके समान चपल सेनाएं तीन गुने सात विभागोंमें विभक्त होकर युद्ध के लिये सिद्ध हैं, उनकी हलचलोंसे हम सब पापी दुर्शोंकी आंखें बंद कर देते हैं ॥ १ ॥ शक्त धारण करनेवाली और शत्रुको काटनेवाली वीरोंकी सेना चारों दिशाओं में आगे बढ़े, जिससे शत्रुसेनाका मन तितर बितर हो जावे और सब पापी शत्रु निर्धन हो जावें ॥ २ ॥ ऐसी श्रूर वीरोंकी सेनाके सन्मुख बहुत शत्रु भी ठहर नहीं सकते किर कमजोर बालक कैसे ठहर सकेंगे ? बासके कोमल और अशक्त अंकुरके समान चारों ओरसे पापी शत्रु धनहींन हो कर नाशको प्राप्त होंगे ॥ ३ ॥ विजयी अपराजित और न छूटी गई वीर स्त्री महारानी मुखिया बनकर आगे बढ़े, इतर लोग उसके पीछे चलें, हरएक वीरके पांव आगे बढ़ें, शरीरमें फुर्ती चढ़े और सब लोग संतोष बढ़ानेवालोंके घरीतक पहुंच जाय ॥ ४ ॥

#### इन्द्राणी।

" इन्द्र " शब्द राजाका वाचक है जैसा-नरेन्द्र ( मनुष्यों-का राजा ) मृगेन्द्र ( मृगोंका शजा ) , खगेन्द्र ( पक्षियोंका-राजा ) इत्यादि । केवल इन्द्र शब्द भी राजाका ही वाचक है, और " इन्द्राणी " शब्द इन्द्रकी रानी, राजाकी रानी, महारानी, रानी " का वाचक है। यह इन्द्राणी सेनाकी प्रेरक देवी है यह बात तैत्तिराय संहितामें कही है देखिये-

इन्द्राणी वे सेनाये देवता । तै॰ सं॰ २।२।८।९
"इन्द्राणी सैन्यकी देवता है।" क्योंकि इसकी प्रेरणासे
सैनिक अपना पराकम दिखाते और विजय प्राप्त करते हैं।

#### वीर स्त्री।

" इन्द्राणी अर्थात् रानी सेनाकी मुखिया बनकर सेनाकी

प्रोत्साहन देती हुई आगे चले, हरएक पांव आगे वहें, हर एक का मन उत्साहसे युक्त रहे, संतोष बढ़ाने वाले सज्जनों के घरों में ही लोग जायं। "परंतु जो लोग संतोषको कम करने वाले, उत्साहका नाश करने वाले, और मनकी आशाका घात करनेवाले हों उनके पास कोई न जावे, क्यों के ऐसे लोग अपने हीन भावासे मनुष्यों को निरुत्साहित ही फरते हैं। यह मंत्र ४ का भाव विचार करने योग्य है।

जिस राष्ट्रमें स्नियां भी ऐसी श्रूर और दक्ष होंगी. वह राष्ट्र सदा विजयी ही होगा इसमें क्या संदेह हैं ? जिस देश में स्नियां सेनाको चला सकेंगी उस देशके पुरुष कितने श्रूर और कैसे बीर होंगें। क्या ऐसी वीर स्नियोंको कोई हीन मनवाला आदमी धमका सकता है और ऐसी श्रूर स्नियोंकी किसी स्थानपर कोई बेइजाती कर सकता है। इसलिये आत्मसंमान रखनेकी इच्छा करने वालोंको उचित है, कि वे स्वयं मर्द बनें और अपनी स्नियोंको भी ऐसी शिक्षा दें कि वेभी श्रूरवीर बनकर अपने संमान की रक्षा कर सकें।

" हाथमें शस्त्र धारण करती हुई, शत्रुको काटती हुई आगे बढ़े, जिसका वेग देखकर शत्रुका मन उत्साहरहित होवे और शत्रु निर्धन अर्थात् परास्त हो जावें।" यह द्वितीय मंत्रका भाव भी चतुर्थ मंत्रके साथ देखने योग्य है। क्योंकि यह मंत्र भी वीर स्त्रीका पराक्रम ही बता रहा है। यह सेना का वर्णन करता हुआ भी वीर स्त्रीका वर्णन करता है। ( मंत्र )

विरिश्नियोंको उपमा केंचुलीसे निक्ती हुई सर्पिणीकी इस सूक्तमें दी है। स्वभावतः सर्पिणी वडी तेज रहती ही है और अति फुर्तीसे कानुपर हमला करती है। परंतु जिस समय वह केंचुलीसे बाहर आती है उस समय अतितेजस्वी और अतिचप्ल रहती है क्योंकि इस समय यह नवजीवनसं युक्त होती है। वीर स्त्री ऐसी ही होती है। स्त्री स्वभावतः चपल होती है, परंतु जिस समय कार्यवश राष्ट्रीय आपात्तिसे प्रेरित होकर, आत्मसंमानकी रक्षाके लिये कोई वीरा स्त्री अपने अंतर्रह रूपी केंचुलीसे बाहर आती है, उस समय उसकी तेजस्विताका वर्णन क्या करना है १ वह उस समय सचमुच सर्पिणीकी मांतित चमकती हुई, बिजलीके समान तेजस्विनी बनकर वीरसेनागणांको प्रेरित करती है। उस समयका उत्साह वीर पुरुष ही कल्पनासे जान सकते हैं। '' उसके तेजसे शत्रुकी आंखें ही अंधी बन जाती हैं '' और उसके सब शत्रु निःसत्व हो जाते हैं। (मंत्र १)

जहां ऐसी वीरांगनाएं समर्थ हैं उन लोगोंके सामने बडे बहे शत्रु भी ठहर नहीं सकते, फिर अल्प शक्तिवाले कमजोर मनुष्योंकी बात ही क्या है ? घासके अंकुरोंके समान उनके शत्रु नष्टश्रष्ट ही हो जाते हैं। " ( संत्र ३ )

## शत्रुवाचक शब्द् ।

इस सूक्तमें शत्रुवाचक कुछ शब्द हैं उनका विचार यहां करना आवश्यक है-

९ अघायुः= आयु भर पाप कर्म करनेवाला । २ परिपन्थिन्= बटमार, बुरे मार्गसे चलनेवाला ।

पापीलोग ये हैं और इनके बुरे आचरणके कारण ही वे शत्रुत्व करने योग्य हैं। "असमृद्धा अधायवः" यह शब्द प्रयोग इस सूक्तमें दोवार आया है। "पापी समृद्धिसे रहित होते हैं।" यह इसका भाव है। पापसे कभी वृद्धि नहीं होगी। पापसे मनुष्य गिरता ही जाता है। यह भाव इसमें देखने योग्य है। जो मनुष्य पाप कमें द्वारा धनाट्य बनना चाहते हैं उनको यह मंत्र भाग देखना योग्य है। यह मंत्र उपदेश दे रहा है कि "पापी कभी उन्नत नहीं होगा;" यदि किसी अवस्थासे वह धनवान हुआ, तो भी वह उसका धन उसके नाशका ही हेतु निःसंदेह बनेगा। तात्पर्य परिणामकी दृष्टिस यह स्पष्ट ही समझना चाहिये कि पापी लोग अवश्य ही नाशको प्राप्त होगे।

## तीन गुणा सात।

सेनाके तीन गुणा सात विभाग हैं। रथयोधी, गजयोधी, अश्वयोधी, पदाती, दुर्गयोधी, जलयोधी तथा कूटयोधी ये सात प्रकारके सैनिक होते हैं। प्रत्येकमें अधिकारी, प्रत्यक्ष युद्धकारी, और सहायक इन तीन भेदोंसे तीन गुणा सात सैनिक होते हैं।

# निर्जराय ।

" जरायु शब्द झिली, जेरीका बाचक है, परन्तु यहां श्लेषार्थसे प्रयुक्त है। यहां इसका अर्थ (जरा+आयु) मृद्धावस्था अथवा जीर्णता किंवा थकावट, तथा आयुष्य। (निः+जरा-आयुः) जो जीर्णता, थकावट, मृद्धावस्था अथवा आयुकी पर्वा न करने वाले होते हैं, अर्थात् जो अपने जीने मरनेकी पर्वाह न करके लडते हैं, जो अपनी अवस्थाकी तथा सुखदुः ब की पर्वाह न करते हुए अपने यशके लिये ही लडते रहते हैं उनको "निर्जरायु" अर्थात् " जरा और आयुके विचारमे सुक्त " कहते हैं। जीवित की आशा छोडकर लडनेवाले सैनिक।

इस स्कारे मंत्र वीरा स्त्री विषयक तथा सेना विषयक अर्थ बताते हैं, इसलिये ये मंत्र विशेष मननके साथ पढने योग्य हैं। तथा इसमें कई शब्द द्वेष अर्थ बताने वाले भी हैं जैसा कि उपर बताया है। इन सब बातोंका विचार करके यदि पारक इस सुक्तका अभ्यास करेंगे तो उनको बहुत बोध मिल सकता है।

आशा है कि इस प्रकार पाठक अपने राष्ट्रमें वीरा स्त्री और

वीर पुरुष उत्पन्न करेंगे और अपना यश बढानेका परम पुरुषार्यं करेंगे।

यह सूक्त '' स्वस्त्ययन गण'' का है इसलिये इस गणके अन्य सूक्तोंके साथ पाठक इसका विचार करें।

# दुष्ट नाशन सूक्त।

(26)

(ऋषि:-चातनः । देवता-स्वस्त्ययनम् ।)

उप प्रागिद्वे अग्नी रेश्वोहाभीव्चातंनः । दहन्नपं द्वयाविनी यातुषानिकम्िदिनः ॥ १ ॥ प्रति दह यातुषानान्त्रति देव किमिदिनः । मृतीचीः कृष्णवर्तने सं दह यातुषान्यः ॥ २ ॥ या श्वाप अपनेन याघं मूर्रमाद्धे । या रसंस्य हर्रणाय जातमिर्भे तोकमंत्र सा ॥ ३ ॥ पुत्रमंत्तु यातुधानीः स्वसारमुत नृष्त्यम् । अ ॥ अर्था मिथो विकेश्यो ई वि न्नतं यातुधान्यो ई वि तृद्धन्तामगुष्ट्येः ॥ ४ ॥

अर्थ-(अमीव चातनः) रोगोंको दूर करनेवाला और (रक्षोहा) राक्षमोंका नाश करनेवाला अग्निदेव (किमीदिनः) सदा भूखोंको (यातुधानान्) छुटेरों को तथा (द्वयाविनः) दुमुखे करिटेगोंको (अप दहन्) जलाता हुआ (उप प्रमात्) पास पहुंचा है ॥ १ ॥ हे अग्निदेव! (यातुधानान् प्रति दह्) छुटेरों को जलादे तथा (किमीदिनः प्रति) सदा भूखोंको भी जलादे । हे (कृष्णवर्तने) कृष्ण मार्गवाले अग्निदेव! (प्रतीवीः यातुधान्यः) संमुख आनेवाली छुटेरी स्त्रियोंको भी (संदृष्ट् ) ठीक जला दो ॥ २ ॥ यह दुष्ट छुटेरी स्त्रियां (शपनेन शशाप) शापसे शाप देती हैं, (या असं मूरं आदधे) जो पाप ही प्रारंभ से स्वीकारती हैं, (या रसस्य हरणाय) जो रस पीने के लिये (जातं तोकं आरेभें) जन्मे हुए बालकको खाना आरंभ करती हैं और (सा अत्तु) वह पुत्र खाती है ॥ ३ ॥ (यातुधानीः) पाणी स्त्री (पुत्रं अनु) पुत्र खाती है । (स्वसारं उत नप्भ्यं) बहिन को तथा नाती को खाती है । (अथ) और (विकेश्यः) केश पकड पकड कर (मिथः शतां), आपसमें झगडती हैं। (अराय्यः यातुधानीः) दानभाव--रहित घातकी स्त्री (वितृद्धन्तां,) आपसमें मार्गीट करती हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ--रोग द्र करनेमें समर्थ अर्थात् उत्तम वैद्य, आसुर भावको इटाने वाला, अग्निके समान तेजस्वी, उपदेशक स्वाधीं छंटरे तथा कपिटयों हो दूर करता हुआ आगे चले ॥ १ ॥ हे उपदेशक! तु छुटेरे स्वाधीं दुष्टों को नाश कर, तथा सामने आने बाली दुष्ट स्त्रियों की भी दुष्टता दूर कर दे ॥ २ ॥ इन दुष्टों का लक्षण यह है कि ये आपसमें गालियां देते रहते हैं, हरएक काम पाप हेतुसे करते हैं, यहांतक ये कूर होते हैं कि रक्त पीनेकी इच्छासे नये उत्पन्न बालकको ही चूसना आरंभ कर देते हैं ॥ ३ ॥ इनकी स्त्री अपने पुत्रको खाती है, बहिन तथा नातीको भी खाती है, तथा एक दूसरेके बाल पकडकर आप को छहती रहती हैं ॥ ४ ॥

पूर्वापर संबंध । प्रश्नमें धर्मप्रचार प्रकरणमें आविदेव किस प्रकार बाह्यण इसी प्रथम कांडके ७ तथा ८ वें स्वतकी व्याख्याके उपदेशक ही है तथा वह किस प्रकार जलाता है अर्थात् दुष्टोंको सुधारता है, इत्यादि सब विषय अतिस्पष्ट कर दिया है। इसलिये इन ७ और ८ वें सूक्तके स्पष्टीकरण पाठक यहां पहिले पढें और पश्चात यह सकत पढें

संस्कृतमें "वि दग्ध " (विशेष प्रकारसे जलाहुआ) यह शब्द "अति विद्वान्" के लिये प्रयुक्त होता है। यहां अज्ञानका दहन जलन आदि अर्थ समझना उचित है। जिस प्रकार अगिन लोहे आदिको तपाकर शुद्ध करता है उसी प्रकार उपदेशक द्वारा प्रेरित ज्ञानागिन अज्ञानी मनुष्योके अज्ञानको जला कर शुद्ध करता है। इस कारण "बाह्मण " के लिये वेदमें "अगिन " शब्द आता है। बाह्मण और क्षत्रियके वाचक वेदमें "अगिन और इन्द्र " शब्द प्रसिद्ध हैं। बाह्मणधर्म अगिन देवताके और क्षात्रधर्म इन्द्र देवताके सुक्तोंस प्रकट होता है। इस्यादि बातें विस्तारसे ७ और ८ वें सूक्तकी व्याख्याके प्रेसंगमें स्पष्ट कर दी हैं। वहीं धर्म प्रचार की बात इस सूक्तको से इसलिये पाठक उक्त पूर्व सूक्तोंके साथ इस सूक्तका संबंध देखें।

इस सूक्तमें 'भमीव-चातनः" (रोगोंका दूर करनेवाला)
यह शब्द विशेषण रूपमें आया है। यह यहां चिकित्सा द्वारा
रोग दूर कर सकने वाले उत्तम वैद्यका बोध करता है। उपदे-शक जैसा शास्त्रमें प्रवीण चाहिये वैसा ही वह उत्तम वैद्य भी चाहिये। वैद्य होनेसे वह रोगोंकी िकित्सा करता हुआ धर्मका
प्रचार कर सकता है। धर्म प्रचारक के अन्य गुण सूक्त ७, ८
में देखिये।

# दुर्जनोंके लक्षण।

इस सूक्तमें दुकैनोंके पूर्वकी अपेक्षा कुछ अधिक लक्षण कहे हैं जो सूक्त ७, ८ में कहे लक्षणोंकी पूर्ति कर रहे हैं; इस लिये उनका विचार यहां करते हैं-

१ द्वयाविन- मनमें एक भाव और बाहर एक भाव ऐसा कपट करनेवाले। (मं ०१) ''किमीदिन, यातुधानु'' इन शब्दोंका भाव सूक्त ७, ८ की ब्याख्याके प्रसंगमें बताया ही है। इस सूक्तमें दुर्जनों के कई ब्यवहार बताये हैं, वेभी यहां हैकिये-

२ शपनेन शशाप- शापेध शाप देना, बुरे शब्द बोलना, गालियां देना इ० । मं ३

३ अघं सूरं आदधे= प्रारंभमें पापका भाव रखता है। इरएक काममें पाप दर्शासे ही उसका प्रारंभ करना।

४ रसस्य हरणाय जातं तोकं आरेभे- रक्त पीनेके छिये नवजात बचेको खाती है।

५ यातुधानी पुत्रं स्वसारं नप्त्यं आत्ति= यह दुष्ट आसुरी स्त्री बचा, बहिन अथवा नातीं को खाती है।

६ विकेश्यः मिथः विष्नतां, वितृह्यन्तां - आपसमें देश पकड कर परस्पर मार पोट करती है।

ये सब दुर्जन स्त्रीपुरुषों के लक्षण हैं। बालबस्तों को खानेवाले लोग इस समय अफिकामें कई स्थानों पर हैं, परंतु अन्य देशों में अब ये नहीं हैं। जहां कहीं यें हों, वहां धर्मी पदेशक चला जावे और उनको उपदेश देकर उत्तम मनुष्य बना देवे, ज्ञानी बनावे, उनकी दुष्टता दूर करके उनको सज्जन बना देवे।

ऐसे मनुष्य-भक्षक दुष्ट, कूर, हिंसक, मनुष्यों में भी जाकर धर्मे।पदेश देकर उनको सुधारनेका यतन करनेका उपदेश होनेसे इससे कुछ सुधरे हुए किचित् उत्परली श्रेणीके मनुष्यों धर्म जागृति करनेका आशय स्वयंही स्पष्ट हो जाता है।

# दुष्टोंका सुधार।

दुष्ट लोगोंमें दुष्टता होनेके कारण ही वे असभ्य समझे जाते हैं। उनकी दुष्टता उपदेश आदि द्वारा हटाकर उनको सभ्य बनाना ब्राह्ममार्ग है और उनको दंड देकर उरावेसे उनका सुधार करनेका यत्न करना क्षात्र मार्ग है। वेदमें अग्निदेवता से ब्राह्ममार्ग और इन्द्र देवतासे क्षात्र मार्ग बताया है। जलाते या तपाते तो दोनों ही हैं, परंतु एक उपदेशद्वारा उनके अज्ञानको जलाता है और दूसरा शस्त्र दण्ड और इसीप्रकार के कठोर उपायोसे पीडा देकर उनको सुधारता है।

सुधार तो दोनों में होता है, परंतु क्षत्रियें के दंडद्वारा तपाने के उपायसे ब्राह्मणोंके ज्ञानाप्रिद्वारा तपानेका उपाय अधिक उत्तम है और इसमें कष्ट भी कम हैं।

पाठक अग्नि शब्द से आगका ग्रहण करके उससे दुष्टोंको जलानेका भाव इस सूक्तसे न निकाल, क्योंकि इस सूक्तका संबंध आगेपीछिके अनेक सूक्तोंसे हैं और अग्निके गुणोंके प्रमाण देकर ज्ञानी उपदेशक ही अग्निशब्दसे ऐसे सुक्तोंमें अभीष्ट है यह सूक्त ७, ८ के प्रसंगमें स्पष्ट बताया ही है। इसके अति क्ति 'रोग दूर करनेवाला आनि' इस सूक्तमें कहा है यदि यह उन लोगोंको जलाही देवे तो उसके रोगमुक्त, करनेके गुणमें क्या लाभ हो सकता है। इसलिये यह आग्निका जलाना 'ज्ञानाग्निसे अज्ञानताका जलाना' ही है। दुष्ट गुणधनोंको हटाना और वहां श्रेष्ठ गुण धर्म स्थापित करना ही यहा अभीष्ट है और इसीलिये रोगमुक्त करनेवाला उत्तम

वैयहीं धर्मीपदेशकका कार्य करे, यह सूचना इस सक्तमें हमें मिलती है। क्योंकि रोगीके मनपर वैद्यके उपदेशका जैसा असर होता है वैसा वक्ताके व्याख्यानेने श्रोताओं पर नहीं होता। रोगीका मन आतुर होता है इसलिये श्रवण की हुई उत्तम बात उसके मनमें जम जाती है और इस कारण वह शींघ ही सुधर जाता है॥

[ यह तृतीय और चतुर्थ मंत्रमे " अतु " शब्द है जिसका अर्थ

'खावे' ऐसा होता है परंतु '' शशाप आदधे '' इन कियाओं के अनुसंघानसे ''अतु'' के स्थानपर ''अति' मानना युक्त है । क्यों कि यहां यातुधानों की रांति बताई है जैसे ( शशाप ) शाप देते रहते हैं, ( अधं आदधे ) पाप स्वीकारते रहते हैं, ( तों कं अति ) बचेको खाते रहते हैं अर्थात् यह उनकी शीत है। पूर्वापर संबंधसे यह अर्थ यहां अभीष्ट है ऐसा हमें प्रतीत होता है । तथापि पाठक अधिक योग्य और कोई अन्य बात इस स्क्तमें देखेंगे, तो अर्थकी खोज होने में अवश्य सहायता होगी

इति पंचम अनुवाक समाप्त ।

# राष्ट्र-संवर्धन-सूक्तः।

( २९ )

( ऋषि:- वसिष्ठः । देवता-अभीवर्ती मणिः )

| अभीवर्तेन मणिना येनेन्द्री अभिवावृधे । तेनास्मान् ब्रह्मणस्पतेऽभि राष्ट्रायं वर्धय | 11 8 | 11 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| अभिवृत्यं सुपत्नांनुभि या नो अरातयः । अभि पृंतन्यन्तं तिष्ठाभि यो नी दुर्स्यति     | 11 3 |    |
| आभि त्वां देवः संवितामि सोमी अवीवृधत् । आभि त्वा विश्वां भूतान्यंभीवर्ती यथासंसि   | 11 4 | 11 |
| अभीवृतीं अंभिभवः संपत्नक्षयंणो माणिः । राष्ट्राय मह्यं वष्यतां सपत्नेभ्यः पराभुवे  | 118  |    |
| उद्सौ स्र्यी अगादुद्दिदं मामुकं वर्चः। यथाहं श्रेत्रुहोऽसान्यसपुत्नः संपत्नुहा     | 114  | 11 |
| सपत्नक्षयंणो वृपाभिराष्ट्रो विपासहिः । यथाहमेषां वीराणां विराजानि जर्नस्य च        | 11 4 | 11 |

अर्थ-हे (ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानी पुरुष ! (येन इन्द्रः अभिवावृधे ) जिससे इन्द्रका विजय हुआ था, (तेन अभिवर्तेन मणिना) उस विजय करनेवाले मणिसे (अस्मान् ) हमको (राष्ट्राय अभिवर्धय ) राष्ट्रके लिये बढा दो ॥ १ ॥ (याः नः अरातयः ) जो हमारे शत्रु हैं उनको तथा अन्य (सपज्ञान् ) वैरियोंको (अभिवृत्य ) पराभूत करके, (यः नः दुरस्यित ) जो हमसे दुष्टताका आचरण करता है तथा जो (पृतन्यन्तं ) सेनासे हमपर चढाई करता है उससे (अभि अभि तिष्ठ ) युद्ध करनेके लिये स्थिर हो जाओ ॥ २ ॥ (सविता देवः ) सूर्य देवने तथा (सोमः ) चंद्रमा देवने भी (त्वा ) तुर्झे (अभि अभि अभि अविवृध्य ) सब प्रकारसे बढाया है । (विश्वा भूतानि ) सब भूत (त्वा आभि ) तुझे बढा रहे हैं, जिससे तू (अभिवर्तः असि ) शत्रुको दबानेवाला हुआ है ॥ ३ ॥ (अभिवर्तः ) शत्रुको घरनेवाला, (अभिभवः ) शत्रुका पराभव करनेवाला, (सपरनक्षयणः ) प्रतिपक्षियोंका नाश करनेवाला यह (मणिः ) मणि है । यह (सपरनेभ्यः पराभुवे ) प्रतिपक्षियोंका पराभव करनेके लिये तथा (राष्ट्राय ) राष्ट्रके अभ्युदयके लिये [मह्यं बध्यतां ) मुझपर बांधा जावे ॥ ४ ॥ (असो सूर्यः उदगात् ) यह सूर्य उदयको प्राप्त हुआ है, (इदं मामकं वचः उत् ) यह मेरा वचन भी प्रकट हुआ है, (यथा ) जिससे ( अहं शत्रुहः ) शत्रुका नाश करनेवाला, (सपरनहा ) प्रतिपक्षिका घात करनेवाला होकर में (असपरनः असानि ) शत्रुरिहत होकं ॥ ५ ॥

(यथा) जिससे (अहं) में (सपत्न-क्षयणः) प्रतिपक्षियोंका नाश करनेवाला, (वृषा) बलवान् और (विषासिहः) विजयां होकर (अभिराष्ट्रः) राष्ट्रके अनुकूल वनकर तथा राष्ट्रकी सहावता प्राप्त करके (एषां वीराणां) इन वीरोंका (जनस्य च) और सब लोगोंका (वि राजानि) विशेष प्रकारसे रंजन करने वाला राजा होऊं॥ ३॥

भावार्य-हे राष्ट्रके ज्ञानी पुरुषो ! जिस राजिनेह रूपी मणिको धारण करके इन्द्र विजयी हुआ या, उसी विजयो माणिसे हमें राष्ट्रके हितके लिये बढाइये ॥ १ ॥ जो अनुदार शत्रु हैं और जो प्रतिपक्षी हैं उनको परास्त करने के लिये; तथा जो इमसे दुरा व्यवहार करते हैं और जो हमपर सेना मेजकर चढाई करते हैं उनको ठीक करने के लिये अपनी तैयारी करके आगे बढ़ो ॥२॥ सूर्य चन्द्र आदि देव तथा सब मृत्मात्र तुझे सहायता देकर बढ़ा रहे हैं, जिससे तू सब शत्रु ऑको दवानेवाला बन गया है। ॥ ३ ॥ शत्रु को घरनेवाला, वैरीका पराभव करनेवाला, प्रतिपक्षियोंको दूर करनेवाला यह राजिविह रूपी मणि है । इसलिये प्रतिपक्षियोंका पराभव करनेके लिये और अपने राष्ट्रका अभ्युदय करनेके लिये मुझपर यह मणि बांध दीजिये ॥ ४ ॥ जैसा यह सूर्य उदय हुआ है, वैसा यह मेरा वचन भी प्रकट हुआ है, अब तुम ऐसा करो कि जिससे में शत्रुका नाश करनेवाला, प्रतिपक्षियोंको दूर करनेवाला होकर शत्रु रहित हो जाऊं॥ ५ ॥ में प्रतिपक्षियोंका नाश करके बलवान वनकर, विजयी होकर अपने राष्ट्रके अनुकूल कार्य करता हुआ अपने वीरोंका और अपने राष्ट्रके सब लोगोंका हित साधन करनेगा॥ ६ ॥

#### अनुसन्धान

यह सूक्त राज प्रकरणका है इमिलिये इसी कांडके अपराजित गणके सब स्कृतों के साथ इसका विचार करना योग्य है। तथा आगे आनेवाले राज प्रकरणके स्कृतों के साथ भी इसका संबंध देखने योग्य है। इससे पूर्व अपराजित गणके सूक्त २, १९, २०, २१ ये आये हैं, इसके अतिरिक्त अभय गण, सांप्रामिक गणके सूक्तों के साथ भी इन सूक्तों हा विचार करना चाहिये।

## अभावर्त मणि।

जिस प्रकार राजाके चिन्ह राजदंड, छत्र, चामर आदि होते हैं उसी प्रकारका 'अभीवर्त मणि' भी एक राजचिन्ह है। इसके धारण करनेंके समय यह सुकत बोला जाता है।

देवोंका राजा इन्द्र है, उसका पुरेहित वृहस्पति ब्रह्मणस्पति है। यह पुरेहित इन्द्रके अर्रारपर यह अभीवर्त मणि बांधता है। अर्थात राज पुरेहित ही राजाके शरीरपर यह राजचिन्ह रूपी मणि बांध देवे। यहां संबंध देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह सूक्त संवाद रूप है। यह संवाद इस प्रकार है। देखिये—

### इस स्कका संवाद।

राजा=हे पुरोहित जी ! जो अभीवर्त मणि इन्द्रके शरीरपर देव गुरु बृहस्पतिने बांध दियाथा और जिससे इन्द्र दिग्विजयी हुआ था, वह राजचिन्हरूपी मणि मेरे शरीरपर आप धारण कराइये, जिससे में राष्ट्रका वर्धन करनेमें समर्थ हो जाऊं।। १।। प्ररोहित= हे राजन्। जो अनुदार शत्रु हैं और जो प्रतिपक्षी हैं तथा जो हमारे राष्ट्रके साथ बुरा व्यवहार करते हैं और हमपर सैन्यसे चढाई करते हैं उड़ीको परास्त करनेकी तैयारी करो ॥ २ ॥ सूर्य, चंद्र तथा सब भूत तुम्हारी सहायता कर रहें है, जिससे तू शत्रुको दबा सकता है ॥ ३ ॥

राजा- पुरोहित जी! यह राजिचन्ह रूपी मणि शत्रुको घरने, वैरीका पराभव करने और प्रतिगक्षियोंको इटानेका सामर्थ्यदेनेवाला है। इसालिये विरोधियोंका पराभव और अपने राष्ट्रका अभ्युद्य करेनेके कार्यम मुझे समर्थ बनानेके लिये मुझपर यह मणि बांध दीजिये॥ ४॥ जैसा सूर्य उदयको प्राप्त होता है वैसाही मेरेसे शब्दोंका प्रकाश होता है, इसलिये आप ऐसा करें कि जिससे में शत्रुका नाश कर सकूं ॥ ५॥ में बलवान बनकर प्रतिपक्षियोंको दूर कर्लग और विजयी होकर अपने राष्ट्रके अनुकूल कार्य करता हुआ अपने वीराका और राष्ट्रका हित करूंगा॥ ६॥

पाठक यह संवाद विचारसे पढेंगे तो उनके ध्यानमें इस स्वतका आशय शीव्रतासे आसकेगा। राजा राजविन्ह धारण करता है, उस समय पुरोहित राजासे प्रजाहितकी कुछ बातें करनेके लिये कहते हैं और राजा भी राष्ट्रहित करनेकी प्रतिश्रा उस समय करता है। पुरोहित ब्राह्मशक्तिका और राजा क्षात्र शक्तिका प्रतिनिधि है। राष्ट्रकी ब्राह्मशक्ति पुरोहित मुखसे राजकर्तव्यका उपदेश राजाको करती है, राजगहीपर राजाको रखना या न रखना राष्ट्रकी ब्राह्मशक्तिके आधीन रहना चाहिये। अर्थात् ब्राह्मशक्तिके आधीन क्षात्रशक्ति रहनी चाहिये। यह बात यहां प्रकाशित होती है। ज्ञानी छोगोंपर

रहरोंकी हुकूमत न रहे, परंतु ग्र्र ज्ञानिलोगोंके आधीन कार्य करें। राष्ट्रकी (Civil and military) ब्राह्म तथा क्षात्र शक्ति एक दूसरेके साथ कैसा बर्ताव करे, यह इस स्क्तमें स्पष्ट हुआ है। ब्राह्मशक्ति द्वारा संमत हुआ राजा ही राजगहीपर आसकता है अन्य नहीं।

राजाके गुण।

इस सूक्तमें राजाके गुण बताये हैं, वे निम्न शब्दोंद्वारा पाठक देख सकते हैं-

श्र अस्मान् राष्ट्राय अभिवर्धय=हमारी शक्ति राष्ट्रकी उन्नति के लिये बढे अर्थात् राजाके अंदर जो शक्ति बढती है वह राष्ट्रकी उन्नतिके लिये हीं सार्थकमें लगे, यहीं माव राजाके अंदर रहें। अपनी बढी हुई तन मन धन आदि सब शाकि अपने भोगके लिये नहीं है प्रत्युत राष्ट्रकी मलाईके लिये ही है यह जिस राजाका निश्चय होगा वहीं सचा राजा कहा जासकता है ॥ (मंत्र १॥)

२ राष्ट्राय महां बध्यतां सपत्ने स्यः पराभुवे=राष्ट्रकी उन्नति और वैरियोंका पराभव करनेके लिये राजाचिहरूप मणि मेरे (राजाके) शरीरपर बांधा जावे। मणि आदि रत्न तथा अन्य राजचिह्न जो राजा धारण करता है वह अपनी शोभा बढाने के लिये नहीं है, प्रत्युत वे केवल दो ही उद्देश्य के लिये हैं, (१) राष्ट्रकी उन्नति हो, और (२) जनताके शत्रु दूर किये जांय। राजाके अंदर यह शाक्ति उत्पन्न करनेके लिये ही उसपर राजचिन्ह चढाये जाते हैं। (मंत्र ४)

३ अभिराष्ट्र:-( अभितः राष्ट्रं यस्य ) जिसके चारों ओर राष्ट्र है, ऐसा राजा हो । अर्थात् राजा अपने राष्ट्रमें रहे, राष्ट्रके साथ रहे, राष्ट्रका वनकर रहे । राजाका हित राष्ट्रहित ही हो, और राष्ट्रका हित राजहित हो, अर्थात् दोनोंके हित संबंधमें फरक न रहे । राजाके लिये राष्ट्र अनुकूल रहे और राष्ट्रके लिये राजा अनुकूल हो । राष्ट्रहितका उच ध्येय अपने सामने रखनेवाले राजाका बोध इस शब्दसे होता है। जिस राजाको लिये अपनी जान देनेके लिये राष्ट्र तैयार होता है उस राजाका यह नाम है। यह शब्द आदर्श राजाका वासक है। ( मंत्र ६ )

४ शत्रुह:-शत्रुका नाश करने वाला। (मं०५)

५ असपत्नः — अंदरके प्रतिपक्षी या विरोधी जिसको न हों। (मं.५)

६ सपत्न-हा—प्रतिपक्षीका नाश करनेवाला, अर्थात् प्रतिपक्षियोंका पराभव करने वाला। (मंत्र ५) ''सपत्न-क्षयणः''

११ (अ. सु. भा. कां॰ १)

यह शब्दभी इसी अर्थमें (मं. ६ में ) आया है।

७ वृषा— बलवान् । सब प्रकारके बलोंसे युक्त राजा होना चाहिये, अन्यथा वह परास्त होगा । ( मं॰ ६ )

८ विषासिहि:-शतुके हमले होनेपर उनको सहन करके अपने स्थानक्षे पीछे न हटने वाला। (मं० ६)

९ वीराणां जनस्य च विराजानि-राष्ट्रके श्रूरवीर तथा राष्ट्रकी संपूर्ण जनता इन सबको संतुष्ट करनेवाला । ( मं. ६ )

१० प्रतिपक्षियोंको दवाना, वैरियोंका नाश करना, सेनाके साथ चढाई करनेवालेका प्रतिकार करना और जो दुष्ट व्यव-हार करता है उसको ठीक करना आदि राजाके कर्तव्य(संत्र०२) में कहे हैं।

ये दश कर्तव्य राजाके इस सूक्तमें कहे हैं ये सब मनन करने गोग्य हैं। ये सब कर्तव्य वहीं भाव बता रहे हैं कि राजा अपने भोगके लिये राजगद्दीपर नहीं आता है, प्रत्युत राष्ट्रका हित करनेके लिये हीं आता है। यदि राजालोग इस सूक्त का अधिक मनन करके अपने लिये योग्य बोध लेंगे तो बहुत ही उक्तम होगा।

#### राजचिह्न।

छत्र, चामर, राजदण्ड, मणि, रत्न, रत्नमाला, मुकुट, विशेष कपडेलते, राजसभाका ठाठ, दाथी, घोडे आदि सव जो राजिचन्द्र रुपमें समझे जाते हैं, इन चिन्होंके घारण करनेसे जनतापर कुछ विशेष प्रभाव पडता है और उस प्रभाव के कारण राजाके इर्द गिर्द शक्ति केन्द्रीभूत हो जाती है। यद्यपि इस प्रत्येक चिन्दमें कोई विशेष शक्ति नहीं होती, तथापि राजचिन्ह धारण करनेवाले साधारण सिपाईमिं भी अन्य सामान्य जनोंकी अपेक्षा कुछ विशेष शक्ति होनेका अनुभव इरएक करता है; इसी प्रकार उक्त चिन्हों के कारण अमूर्त राज शासनका एक विशेष प्रभाव जनतापर पडता है जिस कारण राजा शक्तियोंका केन्द्र बनता है । जिस समय अपने चिन्होंसे और संपूर्ण ठाठसे राजा जाता है उस समय उसका बडाभारी प्रभाव सामान्यजनता पर पडता है, इसी कारण राजामें शक्ति इकट्टी होती है। इस स्कतके चतुर्थ मंत्रमें ' यह मणि ही शत्रुन।श करने वाला, प्रभाव बढानेवाला, राष्ट्रहित साधन करनेवाला है " इत्यादि कहा है, उसका भाव उक्त प्रकार ही समझना योग्य है। सिपाहीकी शाक्ति उसके चिन्होंसे ही उसमें आती है और यह शक्ति वास्तविक नहीं प्रत्युत एक विशेष भावनासे ही उत्पन्न होती है। संपूर्ण राजचिन्हों की शक्ति इसी प्रकार भावनात्मक है। अस्तु, अब शत्रके लक्षण देखिये --

## शत्रुके लक्षण।

इस सूक्तमें निम्नलिखित प्रकारमें शत्रुके लक्षणोंका वर्णन किया है—

१ यः दुरस्यति = जो दुष्ट व्यवहार करता है। ( मै- २ ) २ सपरनः = भिन्न पक्षका मनुष्य। राष्ट्रमें जितने पक्ष होंगे, उतने पक्षवाले आपसमें सपत्न होंगे। सपत्न शब्द ( Party Politics ) पक्ष भेदका राजकारण बता रहा है।

३ अरातिः = अनुदार, जो मनम श्रेष्ट्रभाव नहीं रखता। ४ पृतन्यन् = सैन्यसे चढाई करनेवाला।

इन शब्दोंके विचारसे शत्रुका पता लग सकता है। इनमें कई अंदरके शत्रु हैं और कई बाहरके हैं।

### सबकी सहायता।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि " सूर्य चंद्र और सब भूतमात्र जिस राजांक सहायक होते हैं वह शत्रुको पराजित करता है॥" (मं॰ ३) इसमें सूर्य चंद्र आदि शब्द बाह्य स्रष्टिकी सहायता चता रहे हैं, (Natare's help) निसर्गकी सहायता राजांकी शाक्तिका एक महत्त्वपूर्ण भाग है। राष्ट्रशी रचना ही ऐसी हो कि जहां शत्रुका प्रवेश सुगमतासे नृहो सके। यह एक शक्ति ही है।

दूसरी शक्ति (विश्वा भूतानि) सब भूत मात्रसे प्राप्त होती है। पंचमहाभूतों से शक्ति प्राप्त करने की भी बात इसमें सुगमता से ज्ञात हो सकती है। "भूत " शब्दका दूसरा प्रिन्द अर्थ "प्रानी, मनुष्य " ऐसा होता है। जिस राजाको राष्ट्रके सब प्राणी और सब मनुष्य सह।यक हों, उसकी शक्ति विशेष होगी ही, इसमें क्या संदेह हैं शयही सब जनताकी शुभ इच्छासे प्राप्त होनेवाली शक्ति है जो राजाको अपने पास रखनी चाहिये क्योंकि इसीपर राजाका चिरस्थायित्व अवलंबित है।।

वैदिक राजप्रक णके विषयमें इस सूक्तमें बडा अच्छा उपदेश है। यदि पाठक अधिक मनन करेंगे तो उनको राजप्रकरणके बहुत उत्तम निर्देश इस सूक्तमें मिल सकते हैं।

## केवल राष्ट्रके लिये।

इस सूक्त के अंदर कई स्मानान्य निर्देश भी हैं जिनका यहां विचार करना आवश्यक है । इससे पाठकों को इस बातका भी पता लग जायगा कि वेदके विशेष उपदेशों से भी सामान्य निर्देश कैसे प्राप्त होते हैं । देखिये प्रथम मंत्रमें कहा है—

असान् राष्ट्राय आभिवर्धय। (मंत्र १) इसका अर्थे—'' हमें राष्ट्रके लिय गढाओं '' अर्थात् हमारी उन्नति इसलिय करों कि हम राष्ट्रहित साधन करनेके योग्य वनें। हमारा शारि सुदृढ हा, हमारी आयु दीर्घ हो, हमारे इंद्रिय अधिक कार्य क्षम वर्ने, हमारा मन मननशक्तिसे युक्त हा, हमारी बुद्धी ज्ञानसे परिपूर्ण हो, हममें आत्मिक वल बढ़े, तथा हमारी औद्वंविक, सामाजिक तथा अन्यान्य शक्तियां बढ़ें। ये सब शक्तियां इसालिये वढ़ें कि इनके योगसे हमारा राष्ट्र अभ्यु-द्रयसे युक्त हो। इन शक्तियों की वृद्धि इसालिये नहीं करनी है कि इनसे केवल व्यक्तिका ही सुख बढ़े, केवल एक जातीके हाथमें अधिकार रहे, या किसी एक कुलके पान परम अधिकार हो जाय, परंतु ये शक्तियां इसालिये वढ़ानी चाहियें कि इनके संयोगसे राष्ट्रकी प्रगति हो, राष्ट्रकी उच्चता हो।

सामान्य अर्थ देखनेके समय इस मथन संत्रका "असान्" शब्द बड़ा महत्त्व रखता है। इसका अर्थ होता है "इम सबको "। अर्थात् हम सबको मिलकर राष्ट्र हितके लिये वृद्धिगत करो। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि किसी एककी ही उद्दीत या किसी एककी शक्तिका विकास ही यहां अपिक्षत नहीं है, परंतु सबकी शक्तिका विकास यहां अपिक्षत है। राष्ट्रीय उज्ञातिके लिये जो प्रजाजनोंकी शक्तिका विकास करना है वह हरएक प्रजाजनका, किसी प्रकार भी पक्षपात न करते हुए, करना चाहिये। अर्थात् जातिविशिष्ट या संघविशिष्ट पक्षपातके लिये यहां कोई स्थान रहना नहीं चाहिये।

जो मैं करता हूं वह राष्ट्रके लिये समर्पित हो यही भाव हरए के मनमें रहना चाहिये।

#### राष्ट्राय मद्धां बध्यतां । सपत्नेभ्यः पराभुवे ॥ ( मं॰ ४ )

" मुझे राष्ट्रके िये बांध दे ताकि में राष्ट्रके शत्रुओंका पराभव कर सकूं। '' यह भाव मनमें धारण करना चाहिये। में राष्ट्रके साथ बांधा जाऊँ, मेरा अपने राष्ट्रके साथ ऐसा संबंध जुड जाय कि वह कभी न दूटे, राष्ट्रका हित और मेरा दित एक बने, में राष्ट्रके लिये ही जावित रहूं, इत्यादि प्रकारके भाव उक्त मंत्रमें हैं। जो जि के साथ बांधा जाता है वह उसी के साथ रहता है। यदि खराष्ट्राभिमान में मनुष्य राष्ट्रके साथ एक बार अच्छी प्रकार कसकर बांधा जाय तो वह वहांसे नहीं हटेगा। इसी प्रकार मनुष्य अपने राष्ट्रके साथ बांधे जांय और ऐसा परस्पर संबंध जुडने के कारण राष्ट्रमें अपूर्व संघ शाक्त उत्पन्न हो यह बात वेदको अमीष्ट है।

हरएक मनुष्य 'अभिगष्ट्र' (मं ६) बने अर्थात् राष्ट्रहित करनेका ध्येय अपने सन्मुख रखे। वह मनुष्य कहीं भी जाय, कुछ भी कार्य करे, उसके सन्मुख अपने राष्ट्रके अभ्युदयका निचार जाप्रत रहे। इस प्रकार जिसके मनके सामने राष्ट्रका विचार सदा जाग्रत रहता है, उसीको वेद 'भ्रामिराष्ट्र' करता है ( अभितः राष्ट्रं ) अपने चारों ओर अपना राष्ट्र है ऐसा माननेवाला हरएक अवस्थामें अपने संमुख अपने राष्ट्रकी बैखनेवाला जो होता है उसका यह नाम है।

# 'राष्ट्र' का अर्थ

राष्ट्र शब्द केवल देश अथवा केवल जनता हा बाचक वेदमें नहीं है। केवल भूमिक एक विभागपर रहनेवाले मनुध्य समाजका बोध 'राष्ट्र' शब्दसे वेदमें नहीं होता है। इस प्रकारके राष्ट्र भूमिपर बहुत होंगे, परंतु वेद जिसको राष्ट्र कहता है, वेस राष्ट्र किवने होंगे इसका विचार पाठकोंको अवश्य करना चाहिये वेदमें 'राष्ट्र' शब्द ( राजते तत् राष्ट्रं ) जो चमकवा है, वह राष्ट्र है' इस अर्थका बोधक है। जो मनुष्योंका समुदाय भूमंडल पर अपने कमाये यशसे चमकता है और सब अन्य लोगोंकी

आंख अपनी ओर खींच सकता है वही वैदिक दृष्टिसं राष्ट्र हैं। अन्य मानवी समु ाय राष्ट्र नहीं हैं। इस प्रकारके राष्ट्र विश्तारसे छोटा हो या बडा हो, वह राष्ट्र ही कहलायेगा। परंतु जो विस्तारसे अति प्रचंड हो, परंतु यशकी दृष्टिने जिसमें चमकाहट न हो तो वह राष्ट्र नहीं होगा। वैदिक धर्मियोंको अपने परिनश्रसे अपने राष्ट्रमें इस प्रकारका तेज उत्पन्न करना चाहिये और बढाना चाहिये, तभी उनके देशका नाम वैदिक रीतिसे राष्ट्र होगा। वैदमें राष्ट्रवर्धन विषयक अनेक सूक्त हैं और उनका परस्पर निकट संबंध भी है। पाठक जिस समय इन सूक्तोंका विचार करने लगें उस समय आगे पिछके राष्ट्रीय सूक्तोंका संबध अवश्य देखें और सब उपदेशका इकट्ठा मनन करें।

पाठक इस प्रकार मंत्रोंके सामान्य उपदेशोंसे अधिक मनन करके बोध उठावें। वेदमें राष्ट्र हितके उपदेश किस प्रकार स्पष्ट रूपमें हैं यह इस रीतिसे पाठक देख सकते हैं।



# आयुष्य-वर्धन-सूक्त।

(३०)

(ऋषिः — अथर्ना आयुष्यकामः । देवता विश्वे देवाः )

विश्वे देवा वसंवा रक्षंतेममुतादित्या जागृत यूयम्मिन् ।

मेमं सनांभिरुत वान्यनांभिर्मेमं प्राप्त पौरुंषेयो वृधो यः ॥ १॥ ये वी देवाः पितरो ये च पुत्राः सर्चेतमे। मे शृणुतेदमुक्तम् । सर्वेन्यो वः परि ददाम्येतं स्वस्त्येनं ज्रारेसं वहाथ ॥ २॥ ये देवा दिवि ष्ठ ये पृथि्व्यां ये अन्तारिक्षं ओषंधीषु पृशुब्वप्स्त्रं १न्तः । वे कृंणुत ज्रासमायुर्मे शृतम्न्यान्परि वृणक्तु मृत्यून् ॥ ३॥ येषां प्रयाजा ज्रुत वांतुयाजा हुतभांगा अहुतादंश्च देवाः । येषां वः पश्चे प्रदिशो विभंकतास्तान्वी असी संत्रुसदंः कुणोमि ॥ ४॥

अर्थ- है (विश्व देवाः) सब देवो ! हे (वसवः) वसुदेवो ! (हमं रक्षतः) इसकी रक्षा करो । (उतः) और हे (आदित्याः) आदित्य देवो ! (यूयं आस्मिन् जागृतः) तुम इसमें जागते रहे। (हमं) इस पुरुषको (सनाभिः) अपने बंदु श (उतः वा-) अन्य-नाभिः) अथवा किसी दूसरेका (वधः मा प्रापत्) वधकारक शक्त न प्राप्त करे, न प्रहार करे तथा (यः पौरुषेयः वधः

जो पुरुष प्रयत्नसे होनेवाळा घातपात है वह भी (इमं मा प्रापत्) इसको प्राप्त न करे।। १॥ है( देवाः) देवो (ये वः पितरः) जो आपके पिता हैं तथा (च ये पुत्राः) जो पुत्र हैं वे सब (स-चेतसः) सावधान होकर (मे इदं उक्तं श्रण्त) मेरा यह कथन श्रवण करें (सर्वेभ्यो वः एतं परिददामि) सब आपकी निगरानांमें इसको में देता हूं (एनं जरसे स्वस्ति वहाथ) इसको गृद्ध आयुतक सुखपूर्वक पहुंचा दो॥ २॥ (ये देवाः दिवि स्थ) जो देव युलोकमें हैं, (ये पृथिव्यां, ये अन्तरिक्षे) जो पृथ्वीमें और अंतरिक्षमें हैं और जो (ओवधीषु पश्चषु अप्पु अन्तः) औषधि, पश्च और जलोंके अंदर हैं (ते अस्म जरसं आयुः कृण्त ) वे इसके लिये वृद्धावस्थावाली दीर्घ आयु करें। यह पृष्ठष ( शतं अन्यान् सृत्यून् परिवृणकतु) संकडों अन्य अपमृत्युको हटा देवे॥ ३॥ (येषां) जिन तुम्हारे अंदर (प्रयाजाः) विशेष यजनी करनेवाले. (उत्त वा अनुयाजाः) अथवा अनुकूल यजन करनेवाले तथा (हुत-भागाः अहुतादः च देवाः) इवनमें भाग रखनेवाले और हवन किया हुआ न खानेवाले जो देव हैं, (येषां वः पत्र प्रदिशः विभक्ताः) जिन आपकी ही पांच दिशायें विभक्त की गई हैं, (वान् वः) उन तुमको (अस्मै ) इस पुष्ठषकी दीर्घ आयुके लिये (सन्न-सदः कृणोमि) सदस्य करता हूं॥ ४॥

भावार्थ—हे सब देवो, हे वसुदेवो ! मनुष्यकी रक्षा करो ! हे आदिला दंवो ! तुम मनुष्यमें जायत रहो । मनुष्यका उसीके बंधुसे अथवा कोई अन्य मनुष्यसे अथवा कोई पुरुषसे वध न हो ॥ १ ॥ हे देवो ! जो तुम्हीरे पिता हैं और जो तुम्हीरे पुत्र हैं वे सब मेरा कथन सुनें ! मनुष्यको पूर्ण दीर्घ आयुतक ले जाना तुम्हीरे आधीन है, अतः मनुष्यकी दीर्घ आयु करो ॥ २ ॥ जो देव युलोक, अंतरिक्षलोक, भूलोक, औषघ, पश्च, जल आदिमें हैं वे सब मिलकर मनुष्यकी दीर्घ आयु करें। तुम्हारी सहायतासे मनुष्य सेंकडों अपमृत्युसे बचें ॥ २ ॥ विशेष याजन करनेवाले, अनुकूल याजन करनेवाले, हवनका भाग लेनेवाले तथा हवन किया हुआ न खानेवाले जो देव हैं और जिन्होंने पांच दिशाएं विभक्त की हैं, वे सब आप देव मनुष्यकी आयुष्यवर्धक सभाके सदस्य बनें और मनुष्यकी आयु दीर्घ बनानेंमें सहायता करें ॥ ४ ॥

# आयुका संबर्धन।

मनुष्यका आयुष्य न केवल पूर्ण होना चाहिये प्रत्युत अति-दीर्घ होना चाहिये। पूर्ण आयुष्यकी मर्यादा तो १२० वर्षोकी है इससे कम१०८वर्षकी और इससे कम १००सी वर्षकी है।सौ वर्षकी मर्यादा तो हरएकको प्राप्त होनी ही चाहिये, परंतु उसके प्रयत्न इससे आधिक आयुष्य प्राप्त करनेकी और होने चाहिये इसका सचक मंत्र यह है—

भूयश्च शरदः शतात् । यजुर्वेद. ३६ । २४

सौं वर्षोंसे भी अधिक आयु प्राप्त हो। १२० वर्षोंसे अधिक आयु जितनी भी होगी वह दीर्घ या आतिदीर्घ संज्ञाको प्राप्त होगी। अधीत अति दीर्घ आयु प्राप्त करनेका पुरुषार्थ करना वैदिक धर्मके अनुकूल है। इस दीर्घ आयुष्यकी प्राप्तिकी वैदिक रीति इस स्कूमें दर्शाई है, इसलिये पाठक इस सूक्तका विचार करं तथा जो जो सूक्त इस विषयके साथ संबंध रखनेवाले हैं उनकाभी मनन इसके विचारके साथ करें।

## सामाजिक निर्भयता।

दीर्घ आयुष्यकी प्राप्तिके लिये समाजर्मे-सामाजिक तथा राष्ट्रीय दृष्टिमें, तथा धार्मिक और अन्यान्य दृष्टियोंसे निर्भयता रहनी अखंत आवस्यक है। निर्भयता-सुरक्षितता न रहेगी तो मनुष्य दीर्घायु हो नहीं सकते । समाजमें कोई एक दूसरेपर हमला करनेवाला न हो, इस प्रकारका समाज बनना चाहिये। राजनीतिक कारणसे हो, धर्मके नामपर हो, अथवा किसी दूसरे निमित्तसे हो, कानून अपने हाथमें लेकर एक दूसरेपर हमला करना किसीको भी उचित नहीं है, यह दर्शानके लिये प्रथम मंत्रका उत्तरार्घ है, इसका आशय यह है—

" इस मनुष्यका वध कोई सजातीय, अन्य जातीय या कोई अन्य मनुष्य किसी साधनके न करे॥ " (मंत्र १)

यह वेदका उपदेश मनुष्य मात्रके लिये है, हरएक मनुष्य यह ध्यानमें रखे और अपने आचरणमें ठालनेका प्रयत्न करें। "मैं किसीका वध न करूंगा, किसी दूसरेकी हिंसा मैं नहीं करूंगा। मैं आहिंसा वृत्तिसे आचरण करूंगा। '' यह प्रतिशा हरएक मनुष्य करें और तदनुकूल आचरण करें।

इस मंत्रमें जो शांति वर्णन की है वह मनुष्य मात्रमें स्थिर रहनी चाहिये, यह बुनियाद है और इसी अहिंश वृत्तिपर दिश्रीयुका मंदिर खडा होना है। जबतक मनुष्यमें हिंसक वृत्ति रहेगी तब तक वह दीर्थायु बन नहीं सकता। घातपात करनेकी वृत्ति, कीधकी लहर, दूसरे का ख्न करनेकी वासना, दूसरेकी दबाकर अपनी धनसंपत्ति बढानेकी अभिकाषा जबतक रहेगी तब तक मनुष्यकी आयु क्षीण ही होती जायगी । इसालिये वध करनेकी वृत्ति अपने समाजमें से दूर करनेका यत्न मनुष्य प्रथम करें।

# देवोंके आधीन आयुष्य।

मनुष्यका समाज जितना आईसायृत्तिवाला होगा उतनी उसकी आयुष्यमर्थादा दीर्घ होसकती है। यह बात जितनी सिद्ध होगी उतनी सिद्ध करके आगेका मार्ग आक्रमण करना चाहिये। आगेका मार्ग यह है कि—'' अपना आयुष्य देवोंके आधीन है, देव हमारी रक्षा कर रहे हैं '' यह भाव मनमें धारण करना। इसकी सूचना प्रथम मंत्रके पूर्वार्धने दी है, उसका आशय यह है—

" हे सब वसुदेवो! मनुष्यकी रक्षा करो । हे सब आदित्यो ! मनुष्यमें जागते रहो । " ( मंत्र १ )

इस मंत्रमें भी दो भाग हैं। पहिले भागमें वसु देवोंकी रक्षक शक्तिके साथ संबंध बताया है और दूसरे भागमें आदिल देवोंको मनुष्यके अंदर, मनुष्यके देहमें, जाप्रत रहनेकी सूचना दी है। ये दोनों बातें दीर्घ आयु करनेके लिये अल्यंत आवश्यक-हैं। अब इनका संबंध देखिये—

सबसे पहिले मनुष्य यह विचार मनमें धारण करें कि संपूर्ण देव मेरी रक्षा कर रहे हैं, परत्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर सर्व समर्थ प्रमुं मेरी रक्षा कर रहा है और उसकी ब्राधनिता में सूर्यादि सब देव सदा मेरी रक्षा कर रहा हैं। में परमात्माका अमृत पुत्र हुं इसलिये मेरा परमित्ता परमात्मा मेरी रक्षा करता था, करता है और करताही रहेगा। परमात्माके आधीन अन्य सब देव होनेके कारण वे भी उस परमात्माके पुत्रकी रक्षा अवस्य करेंगे ही।

इस प्रकार संपूर्ण देव मेरा संरक्षण करते हैं इसिलये में निर्भय हूं यह विचार मनमें हुड करके मनके अंदर जो जो चिन्ताके विचार आयेंगे उनको हटाना चाहिये और विश्वास-से मनकी ऐसी हुड अवस्था बनानी चाहिये कि जिसमें चिंताका विचार ही न उठे और चिंतारिहत निर्भय होनेके माव आनंद द्वितिके साथ मनमें रहें। दीर्घायुष्यके लिय इस प्रकार परमात्मा पर तथा अन्यान्य देवोंकी संरक्षक शक्तिपर अपना पूर्ण विश्वास रखना चाहिये, अन्यथा दीर्घ आयुष्य प्राप्त होना असंभव है।

कई पाठक शंका करेंगे कि अन्यान्य देव हमारी रक्षा किस प्रकार कर रहे हैं ? इस विषयमें इससे पूर्व कई स्थानों पर उल्लेख आगया है। तथापि संक्षेपसे यहांभी इसका विचार करते हैं। पाठक जानते ही हैं कि प्रथम मंत्रमें 'वसु' देवों का उल्लेख है, ये सब जगत्के निवासक देव होनेके कारण ही इनको "वसु" कहते हैं। सबके जो निवासक होते हैं वे सबकी रक्षा अवस्य ही करेंगे।

सब वसुओंका भी परम वसु परमात्मा है क्योंकि वह जैसा सब जगत् को वसाता है इसी प्रकार जगतके संरक्षक सब देवोंको भी वसाता है। उसके बाद पृथ्वी, आप, अग्नि, वायु आकाश, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, ये अष्टवसु हैं ऐसा कहा जाता है। भ्मि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, आदि के साथ हमारे क्षणक्षणके आयुष्यका संबंध है, इनमें से एकका भी संबंध इससे टूट गया तो इमारा नाश होगा। इतना महत्त्व इनका है और इसी कारण इनके रक्षणमें सदा मनुष्य रहता है ऐसा ऊपरवाले मंत्रमें कहा है। इससे स्पष्ट हुआ कि मनुष्य की रक्षा इन देवों के कारण हो रही है और अति निःपक्षपातसे हो रही है। ये देव कभी किसीका पक्षपात नहीं करते हैं। सूर्य सवपर एकसा प्रकाशता है, वायु सबके लिये एकसा बह रहा है, जल सबके लिये आकाशसे गिरता है, पृथ्वी सबको समानतया आधार दे रही है, इस प्रकार ये सब देव न केवल सबकी रक्षा कर रहे हैं प्रत्युत सबके साथ निःपक्षपातका भी बर्ताव कर रहे हैं।

हमारे जीवनके साथ इनका संबंध इतना घनिष्ठ है कि इनके बिना इमारा जीवन दी अशक्य है। वायुके विना प्राण धारणा कैसी होगी ? सूर्यके विना जीवन ही असंभव होगा, इत्यादि प्रकार पाठक देखें और मनमें निश्वयपूर्वक यह बात धारण करें कि परमात्माके नियमके आधीन रहते हुए ये सब देव इमारी रक्षा कर रहे हैं।

## हम क्या करते हैं ?

सब देव तो हमारी रक्षा कर ही रहे हैं, परंतु हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी रक्षामें रहनेका यत्न कर रहे हैं या उनकी रक्षामें रहनेका यत्न कर रहे हैं या उनकी रक्षासे बाहर होने के यत्नमें हैं ? इसका विचार पाठकों को करना चाहिये। देखिये, परमात्माकी और देवों की रक्षासे हम कैसे बाहर जाते हैं — परमात्मापर जो विश्वास ही नहीं रखते वे परमात्माकी रक्षासे बाहर हो जाते हैं। दयामय परमात्मा तब भी उनकी रक्षा करता ही रहता है यह उनकी ही अपार दया है, परंतु ये अविश्वासी लोग उनकी अपार दयासे लाभ नहीं उठाते। अविश्वासके कारण जितनी हानि है, किसी अन्य कारणसे नहीं हो सकती। दीर्घ आयुकी प्राप्तिके लिये इसी कारण मनमें परमात्मविषयक हट विश्वास चाहिबे।

इसके बाद सूर्य अपने प्रकाशसे सबको जीवनामृत देकर सबकी रक्षा कर ही रहा है, परंतु मनुष्य सूर्य प्रकाशसे दूर रहते हैं, तंग गिल्योंके तंग मकानोंमें रहते हैं, दिनभर कमरों में अपने आपको बंद रखते हैं और इस प्रकार सूर्यदेवकी संरक्षक शाकिसे अपने आपको दूर रखते हैं। इनके लिये भगवान सहस्ररमी सूर्यदेव क्या कर सकते हैं। इनके लिये भगवान सहस्ररमी सूर्यदेव क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार वायु और जल आदि देवोंके विषयमें समझना उचित है। ये देव तो सबकी रक्षा कर ही रहे हैं परंतु मनुष्योंको भी चाहिये कि वे इनकी उत्तम रक्षासे अपने आपको दूर न रखें और जहांतक होसके उतना प्रयत्न करके उनकी रक्षामें अपने आपको आधिक रखें।

पाठक यहां समझ ही गये होंगे कि संपूर्ण देव मनुष्यमात्रकी किस रीतिसे रक्षा कर रहे हैं और मनुष्य उनकी रक्षासे किस प्रकार दूर होते हैं और खयं अपना नुकसान किस प्रकार कर रहे हैं।

## आदित्य देवोंकी जागृति।

इस प्रथम मंत्रमें दीर्घ आयुष्य वर्धक एक महत्त्वपूर्ण बात कही है वह यह है-" हे आदिल देवा ! इस मनुष्यमें जापत रहो। " मनुष्यके अंदर आदित्यसे ही सन जीवन शाकी आरही है। यह जीवन शक्ति जैसी मनुष्यमें कार्य करती है उसी प्रकार सब जगत्में कार्य कर रही है। इसी शक्तिसे सब जगत् चल रहा है। परंतु यहां मन्ष्यका ही हमें विचार करना है। मनुष्यमें यह आदित्य शाक्ति मास्तिष्कमें रहती है, नेत्रमें रहती है और पेटमें रहती है। मस्तिष्कमें मजाकेंद्र चलाती है, पेटमें पाचक केंद्रको चेतना देती हैऔर नेत्रमें देखनेका व्यापार कराती है। इनमें से कोई भी आदिल काक कम हुई तो भी मनुष्यका आयुष्य घटता जायगा। मास्तिष्कका मजाकेंद्र आदित्य शाकिसे हीन होगया तो संपूर्ण शरीर चेतना रहित हो जाता है पेटका पाचक केंद्र आदित्य शक्तिसे हीन होगया तो हाजमा बिगड जाता है, नेत्रकी आदित्यशाक्त हटगई तो मनुष्य अंधा बनता है और उसके सब व्यवहार ही बंद हो जाते हैं। इतना महत्त्व इस आदित्य शाकिका मनुष्यके अथवा प्राणीके शरीरमें है। इसलिये वेदमें कहा है कि-

#### सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । ऋग्वेद. १ । ११५ । १

" यह आदित्य सूर्य ही स्थावर जंगम जगत्का आत्मा है।"
पाठक इस मंत्रका आश्य ध्यानमें रखें और अपने अंदरकी
आदित्य शिक्त सदा जाप्रत रखनेका अनुष्ठान करें। सूर्यभेदन
ब्यायाम और सूर्यभेदी प्राणायाम द्वारा पेटके स्थानमें रहनेवाळी

आदिख शाकि जामत हो जाती है, ध्यान धारणा द्वारा माली-ष्ककी आदिख शाकि जामत होती है, तथा त्राटक आदि अभ्यास द्वारा नेत्रकी आदिख शाकि जामत हो जाती है। इस प्रकार योगाभ्यास द्वारा अपने अंदरकी आदिख शाकि जामत और बलयुक्त करनेसे मनुष्य दीर्घजीवी हो सकता है।

इस प्रथम मंत्रके ये उपदेश यदि पाठक ध्यानमें घारण करेंगे और इन उपदेशोंका योग्य अनुष्ठान करेंगे तो उनकी आयु बढ जायगी इसमें कोई संदेह ही नहीं है। " समाजमें निर्भयता, परमेश्वरपर दढनिष्ठा, वायु जल सूर्य आदि देवताओं के अधिक संबंध करना और अपने अंदर आदित्य शाक्तियोंकी जामती करना " यह संक्षेपसे दिर्घायु प्राप्त करनेका मार्ग है।

इसी मार्गका थोडाबा स्पष्टीकरण आगेके मत्रोमें है, वह अब देखिये-

# देवोंके पिता और पुत्र ।

इस आयुष्यवर्धन सूक्तके द्वितीय मंत्रमें कहा है, कि "हे देवो । जो तुम्हारे पिता हैं और तुम्हारे पुत्र हैं वे मेरी बात सुनें ! में तुम्हारे ही आधीन इस मनुष्यको करता हूं, तुम इसको दीर्घ आयुष्य तक सुखस पहुंचाओ। " ( मंत्र ? )

इस दितीय मंत्रमें "देव, देवोंके सब पिता और देवोंके सब पुत्र ये सब मनुष्यको सुखसे दीर्घ आयुष्य तक पहुंचानेवाले हैं "ऐसा कहा है, यह सूचना मनन करने योग्य है। यह मंत्र ठीक समझमें आनेके लिये देव कौन हैं, उनके पिता कौन हें और उनके पुत्र कौन हैं, इसका विचार करना यहां अत्यंत आवश्यक है। अर्थवेवेदमें इन पिता पुत्रोंका वर्णन इस प्रकार आया है—

दश साकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा।
यो वै तान्विद्यात्प्रत्यक्षं स वा अद्य महद्भदेत् ॥ ६॥
प्राणापानौ चक्षुःश्रोत्रमिशितिश्च क्षितिश्च या।
व्यानोदानौ वाङ्मनस्ते वा आकृतिमावहन् ॥ ४॥
कुत इन्द्रः कुतः सोमः कुतो अप्तिरजायत ।
कुतस्त्वष्टा सममवत्कुतो धाताऽजायत ॥ ८॥
इन्द्रादिन्द्रः सोमात्सोमो अप्नेरिप्तरजायत ।
त्वष्टा इ जज्ञे त्वष्टुर्धातुर्धाताऽजायत ॥ १॥
ये व आसन्दश जाता देवा देवेभ्यःपुरा।
पुत्रेभ्या छोकं दत्वा कर्स्मिस्ते छोक आसते ॥ १०॥
[अथर्व. ११।८।१०]

(पुरा) सबसे प्रथम (देवेभ्यः दश देवाः) देवीं से दश देव ( सार्क अजायन्त) साथ साथ उत्पन्न हुए। जो इनका प्रत्यक्ष जानेगा, (सः अध महत् वदेत्) वह बढे ब्रह्मके विषयमें बोलेगा। वही ब्रह्मका ज्ञान कहेगा॥ ३॥ प्राण, अपान, चक्क, श्रोत्र, (अ-क्षितिः) आविनाशी द्युद्धि, और (क्षितिः) नाशवान चित्त, व्यान, उदान, वाचा और मन ये दस देव तेरे (आकूर्ति आवहन्) संकल्पको उठाते हैं॥ ४॥ कहांसे इन्द्र, सोम, और अपि होंगये १ कढांसे त्वष्टा हुआ, और धाताभी कहांसे हो गया १॥ ८॥ इन्द्रसे इन्द्र, सोमसे सोम, आमसे अपि. त्वष्टासे त्वष्टा, और धाताये धाता हुआ है॥ ९॥ (ये पुरा देवेभ्यः दश देवाः) जो पिहले देवोंसे दश देव हुए हैं, (पुत्रेभ्यो लोकं दत्वा) पुत्र को स्थान देकर वे स्वयं (किस्मन् लोके आसते) किस लोकमें बैठे हैं १॥ १०॥

इन मंत्रों में देव, देवों के पिता और पुत्र कौनसे हैं इसका वर्णन है। प्राण अपानादि दश देव इन्द्रादि देवों से बने हें और वे पुत्र रूप देव इस शरीर में रहते हैं, इन पुत्रदेवों के पिता देव इस जगत्में हैं और उनके भी पिता परमात्मामें रहते हैं, इसका स्पष्टीकरण यह है—प्राणरूप देव मनुष्य शरीर में है, वह जगत्में संचार करनेवाले वायुका पुत्र है, और इस वायुकाभी पिता-वायुका भी वायु-परमिता परमात्मा है। इसी प्रकार चक्छरूपी पुत्रदेव शरीर में रहता है, उसका पिता स्थिदेव युलोक में है, और स्थिका पिता-स्थिका भी सूर्य-परमिता परमात्मा है। इसी प्रकार अन्यान्य देवों के विषयमें जानना योग्य है। यह विषय इससे पूर्व आचुका है, इसलिये यहां अधिक विवरण की आवश्यकता नहीं है।

सबका सारांश यह है कि पुत्र रूपी देव प्राणियोंके इन्त्रियों और अवयवोंमें अर्थात् शरीरमें रहते हैं। इनके पितादेव भू:-भुवः स्वः इस त्रिलोकीमें रहते हैं और इन सूर्यादि देवोंके भी पिता विशेष शाक्तिके रूपसे परमारमार्मे निवास करते हैं।

हमारी आंख स्युके विना कार्य करनेमें असमये है और स्य परमात्माकी सौर महाशाक्तिके विना अपना कार्य करनेमें असमर्थ है। इसी प्रकार संपूर्ण देवों और उनके पिता पुत्रोंके विषयमें जानना योग्य है। इन सबके आधीन मनुष्यका दीर्षायु बनना है।

इसिलिये जो दीर्घ आयुष्यके इच्छुक हैं, वे भिक्तयुक्त अंतःकरणसे अपना संबंध परम पिता परमात्मासे दृढ करें। यह परम पिता परत्मा सूर्यका भी सूर्य, वायुका भी वायु, प्राण का भी प्राण, अर्थात् देवोंका भी देव है और वहां हम सबका पिता है। इसकी भिक्त यदि अंतःकरणमें दृढ हो गई तो मनकी समता स्थिर रह सकती है और उससे दीर्घ आयु प्राप्त होती है। इस प्रकार देवोंके पिताबे मनुष्यका संबंध होता है और यह संबंध अत्यंत काभकारी है।

वायु सूर्य आदि देवोंसें हमारा संबंध किस प्रकार है और उसका हमारे आरोग्य और दीर्घ आयुसे कितना घनिष्ठ संबंध है, यह हमने प्रथम मंत्रके व्याख्यानके प्रसंगमें वर्णन किया ही है हसालिये उनको दुहरानेकी यहां आवश्यकता नहीं है।

प्राण, चक्षु, कर्ण आदि देवपुत्र हमारे शरीरमें ही रहते हैं। योगादि साधनोंसे इनका बल बढ सकता है। इसलिये इनके ब्यायामके अनुष्ठानसे पाठक इनकी शक्ति विकसित करें और अपना शरीर नीरोग और बलवान बनाकर दीर्घायुके अधिकारी बनें।

इस प्रकार मनुष्यका दीर्घ आयुष्यके साथ देवों, देवोके पितरों और देवोंके पुत्रोंका संबंध है। यह जान कर योग्य-अनुष्ठान द्वारा आयुष्यवर्धन का प्रयत्न करें।

परमिता परमात्मा यद्यपि एक ही है तथापि वह संपूर्ण सूर्य, चंद्र, वायु, रुद्र आदि अनेक देवताओं की विविध शिक्त यों से युक्त है, इसिलेये संपूर्ण देवताओं का सामुदायिक पितृत्व उसमें है, ऐसा कान्यमय वर्णन मंत्रमें किया है वह उचितही है। इस प्रकार इस मंत्रमें मनुष्यके दीर्घ आयुष्यके अनुष्ठान का मार्ग इस मंत्रमें उत्तम और स्पष्ट शब्दों द्वारा बताया है। पाठक इसका विशेष विचार करें।

## देवोंके स्थान।

तृतिय मंत्रमें देवों के स्थान कहे हैं। यह तृतीय मंत्र यह आशय प्रकट करता है, कि '' युलोक, अंतरिक्ष, पृथिवी, अंधि, पशु, जल, इन, स्थानों में देव रहते हैं, वे मनुष्यके लिये दीर्ध आयु करते हैं और जिनकी सहायताथे सेकडों अपसूर्य दूर हो जाते हैं।" (मंत्र ३) यह मंत्र वडा विचार करने थोग्य है।

युलोकमें स्पीदि देव, अंतिरक्षमें वायु, रुद्र, इन्द्र, चन्द्र आदि देव, प्रथ्वोमें अग्नि आदि देव, औषधियोंमें रसात्मक सोमदेव पशुओंमें दुग्धादिहणसे अमृत देव, जलमें वरुण आदि देव निवास करते हैं। ये सब देव मगुष्यकी आयु बढानेके कार्यमें सहायक होते हैं। सूर्य देव जीवन देता है, वायु प्राण देता है; इन्द्र और चन्द्र कमशः सुप्रप्ति और जाप्रतिके व्यापक और अव्यापक मनके संचालक देव हैं, रुद्र स्वयं प्राणोंका चालक है, अग्नि वाणीसे संवंध रखता है, औषधिवनस्पतियोंसे अम्ब तथा दवाइयां बनकर मगुष्यकी सहायता करती हैं, पशुओंसे दुग्ध रूपी अमृत मिलता है, जल देवसे वीर्य बनता है, इस प्रकार अन्यान्य देव मग्रुष्यके सहामक हैं। परंतु प्रमुल द्वारा

मनुष्यने उनसे लाभ उठानेका पुरुषार्थ करना आवश्यक है। इन सब देवोंसे अपना एंबंध सुरक्षित करके, उनसे यथा-योग्य लाभ लेनेका यस्न करनेसे आयुष्य बढ सकता है। इन देवोंसे नाना प्रकारकी चिकित्साएं बनी हैं, युलोकके देवोंसे सौरचिकित्सा, वर्णचिकित्सा, प्रकाशकिरण-चिकित्सा; अंतरिक्ष स्थानीय देवोंसे वायुचिकित्सा, वियुच्चिकित्सा, मानसाचिकित्सा अथवा चांद्रचिकित्सा; पृथ्वीस्थानीय देवोंसे अग्निचिकित्सा, खनिजपदार्थोंसे रखचिकित्सा, शस्त्रचिकित्सा, औषधियोंसे तथा वनस्पतियोंसे मैषज्यचिकित्सा, पश्चओंके दूधसे दुग्घचिकित्सा अर्थात पश्चओंको विविध औषधियां खिलाकर तथा विविध

रंगोंकी गोओंके दूधका उपयोग करनेसे, तथा पशुके मूत्रादि-

के उपयोगसे विविध चिकित्साएं सिद्ध होती हैं; जलसे जल

चिकित्सा, इस प्रकार अनेकानेक चिकित्साएं होती हैं।

इन सब चिकित्साऑका अर्थ ही यह है कि विविध शिति से इन सब देवों की दिन्य शक्तियों से लाभ उठाना । प्राचीन काल के ऋषिमुनियोंने इन सब देवों से लाभ उठाने के जो जो प्रयत्न किये, उनका फल ही ये सब चिकित्साएं हैं। आजकल भी इस दिशासे विविध प्रयत्न हो रहे हैं। इन देवताओं में विविध और अनंत शक्तियां हैं, उनकी समाप्ति नहीं होगी, इसलिये मनुष्यों को विविध शितसे यतन करके इन देवताओं से विशेष लाभ उठाने के लिये यतन करना चाहिये। इतने प्राचीन कालमे ऋषिलोग यह उद्योग करते थे और लाभ उठाते थे और दीर्घजीवी भी बने थे। यह सिलसिला टूट गया है, तथापि आजकल प्रयत्न करने पर उसी मार्गसे बहुत खोज होना संभव है। जो पाठक इस क्षेत्रमें कार्य कर सकते हैं कार्य कर लोर विद्याकी उन्नति करते तथा यशके भागी बनें। अस्तु। इस प्रकार इन देवताओं की शिक्त अपने अंदर लेने और उस शिक्तको अपने अंदर स्थिर करने से मनुष्य दीर्घ आयुष्य प्राप्त कर सकता है।

साधारणसे साधारण प्रयत्नसे भी बडा लाभ हो सकत है। जैसा सूर्य किरणों में अपना नंगा शरीर तपानेसे, नायुमें नंगें शरीर पूमनेसे, जलमें तैरनेसे उत्तम औषधियोंका रस पीनेसे और गोंदुग्ध आदिके सेवनसे साधारण परिस्थितिमें रहने वालें मनुष्य भी बहुत लाभ उठा सकते हैं। फिर जो विविध यंत्र निर्माण द्वारा इन दैवी शाक्तियोंसे अधिक लाभ उठानेका पुरुषार्थ करेंगे उनके विषयमें क्या कहना है। इस प्रकार ये देवताएं गौके समान हैं, इससे जितना दूध दोहना चाहो आप उतना दुह सकते हैं। इनमें अखंड अमृत रस भरा है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा, उसको उतना अमृत मिलेगा और वह उतना अमृर होगा।

# देवताओं के चार वर्ग।

इस प्रकार तीन मंत्रोंमं देवताओंसे अमृतरस प्राप्त करके अमरत्व प्राप्त करके अर्थात् दीर्घायु बननेके अनुष्टानका स्वरूप बतानेके पश्चात् चतुर्थं मंत्रमं देवताओंके चार वर्गोका वर्णन किया है और इन देवताओंके अपने सहकारी सदस्य बनानेका उपदेश किया है। इस चतुर्थं मंत्रका आशय यह है—

" देवॉमें प्रयाज, अनुयाज, हुतभाग और अहुताद ये चार वर्गके देव हैं। इन देवॉसे ये पांचों दिशाएं विभक्त हुई हैं। ये सब देव सनुष्यके सहकारी सभ्य वनें।" (मंत्र४)

इन चार वर्गोंके देवोंके लक्षण इनके वाचक शब्दोंसे ही व्यक्त होते हैं। ये लक्षण देखिये--

१ प्रयाजाः-- विशेष यजन करने वाले,

२ अनुयाजाः - अनुकूल यजन करने वाले,

३ हुतभागाः -- इवन का भाग लेने वाले,

४ अहुतादः - हवनका भाग न खानेवाले।

पाठक इन देवोंको अपने शरीरमें सबसे प्रथम देखें-- (१) जिनपर इच्छा शक्तिका परिणाम नहीं होता, परंतु जो अवयव अपनी ही गतिसे कार्य करते हैं उन अवयवोंका नाम प्रयाज है, जैसे हृदय आदि अवयव। (२) जो अवयय अपनी इच्छा शक्तिस अनुकूल कार्यमें लगाये जा सकते हैं उनको अनुयाज कहते हैं, जैसे हाथ, पांच, आंख आदि। (३) हुतमाग वे इन्द्रियां हैं जो भोग की इच्छुक हैं और कार्य करनेसे थकती हैं और विश्रामसे तथा अज्ञरस मिलनेसे पुष्ट होती हैं। (४) शरीरमें अहुताद केवल ग्यारह प्राण ही हैं, क्योंकि ये प्राण शरीरमें अहुताद केवल ग्यारह प्राण ही हैं, क्योंकि ये प्राण शरीरमें अदा कार्य करते हैं और स्वयं कुळमी भोग नहीं हेते, जन्मसे लेकर मरनेतक वरावर कार्य करते हैं।

इस प्राणका वर्णन तथा अन्य इन्द्रियोंका वर्णन इसी प्रकार उपानिषदों में किया है। प्राणाप्रिहोत्र उपनिषदमें शरीर यज्ञके प्रयाज और अनुयाज का वर्णन इस प्रकार है--

शारीरयज्ञस्य · · के प्रयाजाः केऽनुयाजाः ॥

महाभूतानि प्रयाजाः॥

भूतान्यनुयाजाः ॥ प्राणाप्तिहोत्र० ॥ ३—४

शरीरमें चले हुए यज्ञके प्रयाज और अनुयाज कीन हैं । महाभूत प्रयाज और भूत अनुयाज हैं । इसीप्रकार हुतभाग और अहुताद विषयक वर्णन उपनिषदों ने तथा ब्राह्मणों में लिखा है जिसका तात्पर्य ऊपर दिया ही है ।

इसी आभ्यंतर यज्ञका नकशा बाह्ययज्ञमें किया जाता है।

उसका वर्णन यहां करनेकी आवश्यकता नहीं है। अनुयाजों से प्रयाज अधिक महत्त्व के हैं तथा हुतभागों से अहुताद विशेष महत्त्व रखते हैं। जो शरीरशास्त्र जानते हैं उनको इसका अधिक विस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे जानते ही हैं कि इच्छा शिक्तकी नियंत्रणासे चलनेवाले हस्तपादादि अवयवोंकी अपेक्षा अनिच्छासे कार्य करनेवाले हस्तपादादि अवयवोंकी अपेक्षा अनिच्छासे कार्य करनेवाले हस्तपादादि यव अधिक महत्त्वके हैं। तथा अहुताद अर्थात् कुछ भी भोग नलेते हुए जन्मसे मरनेतक अविश्वान्त कार्य करनेवाले प्राणादिक अधिक श्रेष्ठ हैं और नेत्र, कर्ण आदि अवयव जो श्रमसे यकते हैं, विश्वाम करते हैं और भोग भी भोगते हैं ये उनसे गीण हैं।

यह मुख्य गौणका भेद देखकर दी घीं यु प्राप्तिका अनुष्टान करनेवाले को उचित है, कि वह अपने अंदर के मुख्य देवों अर्थात इंद्रियशक्तियों को अधिक बलवान करे और अन्यों को भी बलवान करे, परंतु यह ख्याल रखे कि गौंण अवयवों की शक्ति बढाने के कार्य करते हुए मुख्य अवयवों भी क्षीणता न होने दें। उदाहरण के लिये पहलवानों के ब्यायाम ही लीजिये। पहलवान लोग अपने शरीरके पुट्टोंको बलवान बनाने के यह बहुत करते हैं, परंतु हृदय आदि अंतरवयवों का ख्याल नहीं करने हैं, इससे ऐसा होता है कि उनका स्थूल शरीर बडा बल्शाली होता है, परंतु हृदयादि विशेष महत्त्वके अवयव कमजोर हो जाते हैं। इसका परिणाम अल्पायुमें उनकी मृत्यु हो जाती है।

यदि ये लोग साथ हृदयको भी बलवान बनानेका यहा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा इसलिये यहां कहना यह है कि अपने अंदर जो देवताओं के अंश रहते हैं उनमें मुख्य अवयवांका विशेष ख्याल करना, उनकी शाक्ति बढानेका और उनकी कमजोरी न वढें इसका विशेष विचार करना चाहिये। इसके पश्चात् गौण अवयवोंका विचार करना उचित है। श्वाससंस्थान, मज्जा-संस्थान और हद्यसंस्थान आदि महत्त्वपूर्ण संस्थानोंका बल बढना चाहिये और स्नायु आदि उनके अनुकृल रहनेयोग्य शक्तिशाली बनने चाहियें।

मंत्रका प्रयाज शब्द मुख्यका भाव और अनुयाज शब्द गौणका भाव बताता है। ये सब देव हमारे चारों ओर सब दिशाओं में विभक्त हुए हैं और उन्होंने संपूर्ण स्थानको विभक्त किया है। ये सब देव हमारे शरीरमें चलनेवाले शतसांवरसरिक सत्रके भागी बनें, अर्थात ये इस सौ वर्ष चलनेवाले जीवन रूपी महायज्ञके हिस्सेदार हैं ही, परंतु ये अपना कार्य करनेमें समर्थ बनकर अपना यज्ञका भाग उत्तम रीतिसे पूर्ण करनेमें समर्थ हों, अपना यज्ञका भाग उत्तम रीतिसे पूर्ण करें और निर्विद्यतासे यह शतसांवर शरिक यज्ञ चलानेमें हमारे सहकारी वनें।

इस प्रकार इन मंत्रोंका आशय है, ये मंत्र स्पष्ट हैं और बहुत बोधप्रद हैं। यदि पाठक इस ढंगसे अनुष्ठान करेंगे तो उनको निःसंदेह लाभ हो सकता है। यह "आयुष्य-गण" का सूक्त है और पाठक इस विषयके अन्य स्क्तोंके साथ इसका विचार करें।

# आशा-पालक-सूक्त।

(38)

(ऋषिः— ब्रह्मा। देवता— आशापालाः; वास्तोष्पतिः)
आशांनामाशापालेभ्यंश्रुत्भ्यां अमृतेभ्यः। इदं भूतस्याष्यंश्लेभ्यो विधेमं हुविषां व्यम् ॥१॥
य आशांनामाशापालाश्रुत्वारु स्थनं देवाः। ते नो निर्मत्याः पाश्लेभ्यो मुख्रातांहंसो-अंहसः ॥ २॥
अस्रोमस्त्वा हुविषां यजाम्यश्लोणस्त्वा घृतेनं जहोमि।
य आशांनामाशापालस्तुरीयो देवः स नेः सभूतमेह विश्वत् ॥३॥
स्वस्ति मात्र ज्व पित्रे नो अस्तु स्युस्ति गोभ्यो जर्गते पुरुषेभ्यः।
विश्वं सुभूतं सुविद्वंत्रं नो अस्तु ज्योगेव देशेम् स्यम् स्थिस् ॥ ॥ ॥ ॥ ११ (अ. स. मा. कां॰ १)

अर्थ-( भूतस्य अध्यक्षेभ्यः) जगत्के अध्यक्ष ( अमृतेभ्यः) अमर ( आशानां चतुभ्यः आशापालेभ्यः) दिशाओं के चार दिशापालकों के लिये ( वयं ) इम सब ( हात्रिषा इदं विधेम ) हिवईव्यसे इस प्रकार अर्पण करते हैं ॥ १ ॥ हे ( देवाः ) देवो । ( ये आशानां चत्वारः आशापालाः स्थन ) जो तुम दिशाओं के चार दिशापालक हो ( ते नः ) वे तुम हम सबको ( निर्कत्याः पाशेभ्यः ) अवनातिके पाशों से तथा ( अंहसः अंहसः ) हरएक पापसे ( मुखतां ) छुडाओ ॥ २ ॥ ( अ-स्नामः ) न थका हुआ में ( हाविषा त्या यजामि ) हविईव्यसे तेरा यजन करता हूं । ( अ-श्लोणः त्वा घृतेन जुहोमि ) लंगडा न होता हुआ तुझको धीसे अर्पण करता हूं । यह ( आशानां आशापालः तुरियः देवः ) जो दिशाओंका दिशापाल चतुर्थ देव है ( सः नः सुभूतं इह आवक्षत ) वह इम सबको उत्तम प्रकारसे यहां पहुंचावे ॥ ३ ॥ ( नः मान्ने उत पिने स्वस्ति अस्तु ) हम सबकी माताके लिये तथा हमारे पिताके लिये आनंद होवे । तथा ( गोभ्यः जगते पुरुषेभ्यः स्वस्ति ) गांवोंके लिये, चलने किरनेवालोंके लिये और पुरुषोंके लिये सुख होवे । ( नः विद्वं सुभूतं सुविद्वं अस्तु ) हम सबके लिये सब प्रकारका ऐश्वर्य और उत्तम ज्ञान हो और इम ( सूर्यं ज्योक एव हक्षेम ) सूर्यको बहुत कालतक देखते रहें अर्थात् इम दीर्घायुशी हों ॥ ४ ॥

भावार्थ — चार दिशाओं के चार अमर दिक्पाल हैं, वे इस बने हुए जगत् के अध्यक्ष हैं। उनकी पूजा हम करते हैं। १॥ चार दिशाओं के चार दिक्पाल हैं, वे हमें हरएक पापसे बचावें और हुर्गतिसे भी हमारा छुटकारा करें ।। ३॥ में न थकता हुआ उनका सत्कार करता हूं, लंगडा छला न बनकर में उनको घी देता हूं, जो इन चार दिक्पालों के चतुर्थ देव है वह हमें सुखपूर्वक उत्तम अवस्थातक पहुंचावे॥ ५॥ हमारे माता पिता, हमारे अन्य इष्टामित्र, हमारे गाय घोडे आदि पशु तथा जो भी हमारे प्राणी हों वे सब इस इस प्रकार सुखी हों। हमारा सब प्रकारसे अभ्युद्य होवे और हमारा ज्ञान उत्तम प्रकारसे बढे तथा हम दीर्थाय हों।। ४॥

### दिक्पाल ।

पूर्व, पिश्चम, दक्षिण और उत्तर ये चार दिशाएं हैं। उनकी रक्षा करनेवाले चार दिक्पाल हैं, वे अपनी अपनी दिशाका संरक्षण कर रहे हैं। ये विश्वके रक्षक इतने दक्ष हैं कि इनकी न समझते हुए कोई मनुष्य किसी भी प्रकार वुरा कार्य कर नहीं सकता। इरएक मनुष्यको उचित है कि वह उक्त वात मनमें धारण करे और इन दैवी लोकपालोंके दण्डके योग्य कोई आचरण न करे।

राजा अपने राज्यकी व्यवस्था और राज्यका सुशासन कर-नेके लिये अपने राज्यमें चार विभाग करके उनपर एक एक मुख्य शासक अधिकारी नियत करे, वह अधिकारी दक्ष-तासे अपने विभागका योग्य शासन करे। दुष्टोंको दंड दे और सुष्टोंका प्रतिपालन करे। और कहीं भी अनाचार होने न दें। यह राष्ट्रनीतिका पाठ इस स्कसे हमें मिलता है।

विश्वके अंदर राष्ट्र, और राष्ट्रके अंदर व्यक्तिका देह है। और इन तीनों स्थानोंमें नियम एक जैसा ही है। इसलिये राष्ट्रकासनका विचार होनेके पश्चात् जिन व्यक्तियोंका राष्ट्र बनता है उन व्यक्तियोंके अन्दर चार दिशाओं के चार दिक्पाल किस रूपमें हैं और उनका शासन इस अध्यासम्भिकां कैसा चल्ल रहा है और उससे हमें वैयक्तिक सदाचारके विषयमें कीनसा बोध लेना है, इसका विचार अब करना चाहिये।

### देहमें चार दिक्पाल ।

देहमें मुखको "पूर्व द्वार" कहते हैं और गुदाको "पश्चिम द्वार" कहते हैं। ये द्वार एक दूसरेके साथ संबंधित भी हैं। पूर्व द्वार के अर्थात् मुखसे अन्न पान चारीर के अंदर घुमता है, वहां का कार्य करता है और चारीर के मलादिके रूपमें परिवर्तित होकर पश्चिम द्वार से अर्थात् गुदासे वाहर हो जाता है। अर्थात् पाषक अन्नका प्रवेश पूर्व द्वारसे इस चारीर में होता है और मलको दूर करनेका कार्य पश्चिम द्वारसे होता है। दोनों कार्य चारीर के स्वास्थ्य के लिये अत्यंत आवश्यक ही हैं। परंतु यह तो स्थूल चारीर के स्वास्थ्य के साथ का संबंध है, इससे और दो द्वार हैं जिनका संबंध मनुष्यकी उन्नित या अधागितिक साथ अधिक है; वे दो द्वार मनुष्यके चारीर में ही हैं, जिनको "उत्तर द्वार" तथा दिश्वण द्वार" कहते हैं।

"उत्तर द्वार" मस्तकमें है जिसका नाम "विद्यति द्वार" उपानिषदों में कहा है, इस द्वारसे शरीरमें जीवात्माका प्रवेश होता है और इसी द्वारसे अपने प्रयत्नसे जिस समय यह बाहर जाता है उस समयसे यह जन्ममरण के दुःख में छूटता है और पुनः शरीरके बंधनमें पडता नहीं । बालक मस्तक में छोटेपन में इस स्थानपर हज्डी नहीं होतो। इसका नाम उत्तर द्वार है क्योंकि

इस द्वार से जानेसे उच्चतर अवस्था प्राप्त होती है।

यह द्वार मजा केन्द्रके साथ संबंधित है। इसी मजा केन्द्रके साथ संबंध रखनेवाला निचला द्वार शिक्ष है जिससे वार्यका पात होता है। इसके योग्य नियम पालनसे सुयोग्य संतित उत्पन्न होती है, परंतु इसके अनियम में चलानेसे मनुष्यकी अधागित होती है। ये दो द्वार मनुष्यको उच्च और नींच बनानेमें समर्थ हैं। बद्धाचर्य पालनद्वारा उत्तर मार्गसे जानेका उपनिषदोंका वर्णन इसी उत्तर मार्गशे स्चित करता है, इसीका नाम "उत्तरायण (उत्तर—अयन)' अर्थात उत्तर मार्गसे जाना है। इसके विरुद्ध "दक्षिणायन" अर्थात दक्षिण मार्गसे जाना है। इसके विरुद्ध "दक्षिणायन" अर्थात दक्षिण मार्गसे जाना है, जिसके संयमसे उत्तम गृहस्थधमेपालनपूर्वक उन्नति होना संभव है, परंतु असंयमसे मनुष्य इतना गिरता है कि उसका कोई ठिकाना ही नहीं होता। ये दो मार्ग मजातंतुओंके साथ संबंध रखनेवाले हैं।

इस प्रकार पूर्वद्वार और पश्चिमद्वार ये शरीरमें अन्ननिलका के साथ संबंध बताते हैं तथा उत्तर द्वार और दक्षिण द्वार ये दो मार्ग मज्जातैतुओं के साथ संबंध रखते हैं। ये चार द्वारों के चार संरक्षक देव हैं परंतु ये देव राक्षसों के इमले के अंदर दबने नहीं चाहिये।

## आशा और दिशा।

इस सूक्तमें दिशावाचक "आशा" शब्द है और, उसके पालकका नाम "आशापाल" मंत्रोंमें आया है। "आशा" शब्दके दो अर्थ हैं। एक "दिशा" और दूसरा "आशा, महत्त्वाकांक्षा, उम्मीद"। मनुष्यकी जैसी आशा, इच्छा, महत्त्वाकांक्षा, उम्मीद होती है उसी प्रकारकी उसकी कार्य करनेकी दिशा होती है। मनुष्य जिस समय आशाहीन हो जाता है, निराश होता है, इताश होता है, उस समय वह इस जगत्से

हटनेका या मर जानेका इच्छुक होता है। यह विचार यदि पाठकोंके मनमें जम जायगा, तो उनको पता लग जायगा कि यह स्क मनुष्यके साथ कितना घनिष्ठ संबंध रखता है।

जिस समय "आशा" शब्दका अर्थ "आशा, आकांक्षा"," आदि किया जाता है उस समय यही सूक्त मनुष्य मा अम्युद्यका मार्ग बताता है। तथा जिस समय इसी "आशा" शब्दका अर्थ "दिशा" कियाजाता है, उस समय यही सूक्त बाग्र जगत तथा राष्ट्रके प्रबंधका भाव बताता है। सूक्तकी यह शब्दरचना विशेष गंभीर है और वह हरएक को वेदकी अद्भुत वर्णन शैलीका सक्दप बता रही है।

## सक्तका मनुष्यवाचक भावार्थ।

मनुष्यकी चार आशाएँ हैं, उनके चार असर पालक हैं। इन
भूताध्यक्षोंकी हम हवनसे पूजा करते हैं ॥१॥मनुष्यकी चार
आशाओंके चार पालक हैं, वे हमें पापसे वचावें और दुष्ट
अवस्थासे भी बचावें ॥२॥में न थकता हुआ और अंगोंसे
दुर्चल न होता हुआ हिवसे तथा घतसे इनको नृत करता हूं
इन चार आशाओंके पालकोंमें से चतुर्थ पालक जो है वह
हमें उत्तम आनंदको प्राप्त करनेमें सहायक होवे ॥३॥ इनकी
सहायतासे हमारे माना, पिता, इष्ट, मित्र, गाय, घोडे
आदि सब सुखी हों। हमारा अभ्युद्य होवे और हम
ज्ञानी बनकर दीघाँयु बनें।

केवल एक "आशा" शब्दका अर्थ ठीक प्रकार ध्यानमें आने से व्यक्तिविषयक उत्ति के मार्गके संबंधमें कैसा उत्तम उपदेश मिल सकता है यह पाठक यहां देखें। यह उपदेश इतना महत्त्वपूर्ण है कि इसके अनुसार चलने से मनुष्य ऐहिक अभ्युदय तथा पारमार्थिक निःश्रेयस प्राप्त कर सकता है। इस सूक्तपर बहुत लिखा जा सकता है, परंतु यहां संक्षेपसे ही इसका विवरण करेंगे।

# मनुष्यमें

# चार दारोंकी चार आशाएँ।

मनुष्यके शरीरमें चार द्वार हैं, इस बातका वर्णन इससे पूर्व कियादी है। इन चार द्वारों के कारण चार आशाएं मनुष्यके मनमें उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार घरके जितने द्वार होते हैं उनसे बाहर जाने और उन दिशाओं से कार्य करनेकी इच्छा घरके मालिक की होती हैं। उसी प्रकार इस शरीकरणे घरके स्वामी आस्मदेवकी आशाएं इस घरके द्वारों से जगत्में गमन करके

वहांके कार्यक्षेत्रमें पुरुषार्थ करनेकी होती हैं। वास्तवमें इस शरीरमें अनेक द्वार हैं, इसमें नौ द्वार हैं, ऐसा अन्यत्र कई स्थानोंमें कहा है। देखिये—

अष्टाचका नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । तस्यां द्विरण्ययः कोशः स्वर्गे ज्योतिषाऽऽवृतः ॥ (अथर्व॰ १०।२।३१) ''आठ चक और नौ द्वारोंसे युक्त यह देवोंकी अयोध्या नामक नगरी है, इसमें सुवर्णमय कोश है वहीं तेजस्वी स्वर्ग है। ''

इस अथर्व श्रातिमं शरीरका और हृदय ग्रहाका वर्णन करते हुए कहा है, कि इस शरीरमें नौ द्वार हैं। ये द्वार हैं इसमें कोई संदेह ही नहीं है। दो नाक, दो आंख, दो कान, एक मुख, गुदा और शिक्ष ये नौ द्वार यहां कहे हैं। इनमें से मुख पूर्व द्वार, गुदा पश्चिम द्वार, शिल दक्षिण द्वार इन तीनोंका संबंध इस अपने प्रचलित सूक्तके मंत्रमें है। जो चतुर्थद्वार है वह आठ चकवाले पृष्ठवंशके ऊपर मस्तिष्कसे भी ऊपर के भागमें विदित नामसे प्रसिद्ध है। इसका वर्णन अथर्ववेदमें इस प्रकार है—

> मूर्जीनसस्य संसीव्याथर्वो हृदयं च यत्। मस्तिष्कादूर्ध्वः प्रैरयत् पवमानोऽधि शीर्षतः॥ ( अथर्व० १० २।२६ )

"सस्तक और हृदय को सीकर अर्थात् एक केन्द्रमें लीन करके मस्तकसे भी ऊपर सिरके बीचमें से प्राण फेंका जाता है।"

# विद्दति-द्वारसे प्रवेश।

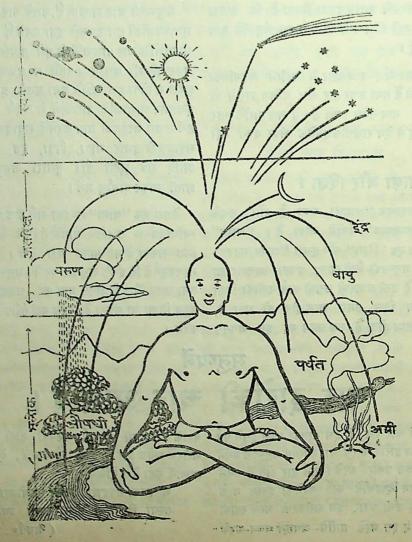

CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative

विद्यति द्वारसे तेंतीस देवोंके साथ आत्माका शरीरमें प्रवेश। संदर आने गर यह द्वार बंद होता है। पश्चात् प्राणसाधन द्वारा अपनी इच्छासे इसी द्वारसे वापस जानेपर मुक्ति। साधारण जन देहत्याग करनेके समय किसी अन्य द्वारसे बाहर जाते हैं, परन्तु केवल योगी ही अधर्ववेदके कहे मागसे मस्तिष्कके परे इसी द्वारसे जाता है और मुक्त होता है।

इस मैंत्रमें "मस्तिष्कात् ऊर्ध्वः । अधि शीर्धतः ।" आदि शब्दों द्वारा मस्तकके ऊपर ले उत्तर द्वारका वर्णन किया है । अर्थात् जो चार द्वार हमने इस मंत्रके व्याख्यानके प्रसंगमें निश्चित किये हैं उनका वेदमें अन्यत्र वर्णन इस प्रकार आता है। नौ द्वारोंमेंसे तीन और इस मज्जा-संस्थानका एक मिलकर चार द्वार हैं और उनकी चार आशाएं अथवा दिशाएं हैं । अब ये आशाएं देखिये—

द्वार आशा
१ पश्चिमद्वार = गुदा = की आशा विसर्जन करना।
शरीरधर्म।
२ पूर्वद्वार = सुख = ,, मधुर भोजन करना।
अर्थप्राप्ति।
३ दक्षिणद्वार = शिस्त = ,, भोगका उपभोग
करना। काम।
४ उत्तरद्वार = विद्यति = ,, बंधनसे मुक्त होना।
मोक्षा

### आरोग्यका आधार

इसमें पिश्वमद्वारसे जो काशा है वह केवल " शरीर धर्म " पालन करने की ही है तथापि इस शौच धर्मसे अर्थात् पित्र बनने के कर्मसे शरीर शुद्धि होने के कारण इससे शरीर स्वास्थ्यकी प्राप्ति होती है। सब अन्य भोग इसके आश्रयसे हैं यह बात हरएक जान सकते हैं। इस द्वारका कार्य विगड जाने से शरीर रोगी होता है और अन्य द्वारों की आशाएं पूर्ण होने की असमर्थता होती है। इसके उत्तम प्रकार कार्य करनेपर अन्य आशाएं सफल होने की संभावना है। इसिलये हम कह सकते हैं, कि इस पश्चिम द्वारकी आशा मनुष्यके मनमें "आरोग्यकी प्राप्ति" रूपसे रहती है। इस आशाका कार्यक्षेत्र बहुत बडा है, मनुष्य इस विषयमें जितना कार्य करेगा उतना वह स्वस्थता प्राप्त करेगा और वह यदि ऐसे ब्यवहार करेगा कि इस पश्चिम द्वारके व्यवहार करेगा कि इस पश्चिम द्वारके व्यवहार करेगा कि इस पश्चिम द्वारके व्यवहार ठीक न चलें तो उसके रोगी होनेमें कोई शंकाही नहीं है।



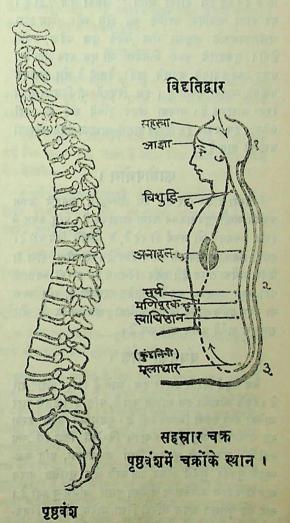

#### खानपान।

अब पूर्वद्वारकी आशा देखिये। संक्षेत्रसे इतना कहना इस विषयम पर्याप्त होगा कि इस द्वारसे मनुष्य उत्तम अन और उत्तम पान करने की इच्छा करता है। मधुरताका प्रेम करते करते मनुष्य इतना अधिक खाता है कि वह अजीर्णसे बीमार हो जाता है। इसिलिये इस विषयमें प्रयःनपूर्वक संयम रखना चाहिये। हविका गुलाम और जिह्नाका दास जो बनता है उसकी आयु कष्टप्रद ही होती है। हरएक इंन्द्रियके विषयमें यहीं बात है। इस प्रकार ईंद्रिय भीगके लिये धनकी आवश्यक-ता है इस हेतु इस द्वारकी आशा "अर्थकी प्राप्ति " ही है। यह भाशा अत्यधिक बढानेसे कष्ट होंगे और संयम द्वारा अखावश्यकताके अनुसार भोग लेनेसे सुख बढेगा, उन्नति होगी। मुखद्वारसे शब्द बोलनेका भी एक काम होता है। उत्तम शब्द-प्रयोगसे जगत्में शांनि फैलती है और कुशब्दके प्रयोगसे अशांति फैलती है । इस विषयमें भी जिह्वापर संयम रहना आवर्यक है। अन्यथा अनर्थ होनेमें कोई देर नहीं लगेगी। इस प्रकार इस द्वितीय द्वारकी आशाका संबंध मनुष्यकी उन्नातिके साथ है।

### कामोपभोग।

तीसरा दक्षिण द्वार है। इस शिस्नद्वारा जगत्में उत्तम प्रजनन अर्थात् सुप्रजाजनन करना आवश्यक है। परंतु जगत् भें इसके असंयमसे जो अनर्थ हो रहे हैं, वे किसीसे छिपे नहीं है। इसका संयम महत्प्रयाससे साध्य होता है। ऊर्ध्वरेता होना ही वैदिक धर्मका साध्य है। इसके विचारसे इस द्वारकी आशाका पता छग जायगा। यह केंद्र अत्यंत महत्त्वका है, परंतु जनता का लक्ष्य इसके कार्यमें बिगाड करनेकी ओर अधिक है और सुधारके मार्गमें प्रयत्न अति कम हैं।

#### बंधनका नाश।

अब चतुर्थ विद्यति द्वारपर हम आते हैं। यह विद्यति-द्वार है। इससे जीवारमा इस शर्रारमें घुता है, परंतु इसी द्वारसे बाहर जानेका मार्ग इसको मिलता नहीं है। युद्धभूमिमें प्रवेश करना यह जानता है, परंतु सुरक्षित वापस फिरनेकी विद्या इसे पता नहीं है। चकव्यूश्में घुसनेकी विद्या जाननेवाला, परंतु चकव्यूश्में घुसनेकी विजय प्राप्त करने और सुरक्षित वापस आनेकी विद्या जानेगा तो यह विजय अधिन वह सुरक्षित वापस आनेकी विद्या जानेगा तो यह विजय अध्यत - होगा, फिर इसको डर किसका है? " विजयी"

बननेके लिये ही ये सब धर्ममार्ग हैं। जिस समय आये हुए मार्ग थे यह जीवात्मा वापस जानेकी शाक्त प्राप्त कर सकेगा उस समय इसको कोई बंधन कष्ट नहीं पहुंचा सकता। इरएक बंधन को दूर करनेकी इच्छा इसमें इस द्वारके कारण है।

इस प्रकार चार द्वार की चार आशाएं हैं और हरएक मनुष्य इन आशाओं के कार्यक्षेत्रमें द्वरा या भला कार्य करता है और गिरता है या उठता है। इन आशाओं के कार्यक्षेत्रकी कल्पना पाठकों को ठीक प्रकार हो गई, तो इस सुक्तके मंत्रों का विचार समझनेमें कोई कठिनता नहीं होगी। इसिल्ये प्रथम इन चार द्वारों का विचार पाठक बारबार मननद्वारा करें और यह बात ठीक प्रकार ध्यानमें धारण करें। तत्पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टी-करण पर्टे---

## अमर दिक्पाल।

इस सूक्तके प्रथम मंत्रके कथनमें तीन बातें कही हैं—"(१) चार आशाओं के चार अमर आशा पालक हैं।(२) वेही चार भूताध्यक्ष हैं।(३) उनकी पूजा हम हवनसे करते हैं।"

मनुष्यमें चार आशाएं कौनसी हैं, उन आशाओंका स्वरूप क्या है और उनके साथ मनुष्यके पतन अथवा उत्थापनका किस प्रकार संबंध है, यह पूर्व स्थलमें बताया ही है । चार आशाएं मनुष्यके अंदर सनातन हैं, (१) शरीरधर्मका ख्याल करना, (२) भोग प्राप्त करना, (३) कामका भोग करना और (४) बंधनसे निवृत्त होना, ये चार भावनाएं अथवा कामनाएं मनुष्यमें सदा जागती हैं. मूढमें तथा प्राज्ञमें ये समानतासे रहती हैं। पशुपक्षियोंमें भी अल्पांशसे ये रहती हैं अर्थात् भूतमात्रमें ये सदा रहती हैं, इसलिये इनका सनातन आधिकार प्राणीमात्रपर है, मानो ये ही भूतों के अध्यक्ष हैं। इनको अध्यक्ष इसालिये कहा कि है इनकी प्रेरणाने ही प्राणी अपने अपने सब व्यवहार करते हैं। यदि ये आशाएं प्राणिशोंके अंदर न रहीं तो उनकी हलचल भी बंद हो जायगी। मनुष्यके संपूर्ण प्रयतन इनकी आधीनतामें ही हो रहे हैं। इसलिये ये ही चार आशा -पालक मनुष्यके चार आधिकारी हैं। इनकी आधीनतामें रहता हुआ मनुष्य अपने न्यवहार करता है और उनका बुरा या भला परिणाम भोगता है।

## हवनसे पूजन।

इनका पूजन हवनसे ही हो रहा है। पूर्वद्वार मुख है, उसमें अन्नपानका हवन हो रहा है। कौन प्राणी ऐसा है कि जो यह हवन नहीं करता। इसी प्रकार दक्षिणद्वार शिक्ष देवके पूजक सब ही प्राणी हैं, इतनाही नहीं परंतु इस कामदेव की अति पूजा से लोग अपना ही घात कर रहे हैं। इतनी बात मत्य है कि उत्तरहार जिसका नाम विदिति है उसके पूजक अत्यंत अल्प हैं और पश्चिमद्वार की पूजा करना थोडे ही जानते हैं। पश्चिमद्वार की पूजा करना थोडे ही जानते हैं। पश्चिमद्वार की पूजा योगमें प्रिसिद्ध "अपानायाम " से की जाता है। जिस प्रकार नासिका द्वारसे करनेका प्राणायाम होता है उसी प्रकार पश्चिम गुद द्वरसे अपानायाम किया जाता है। इसकी किया भो थोडे छोग जानते हैं। यह किया योग शास्त्रमें प्रसिद्ध है और इससे नाभिके निचल भागका आरोग्य प्राप्त होता है। उत्तरद्वार विद्वतिके उपासक खाम योगी होते हैं वे इस स्थानकी चालना करके अपनी मुक्तता प्राप्त करते हैं। इनकी हवनसे पूजा यह है—

१ पूर्वद्वार -- ( मुख ) - अन्नपानादिके हवनसे पूजा २ दक्षिणद्वार - ( शिस्न ) - भोगादिद्वारा कामदेवकी पूजा।

६ पश्चिमद्वार - ( गुदा) -- अपानायाम--अपानका प्राणमें हवन करके पूजा। इसका उल्लेख भगवद्गीतामें। भी है -- अपाने जुद्धिति प्राणं प्राणेऽपानं तथा परे। ( भ० गी० ४। २९ )

४ उत्तरद्वार- (विद्यति )- मस्तिष्कके मज्जाकेन्द्रके सहस्रारचक्रमें ध्यानादिसे पूजा ।

यहां पाठक जान गये होंगे, कि पहिली दो उपासनाएं जगत् में अधिक हैं और दूसरी दो कम हैं। परंतु बीजक्पसे हैं। प्रथम मंत्रमें " हम चारों असर आशापालोंकी हवनद्वारा पूजा करेंगे" ऐसा स्पष्ट कहा है। यह इसलिये कि हरएक मनुष्य चारोंकी उपासनाद्वारा अपना उद्धार करे।

यहां नियमन की बात पाठकोंको ध्यानमें धारण करनी चाहिये। यह नियमन इस प्रकार है---

प्वेद्वार ् मुख उत्तरद्वार ् सिरमें विद्वति

प्रिक्त स्त्र हार ् सिरमें विद्वति

प्रिक्त स्त्र स्त्र

पूर्व तथा पश्चिमद्वार ये हमारे आंतोंके विरुद्ध दिशाके मुख हैं। मुखका अतिरेक होनेसे गुदाका कार्य बिगडता है, और गुदाका कार्य ठींक रहनेसे मुखकी ठांचे ठींक रहती है। इस प्रकार ये एक दूसरेपर नियमन करते हैं। इसी प्रकार मास्तब्क और शिस्न ये परस्परका नियमन करते हैं। यदि शिस्नदेवने आतिरेक किया तो मस्तिब्क हलका होता है, और मनुष्य बुद्धि-का कार्य करनेमें असमर्थ होता है, पागल बनता है, निकम्मा होता है। तथा मास्तिब्कमें सुविचारों को रिथर करनेसे वे सुवि-चार शिस्नदेवका संयम करनेमें सहायक होते हैं। इस प्रकार ये परस्पर उपकारक भी हैं और घातक भी हैं। पाठक सोच कर जाननेका प्रयस्त करें कि ये किस प्रकार उपकारक होते हैं और कैसे घातक होते हैं तथा इनकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिये और इनके प्रकोपसे किस प्रकार बचना चाहिये। अब द्वितीय मंत्रका विचार करेंगे--

#### पापमोचन ।

द्वितीय मंत्रका आज्ञय यह है-- "चार आज्ञाओंके चार आज्ञापालक देव हैं वे हमें पापसे तथा अधोगातिके पाशसे बचावें।"

पूर्वोक्त वर्णनसे पाठकोंने जान लिया होगा कि ये चार देव हमें किस प्रकार बचा सकते हैं और किस प्रकार गिरा सकते हैं। देखिये—

१ पूर्वद्वार-मुख=जिह्नाकी गुलामीसे खानपानमें आतिरेक होकर, पेटका बिगाड और स्वास्थ्यका नाश । इसी जिह्नाके संयमसे आरोग्यपाप्ति ।

२ पश्चिमद्वार--गुदा=पूर्वोक्त संयम और असंयमसे ही इसका लाभ या हानि प्राप्त होनेका संबंध है।

३ दक्षिणद्वार-शिस्न=ब्रह्मवर्यद्वारा संयमते उन्नति, संयम-पूर्वक गृहस्थधर्म पालनसे सुप्रजाप्राप्ति और असंयमसे क्षय ।

४ उत्तरद्वार--विदाति---पूर्वोक्त संयम और असंयमसे इसके लाम और हानि प्राप्त होनेका संबंध है।

इसका मनन करनेसे ये किस नियम पापसे छुडा सकते हैं इसका ज्ञान हो सकता है। पाप े छुडाने से ही निर्म्मति के पाश-से मनुष्य छूट जाता है। निर्म्मतिका अर्थ नाश है। पाप करने-वालेको निर्म्मतिके अर्थात् विनाशके पाश बांध देते हैं। और पुण्यवानोंको उनसे कोई कट नहीं होता। इस मंत्रका यह कथन बडा बोधप्रद है कि ये चार द्वारकी चार आशाएं मनुष्यको पाप से छुडा सकती हैं और बंधनसे भी मुक्त कर सकती हैं। पाठक अपनी अपनी अवस्थाका विचार करें और आरमपरीक्षाद्वारा जाननेका यत्न करें कि उनके शर्रासमें क्या हो रहा है। यि

कोई आशापालक उनके विरुद्ध कार्य करता हो, या शतुके साधीन हुआ हो, तो सावधानीसे अपने बचावका यत्न करें। इस प्रकार द्वितीय मंत्रका विचार करनेसे इतना बोध मिला; अब तृतीय मंत्र देखते हैं —

## चतुर्थ देव।

तृतीय मंत्रका आशय यह हैं--''में न थकता हुआ और अंगोंसे दुर्बेठ न होता हुआ हवनसे तथा घीसे इनकी तृप्ति करता हूं। इन चार आशापालोंमें जो चतुर्थ आशापालक देव है वह हमें सखसे यहां आनंद स्थानमें पहुंचावे। ''

इप मंत्रमें कहा हुआ " तुरीयः देवः" अथीत् चतुर्थ देव विदितिद्वारका रक्षक मोक्षकी आशाका पालक है। इसी देवकी कृपांसे अन्य सब द्वारोंका नियमन हो सकता है। इसी दिवकी अन्य सब कार्य व्यवहारका नियमन होना चाहिये। वैदिक धर्मकं संपूर्ण कार्य-व्यवहार इसी दृष्टिसे रचे गये हैं। मोक्षके मार्गके ध्यानसे जगत्के सब व्यवहार होने चाहियें। इसीका नाम धर्म है। बंधनसे मुक्त होना मुख्य साध्य है, उसके सहायकारी सब अन्य व्यवहार होने चाहियें। अन्यथा जगत्के व्यवहारको अधिक महत्त्व देनेसे और मोक्षधर्मको कम महत्त्व देनेसे मनुष्यमें लोभगृद्धि होनेके कारण बडा अनर्थ होगा। त्यागपूर्ण जीवन और भोगपूर्ण जीवनका भेद यहां स्पष्ट होता है।

मंत्रमें कहा है कि न थकता हुआ और अवयवोंसे विकल न होता हुआ में इन देवोंकी पूजा करूंगा। इस कथनका भाव स्पष्ट है कि मनुष्य प्रयत्न करके अपना शरीर सुदृढ बनावे और अनेक पुरुषार्थ करनेका उत्शह मनमें स्थिर करे।

इन चार देवों की अजादिसे तथा घी आदिसे तृप्ति करनी चाहिये। जिसका जो हवन है उसीके अनुकूल उसका घी भी है। वह जैसा जिसको देना है वह यथायोग्य रीतिसे देकर उसकी तृप्ति करनी चाहिये। इस विषयमें थकावट करना योग्य नहीं। न थकते हुए और न श्रांत होते हुए ये भोग प्राप्त करने और योग्य प्रमाणसे उनका स्वीकार भी करना चाहिये। अर्थात् बडी दक्षतासे जगत् का ब्यवहार करना अचित है। परंतु सब व्यवहार करते हुए चतुर्थ देवकी कृपा संगादन करने का अनुसंधान रखना चाहिये। क्योंके उसीकी कृपासे आनंद, उन्नति, यश आदि की यहां प्राप्ति होती है और सद्गित भी मिल सकती है।

# दीर्घ आयु।

पूर्वोक्त प्रकार तीन मंत्रोंका विचार करनेके पश्चात् अब

चतुर्थ मंत्र इस प्रकार हमारे सम्मुखआता है - "इन आशापालों की सहायतासे हम तथा हमारे माता, पिता, इष्ट, मित्र, गाय, घोडे आदि सब सुखी हों। हमारा अभ्युदय होवे तथा हम ज्ञानी वनकर निःश्रेयसके भागी वनें और दीर्घायु बनें।" इस मंत्रमें चार बातें कहीं हैं—

९ स्वस्ति (सु+ आस्ति )= सबका उत्तम अस्तित्व हो अर्थात् इस लोकका जीवन सुखपूर्वक हो।

२ सुभूतं = (सु+भूति ) = उत्तम ऐक्षर्य प्राप्त हो, यह उत्तम अभ्युदयका सूचक विधान है।

३ सुविदत्रं = (सु + विद + त्रं) = उत्तम ज्ञान मिले। आत्मज्ञान ही सब ज्ञानॉमें उतम और निःश्रेयसका हेतु है। वह हमें प्राप्त हो।

४ ज्योक् = दीर्घकाल जीवन हो । यह तो अभ्युदय और निःश्रेयसी सहज ही प्राप्त हो सकता है ।

वेद मंत्रों में वारंवार '' ज्योक् च सूर्य हशेम '' अर्थात् " दीर्घकालतक सूर्यको हम देखते रहें। '' यह एक मुहावरा है, इसका तात्पर्य '' हमारी आयु अतिदीर्घ हो '' यह है। परंतु यहां ध्यानमें विशेषतया धारण करनेकी बात यह है कि अति दीर्घ आयु प्राप्त करनेका संबंध सूर्यसे अवश्यही है। जहां जहां दीर्घ आयु प्राप्त करनेका उपदेश वेद में आया है वहां वहां सूर्यका संबंध अवश्य बताया है। इसालिये जो लोग दीर्घ आयु प्राप्त करना चाहते हैं ने सूर्यके साथ आयुष्यवर्धनका संबंध है यह बात न भूलें। ब्रह्मकी कृपासे दीर्घ आयु प्राप्त होती है इस विषयमें अथर्ववेदमें अन्यत्र कहा है—

यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरम् । तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां दृदुः॥ २९॥ न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा। पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३०॥ ( अर्थवे १।२ )

"जो निश्चयसे ब्रह्मकी अमृतसे परिपूर्ण नगरीको जानता है उसकी स्वयं ब्रह्म और ब्रह्मके साथी अन्य देव चक्छ, प्राण और प्रजा देते हैं ॥ २९ ॥ अति वृद्धावस्थासे पूर्व उसकी प्राण और चक्छ छोडते नहीं जो ब्रह्मपुरीको जानता है और जिस पुरीन रहनेके कारण इसको पुरुष कहते हैं ॥ ३० ॥"

भाव स्पष्ट है कि ब्रह्मकी कृपासे दीर्घ आयु, सुसंतान और आरोग्य पूर्ण इंदियोंसे युक्त उत्तम शरीर प्राप्त होता है। यही भाव संक्षेपसे अपने प्रचित्रत सूक्तके चतुर्थ मंत्रमें कहा है इस प्रकार यह ज्ञानी मनुष्य इस परलोकमें यशस्वी होता है। यही इस सूक्तका उपदेश है।

## विशेष दृष्टि।

यह सूक्त केवल बाह्य दिशाएं और उनके पालकोंका ही वर्णन नहीं करता है । बाह्य दिशाओंका वर्णन इस सूक्तमें है, परंतु दिशा शब्द न प्रयुक्त करते हुए' आशा" शब्द का प्रयोग इसमें इसीलिये हुआ है कि मनुष्य अपनी आशाओं और उनकी पालक शाक्तियोंको अपने अंदर अनुभव करे और उनके संयम, नियमन, और योग्य उपासन आदिसे अपना अञ्चुदय और निःश्रेयस सिद्ध करे इस सूक्तका यह श्रेषालंकार बडा ही महत्व पूर्ण है। और जो इस सूक्तको केवल बाह्य दिशाओं के लिये ही समझते हैं वे इसके महत्वपूर्ण उपदेशसे वंचित ही रहते हैं। पाठक इस दिष्टिसे इसका अध्ययन करें

इस स्का संबंध आयुष्य गण, अपराजित गण आदि अनेक गणेंसि विषयकी अनुकूलतासे है। यह स्का स्वयं वास्तोष्पति गण अववा वसु गण का है। इसिलिये "यहांके निवास" के साथ इसका अपूर्व संबंध है। इस प्रकारकी दृष्टिसे विचार करनेसे पाठक इससे बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं और उसकी आचरणमें डालकर अपना अभ्युद्य और निःश्रेयस प्राप्त कर सकते हैं।

### 一种

# जीवन-रसका महासाग्र।

(३२)

(ऋषि:- त्रक्षा । देवता-द्यावाष्ट्रियी)

ड्दं जंनासो विदर्थ महद्भक्षं विदण्यति । न तत्रृंथिव्यां नो दिवि येन जाणन्ति वीरुधंः ॥ १॥ अन्तरिक्ष आसां स्थामं श्रान्त्रसदांमिय । आस्थानंमस्य भूतस्यं विदुष्टद्वेधसो न वां ॥ २॥ यद्रोदंसी रेजंमाने भूमिश्र निरतिक्षतम् । आद्रं तद्य संर्वुदा संयुद्धस्येव खोत्याः ॥ ३॥ विश्वं मन्यामंभीवार् तद्वन्यस्यामधिश्चितम् । दिवे चं विश्ववेदसे पृथिव्ये चांकरं नमः ॥ ४॥

अर्थ-हे (जनासः) लोगो! (इदं विदय) यह ज्ञान प्राप्त करो। वही ज्ञानी (महत् ब्रह्म विदयित) बहे ब्रह्मके विषयमें कहेगा। (येन वीरुधः प्राणन्ति) जिससे औषधियां आदि प्राण प्राप्त करती है, (तत् प्रियिच्यां न, नो दिवि) वह पृथ्वीमें नहीं और नहीं गुलोक में है ॥ १ ॥ (आसां अन्तिरिक्षे स्थाम) इन औषधि आदिकोंका अन्तिरिक्षमें स्थान है, (आन्तिसदां इव) थक कर बैठेहुओंके समान (अस्य मृतस्य आस्थानं) इस बने हुएका स्थान जो है (तत् वेधसः विदुः वा न) वह ज्ञानी जानते हैं वा नहीं ? ॥ २ ॥ (यत् रेजमाने रोदसी) जो हिल्नेवाले वावाप्रिथिवीने और (सृमिःच) केवल मूमिने भी (निरतक्षतं) बनाया (तत् अद्य सर्वदा आई) वह आजतक सदासर्वदा रसमय है (समुद्रस्य स्नोत्याः इव) जैसे समुद्रके स्नोत होते हैं ॥ ३ ॥ (विश्वं) सब ने (अन्यां अभीवार) दुसरीको घरिलया है, (तत्) वह (अन्यस्यां अधिश्रितम्) दुसरीमें आश्रित हुआ है। (दिवे च) गुलांक और (विश्ववेदसे च पृथिव्ये) संपूर्ण धनोंसे गुक्त पृथिवीके लिये (नमः अकरं) नमस्कार मैंने किया है ॥ ४ ॥

भावार्थ-हे लोगो ! यह समझो कि जो तत्वज्ञान समझेगा वही ज्ञानी उसका विवरण करेगा । तत्वज्ञान यह है कि—जिससे बढनेवाली वनस्पतियां आदिक अपना जीवन प्राप्त करती है वह जीवनका सत्व पृथ्वीपर नहीं है और नहीं युलोक में है ॥ १ ॥ इन वनस्पति आदिका स्थान अंतरिक्ष है । जैसे थकेमांदे विश्राम करते हैं उसप्रकार ये वनस्पति आदिक अंतरिक्ष है । जैसे थकेमांदे विश्राम करते हैं उसप्रकार ये वनस्पति आदिक अंतरिक्ष रहेते हैं । इस बने हुए जगतका जो आधार है उसको कीनसे ज्ञानी लोग जानते हैं और कीनसे नहीं जानते है ॥ १ ॥ हिलने जुलनेवाले

१३ (अ. सु. भा. कां॰ १)

घुलोक और पृथ्वीलोक के द्वारा जो कुछ बनाया गया है, वह सब इस समयतक बिलकुल नया अर्थात् जीवन रससे परिपूर्ण जैसा है, जैसे सरीवरसे चलनेवाले स्रोत रससे परिपूर्ण होते हैं ॥ ३ ॥ यह सब जगत् दूसरी शक्तिके ऊपर रहा है और वहभी दूसरी के ही आश्रयसे रही है । गुलोक और सब धनोंसे युक्त भृथ्वी देवीको में नमन करता हूं ( क्योंकि ये दो देवताएं इस जगत् का निर्माण करनेवाली हैं । )॥ ४ ॥

## स्थूल सृष्टि।

जो सृष्टि दिखाई देती है वह स्थूल सृष्टि है, इसमें मिट्टी पत्थर आदि अतिस्थूल पदार्थ, वृक्षवनस्पत्यादि बढनेवाले पदार्थ, पशुपक्षी आदि बढने और हिलनेवाले प्राणी तथा मनुष्य बढने हिलने और उन्नत होनेवाले उच कोटी के प्राणी हैं। पत्थर मिट्टी आदि स्थिर सृष्टी को छोडा जाय और वनस्पति पशु तथा मानव सृष्टिमें देखा जाय, तो ये उत्पन्न होते हैं, बढते हैं और प्राण घारण करते हैं यह बात स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें दिखाई देनेवाला जीवनतत्व कीनसा तत्व है ? क्या यह स्थूल ही है या इससे भिन्न और कोई तत्व है इस का विचार इस सूक्तमें किया है।

सब छोग इस जीवन रसका ज्ञान प्राप्त करें। यदि उनको जीवनसे आनंद प्राप्त करना है तो उनको उचित है कि वे इस ( जनासः ! विदथ ) ज्ञानको प्राप्त करें। यह मनन करने योग्य सूचना प्रथम मंत्रके प्रारंभमें ही दी है। (मंत्र १)

यह जीवन रसकी विद्या कौन देगा ? किससे यह प्राप्त होगी ? यह शंका यहां आती है, इस विषयमें प्रथम मंत्रने ही आगे जाकर कहा है कि, जो इस विद्याको जानता होगा, वहीं ( महत् ब्रह्म विद्याति ) वडे ब्रह्मके विषयमें अथीत् इस महत्त्वपूर्ण ज्ञानके विषयमें कहेगा। जिसको इस विद्याकी प्राप्ति करनेकी इच्छा हो, वह ऐसे विद्यानके पास जावे और ज्ञान प्राप्त करें। किसी अन्यके पास जानेकी कोई आवश्यकत नहीं है।

## जीवन का रस

सारांश रूपसे यह समझो कि "जिस जीवनतरवके आश्रयसे बढनेवाले दृक्ष वनस्पति प्राणी आदि प्राण धारण करते हैं यह जीवनका आधारतत्त्व न तो पृथ्वीपर है और नहीं युलोकमें है। " (मंत्र १) वह किसी अन्य स्थानमें है इसलिये उसको इस वाह्य यावापृथिवीसे भिन्न किसी अन्य स्थानमें ही हंढना चाहिये।

इस प्रथम मंत्रमें स्पष्ट शब्दोंसे कहा है कि जिससे जीवनका रस मिलता है वह तत्त्व इस स्थूल संसारसे बाहर अर्थात् वह अतिसूक्ष्म है। वह कहां है इसका पूर्ण उत्तर भागे के मंत्रोंमें आजायगा।

### भृतमाञ्का आश्रय।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि-- ''इस सृष्टिगत संपूर्ण पहा थोंका आश्रयस्थान अंतरिक्ष है। इन स्थूल पदार्थ मात्रका जो अंतरिक्षमें आश्रय स्थान है वह ज्ञानी भी जानते हैं वा नहीं ?'' अर्थात् इसका ज्ञान सब ज्ञानियोंको भी एकसा है वा नहीं। ज्ञानियोंमें भी जो परिपूर्ण ज्ञानी होते हैं वे ही केवल जानते हैं। सृष्टि विद्याके जाननेवाले इस बातको नहीं जान सकते, परंतु आत्मविद्याका ज्ञान जाननेवाले ही इसको यथावत् जानते हैं। (मंत्र २)

इस द्वितीय मंत्रमें भूत '' शब्द है, इसका अर्थ 'वना हुआ पदार्थ । '' जो यह बनी हुई सिष्टि है इसीका नाम भूत है और इसकी विद्याका नाम भूताविद्या है । इस सब सिष्टिका आधार देनेवाला एक सूक्ष्मतत्त्व है जिसका ज्ञान अध्यात्मविद्या जाननेवाले ही जान सकते हैं । इसिलेये जीवनरस विद्याका अध्ययन करनेवाले ऐसे मद्गुहके पास जावें, कि जो इसक ज्ञाता हो और उसके पाससे वह जीवनकी विद्या प्राप्त करें। यह ही ज्ञानी (महत् ब्रह्म विद्याति) बड़े ब्रह्मका ज्ञान कहेगा । इस प्रकार द्वितीय मंत्रका प्रथम मंत्रके साथ संबंध है।

#### सनातन जीवन।

तृतीय मंत्रमं कहा है कि-"जो इस वावापृथिवी के अंदर बना हुआ पदार्थ मात्र है वह सदा सर्वदा, जिस समय बना है उस समयसे लेकर इस समयतक बराबर जीवन रससे परिपूर्ण होने के कारण नवीन सा रहा है, इसमें जीवन रस ऐसा भरा है जैसा सरोवरसे चलनेवाले विविध स्रोंतों में सरोवरका जल चलता है।"

### जगत्के माता पिता।

अदिति भूमि जगत् की माता है और दौबिवता जगत् का पिता है। भूलोक और दुलोक, भूमि और सूर्य, स्नांशाकि और पुरूष शक्ति, ऋण शक्ति और धन शक्ति, रिय शक्ति और प्राण शक्ति, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और आत्मा इस प्रकार रके दो शक्तियोंसे यह जगत् बना है, इसलिये इनको जगत्के माता पिता कहा है। विविध प्रथकारोंने उक्त द्वन्द्व शक्तियोंके विविध नामें।मेंसे किसी नामका प्रयोग किया है और जगत्की मूल उत्पादक शाक्तियोंका वर्णन किया है।

# जीवनका एक महासागर।

वेदमें यावा पृथिवी — युलोक और पृथ्वीलोग — की जगत के माता पिता करके वर्णन किया है क्योंकि संम्पूर्ण जगत इन्होंके अंदर समाया है। यह बना हुआ जगत यद्यपि बनें के पश्चात् बढता और विगडता भी है तथापि बने हुए संपूर्ण पदार्थों में जो जीवन तत्त्व व्याप रहा है वह एक रूप-से व्यापता है, इसालिये संपूर्ण जगत्के नियम अटल और एक जैसे हैं। इजारों वर्षों के पूर्व जैसा जीवन संसारमें चलता था वैसा ही आज भी चल रहा है। इससे जीवनामृतकी अगाध सत्ता की कल्पना हो सकती है।

जिस प्रकार एक ही सागरसे अनेक स्रोत चलते हों तो उनमें एक ही जीवन रस सबमें एकसा प्रवाहित होता रहता है, उसी प्रकार इस संसारके अंदर बने हुए अनंत पदार्थों में एक ही अगाध जीवनके महासागरसे जीवन रस फैल रहा है, मानो संपूर्ण पदार्थ उस जीवनामृतसे ओतप्रोत भरपूर हो रहे हैं।

पाठक क्षणभर अपने आपको भी उसी जीवन महासागरमें ओतप्रोत भरनेवाले एक घडेके सामान समझें और अपने अंदर वहीं जीवन स्रोत चल रहा है इसका ध्यान करें। जिस प्रकार तैरनेवाला मनुष्य अपने चारोंओर जलका अनुभव करता है उसीप्रकार मनुष्य भी उसी जीवन महासागरमें तैरनेवाला एक प्राणी है, इसालिये इस प्रकार ध्यान करनेसे उस जीवनामृतके महासागर की अल्पसी कल्पना हो सकती है। यह जीवन सदा ही नवीन है, कभी भी यह पुराना नहीं होता, कभी विगडता नहीं। अन्य पदार्थ बनने और विगडने पर भी यह एक्सा नवीन रहता है। और यही सबको जीवन देता है। (तत् अय सर्वदा आई) वह आज और सदा सर्वदा एक जैसा अभिनव रसपूर्ण रहता है। सबको जीवन देने पर भी जिसकी जीवन शाक्ति उसमें है।

#### सबका एक आश्रय।

चतुर्थ मंत्रका कथन है कि—"संपूर्ण विश्व अर्थात् यह स्थूल जगत् एक दूसरी शक्तिके उत्पर रहता है और वह शक्ति और दूसरी शक्तिके आश्रयसे रहीं है। वहीं आधारका तत्त्व पृथ्वी और युक्तोकके स्वरूपमें दिखाई दे रहा है इसलिये में युक्ताकमें उसकी प्रकाशशक्तिको और पृथ्वीमें उसकी आधार शक्तिको नमस्कार करता हूं।" अर्थात् संपूर्ण जगत्में उसकी शक्ति ही जगत् के रूपमें प्रकट होगई है ऐसा जानकर, जगत्को देखकर उस शक्तिका स्मरण करता हुआ उस विषयमें अपनी नम्नता प्रकट करता हूं।

# स्थूल स्हम और कारण।

इस मंत्रमें विश्व "शब्द" स्थूल जगत्का बोधक है इस स्थूलका आधार (अन्या) दूसरा है, इससे सूक्ष्म है और वह इसके अंदर है अथवा उसके वाहर यह सब विश्व है। प्रत्येक स्थूल पदार्थिक अंदर यह सब विश्व है। प्रत्येक स्थूल पदार्थिक अंदर यह सूक्ष्म तत्त्व है और यह भी तासरे आतिसूक्ष्म तत्त्व पर आश्रित है। यह तासरा तत्त्व ही सबका एक मात्र आधार है और इसीका जीवन अमृत सबमें एक रस होकर व्याप रहा है। इसी जावनके समुद्रमें सब विश्व के पदार्थ तैर रहे हैं अथवा संपूर्ण पदार्थ रूपी छोटे बड़े होत उसी एक अद्वितीय जीवनमहासागर से चल रहे हैं। इनमें उसीका जीवन कार्य कर रहा है यह बताना इस सूक्तका उद्देश्य है। अनेकों में एक ही जीवन भरा है इसका अनुभव यहां होता है।

यह सूक्त केवल पढ़नेके लिये नहीं है, प्रत्युत यह मनकी धारणा करके अपने मनमें धारणाये स्थिर करनेके अनुप्रानके लिये ही है। जो पाठक इसकी उक्त प्रकार धारणा कर सकेंगे वे ही इससे योग्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। पाठक यहां देखें कि छोटेसे छोटे सूक्तों द्वारा वेद कैसा अनुत उपदेश दे रहा है। निःसंदेह यह उपदेश जीवन पलटादेनेमें समर्थ है। परंतु यह लाभ नहीं प्राप्त करेगा कि जो इसको जीवनमें ढालनेका यत्न करेगा।

# जलसूक्त

(33)

# (ऋषि:-श्रन्तातिः । देवता आपः । चन्द्रसाः )

| हिरंण्यवर्णाः शुचयः पानका यासुं जातः सन्तिता यास्त्रितः ।      |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| या अपि गर्भ दिधरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु           | 11811 |
| यासां राजा वरुंणो याति मध्ये सत्यानृते अंत्रपश्यन् जनानाम्।    |       |
| या अपि गर्भ दिधरे सुवर्णास्ता न आपुः शं स्योना भवनत            | 11211 |
| यासां देवा दिवि कृण्वन्ति मुक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति।   |       |
| या अप्निं गर्भे दिधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवनत        | 11311 |
| श्चिवनं मा चक्षुंपा पश्यतापः श्चिवयां तन्वोपं स्पृशत त्वचं मे। |       |
| घृतश्चतः शुचेयो याः पावकास्ता न आपः शं स्योना भवन्त            | 11811 |

अर्थ-जो ( हिरण्य-वर्णाः ) सुवर्णके समान चमकनेवाले वर्णसे युक्त ( ग्रुचयः पावकाः ) ग्रुद्ध और पिवत्रता बढानेवाला ( यासु सिवता जातः ) जिनमें सिवता हुआ है और ( यासु अग्निः ) जिनमें अग्नि है, ( याः सुवर्णाः ) जो उत्तम वर्णवाला जल ( आर्में गर्में दिधरे ) अग्निको गर्भमें धारण करता है ( ताः आपः ) वह जल ( नः शं स्योनाः भवन्तु ) हम सबको शांति और सुख देनेवाला होवे ॥ १ ॥ ( यासां मध्ये ) जिस जलके मध्यमें रहता हुआ ( वरुणः राजा ) वरुण राजा ( जनानां सत्यानृते अवपश्यन् ) जनोंके सत्य और असत्य कर्मांका अवलोकन करता हुआ ( याति ) चलता है। ( याः सुवर्णाः ) जो उत्तम वर्णवाला जल अग्निको गर्भमें धारण करता है वह जल हम सबको शांति और सुख देनेवाला होवे ॥ २ ॥ ( देवाः दिवि ) देव गुलोकमें ( यासां भक्षं कृण्वन्ति ) जिनका भक्षण करते हैं, और जो ( अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति ) अन्तरिक्षमें अनेक प्रकार से रहता है और जो उत्तमवर्णवाला जल अग्निको गर्भमें धारण करता है वह जल हम सबको शांति और सुख देनेवाला होवे ॥ ३ ॥ हे ( आपः ) जल! ( शिवेच चक्षुषा मा पश्यत ) कल्याणकारक नेत्र द्वारा मुझको तुम देखो । ( शिवया तन्ता मेन्यचं उपस्पृक्षत ) कल्याणमय अपने शर्रारसे मेरी त्वचाको स्पर्श करो । जो ( घृतश्चतः ) तेज देनेवाला ( ग्रुचयः पावकाः ) ग्रुद्ध और पवित्र ( आपः ) जल है ( ताः नः शं स्थोनाः भवन्तु ) वह जल हमारे लिये शांति और सुख देनेवाला होवे ॥ ४ ॥

भावार्थ-अंतिरक्षमें संचार करनेवाले मेघमंडलमें तेजस्वी पवित्र और शुद्ध जल है, जिन मेंघोंमेंसे सूर्य दिखाई देता हो, जिन में विश्वत् स्पी अप्रि कभी व्यक्त और कभी ग्रा हपसे दिखाई देता हो, वह जल हमें शांति और आरोग्य देनेवाला होवे ॥ १ ॥ जिनमेंसे वरूण राजा घूमता है और जाते जाते मनुष्योंके सत्य और असत्य विचारों और कर्मोंका निरीक्षण करता है जिन मेघोंने विश्वत् रूपी अप्रिको गर्भके रूपमें धारण किया है उन मेघोंका उदक हमें सुख और आरोग्य देवे ॥ १ ॥ शुलोक के देव जिसका भक्षण करते हैं और जो विविध रूपरंगवाले अंतिरक्षस्थानीय मेघोंमें रहता है तथा जो विश्वतका धारण करते हैं उन मेघोंका जल हमारे लिये सुख और आरोग्य देवे ॥ ३ ॥ जल हमारा कल्याण करे और उसका हमारे घारिक साथ होनेवाला स्पर्श हमें आल्हाद देनेवाला प्रतीत हो। मेघोंका तेजस्वी और पवित्र जल हमें शांति और सुख देनेवाला होवे ॥ ४ ॥

# वृष्टिका जल।

इन चारों मंत्रोंमें यृष्टिजलका काव्यमय वर्णन है। इन मंत्रोंका वर्णन इतना काव्यमय है और छंद भी ऐसा उत्तम है कि एक स्वरसे पाठ करनेपर पाठकको एक अद्भुत आनंक्का अनुभव होता है। इन मंत्रोंमें जलके विशेषण "शुचि, पावक, सु-वर्ण" आदि शब्द वृष्टि जलकी शुद्धता बता रहे हैं। वृष्टि जल जितना शुद्ध होता है उतना कोई दूसरा जल नहीं होता। शरीर शुद्धिकी इच्छा करनेवाले दिव्यलोग इसी जलका पान करें और आरोग्य प्राप्त करें। इसके पानसे शरीर पवित्र और निरोग

होता है। सामान्यतया ग्रष्टि जल शुद्ध ही होता है परंतु जिस वृष्टिमें सूर्येकिरणें भी प्रकाशतीं हैं उसकी विशेषता अधिक है। इसी प्रकार चंद्रमाकी किरणोंका भी परिणाम होता है।

इस सूक्तके चतुर्थ मंत्रमें उत्तम खास्थ्यका लक्षण बताया है वह ध्यानमें धारण करने योग्य है-" जलका स्पर्श हमारी चमडोंको आल्हाद देवे।" जबतक शरीर नीरोग होता है तबतक ही शीत जलका स्पर्श आनंद कारक प्रतीत होता है, परंतु शरीर रुगण होते ही जल स्पर्श दुरा लगने लगता है।

------

# मधु-विद्या।

(38)

# (ऋषि:-- अथर्वा । देवता-मधुवर्छा )

ड्यं विकन्मर्थुजाता मर्थुना त्वा खनामित । मधोरिध प्रजाताित सा नो मर्थुमतस्कृषि ।। १।।
जिन्हाया अग्रे मर्थु मे जिन्हामूले मृथुलंकम् । ममेदह कतावसो मर्म चित्तमुपार्यास ।। २।।
मर्थुमन्मे निक्तमणं मर्थुमन्मे प्रार्यणम्। बाचा वदािम मर्थुमद् भूयासं मर्थुसंहशः ।। ३।।
मधीरिस्म मर्थुनरो मृदुधान्मर्थुमत्तरः । मामित्किल त्वं वनाः शाखां मर्थुमतीिमव ।। ४।।
परि त्वा परितत्तुनेक्षुणांगामविद्विषे । यथा मां कािमन्यसो यथा मन्नापंगा असंः ।। ५।।

अथ- ( इयं विरूत् मधुनाता) यह वनस्पित मधुरताके माय उत्पन्न हुई है, में ( त्वा मधुना खनामित ) तुझे मधुसे खोद-ता हूं। ( मधोः अधि प्रजाता असि ) शहदके साथ तु उत्पन्न हुई है अतः (सा) वह तू ( नः मधुमतः कृषि ) हम सबकी मधुर कर ॥ १ ॥ (में जिह्नाया अग्ने मधु ) मेरी जिह्नाके अप्र भागमें मधुरता रहे। ( जिह्नामूले मधूलकं ) मेरी जिह्नाके मूलमें भी मीठास रहे। हे मधुरता! तू ( मम कतौ इत् अह असः ) मेरे कर्ममें निश्चयसे रह। ( मम चिनं उपायित) मेरे चिन्तमें मधुरता वनी रहे॥ २ ॥ (में निक्कमणं मधुमत्) मेरा चालचलन मीठा हो। (में परायणं मधुमत्) मेरा दूर होना भी मीठा हो। में (वाचा मधुमत् वदािम ) वाणिसे मीठा बोलता हूं जिससे में ( मधुसन्दशः भूयासं ) मधुरताकी मूर्ति वन्गा॥ ३ ॥ में (मधीः मधुतरः अस्म ) शहदसे भी अधिक मीठा हूं। ( मधुवात् मधुमत्तरः ) मधुरपदिषसे अधिक मधुर हूं। (मां इत् किल त्वं वनाः) मुझपर ही तू प्रेम कर ( मधुमतीं शाखां इव ) जैसे मधुर रसवाली दृक्ष शाखासे प्रेम करते हैं ॥ ४ ॥ ( अ-विद्विषे ) वैर दूर करने के लिये ( परितत्नुना इक्षुणा त्वा परि अगाम् ) फैले हुए ईखके साथ तुझे घेरता हूं। ( यथा मां कामिनी असः ) जिससे तू मेरी कामना करनेवाली होने और ( यथा मत् न अपगाः असः ) जिससे तू मुझसे दूर न होनेवाली होने ॥ ५॥

भावार्थ— यह ईंख नामक वनस्पति स्वभावसे मधुर है और उसको लगानेवाला और उखाडनेवाला भी मधुरता की भावनासे ही उसको लगाता है और उखाडता है। इस प्रकार यह वनस्पति परमात्मासे मीठास अपने साथ लाती है, इसलिये हम चाहते हैं कि यह हम सबको मधुरतासे युक्त बनावे ॥ १॥ मेरी जिह्नाके अप्रभागमें मधुरता रहे, जिह्नाके मूल में और मध्यमें मधुरता रहे। मेरे कर्ममं मधुरता रहे, और मेरा चित्त भी मधुर विचारोंका मनन करे ॥ २॥ मेरा चाळचलन मीठा हो, मेरा आना जाना भीठा हो, मेरे इशारे और भाव तथा मेरे शब्द भी मीठे हों। ऐसा होनेते में अंदर बाहरसे मीठास की मूर्ति ही बन्गा। ॥ ३॥ में शहदसे भी मीठा बनता हूं, में मिठाईसे भी मीठा बनता हूं, इसालिये जिस प्रकार मधुर फलवाली शाखापर पक्षी प्रेम करते हैं इस प्रकार तू मुक्षपर प्रेम कर ॥ ४॥ कोई किसीका द्वेष न करे इस उद्देश्यसे व्यापक मधुरवालियोंका अर्थात् व्यापक मधुर विचारोंकी बाढ चारों ओर बनाता हूं ताकि इस बाढमें सब मधुरता ही बढ़े और सब एक दूसरेपर प्रेम करें और विदेषसे कोई किसीसे विमुख न हो ॥ ५॥

## मध्विद्या।

वेदमें कई विद्याएं हैं अध्यात्मविद्या, देवविद्या, जन विद्या, युद्ध विद्या; इसी प्रकार मधुविद्या भी वेदमें है। मधुविद्या जगत् की ओर किस प्रकार देखना चाहिये वह दृष्टिकोण ही मनुष्यमें उत्पन्न करती है। उपनिषदों में भी यह मधुविद्या वेद मंत्रोंसे ली है। यह जगत् मधुरूप है अर्थात् मीठा है ऐसा मानकर जगत् की ओर देखना इस बातका मधु विद्या उपदेश करती है। दूसरा विद्या जगत् को कष्टका आगर बताती है: इसको पाठक कदुविया कह सकते हैं। परंतु यह कदुविया वेदमें नहीं है। वेद जगत् की ओर दुःख दृष्टिसे देखाता नहीं, न ही दुःख दृष्टिसे जगत्को देखनेका उपदेश करता है। वेदमें मधुविद्या इसीलिये हैं कि इसका ज्ञान प्राप्त करके लोग जगत की ओर मधुदृष्टिसे देखनेकी बात सीखें। इस विद्याके मंत्र अथविदमें भी बहुत हैं और अन्य वेदोंमें भी हैं, उनका यहां विचार करने की कोई आवर्यकता नहीं है। इस सूक्तके मंत्र ही खयं उक्त विद्याका उत्तम उपदेश देते हैं। पाठक इन मंत्रोंका विचार करें और उचित बोध प्राप्त करें।

#### जन्म खभाव।

युक्षोंमें क्या और प्राणियोंमें क्या हरएक का व्यक्तिनिष्ठ जन्मस्वभाव रहता है जो बदलता नहीं। जैसा सूर्यका प्रकाशना, अप्तिका उष्ण होना, ईखका मीठा होना, करेलेका कडवा होना, इत्यादि ये जन्मस्वभाव हैं। ये जन्मस्वभाव कहांसे आते हैं यह विचारणीय प्रश्न है। ईख मिठास लाता है और करेला कडवाहट लाता है। एक ही भूमिमें जर्गा ये दो वनस्पतियां परस्पर भिन्न दो रसोंको अपने साथ लाती हैं। कभी करेलेमें मीठा रस नहीं होता और नहीं ईखमें कडुवा। ऐसा क्यों होता है? कहांसे ये रस आते हैं?

कोई कहेगा कि भूमिसे। क्योंकि भूमिका नाम "रसा" है। इस भूमिमें विविध रस होते हैं। जो जो पौधा उसके पास जाता है, वह अपने स्वभावके अमुसार भूमिसे रस खींचता है और जनताको देता है। करेलेका खभाव-कडुवा है और ईखका मीठा है। ये पौधे भूमिके विविध रसोंमें से अपने स्वभावके अनुकूल रस लेते हैं और उनको लेकर जगत् में प्रकट होते हैं।

मनुष्यमें भी यही बात है। विभिन्न प्रकृतिके मनुष्य विभिन्न गुणधर्म प्रगट कर रहे हैं, उनको एक ही खजानेसे एकही जीवनके महासागरसे जीवन रस मिलता है, परंतु एकमें वही जीवन शान्ति बढानेवाला और दूसरेमें अशान्ति फैलाने-वाला होता है। ये स्वभाव धर्म हैं। एकही जल मेघोंमें जाता है और मीठा बनकर बृष्टिसे परिशुद्ध स्थितिमें प्राप्त होता है, जिसको पीकर मनुष्य तृप्त हो सकता है वही जल समुद्रमें जाता है और खारा बनता है, जिसको कोई भी नहीं सकता नहीं यह स्वभाव भेद हैं।

अन्य पदार्थ अथवा अन्य योनियां अपने स्वभाव बदल नहीं सकती। मरनेतक उनमें बदल नहीं होता। परंतु मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है कि जिस योनिक लोग सुनियमोंके आचरणसे अपना स्वभाव बदल सकते हैं। दुष्टके सुष्ट बन सकते हैं, सूर्खके प्रबुद्ध बन सकते हैं, दुराचारियोंके सदाचारी हो सकते हैं, इसीलिये बेद मनुष्योंकी भलाई के लिये इस मधुनियाका उपदेश दे रहा है। मनुष्य अपनी कडवाहट कम करे और अपनेमें मिठास बढावे यही यहां इस वियाका उद्देश है।

अब मधुविद्याका प्रथम मंत्र देखिये — " यह ईख नामक वनस्पति भिठास के साथ जन्मी है, मनुष्य मीठी भावनाके साथ उसे खोदते हैं। यह मधुरता लेकर आगई है, इसलिये हम सबको यह बही मिठाससे युक्त करे।" (मंत्र १)

यह प्रथम मंत्र वडा अर्थपूर्ण है। इसमें चार वार्ते हैं -(१) स्वयं मीठे स्वभाव का होना, (२) मीठे स्वभाव वार्लेसे संबंध करना, (३) स्वयं मधुर जीवनको व्यतीत करना, आर (४) दूसरोंको मीठा बना देना। पाठक देखें कि-(१) ईख खयं खभावसे मीठा होता है, (२) मीठा उत्पन्न करनेकी इच्छा वाले किसानोंसे उसकी मित्रता होती है, (३) ईख स्वयं मीठा जीवन रस अपने साथ लाता है और (४) जिस जीज के साथ

मिलता है उसको मीठा बनाता है। क्या पाठक इस आदर्श मीठे जीवनसे बोध नहीं ले सकते ?

ये चार उपदेश हैं जो मनुष्यको विचार करने चाहियें। यह ईख अपने व्यवहारसे मनुष्यको उपदेश दे रहा और बता रहा है कि इस प्रकार व्यवहार करनेसे मनुष्य मीठा बन सकता है। इसके मननसे प्राप्त होनेवाले नियम ये हैं –

- (१) अपना स्वभाव मीठा बानाना। अपनेमें यदि कोई कटुता, कठोरता या तीक्ष्णता हो तो उसको दूर करना तथा प्रति समय आत्मपरीक्षा करके, दोष दूर करके, अपने अंदर मीठा स्वभाव बढानेका यत्न करना।
- (२) मनुष्यको उचित है कि वह स्वयं ऐसे मनुष्यों के साथ मित्रता करे कि जो मीठे स्वभाव वाले हों अथवा मधुरता फैलाने के इच्छुक हों।
- (३) अपना जीवन ही मीठा बनाना, चाळचळन, बोळना चाळना मीठा रखना । अपने इशारेसे भी कटुताका भाव व्यक्त न करना ।
- (४) प्रयत इस बातका करना कि दूसरोंके भी स्वभाव मीठे वनें और कठोर प्रकृतिवाले मनुष्य भी सुधर कर उत्तम मधुर प्रकृतिवाले बनें।

पाठक प्रथम मंत्रका मनन करेंगे तो उनको ये उपदेश मिल सकते हैं। "ईख खयं मीठा है, मीठा चाहनेवाले किसान से मित्रता करता है, अपनेमें मधुर जीवन रस लाता है और जिसमें मिल जाता है उनको मीठा बना देता है।" इस प्रथम मंत्रके चार पादोंका भाव उक्त चार उपदेश दे रहे हैं। पाठक इन उपदेशोंको अपनानेका प्रयत्न करें। (मंत्र १)

यहां अन्योक्ति अलंकार है। पाठक इस काव्यमय मंत्रका यह अलंकार देखें और समझें। वेदमें ऐसे अलंकारोंसे बहुत उपदेश दिया है।

#### मीठा जीवन।

पूर्वोक्त प्रथम मंत्रके तीसरे पादमें अन्योक्ति अलंकारसे सूचित किया है कि 'मनुष्य मिठास के साथ जीवन व्यतीत करें ।'' अर्थात् अपना जीवन मधुर बनावे । इसी बातकी व्याख्या अगले तीन मंत्रोंमें ख्यं वेद करता है। इसिलेये उक्त तीन मंत्रोंका भाव थोडा विस्तार से यहां देते हैं-

(दूसरा मंत्र)- '' मेरी जिह्वाके मूल, मध्य और अप्रभागमें मिठास रहे अर्थात् में वाणीसे मधुर शब्द ही बोलंगा । कभी कड़ शब्दका प्रयोग बोलनेमें और लेखमें नहीं करूंगा, कि जिससे जगत्में कड़ता फैले। मेरा चित्त भी मीठे विचारोंका चिंतन करेगा। इस प्रकार चित्तके विचार और वाणीके उचार एक रूपता से मीठे वन गये तो मेरे (कतु) आचार व्यवहार अर्थात् कर्म भी मीठे हो जांयगे। इस प्रकार विचार उचार आचारमें मीठा बना हुआ में जगत् में मधुरता फैलाउंगा। मेरे विचार से, मेरे भाषणसे और मेरे आचार व्यवहार से चारों ओर मिठास फैलेगी।"

(तिसरा मंत्र). '' मेरा आचार व्यवहार मीठा हो, मेरे पासके ओर दूरके व्यवहार मीठे हों, मेरे इशारे मीठे हों, में वाणीसे मधुर ही शब्द उच्च हांगा और उस भाषणका अश्वयमी मधुरता वढानेवाला ही होगा। जिस समय मेरे विचार उच्चार और आचार में स्वाभाविक और अङ्गित्रम मधुरता टपकने लगेगी, उस समय में माधुर्य की मूर्ति ही बन्गा। ''

(चतुर्थ मंत्र) - " जब शहदसे भी में अधिक मीठा वन्ंगा, और लड्झसे भी में अधिक मीठा वन्ंगा तब तुम सब लोग निःसंदेह मुझपर वैद्या प्रेम करोगे कि जैसा पक्षिगण मीठे फलोंसे युक्त वृक्षशाखापर प्रेम करते हैं।"

ये तीन मंत्र कितना अद्भुत उपदेश दे रहे हैं इसका विचार पाठक अवश्य करें। ऊपर भावार्थ देते समय ही भावार्थ ठीक न्यक्त करने के लिये कुछ अधिक शब्द रखें हैं, उनके कारण इनका अब अधिक स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रतिज्ञा।

थे मंत्र प्रतिज्ञा के रूपमें हैं। में प्रतिज्ञा इस प्रकार करता हूं यह भाव इन मंत्रों में है। जो पाठक इन मंत्रों से अधिक से अधिक लाभ उठाने के इच्छुक हैं वे यही प्रतिज्ञा करें, यदि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की और उस प्रकार उनका आचरण हुआ तो उनका यश सर्वत्र फैल जायगा। यह पूर्ण अहिंसा की प्रतिज्ञा है। अपने विचार, उचार, आचारसे किसी प्रकार किसीकी भी हिंसा न हो, किसीका देष न हो, किसीका वेर न हो, किसीका शत्रुता न हो, इस प्रकार अपना आदर्श जीवन बननेपर जगत्में आनं-दका ही साम्राज्य बन जायगा। इस आनंदका साम्राज्य स्थापन करना वेदिक धर्मियोंका परम धर्म ही है और इसीलिये इस मधुविद्याका उपदेश इस सुक्तमें हुआ है।

#### मीठी बाड।

खेतको बाड लगाते हैं जिससे खेतका नाश करनेवाले पशु उस खेततक पहुंच नहीं सकते और खेत सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार स्वयं मीठा और मधुरता फैलानेवाला मनुष्य अपने चारों ओर मीठा बाड बनावे। जिससे उसके विरोधी शत्रु-कौर्य द्वेष भाव आदि शत्रु-उस तक न आसकें। यह बाड अपने मनमें सुविचारोंकी हो, अपने इंद्रियोंके साथ संयम की हो, अपने घरमें परस्पर प्रेमकी हो, समाजमें परस्पर मित्रताकी हो। अपने सब मित्रभी उत्तम मीठे विचार जीवन में लाने और मधुरता फैलाने बाले हों ऐसी बाड होगई तो अंदरका मिठासका खेत विगडेगा नहीं। इस विषयमें पंचम संत्र देखने योग्य है-

(पंचम मंत्र) — "में विद्वेषको इटानेके लिये चारों ओर फैलनेवाल मीठे ईखोंकी बाड तुम्हारे चारों ओर करता हूं जिससे तू मेरी इच्छा करेगी और मुझसे दूर भी न होगी।"

यह जितना स्त्री पुरुषके आपसके अविद्वेषके लिये सत्य है

उतना ही अन्य परिवारों और मित्रजनोंके अविद्वेष और प्रेम वढानेके विषयमें सत्य है। परंतु अपने चारों और मीठी बाड करनेकी युक्ति पाठकोंको अवश्य जाननी चाहिये। अपने बाध ईख की गंडेरियां लेनेसे यह कार्य नहीं होगा। यह कार्य करनेके लिये जो ईख चाहिये वे विचार, उचार और आचारके तथा मनोभावना की ईख चाहिये। जो पाठक अपने अंत:करणके क्षेत्र में ईख लगायंगे और उसकी पृष्टि अपने मीठे जीवन से करेंगे, वे ही थे वैदिक उपदेश आचरणमें ढाल सकते हैं।

ये मंत्र स्पष्ट हैं। अधिक स्पष्टीकरण की आवर्यकता नहीं है, परंतु पाठक इनको काव्य की दृष्टीसे समझनेका यत्न करेंगे तभी वे लाभ उठा सकेंगे।

# तेजस्विता वल और दीर्घायुष्य

# की प्राप्ति।

(34)

(ऋषि:-अथर्वा । देवता-हिरण्यं, इन्द्राग्नी, विश्वेदेवाः )

| यदावेधन्दाक्षायुणा हिरंण्यं शुतानीकाय सुमनुस्पर्मानाः ।               |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| तत्ते वध्नाम्यायुंषे वर्चेसे बलाय दीर्घायुत्वायं शतकारदाय             | 11 \$ 11 |
| नैनं रक्षांसि न पिशाचाः संहन्ते देवानामार्जः प्रथमुजं हेर्द्रतत्।     |          |
| यो विभीतिं दाक्षायुणं हिरंण्यं स जीवेषुं कुणुते दीर्घमायुः            | ॥२॥      |
| अपां तेजो ज्योतिरोजो वलं च वनस्पतीनामुत बीर्याणि ।                    |          |
| इन्द्रं इवेन्द्रियाण्यधि धारयामो अस्मिन्तद्दक्षंमाणो विभर्द्धिरंण्यम् | 11311    |
| समीनां मासामृतुभिष्ट्वा व्यं संवत्सरस्य पर्यसा पिपर्मि ।              |          |
| इन ाग्नी विश्वे देवास्तेऽनुं मन्यन्तामहंणीयमानाः                      | 11811    |
|                                                                       |          |

अर्थः - ( सुमनस्यमानाः दाक्षायणाः) ग्रुम मनवाले और बलकी वृद्धि करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष ( शतः अनीकाय ) बलके सौ विभागों के संचालक के लिये ( यत हिरण्यं अवसन् ) जो सुवर्ण बांधते रहे ( तत् ) वह सुवर्ण ( आयुषे वर्चसे ) जीवन, तेज, ( बलाय ) बल और ( शतशारदाय दीर्धायुक्ताय ) सौ वर्षकी दीर्ध आयुक्ते लिये ( ते ब्रामि ) तेरे ऊपर बांधता हूं ॥ १ ॥ (न रक्षांसि, न पिशाचाः ) न राक्षस और न पिशाच ( एनं सहन्ते ) इस पुरुषका हमला सह सकते हैं ( हि ) क्योंकि ( एतत् देवनां प्रथमजं

क्षोजः) यह देवों से प्रथम उत्पन्न हुआ सामर्थ्य है। (यः दाक्षायणं हिरण्यं विभाति) जो मनुष्य दाक्षायण सुवर्ण धारण करता है (सः जीवेषु दीर्घं आयुः कृणुते) वह जीवों में अपनी दीर्घं आयु करता है ॥ २ ॥ (अपां तेजः ज्योतिः ओजः वर्छ च) जलका तेज, कान्ति, पराक्रम और बल (उत्त) तथा (वनस्पतीनां वीर्याणि) औषधियों के सब वीर्य (अस्मिन् अधि धारयामः) इस पुरुषमें धारण कराते हें (इन्द्रे इन्द्रियाणि इव) जैसे आत्मामं इन्द्रिय धारण होते हें । इस प्रकार (दक्षमाणः हिरण्यं विश्रत्) वल बढाने की इच्छा करनेवाला सुवर्णका धारण करे ॥ ३ ॥ (समानां मासां ऋतुभिः) सम महिनोंके ऋतुओं के द्वारा (संवत्सरस्य पयसा) वर्ष रूपी गीके दूधसे त्वा वयं पिपामें) तुझे हम सब पूर्ण करते हैं। (इन्द्रामी) इन्द्र और अपि (विश्वे देवाः) तथा सब देव (अ हणीयमानाः) संकोच न करते हुए (ते अनु मन्यन्तां) तेरा अनुमोदन करें ॥४॥

भावार्थ - बल बढानेवाले और मनमें शुभ विचारों की धारणा करनेवाले श्रेष्ठ महातमा पुरुष सेना संचालकके देइपर बलदृद्धि के लिये जिस सुवर्णके आभूषणको लटका देते हैं, वही आभूषण में तेरे शरीपर इसंलिये लटकाता हूं कि इससे तेरा जीवन सुधरे, तेज बढ़े, बल तथा सामर्थ्य दृद्धिगत हो और तुझे सी वर्षकी पूर्ण आयुप्राप्त हो ॥ १॥ यह आभूषण धारण करनेवाले वीर पुरुषके हमले को न राक्षस और नहीं पिशाब सह सकते हैं। वे इसके हमले से घवराकर दूर भाग जाते हैं, क्यों कि यह देवों से निकला हुआ सबसे प्रथम दर्जेका बल ही है। इसका नाम दाक्षायण अर्थात् बल बढानेवाला सुवर्णका आभूषण है। जो इसका धारण करता है वह मनुष्यों सबसे अधिक दीर्ध आयुप्राप्त करता है ॥ २ ॥ हमसब इस पुरुष में जीवन का तेज, पराकम सामर्थ्य और बल घारण कराते हैं। और धाथ साथ औषधियों से नाना प्रकारके वीर्यशाली बल भी धारण कराते हैं। जिस प्रकार इन्द्रमें अर्थात् आत्मामें इंद्रिय शक्तियां रहती हैं उसी प्रकार इस सुवर्णका अभूषण धारण करनेवाले मनुष्यके अंदर सब प्रकारके बल रहें, वे बाहर प्रगट हो जांय ॥ ३ ॥ दो महिनों का एक ऋतु होता है। प्रत्येक ऋतुकी शक्ति अलग अलग होती है; मानो संवरसरह्यों गौका दूध ही संवरसरकी छह ऋतुओं में निचो डा हुआ है। यह दूध मनुष्य पीवे और बलवान् बने। इसकी अनुकूलता इंद्र अपि तथा सब देव, करें ॥ ४ ॥

#### दाक्षायण हिरण्य।

हिरण्य शब्दका अर्थ सुवर्ग अथवा सोना है, यह परिशुद्ध स्थितिमें बहुत ही बलवर्धक है। यह पेटमें भी लिया जाता है और शरीरपर भी धारण किया जाता है। श्री॰ यास्काचार्य हिरण्य शब्दके दो अर्थ देते हैं—'' हितरमणीयं, हृदयरमणीयं" अर्थात् यह सुवर्ण हितकारक और रमणीय है तथा हृदयकी रमणीयता बढानेवाला है। सुवर्ण बलवर्धक तथा रोग नाशक है इिल्लेये आरोग्य चाहनेवाले इसका उपयोग कर सकते हैं।

इस स्क्तमें " दाक्षायण" शब्द (दक्ष÷अयन) अर्थात् बलके लिये प्रयत्न करनेवाला इस अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। प्रथम मंत्रमें यह शब्द मनुष्योंका विशेषण है और द्विताय मंत्रमें यह सुवर्णका विशेषण है। तृतीय मंत्रमें इसी अर्थका" दक्ष-माण" शब्द है जो शक्तिमानका बाचक है। पाठक विचार करेंगे तो उनको निश्चय होगा कि "दाक्षायण और दक्षमाण" ये दो शब्द करीव शक्तिमान् के ही बाचक हैं। दक्ष शब्द वेदमें बलवाचक प्रसिद्ध है। इसप्रकार इस सूक्तमें बल बढानेका जो मार्ग बताया है, उसमें सबसे प्रथम हिर्ण्यधारण है। हिर्ण्यधारण दो प्रकारसे होता है, एक तो आमूषण शरीरपर धारण करना और दूसरा सुवर्ण शरीरमें नेवन करना। सुवर्ण शरीरमें खानेकी रीति वैद्ययंथों में प्रसिद्ध है। मब अन्य धातु तथा औषिययं सेवन करनेपर शरीरमें नहीं रहती, परंतु सुवर्ण की ही विशेषता है कि वह शरीरके अंदर हांड्रयोंके जोडोंमें जाकर स्थिर रूपसे रहता है और मृत्युके समय तक सांथ देता है। इस प्रकारकी सुवर्णधारणासे अनेक रोगोंसे मुक्तता होती है। इस रीतिसे धारण किया हुआ सुवर्ण देह मृत होनेपर उसके जलानेके बाद शरीरकी राखसे सबका सब मिलता है। अर्थात् यदि किसी पुरूषने एक तोला सुवर्ण वैद्यकीय रीतिसे सेवन किया तो वह तोलामर सुवर्ण मृत शरीरके दाह होनेके पश्चात् उसके संबंधियोंको प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार कोई हानि न करता हुआ यह सुवर्ण बल और आरोग्य देता है।

जो वैद्य इस सुवर्ण धारण विधिको जानते हैं उनका नाम "दाक्षायण" प्रथम मंत्रने कहा है। इस प्रकारका परिश्रुद्ध सुवर्ण बलवर्धक होनेसे उसका नाम भी " दाक्षायण" है यह बात द्वितीय मंत्रने बता दी है। जो मनुष्य इस प्रकार सुवर्ण धारण विधिसे अपना आयुष्य बढाना चाहता है उसका भी नाम वेदने तृतीय मंत्रमें 'दक्ष-माण '' बताया है। इस प्रकार यह सूक्त बलवर्धन की बात प्रारंभसे अंत तक बता रहा है।

## दाक्षायणी विद्या।

चल बढानेकी विद्याका नाम दाक्षायणी विद्या है। (दक्ष+ अयन:) बल प्राप्त करने के मार्गका उपदेश इस विद्यामें होता है। इस विद्यामें मनके साथ विशेष संबंध रहता है (सु+ मनस्यमान:) उत्तम मनसे युक्त अर्थात् मनकी विशेष शक्तिसे संपन्न। कमजोरीकी भावनासे मन अशक्त होता है और सामर्थ्य की भावनासे बलशाली होता है। मनका शक्ति बढानेकी जो विद्या है उस विद्याके अनुसार मन स्वित्यमों से युक्त बनानेवाले श्रेष्ठ लोग ''सुमनस्यमानाः दाक्षायणाः' शब्दों द्वारा वेदमें बताये हैं। पाठक अपने मनकी अबस्थाके साथ अपने बलका संबंध देखें और इन शब्दों द्वारा जो सुमनस्क होने की सूचना मिलती है, वह लेलें और इस प्रकार मानासिक धारणासे अपना बल बढावें।

# सुवर्ण धारण।

यथि प्रथम मंत्रमें केवल स्थूल शरीरपर सुवर्ण बांधनेका विधान किया है तथापि आगे जाकर पेटमें नीर्यवर्धक नाना रस पीनेका उपदेश इसी सूक्तमें आनेवाला है। सुवर्ण तथा अन्य कई रल हैं कि जो शरीरपर धारण करनेसे भी बलवर्धन तथा आरोभ्य वर्धन कर सकते हैं। यह बात सूर्यकिरण चिकि तसा तथा वर्णचिकित्साके साथ संबंध रखनेवाली है अर्थात सुवर्ण रलादिका धारण करना भी शरीरके लिये आरोभ्यप्रद है। औषधियोंको जडोंके मणी शरीरपर धारण करनेसे भी आरोभ्यकी दृष्टीसे बडा लाभ करते हैं। संसर्गजन्य रोगोंमें बचा-मणिके धारणसे अनेक लाभ हैं। यही बात सुवर्ण रत्नादि धारणसे होती है। परंतु इसकेलिये शुद्ध सुवर्ण चाहिये।

इस विषयमें प्रथम मंत्रमें वहा है कि— '' बल बढानेकी विद्या जाननेवाले और उत्तम मनःशक्तिस युक्त श्रेष्ठ पुरुषोंके हारा शरीरपर लटकाया हुआ सुवर्ण जीवन, तेज, बल, तथा वीर्ष आयुष्य देता है। ''इसमें शरीरपर सुवर्ण लटकानेवाले मनुष्यों की उत्तम मनोभावना भी लाभरायक होती है यह सूचित किया है। वह मनन करने योग्य है।

इस मंत्रमें ''शतानिकाय हिरण्यं बन्नामि'' का अर्थं ' सैन्य विभागों के संचानक के शरीरपर सुवर्ण लटकाता हूं " ऐसा किया है, पनंतु इसमें और भी एक गृहता है वह यह है कि ''अनीक'' शब्द बल वाचक है। बल शब्द सैन्य वाचक और बल वाचक भी है। विशेषतः '' अनीक'' शब्दमें '' अन्-प्राणने'' धात है जो जीवन शक्तिका वाचक प्रसिद्ध है। इसालिये जीवन शक्तिका अर्थ भी अनीक शब्दमें है। इस अर्थके लेनेसे ''शतानीक'' शब्दका अर्थ ''सौ जीवन शक्तियां, अथवा सौ जीवन शक्तियोंसे युक्त'' होता है। यह भाव लेनेसे उक्त मंत्र भागका अर्थ ऐसा होता है कि—

#### शतानीकाय हिरण्यं बन्नामि । ( मंत्र १)

'' सौ जीवन शक्तियोंकी प्राप्तिके लिये में सुवर्णका धारण करता हूं।' सुवर्णके अंदर सेकड़ों वीर्य हैं, उन सबकी प्राप्तिके लिये में उसका धारण करता हूं। यह आशय प्रथम मंत्र भाग का है। इस प्रथम मंत्रमें इनमें से कुछ गुण कहे भी हैं-

आयुषे । वर्चसे । बलाय । दीर्घायुत्वाय । शतशारहाय ।

" अायु, तेज, बल, दीर्घ आयु, सौ वर्षकी आयु" इत्यादि शब्द जीवन शक्तियों के ही सूचक हैं। इनका थोडासा परिगणन यहां किया है। इससे पाठक अनुमान कर सकते हैं और जान सकते हैं कि इसी प्रकार अनेक जीवन शक्तियां" हैं, उनकी प्राप्ति अपने अंदर करनी और उनकी यृद्धि भी करनी वैदिक धर्मका उद्देश है। इस विच रसे ज्ञात हो सकता है कि यहां "शतानीक" शब्दका अर्थ " जीवनके सौ वीर्य, जीवन की सैकडों शाक्तियां" अभीष्ठ है। यद्यपि यह अर्थ हमने मंत्रार्थ करते समय किया नहीं है तथापि यह अर्थ हमें यहां प्रतीत हो रहा है। इसलिये प्रसिद्ध अर्थ जपर देकर यहां यह अर्थ लिखा है। पाठक इसका अधिक विचार करें।

इस प्रकार प्रथम मंत्रका मनन करनेके बाद इसी प्रकारका एक मंत्र यजुर्वेदमें थोडेसे पाठभेदसे आता है उसकी पाठकों के विचारके लिये यहां देते हैं—

यदाबध्नन्दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः। तन्म आबधामि शतशारदायायुष्माअरदाष्टियंथासम्॥ (वा. यज्. ३४।५२)

"उत्तम मनवाले दाक्षायण लोग शतानीक के लिये जिस सुवर्ण भूषणको बांधते रहे, (तत्) वह सुवर्ण भ्षण (मे आबध्नामि) में अपने शरिपर बांधता हूं इसलिये कि में (आयुष्मान्) उत्तम आयुसे युक्त और (जरहष्टि: बृद्ध अवस्थाका अनुभव करनेवाला होकर (यथा शतशारदाय आसं) जिस प्रकार सो वर्षकी पूर्ण आयुक्तो प्राप्त होऊं।"

इसका अधिक विवरण करनेकी कोई अवस्यकता नहीं है। क्यों कि पूर्वोक्त भावही इस मंत्रमें अन्य रीतिसे और भिन्न शब्दोंसे व्यक्त हुआ है। इस मंत्रका द्वितीय अर्थ ही भिन्न है। प्रथमार्ध वैसाका वैसा ही है। यहां प्रथम मंत्रका विवरण समात हुआ, अब द्वितीय मंत्रका विचार वस्ते हैं। —

# राक्षस और पिशाच।

नरमांस भोजन करनेवाले राक्षम होते हैं और रक्त पीनेवाले पिशाच होते हैं। ये सबसे कूर हानेके कारण सब लोग इनसे हरते रहते हैं। परंतु जो पूर्वोक्त पकार ' सुवर्ग प्रयोग करता है उसके हमलेको राक्षस और पिशाच भा सह नहीं 'सकते।'' इतनी शक्ति इस सुवर्ण प्रयोगस मनुष्यको प्राप्त होती है। सुवर्णमें इतनी शक्ति है। क्योंकि ' यह देवोंका पिहला भोज है।' अर्थात् संपूर्ण देवोंकी अनेक शाक्तयां इसमें संयदित हुई है। इसिलयं द्वितीय मंत्रके उत्तरार्धमें कहा है कि—''जो यह बल वर्धक सुवर्ण शरीरमें धारण करता है वह सब प्रशिवांसे भी अधिक दीर्घ आयु प्राप्त करता है।'' अर्थात् इस सुवर्ण प्रयोगसे शरीरका बल भी बढ जाता है और दीर्घ आयु भी प्राप्त होती है। यह दितीय मंत्रका भाव पिहले मंत्रका ही एक प्रकारका स्पष्टीकरण है, इसिलये इसका इतना ही, मनन पर्याप्त है। यही मंत्र यजुर्वेदमें निम्न लिखित प्रकार है—

न तद्रक्षांसि न पिशाचास्तरित देवानामोजः मथमजं होतत्। यो विभर्ति दाक्षायणं हिरण्यं स देवेषु कृणुते दार्धमायुः स मनुष्येषु कृणुते दीर्धमायुः ॥ यज् ० ३४।५१

'यह देवोंसे उत्पन्न हुआ पहिला नेज है, इनिलये राक्षस और पिशाच भी इसके पार नहीं हो एकते। जो दाक्षायण सुवर्ण धारण करता है वह देवोंमें दीर्घ आयु करता है और मनुष्योंमें भी दीर्घ आयु करता है।"

इस मंत्रके द्वितीयार्धमें थोडा भेद है और जो अथर्व पाठमें "जीवेषु कृणुते दीर्धमायुः" इतनाही था, वहां ही इसमें "देवेषु और मनुष्येषु" ये शब्द अधिक हैं। "जीवेषु" शब्दका ही यह "देवेषु, मनुष्येषु" आदि शब्दोंद्वारा अर्थ हुआ है। इस प्रकार अन्य शाखांसीहताओं के पाठभेद देखनेसे अर्थ निश्चय करनेमें बड़ी सहायता होती है।

यहां तक दो मंत्रोंका मनन हुआ। इन दो मंत्रोंमें शरीर पर सुवर्ण धारण करनेकी बातका उपदेश किया है अब अगले दो मंत्रोंमे जल बनस्पति तथा ऋतुकालानुसार उत्पन्न होनेवाले अन्य बलवर्धक पदार्थोंका अंतर्बाह्य सेवन करनेकी महत्वपूर्ण विद्या दी जाता है, उसका पाठक विशेष ध्यानसे मनन करें।

तृतीय मंत्रमें कहा है-"जल और औषधियों के तेज, कांति, कार्कि, बल और वीर्यवर्धक रसोंको हम वैसे धारण करते हैं कि

जैसे आत्मामें इंद्रिय शक्तियां धारण हुई है। इसी प्रकार बल बढानेकी इच्छा करनेवाला मनुष्य सुवर्णका भी धारण करे।"

जलमें नाना औपियोंके गुण हैं यह बात इसके पूर्व आये हुये जल सूक्नोंमें वर्णन हो जुकी है। वे सूक्त पाठक यहां देखें। भीषधियोंके अंदर वी वर्षक रस हैं, इसीलिये वैद्य औपि प्रयोग करते हैं, अध्वेवेदमें भी यह बात आगे आजायगी। जिस प्रकार जल अंतर्बाद्य पावित्रता करके बल आदि गुणोंकी वृद्धि करता है, इसी प्रकार नाना प्रकारकी वीर्यवर्धक भीषधियोंके पथ्य हित मित अन्न भक्षण पूर्वक सेवनसे मनुष्य बल प्राप्त करके दीर्घ जीवन भी प्राप्त करता है। सुवर्ण सेवनसे भी अथवा सुवर्णादे धातुओंके सेवनसे भी इसी प्रकार लाम होते हैं, इसका वैद्यशास्त्रमें नाम "रस प्रयोग" है। यह रस प्रयोग सुयोग्य वैद्य ही के उपदेशानुसार करना चाहिये। यहां यजुर्वेदका इसी प्रकारका मंत्र देखिये—

# सुवर्णके गुण।

आयुष्यं वर्चस्यं रायस्पोषमौद्भिदम् । इदं दिरण्यं वर्चस्वजैत्रायाविशतादु माम् ॥ वा. यजु, ३४। ५०

"(आयुष्यं) दीर्घ आयु करनेवाला, (वर्चस्यं) कान्ति बढानेवाला, (रायस्पोषं) शोभा और पुष्टि बढानेवाला (औद्धिदं) खानसे उत्पन्न होनेवाला अथवा ऊपर उठानेवाला, (वर्चस्वत्) तेज बढानेवाला (जैत्राय) विजयके लिये (इदं हिरण्यं) यह सुवर्ण (मां उ आविशतात्) मुझे अथवा मेरे शरीरमें प्रविष्ट हो।"

# सुवर्णका सेवन ।

यह मं म सुवर्णके अनेक गुण बता रहा है। इतने गुणांकी वृद्धि करनेके लिये यह सुवर्ण मनुष्यके शरीरमें श्रवष्ट हो, यह इच्छा इस मंत्रमें स्पष्ट है। अथीत् परिशुद्ध सुवर्णके सवनमें इन गुणांकी शरीरमें वृद्धि हो सकती है। इस मंत्रमें " हिरण्यं आविशत" ये शब्द " सुवर्णका शरीरमें घुम जाने" का भाव बनाते हैं अर्थात् यह केवल शरीरपर धारण करना ही नहीं। प्रस्युत अन्यान्य श्रीषधियों के रसों के समान इसका अंदर ही सेवन करना चाहिये। शरीरपर सोनेका धारण करना और सुवर्णका अंदर सेवन करना, इन दोनों रीतियों से मनुष्य पूर्वोक्त गुण बढाकर अपना दीर्घ आयुष्य प्राप्त कर सकता है। अव चनुर्ष मंत्र देखिये—

# मनुष्यके शरीरमें देवांके अंश।

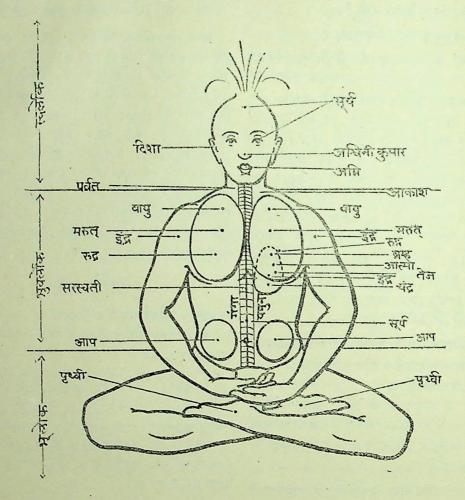

जगत्में जो अपि आदि देव हैं उनके अंश शरीर में हैं। इनके स्थान इस चित्रमें बताये हैं। इसके मननसे शात हो सकता है कि बाह्य जगत् के अपि आदि देवोंकी सहकारिताके साथ शरीरके स्वास्थ्यका कितना घनिष्ट संबंध है।

# काली कामधेनुका दृध।

इस चतुर्थ मंत्रमें कडा है कालक्ष्मी संवत्सरका (काली काम धेनुका ) दूध जो ऋतुओं के द्वारा मिलता है, उससे मनुष्यकी पूर्णता करते हैं। इस कार्यमें इन्द्र अग्नि विश्वेदेव आदि सब पूर्णतासे अनुकूल रहें।"

संबत्सर-वर्ष अथवा काल-यह एक कामधेनु है। काल संबंधी यह धेनु होनेसे इसको काली धेनु कहते हैं, यह इसलिये कामधेनु कही गई है कि मनुष्यादिकोंके इचिछत फल धान्य आदि पदार्थ ऋतुओंके अनुकूल देकर यह मनुष्यादि प्राणियों की पृष्टी करती है। प्रत्येक ऋतुके अनुकूल नाना प्रकारके फल और फूल संवत्सर देता है, इसिलिये वेदमें संवत्सरको पितामी कहा है और यहां मधुर द्ध देनेवाली कामधेनु कहा है। हरएक ऋतुमें छछ नवीन फल, फूल, धान्य आदि मिलता है, यही इस धेनुका दूप है। यह दूध हरएक ऋतु इस संवत्सर रूपी गौसे निचोडकर मनुष्यादि प्राणियोंको देते हैं, यह अद्भुत अलंकार इस मंत्रमें बताया है। पाठक इस काव्यपूर्ण अलंकार का अस्वाद यहां ले।

प्रत्येक मासमें प्रत्येक ऋतुमें तथा प्रत्येक कालमें जो जी

फल फूल उत्पन्न होते हैं जनका योग्य उपयोग करनेसे मनुष्यके बल, तेज, विधि, आयुष्य आदि बढ सकते हैं। यह इस मंत्रका आशय हरएक मनुष्यको मनन करने योग्य है। मनुष्य अपने पुरुषार्थ व प्रयत्नसे ऋतुके अनुसार फल फूल धान्य आदिकी. अधिक उत्पत्ति करे और उनके उपयोग से मनुष्योंको लाभ पहुंचावे।

पूर्व मंत्रमं "(अपां वनस्पतीनां च वीर्याणि) जल तथा वनस्पतियों के वार्य "धारण करनेका जो उपदेश हुआ है उसीका स्पष्टीकरण इस चतुर्थ मंत्रने किया है। जिस ऋतुमें जो जल और जो वनस्पति उत्तम वीर्यवान् प्राप्त होनेकी संभावना हो, उस ऋतुमें उसका संप्रह करके, उसका सेवन करना चाहिये। और इस प्रकार आयु, वल, तेज, कांति, शाक्त वीर्य आदि गुण अपने में बढाने चाहिये।

यह वेदका उपदेश मनन करने और आचरणमें लाने योग्य है। इतना उपदेश करनेपर भी यदि लोग निर्वार्थ, निःसत्त्व, निस्तेज, निर्वल रहेंगे और वीर्यवान बननेका यल नहीं करेंगे तो वह मनुष्योंका हो दोष है। पाठक इस स्थानपर विचार करें और निश्चय करें कि वेदका उपदेश आचरणमें लानेका यल वे कितना कर रहे हैं और कितना नहीं। जो वैदिक धर्मों लोग अपने वैदिक धर्मके उपदेशको आचरणमें नहीं ढालते वे शीघ्र प्रयल करके इस दिशासे योग्य सुधार अवस्य करें और अपनी उन्नतिका साधन करें।

इस मंत्रके उत्तरार्धका भाव मनन करने योग्य है। " इन्द्र अप्नि आदि सब देव इसकी अनुकूलतासे सहायता करें " अप्नि आदि देवताओं की सहायता के विना कौन मनुष्य कैसे उन्नतिको प्राप्त हो सकता है? अप्नि ही हमारा अन्न पकाता है, जल ही हमारी तृषा शांत करता है, पृथ्वी हमें आधार देती है, विजली सबको चेतना देती है, वायु सबका प्राण बनकर प्राणियोंका धारण करता है, स्प्रेदेव सबको जीवन शाक्ति देता है, चंद्रमा अपनी किरणोंद्वारा वनस्पतियोंका पोषण करनेसे हमारा सहायक बनता है, इसी प्रकार अन्यान्य देव हमारे सहायक हो रहे हैं। इनके प्रतिनिधि हमारे शरीरमें रहते हैं और उनके द्वारा ये सब देव अपने अपने जीवनांश हमतक पहुंचा रहे हैं। इस विपयमें इसके पूर्व बहुत कुछ लिखा गया है, इसलिये यहां अधिक विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है।

इतने विवरणसे यह वात पाठकोंके मनमें आगई होगी कि अपि आदि देवताओंकी सहायता किस रीतिसे हमें हो रही है और यदि इनकी सहायता अधिक से अधिक प्राप्त करने और उससे अधिकसे अधिक लाभ उठानेकी विधि ज्ञात हो गई, तो मनुष्योंका बहुत ही लाभ हो सकता है। आशा है कि पाठक इसका विचार करेंगे और अपना आयु, आरोग्य बल और वीर्य बढाकर जगत में यशस्वी होंगे।

यहां पष्ठ अनुवाक और प्रथम काण्ड समाप्त ।

# प्रथम काण्डका मनन।

#### थोडासा मनन।

इस प्रथम काण्डमें दो प्रपाठक, छः अनुवाक, पेंतीस सूक्त और १५३ मंत्र हैं। इस काण्डके स्कतोंके ऋषि, देवता, और विषय बतानेवाला कोष्टक यहां देते हैं — जो पाठक इस काण्डका विशेष मनन करना चाहते हैं उनको यह कोष्टक बहुत लाभदायक होगा —

# अथर्व वेद प्रथम काण्ड के स्वती का कीएक।

| स्कत | ऋषि         | देवता                       | ini              | विषय              |
|------|-------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| 8    | अथर्वा      | वाचस्पति                    | वर्षस्यगण        | मेधाजनन           |
| 3    | 1)          | पर्जन्य                     | अपराजितगण        | विजय              |
|      |             |                             | संप्रामिक गण     |                   |
| 3    | "           | मंत्रीक्त( पृथ्वी, मित्र,   |                  |                   |
|      |             | वरुण, चंद्र, सूर्य)         | noned again      | आरोग्य            |
| 8    | सिंधुद्वीप: | ald:                        | -                | ,,                |
| ч    | ,,,         | ,,                          |                  | ,,                |
| ę    | ,,          | ,,                          |                  | ,,                |
|      |             | ( इति प्रथमोऽनुवाक          | :)               |                   |
| v    | चातन;       | इन्द्राग्नी                 |                  | शत्रुनाशन         |
| ۷    | ,,          | अमिः, बृहस्पतिः             | Comma Salamina   | ,,                |
| 9    | अथर्वा      | वस्वादयः                    | वर्चस्य गण       | तेजकी प्राप्ति    |
| 90   | ,,          | अपुरो वरूणः                 |                  | पापानिष्टत्ति     |
| 99   | ,,          | पूषा                        | -                | सुखप्रसृति        |
|      |             | (इति द्विती                 | योऽनुवाकः)       |                   |
| 92   | सृग्वंगिरा: | यक्ष्मनाशन                  | तक्मनाशनगण       | रोगानिवारण        |
| 88   | "           | विदुत्                      |                  | ईशनमन             |
| 98   | ,,          | यमो वरुणो वा                | Ventural account | कुछवधावेवाह       |
| 94   | अवर्ग       | सिन्धु                      |                  | संगठन             |
| 98   | चातनः       | अग्नि, इंन्द्र, वरुणः शत्रु |                  | शत्रनाशन          |
|      | (इति चतुथे  | डिनुवाकः प्रथमः प्रपाठकश्च  | समाप्तः ।)       |                   |
| 90   | नहा         | योषित्                      |                  | रक्तस्राव-दूरीकरण |
| 96   | द्रविणोदाः  | विनायक, सौभावयं             |                  | सौभाग्यवर्धन      |
| 99   | नह्या       | ईर्वरः , बहा                | सांप्रामिकगण     | शत्रूनाशन         |
| २०   | अथर्वा      | सोम                         |                  | महान शासक         |
| २१   | ,,          | इन्द्रः                     | क्षभयगण          | प्रजापालन         |

| २२  | 利仰         | (इति चतुर्थोऽनुवाकः)                  |              |                  |
|-----|------------|---------------------------------------|--------------|------------------|
|     | <b>14</b>  | सूर्यः, हरिमा, हुद्रोगः               |              | हदोग तथा कामिला  |
| २३  | अथर्वा     | ओषधिः                                 |              | रोग नाशन         |
| २४  | नह्या      | आसुरी वनस्पतिः                        |              | <b>कुष्ठनाशन</b> |
| २५  | भृगवंगिराः | भर्गः, तक्मा                          | 27 17127     | ,,               |
| २६  | व्रह्मा    | इन्द्राद्यः                           | तक्मनाशनगण   | ज्वरनाशन         |
| २७  | अथर्वा     | इन्द्राणी                             | स्वस्त्ययनगण | सुख गप्ति        |
| 26  | चातनः      | स्वस्त्ययनं                           | "            | विजयी स्त्री     |
|     |            |                                       | "            | दुष्टनाशन        |
| 5.0 | -iO        | ( इति पंचमोऽनुवाकः )                  |              |                  |
| 58  | वंसिष्ठः   | अभीवर्तमाणे:                          |              | राष्ट्रवर्धन     |
| 30  | अथर्वा     | विश्वेदेवाः                           | आयुष्यगण     | आयुष्यवर्धन      |
| 39  | नह्या      | आशापालाः,वास्तोष्पतिः                 | वास्तुगण     | आशापालन          |
| 35  | 1,         | यावाष्ट्राथेवी                        |              | जीवनतत्व         |
| 33  | शन्ताति    | आपः। चन्द्रमाः                        | शांतिगण      | जल               |
| 38  | अथर्वा     | मधुबली                                |              | मीठा जीवन        |
| 34  | ,,         | हिरण्यं, इन्द्राग्नी                  |              | गाठा जापून       |
|     |            | विश्वेदेवाः                           |              | दीर्घायु         |
|     |            | (इति पष्ठोऽनुवाको द्वितीयः प्रपाठकश्च | समाप्तः )    |                  |
|     |            | इति प्रथमं काण्डम्।                   |              |                  |
|     |            |                                       |              |                  |

इन सूक्तोंका मनन करने के लिये ऋषि और गणींका विभाग जाननेकी भी अत्यंत आवश्यकता है। इसलिये वे कोष्टक नीचे देते हैं —

#### ऋषि विभाग।

े अध्यमं ऋषिः - १-३; ९-११; १५; २०; २१; २३; २७; ३०;३४; ३५; इन चौदह सूक्तॅका अथवी ऋषि है।

रे श्रक्षा (किंवा ब्रह्म ) ऋषिः – १७, १९, २२, २४, २६,३१,३२,इन सात सूक्तोंका ऋषि श्रक्षा है।

रे चातन ऋषि:-७, ८, १६, २८, इन चार सूर्त्तोका चातन ऋषि है।

४ भृत्यं गिरा ऋषि:-१२--१४; २५ इन चार सूर्जोका भृत्यं गिरा ऋषि है।

े सिंधुद्वीप ऋषि:- ४-६ इन तीन सूक्तोंका सिंधुद्वीप ऋषि है।

६ विविणोदा ऋषि:- १८ वे एक सुक्तका यह ऋषि है।

जवसिष्ठ ऋषिः—२९ वे एक सूक्तका यह ऋषि है।
८ शन्ताती ऋषिः—३३ वे एक सूक्तका यह ऋषि है।
इस प्रकार आठ ऋषियों के देखे मंत्र इस काण्डमें हैं। यह
जैसा ऋषियों के नामसे सूक्त विभाग हुआ है, उसी प्रकार एक
एक ऋषिके मंत्रों में किन किन विषयों का विचार हुआ है यह
अब देखिये—

९ अथर्वा ऋषि—मेधाजनन, विजयप्राप्ति, आरोग्यप्राप्ति, तेजःप्राप्ति, पापानिगृत्ति, सुखप्रसूति, संग-ठन, राजशासन, प्रजापालन, कुष्ठरोग-निगृत्ति, विजयी स्त्री, आयुष्यवर्षन, मीठा जीवन, आयुष्य बलादिसंवर्धन।

२ ब्रह्माऋषि-रक्तस्राव दूरकरना, शत्रुनाशन, संप्राम, हृदय तथा कामिला रोग दूरीकरण, कुष्टनाशन सुखवर्धन, आशापालन, दार्घजीवन। ३ चातन ऋषिः—शत्रुनाशन, दुष्टनाशन।
४ भ्रुग्वांगिरा ऋषिः-रोणनिवारण, ज्वरनाशन, ईशनमन
विवाह।

५ सिंधुद्वीप ऋषिः—जलसे आरोग्य।

६ द्राविणे दा ऋषिः —सौभाग्यवर्धन।

७ वसिष्ठ ऋषिः--राष्ट्रसंवर्धन।

८ शान्ताती ऋषि:-वृष्टि जलसे स्वार्थ्य।

इस प्रकार किन ऋषियों के नामों से किन किन विषयों का संबंध है यह देखना बड़ा बोध प्रद होता है। (१) सिंधुद्वीप ऋषिके नाममें "सिंधु" शब्द जल प्रवाह का वाचक है और यहीं जल देवता के मनों का ऋषि है। (१) चातन ऋषिके नामका अर्थात् "चातन " शब्दका अर्थ " घबरादेना भगादेना, शत्रुको उखाड देना" है और इस ऋषिके सूक्तों में भी यहीं विषय है। इस प्रकार सूक्तों के अंदर आने वाला विषय और ऋषिनामों का अर्थ इसका कई स्थानों पर घनिष्ठ संबंध दिखाई देता है। इसका विचार करना योग्य है।

## स्वतों के गण।

जिन प्राचीन मुनियोंने अथर्व स्कॉापर विचार किया था; उन्होंने इन स्कॉिंके गण बना दिये हैं। एक एक गणके संपूर्ण स्कॉिंका विचार एक साथ होना चाहिये। ऐसा विचार करने से अर्थज्ञान भी शीघ्र होता है और शब्दोंके अर्थ निश्चित करना भी सुगम हो जाता है। इस प्रथम कांडक पैतीस स्कॉिंमें कई सूक्त कई गणोंके अंदर आगये हैं और कई गणोंमें परिगणित नहीं हुए हैं। जो गणोंमें परिगणित नहीं हुए हैं उनको अर्थकी दृष्टिसे हम अन्यगणोंके साथ पढ सकते हैं। इस प्रकार गणशः विचार करनेसे सूक्तोंका बोध शीघ्र हो जाता है, देखिये—

१ वर्चस्य गण - इसके सूक्त १, ९ ये हैं। तथापि तेज, आरोग्य आदि बढ़ानेका उपदेश करनेवाले सृक्त इम इस गणके साथ पढ सकते हैं, जैसे — सूक्त ३ — ६, १८, २५, २६,३० दे१, ३४, ३५ आदि ।

२ अपराजित गण, सांग्रामिकगण-इसके सूक्त २, १९ ये हैं
तथापि इसके साथ संबंध रखनेवाले अभय
गणकेसूक्त हैं। तथा राष्ट्रशासन और
राज्य पालनके सब सूक्त इनके साथ
संबंधित हैं, जैसे-सूक्त ७, ८, १५, १६,

३ तकमनाशन गण-इस गणके सूक्त १२, २५, ये हैं तथापि सब रोग नाशक और आरोग्यवर्धक सूक्त इस गणके सूक्तोंके साथ पढना चाहिये। जैसे सूक्त ३-६; १७, २२, २३, २५, ३३, ३५, आदि—

४ स्वस्त्ययनगण-इस गणके सूक्त २६, २० ये हैं। ५ आयुष्यगण-इस गणके सूक्त २०, २५ ये हैं, तथापि स्वस्त्ययन गण, वर्चस्यगण, तक्मनाशन-गण तथा शांतिगणके सूक्तोंका इससे संबंध है।

६ शांतिगण-जल देनताके सब सूक्त इस गणमें आते हैं।

७ अभयगण— इसका सूक्त २१ वां है, तथापि इसके
साथ संबंध रखनेवाले गण स्वस्त्यवनगण,
अपराजितगण, तकमनाशनगण, चातनसूक्त ये हैं।

इस प्रकार यह सृक्तोंके गणोंका विचार है और इस रीतिसे स्क्तोंका विचार होनेसे बहुत ही बोध प्राप्त होता है।

# अध्ययन की सुगमता।

कई पाठक शक्का करते हैं कि एक विषयके सब सूक्त इकहें क्यों नहीं दिये और सब विषयों के मिलेजुले सूक्त ही सब काण्डों में क्यों दिये हैं? इसका उत्तर यह है कि यदि जल आदि विषयों के संपूर्ण सुक्त इकट्ठे होते, तो अध्ययन करने वालेको विविधताका अभाव होने के कारण अध्ययन करने में बड़ा कष्ट हो जाता। अध्ययनकी सुविधाके लिये ही मिलेजुले सूक्त दिये हैं। अच्छी पाठशालाओं में घण्टे दो घण्टे में भिन्न भिन्न विषय पढ़ाये जाते हैं, इसका यही कारण है कि पढ़ने वालें के मस्तिष्कको कष्ट न हो। सबेरेसे शामतक एक ही विषयका अध्ययन करना हो तो पढ़ने पढ़ाने वालें को अतिकष्ट होते हैं। इस बातका अनुभव हरएकको होगा।

इससे पाठक जान सकते हैं कि विषयोंकी विभिन्नता रख<sup>नेके</sup> लिये विभिन्न विषयोंके सूक्त मिलेजुले दिये हैं।

इसमें दूसरा भी एक हेतु प्रतीत होता है, वह यह है कि, पूर्वापर संबंधका अनुमान करने और पूर्वापर संबंधका स्मरण रखनेका अभ्यास हो। यदि जलसूकत प्रथम कांडमें आया ही, तो आगे जहां जल सूकत आजायं वहां वहां इसका स्मरण पूर्वक अनुसंधान करना चाहिये। इस प्रकार स्मरणशिकत भी बढ सकती है। स्मरणशिकत बढना और पूर्वापर संबंध जोडनेकी

अभ्यास होना ये दों महत्वपूर्ण अभ्यास इस व्यवस्थासे साध्य होते हैं।

इस प्रथम काण्डके दो प्रपाठक हैं, इस "प्रपाठक" का तार्त्पर्य ये दो पाठ ही हैं। दो प्र-पाठ-क" अर्थात् दो विशेष पाठ हैं। गुरुसे एकवार जितना पाठ लिया जाता है उतना एक-प्र-पाठ-क होता है। इस प्रकार यह प्रथमकाण्ड दो पाठोंकी पढाई है। अथवा एक अनुवाकका एक पाठ अल्पयुद्धिवालोंकेलिये माना जाय तो यह प्रथमकाण्ड की पढाई छः पाठोंकी मानी जा सकती है। एक अनुवाकमें भी विषयोंकी विविधता है और एक प्रपाठकमें भी पाठ्य विषयोंकी विविधता है और इस विविधता के कारण ही पढने पढानेवालोंको बडी राचकता उत्पन्न हो सकती है

आजकल इतनी पढाई नहीं हो सकती, यह बुद्धि कम होना या प्राहकता कम होनेका प्रमाण है। यह अथर्ववेद प्रबुद्ध विद्यार्थीके ही पढनेका विषय है। इसलिये अच्छे प्रबुद्ध तथा अन्य शास्त्रोंमें कृतपरिश्रम उक्त प्रकार पढाई कर सकते हैं; इसमें कोई संदेह नहीं है।

# अथर्ववेदके विषयोंकी उपयुक्तता।

जो पाठक इस प्रथम कांडके सब मंत्रोंको अच्छी प्रकार पढेंगे और थोडा मनन भी करेंगे तो उनको उसी समय इस बातका पता लग जायगा कि, इस वेदका उपदेश इस समयमें भी नवीन और अत्यंत उपयोगी तथा आज ही अपने आचरणमें लाने योग्य है। सूक्त पढनेके समय ऐसा प्रतीत होता है कि, यह उपाय आज ही हम आचरण में लायेंगें और अपना लाभ उठायेंगें। उपदेश की जीवितता और जायतता इसी बातमें पाठकोंके मनमें स्पष्ट रूपसे खडी हो जाती है।

वेद सब प्रंथोसे पुराने प्रंथ होनेपर भी नवीन से नवीन हैं और यही इनकी "सनातन विद्या" है; यह विद्या कभी पुरानी नहीं होती। जो जिस समय और जिम अवस्थामें पढेगा उसको उसी अवस्थामें और उसी समय अपनी उन्नतिका उपदेश प्राप्त हो सकता है। इस प्रथम कांडके सूक्त पढकर पाठक इस बातका अनुभव करें और वेद विद्याका महस्त्र अपने मनमें स्थिर करें।

ये उपदेश जैसे व्यक्तिके विषयमें उसी प्रकार सामाजिक, राष्ट्रीय और धर्म प्रचारके विषयमें भी सत्य और सनातन प्रतीत होंगे। इस समय जिनका उपयोग नहीं हो सकता ऐसा कोई विधान इसमें नहीं है। परंतु इन उपदेशोंका महत्व देखनेके और अनुभव करनेके लिये पाठकोंको इस काण्डका पाठ कमसे

कम दस पांच बार मनन पूर्वक करना चाहिये।

# व्यक्तिके विषयमें उपदेश।

प्रथम काण्डेक ३५ सूक्तोंमें करीब १६ सूक्त ऐसे हैं कि जो मनुष्यके स्वास्थ्य, आरोग्य, नीरोगता, बल, आयुष्य, बुद्धि आदि विषयोंका उपदेश देनेके कारण मनुष्यके दैनिक व्यवहार के साथ संबंध रखते हैं। हरएक मनुष्य इस समय में भी इनके उपदेशसे लाभ उठा सकता है। आरोग्यवर्धनके वैदिक उपायोंकी ओर हम पाठकोंका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जो इस गणके सूक्त हैं उनका मनन पाठक सबसे अधिक करें और अपनी परिस्थितिमें उन उपायोंको ढालनेका जितना हो सकता है उतना यत्न करें। आरोग्यवर्धनके उपायोंमें सारांशरुपसे इन उपायोंका वर्णन विशेष बलके साथ इस काण्डमें किया है—

जलसे आरोग्य- जलसे आरोग्य होता है, शरीरमें शांति, सुख, नीरोगता आदि प्राप्त होती है यह बतानेवाले जल देवता के चार सूनत दिये हैं। अनेक प्रकारके जलोंका इन सूक्तों में वर्णन करनेके बाद 'दिव्य जल' अर्थात मेघोंसे प्राप्त होनेवाले जलका महत्त्व बताया है वह कभी भूलना नहीं चाहिये। बृष्टिके दिनों में जिन दिनोंमें शुद्ध जलकी वृष्टि होती है-उन दिनोंमें इस जलका संप्रह इरएक गृहस्थी कर सकता है। जहां वृष्टि बहुत थोडी होती है वहांकी बात छोड दी जाय तो अन्यत्र यह जल सालभरके पीनेके लिये पर्याप्त प्रमाणमें भिल सकता है । परंतु स्मरण रखना चाहिये कि घरके छप्परपर जमा हुआ जल लेना नहीं चाहिये परंतु छत पर खुले और बड़े मुखवाला बर्तन रखकर उसमें सीधी वृष्टिधाराओं से जल संगृहीत करना चाहिये। अर्थात् ऐसा इंतजाम करना चाहिये कि बृष्टिजल की धाराएं सीधी अपने बर्तनमें आजांय। बीचमें बृक्ष, छप्पर आदि किसीका स्पर्श न है।। इस प्रकारका इकट्टा किया हुआ जल स्वच्छ और निर्मल बोतलोंमें भरकर रखनेसे सालभर रहता है और बिगडता नहीं। यह जल यदि अच्छा रखा तो दो वर्षतक रहता है और इसका यह न बिगडनेका गुण ही मनुष्यका आरोग्य वर्धन करता है।

उपवासके दिन इसका पान करनेसे शरीरके सब दोष दूर होते हैं। चौनीस घंटोंका उपवास करके उसमें जितना यह दिब्य जल पिया जाय उतना पीना चाहिये। यह प्रयोग हमने आजमाया है और हर अवस्थामें इससे लाभ हुआ है। इस प्रकारके उपवासके पश्चान् थोडा थोडा दूध और घी खाना चाहिये और भोजन अत्यन्त लघु होना चाहिये। हरिदेन भी पीनेके लिये इसका उपयोग करनेवाले बडा ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसका नाम 'अमरवारुणी का पान' है। इसीको 'सुरा' भी कहते हैं। सुरा शब्द केवल मद्य अर्थमें आजकल प्रयुक्त होता है, परंतु प्राचीन प्रथोंमें इसका अर्थ 'बृष्टि जल' भी था। वरुण का जन साम्राज्य मेघ मंडल में है और वहीं इस आरोग्य वर्धक बृष्टि जल को देता है। इसका वर्णन वेदके अनेक सुक्तों में है।

वेदका यह आरोग्य प्राप्तिका सीधा, सुगम और व्ययके विना प्राप्त होनेवाला उपाय यदि पाठक व्यवहारमें लायेंगे तो वे बडा ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिये हम सानुरोध पाठकों से निवेदन करते हैं कि वे इस विषयमें दत्तचित्त हों। और अपना लाभ उठावें।

# आरोग्य साधनके अन्य उपाय ।

जलके पश्चात् आरोग्य साधनके उपाय जो वेदने बताये वे अब देखिये-

(२) तैजस तत्त्वोंसे आरोग्य - अग्नि, वियुत् और सूर्यं किरण ये तीन तैजस तत्त्व हैं। इनसे आरोग्य प्राप्त करनेके विषयमें वेदमंत्रोंमें वारंवार उपदेश आता है। इनमें से सूर्य प्रकाशका महत्त्व तो सबसे अधिक है, यहां तक इसका महत्व वर्णन किया है कि इसकी प्राणदाता, जीवन दाता, इतना ही नहीं परंतु प्रत्यक्ष आत्मा भी कहा है। सूर्य प्रकाशसे आरोग्य और दीर्घ आयु प्राप्त होनेके विषयमें वेदका निश्चित और असंदिग्ध मत है। संपूर्ण आधुनिक शास्त्र भी आजकल इसकी पृष्टि कर रहे हैं।

जिस प्रकार वृष्टिजल गरीबसे गरीबको और अमीरसे अमीरको प्राप्त हो सकता है, उसी प्रकार सूर्य प्रकाश भी हरएक को प्राप्त हो सकता है। धनसे प्राप्त होनेवाले आरोग्य साधक उपाय तो धनी लोग ही प्राप्त कर सकते हैं, गरीबोंको उनसे लाभ नहीं हो सकता। परंतु जो साधन वेद बता रहा है, वे उपाय गरीबको भी प्राप्त हो सकते हैं। यह इन साधनोंका महत्व देखें और इन उपदेशोंको सचाई अनुभवमें लानेका यस्न करें।

आजकल कपडे बहुत बर्ते जाते हैं इसिलये शरीरकी चमडी अति कोमल हो रही है। इस कारण व्याधियां शरीरमें शीघ्र घुसती ह। जो लोग नंगे शरीर खेत आदिमें काम करते हैं उनको उतनी व्याधियां नहीं होतीं, जितनी कमरोंमें विविध तंग कपडे पहननेवाले बाबू लोगोंको होती हैं, इसका कारण यहीं है कि, जिनका शरीर सूर्य किरणोंके साथ संबंध होनेके कारण नीरोग रहता है वे तन्दुहस्त रहते हैं और जो नाना कपडे पहननेके कारण कमजोर चमडी वाले बनते हैं वे अधिक बीमार हो जाते हैं।

रामायण महाभारतके समयमें रामकृष्णादि वीर अतिदीर्ष आयुवाले थे। वे वीर लोग घोती पहनते थे और घोती ही ओडने थे। प्रायः अन्य समय शरीरपर एक उत्तरीय पहनते थे। पाठक इनके वर्णन यदि पढेंगे तो उनके ध्यानमें यह बात आजायगी कि सभाओं में भी ये लोग केवल घोती पहनकर ही बैठते थे। इसकारण इनके शरीरके साथ वायु और सूर्य प्रकाशका संबंध अच्छी प्रकार होजाता था। अनेक कारणों में यह भी एक कारण है कि जिस हेतु वे अतिद्रीधायुवाले और अति बलवान् थे। वह सादगी इस समय नहीं रही है और इस समय बडी कृतिमता हमारे जीवन व्यवहारमें आगयी है इसीका परिणाम हमारे अल्पायु दुर्बल और रोगी होने में हो रहा है। पाठक वेदके उपदेशके साथ इस ऐतिहासिक बातका भी मनन करें।

सूर्य प्रकाश इतने विपुल प्रमाणमें भूमिपर आता है कि वह आवश्यकतासे कई गुना अधिक है। इतना होते हुए भी तंग गिलयों, तंग मकान, अंधेरे कमरे और उनमें अत्यधिक मनुःगों की संख्या होनेके कारण जीवन देनेवाला सूर्यनारायण हमारे आरोग्यवर्धनके लिये प्रतिदिन आता है, तथापि हमारेलिये वह सतना लाभ नहीं पहुंचा सकता जितना कि वह पहुंचान में समर्थ है। ये सब दोष मनुष्यकृत हैं। ऋषिजीवनका हमें इस विषयमें बहुत विचार करना चाहिये और जहांतक हो सकेवहीं तक यतन करके वह सादगी हमारे खानपान, वखाभूषण तथा अन्यान्य व्यवहार स्वते थे, इसालिये ऋषि, लोगोंको अतिदीध आयु प्राप्त होती थी, और हम उसके बीलकुल उलटे जा रहे हैं, इसालिये मृत्युके वशमें हम अधिक हो रहे हैं।

(३) वायुसे आरोग्य सूर्य प्रकाशके समान ही वायुकी महत्त्व है। यही प्राण बनकर मनुष्यादि प्राणियोंके शरीरों में रहता है और इसीके कारण प्राणी प्राण धारण करते हैं। यही वायु अशुद्ध हुआ तो मनुष्य रोगी होने में बिलकुल देरी नहीं लगेगी। यह बात सब लोग जानते हैं, मानते हैं और बोलते भी हैं, परंग्र इसका पालन कितने लोग करते हैं, इसका विचार करने से पता लग जायगा कि, इस विषयकी मनुष्योंकी जदासीनता निहनीय

ही है। खुली वायु और खुला सूर्य प्रकाश मनुष्योंकी पूर्ण आयु प्रदान करनेमें समर्थ है, परंतु जो मनुष्य उनसे दूर भागते हैं उनका लास कैसे हो सकता है ? वृष्टिजल, सूर्य प्रकाश और द्युद्ध वायु ये तीन पदार्थ वेद मंत्रों द्वारा आरोग्य बढानेवाले बताये हैं और आजकलके शास्त्रभी उस बातकी पुष्टि कर रहे हैं, इतना ही नहीं परंतु युरोप अमेरिकामें जहां शीत आधिक होता है, उन देशोमें भी ऐसी संस्थाएं स्थापित हुई हैं कि जहां आरोग्य वर्धनके लिये सूर्य प्रकाशमें करीब करीब नंगा रहना आवश्यक माना गया है। जिन लोगोंने तंग कपड़े पहननेके रिवाज जारी किये, वे ही युरोप अमरिकाके लोग इस प्रकार ऋषिजीवन की ओर छक रहे हैं यह देखकर हमें बंदकी सचाईका जगत में विजय हो रहा है यह अनुभव होनेसे अधिक ही आनंद होता है। विना प्रचार किये हुए ही लोग भूलते और भटकते हुए वैदिक सचाईका इस प्रकार प्रहण कर रहे हैं; ऐसी अवस्थामें यदि इस अपने वेद्दा अध्ययन करेंगे, उन वेद मंत्रोंके उपदे-शको अपने आचरणमें ढालेंगे, और अनुभव लेनेके पश्चात् अपने धार्मिक जीवनसे उस सचाईका जगत्में प्रचार करेंगे तो जगत्में इस सचाईका विजय होनेमें कोई देरी नहीं लगेगी।

इसिलिये इम पाठकोंसे निवेदन करना चाइते हैं कि वे वेदका पाठ केवल मनोरंजकताके लिये न करें, केवल पारलीकिक भावनासे भी न करें, प्रत्युत वह उपदेश इस जगत के व्यवहार में किस प्रकार ढाला जा सकता है; इसका विचार करते हुए वेदका अध्ययन करें। तब इसके महश्वका पता विशेष रीतिसे लग जायगा।

# राष्ट्रीय जीवन।

जैसे वैयक्तिक जीवनके लिये वैदिक उपदेशकी उपयोगिता है उसी प्रकार सामाजिक और राष्ट्रीय जीवनके लिये भी वेदके उपदेश अति मनन करने योग्य है। यह विषय आगेके कांडोंमें विशेष रीतिसे आनेवाला है, और वहीं इसका अधिक निरूपण होगा। इस प्रथम कांडके भी राष्ट्र विषयक मंत्र बडे ओजस्वी और अत्यंत बोधप्रद हैं।

उनत्तीसर्वे सूक्तमें 'राष्ट्रके लिये मुझे बढावो,' तथा 'राष्ट्रकी सेवा करनेके लिये यह आभूषण मेरे शरीरपर बांधा जावे' इत्यादि ओजस्वी उपदेश हरएक समयमें और हरएक राष्ट्रके मनुष्यों और राजपुरुषोंके लिये आदर्श रूप हैं। राष्ट्रीय इष्टिसे यह विश्वेष्ठ सूक्त हरएक मनुष्यको विचार करने योग्य है।

इस प्रथम कांडमें कई महत्त्वपूर्ण विषय आगये हैं उन सबका यहां विचार करनेके लिये स्थान नहीं है। उस उस सूक्तके प्रसंगमें ही विशेष बातका दिग्दर्शन किया है। इसलिये उसकी दुइराने की यहां कोई आवश्यकता ही नहीं है। पाठक इस कांडका वारंबार मनन करेंगे तो मननधे उनके मनमें ही विशेष बातें स्वयं स्फ़रित हो जांयगी, जो ऊपरके विवरणमें लिखी नहीं है। वेदका अर्थ जाननेके लिये मनन ही करना चाहिये।

आशा है कि पाठक मनन पूर्वक इस कांडका अभ्यास करेंगे और इस उपदेशसे अधिक ने अधिक लाभ प्राप्त करनेका यत्न करेंगे तथा जो विशेष बात अनुभवमें आ जायगी उसका प्रकाशन जनताकी भलाईके लिये करेंगे। इस प्रकार करनेसे सबका ही भला हो जायगा।

cal l'as



# अथर्ववेदका सुबोध भाष्य।

# प्रथमकाण्डकी विषय-सूची।

| सूक्त विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sa     |                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|------|
| अथर्ववेदके विषयमें स्मरणीय कथन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | पृथ्वीमें जीवन ।                         |      |
| अथवेवेदका महत्व ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | मूत्रदोष निवारण।                         |      |
| अथर्वशाखा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "      |                                          | 9    |
| अथर्वके कमैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,,     | पूर्वापर सम्बन्ध।                        | २    |
| मनका सम्बन्ध।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8      | शारीर शास्त्र का ज्ञान।                  |      |
| शान्तिकर्म के विभाग।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | ४ जब स्क।                                | ,    |
| मन्त्रोंके अनेक उद्देश्य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "<br>' | ч "                                      | . ?  |
| स्कोंके गण।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ξ,     | <b>*</b>                                 | २ः   |
| अथर्ववेदका महत्व।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | जलकी भिन्नता।                            | ,    |
| अथर्ववेद प्रथम काण्ड।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 311    | जलमें औषध।                               | २३   |
| १ मेधाजनन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9      | समता और विषमता।                          | ,    |
| बुद्धिका संवर्धन करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | बलकी वृद्धि।                             | २४   |
| मनन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99     | दीर्घ भायुष्यका साधन ।                   | ,    |
| अनुसंधान।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92     | प्रजनन शक्ति।                            | "    |
| २ विजय-सूक्त।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | ७ धर्म-प्रचार-सूक्त।                     | २५   |
| वैयक्तिक विजय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 93     | अग्नि कौन है ?                           | २६   |
| पिताके गुण-धर्म-कर्म।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,,     | ज्ञानी उपदेशक ।                          |      |
| माताके गुण-धर्म-कर्म।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,,     | ब्रह्म क्षत्रिय ।                        | ",   |
| पुत्रके गुण-धर्म-कर्मे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,      | इन्द्र कीन है?                           | "    |
| एक अद्भुत अलंबार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98     | धर्मोपदेश का क्षेत्र।                    | 1,   |
| कुदुम्ब का विजय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,     | दुष्टोंका सुधार ।                        | 70   |
| पूर्वापर सम्बन्ध।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94     | मित भोजन करो                             | 24   |
| कुटुम्बका भादर्श।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,     | दुष्ट जीवनका पश्चाताप                    |      |
| औषघि प्रयोग।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "      | धर्मीपदेशक कार्य चलावे                   | "    |
| राष्ट्रका विजय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95     | दुष्टोंकी पश्चात्तापसे ग्रुदि ।          | 75   |
| शारोग्य सूक्त।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,,     | धर्मका दूत।                              |      |
| आरोग्य का ग्राधन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90     | बाकुओंको दण्ड।                           | 37   |
| पर्जन्यसे आरोग्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,    | त्राह्मण और अत्रियोंके प्रयत्नका प्रमाण। | 3 0  |
| मित्र (प्राण ) वायुसे आरोग्य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,,     | ८ धर्म-प्रचार-स्क-                       |      |
| वरुण (जल) देवसे आरोग्य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,,     | धर्मोपदेशका परिणाम।                      | 39   |
| चन्द्र (सोम) देवसे आरोग्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90     | नवप्रविष्टका आदर।                        | 7    |
| सूर्यदेवसे आरोग्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,     | दुष्टींकी सन्तानका सुधार।                | . ३२ |
| पश्चपाद पिता।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "      | षरों में प्रचार।                         | . 11 |
| 13 de la constante de la const |        |                                          | 11   |

# अथवेवेदका सुबोध भाष्य

| ९ वर्चः-प्राप्ति-स्क।                  | 33   | वरकी परीक्षा।                               |          |
|----------------------------------------|------|---------------------------------------------|----------|
| देवताओंका सम्बन्ध।                     | 1,   | पतिके गुणधर्म ।                             |          |
| उन्नतिकां मूलमन्त्र ।                  | 38   | वधू परीक्षा।                                |          |
| विजयके लिये संयम।                      | ३५   | कत्याके गुणधर्म।                            | 4        |
| ज्ञानसे जातिमें श्रेष्ठताकी प्राप्ति । | ,,,  |                                             |          |
| जनताकी भलाई करना।                      | ,,,  | मंगनीका समय।                                |          |
| उन्नतिकी चार सीढियां।                  | ₹€.  | सिरकी सजावट।                                |          |
| इन सूक्तोंका स्मरणीय उपदेश ।           | ,,   | मंगनीके पश्चात् विवादः।                     | 4        |
| ९० असत्य भाषणादि पापोंसे छुटकारा।      | 30   | १५ संगठन-महायज्ञ-स्क                        |          |
| पापसे छुटकारा पानेका मार्ग ।           | 36   | संगठनसे शक्तिकी वृद्धि।                     | 4        |
| एक शासक ईश्वर।                         | ,,   | यज्ञमें संगतिकरण।                           |          |
| श्रान और भक्ति।                        | ,,   | संगठन का प्रचार।                            | 41       |
| प्रायश्चित्त ।                         | 1)   | पशुभाव का यज्ञ ।                            | ,        |
| पापी मनुष्य।                           | 39   | पशुभाव छोडनेका फल ।                         | ,        |
| ११ सुख-प्रस्ति-स्का।                   |      | १६ चोरनाशनस्क                               | 40       |
| प्रसृति प्रकरण।                        | . 80 | सीसेकी गोली।                                | ,        |
| ईशभक्ति।                               |      | शत्रु ।                                     | ,        |
| देवोंका गर्भमें विकास।                 | 89   | आर्य वीर।                                   | 45       |
| गर्भवती स्त्री।                        |      | १७ रक्तस्राव बन्द करना।                     |          |
| गर्भ।                                  | ,,   | षाव और रक्तस्राव।                           | 40       |
| मुख प्रसृतिके लिये आदेश।               | **   | दुर्भाग्य की स्त्री।                        | 11       |
| धाईकी सहायता                           |      | विभवाके वस्त्र।                             | 1)       |
| स्चना।                                 | • ,, | १८सीभाग्य-वर्धन- सूक्त ।                    | 40       |
|                                        | b    | कुलक्षण और मुलक्षण।                         | 49       |
| १२ श्वासादि-रोग निवारण सूक्त।          | 83   | वाणीसे कुलक्षणोंको हटाना।                   | "        |
| महत्त्वपूर्ण रूपक।                     | 88   | वाणीसे प्ररण।                               | ,,<br>é. |
| आरोग्य का दाता।                        | ,,   | हाथी और पार्वोका दर्द ।                     |          |
| सूर्य किरणोंसे चिकिस्सा।               | 84   | सौभाग्यके लिये।                             | ,,       |
| सर्वे साधारण उपाय।                     | "    | सन्तानका कल्याण।                            | "        |
| १३ अन्तर्यामी ईश्वरको नमन।             | 88   | शत्रुनाशन सूक्त ।                           | i,19     |
| स्कत की देवता।                         | ,,   | आन्तरिक कवच।                                |          |
| तपका महस्य ।                           | 80   | इस सूक्तके दो विभाग।                        | ,,,      |
| परम धाम।                               | 86.  | वैदिकधर्मका साध्य । ब्राह्मकवन              | ,,<br>és |
| युद्धमें सहायता।                       | ,,   | भन्य कथच । क्षात्र कथच।<br>े दासभावका नाषा। | ,11      |
| नमन ।                                  | ,,   | २० महान् शासक।                              | 48       |
| १४ कुलवधू सुक्त।                       | 3)   | पूर्व सूक्तसे सम्बन्ध।                      | 43       |
| पहिला प्रस्ताव।                        | 88   | भापसकी फूट हटा दी।                          | ,,       |
| प्रस्तावका अनुमोदन।                    | 40   | वडा शासक।                                   | 68       |

| २१ प्रजा-पालक सूक्त।                  | ,,         | दुष्टोंका सुधार।                  |          |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|
| क्षात्रं धर्म।                        | ६५         | २९ राष्ट्र-संवर्धन-सूक्त।         | ,<br>59  |
| २२ हृद्यरोग तथा कामिलारोगकी चिकित्सा। | £4         | अनुसन्धान।                        | 60       |
| वर्ण चिकित्सा।                        | 44         | भभीवर्त मणि                       |          |
| सूर्यकिरण चिकित्सा।                   | "          | इस सूक्तका संवाद।                 | , ,      |
| परिधारण विधि।                         | ",         | राजाके गुण।                       | "        |
| रूप और बल।                            | ,,         | राजचिह्न।                         | "        |
| रंगीन गौके वूधसे चिकित्सा।            | <b>ξ</b> 0 | शत्रुके लक्षण।                    | رب<br>دع |
| पथ्य ।                                | ,,         | सबकी सहायता।                      | "        |
| २३ श्वेत-कुष्ठ नाशन सूक्त।            | <b>ξ 9</b> | केवल राष्ट्रके लिये।              |          |
| श्वेतङ्घ ।                            | 40         | 'राष्ट्र' का अर्थ।                | (3       |
| निदान।                                |            | ३० भायुष्य-वर्धन-सूक्त।           |          |
| दो भेद भीर उनका उपाय                  | "          |                                   | "        |
| रंगका घुसना।                          | "          | आयुका संवर्धन।                    | 68       |
| भौषधियोंका पोषण।                      | ,,         | सामाजिक निर्भयता ।                | "        |
|                                       | "          | देवोंके आधीन आयुष्य।              | 64       |
| २४ कुष्ठनाश्चनसूक्त।                  | 68         | हम क्या करते हैं ?                | ,,       |
| वनस्पतिके माता पिता।                  | ,,         | भादित्य देवींकी जाप्रती ।         | 4        |
| सरूप-करण।                             | 00         | देवींके पिता और पुत्र ।           | "        |
| वन्स्पातिपर विजय।                     | ,,         | देवोंके स्थान।                    | ८७       |
| सूर्यका प्रभाव।                       | ,,         | देवताओंके चार वर्ग।               | 66       |
| सूर्यसे वीर्यं प्राप्ति ।             | "          | ३१ आशा-पालक-सूक्त ।               | 68       |
| २५ शीत—ज्वर—दूरीकरण सूक्त।            | 00         | दिक्पाल ।                         | ९०       |
| ज्वरकी उत्पत्ति ।                     | ٥٩         | देहमें चार दिक्पाल।               |          |
| जनरका परिणाम।                         | ,,         | आशा और दिशा।                      | 99       |
| हिमज्बरके नाम।                        | ७२         | स्कका मनुष्य वाचक भावार्थ।        |          |
| नमःशब्द ।                             | ٠ ۶ ٠      | मनुष्यमें चार द्वारीकी चार आशाएँ। | "        |
| १६ सुख-प्राप्ति-सूक्त।                | ७३         | विदति-द्वारसे प्रवेश । (चित्र)    | "        |
| देवोंसे मित्रता।                      | . ,        |                                   | 99       |
| विशेष सूचना                           | 08         | द्वार, भाशा ।                     | "        |
| ७ विजयी स्त्री का पराक्रम।            | ७५         | भारोग्यका आधार।                   | "        |
| इन्द्राणी।                            | ,,         | मस्तकमें विद्यति द्वार। (चित्र)   | 19       |
| वीर (त्री।                            | 1,         | पृष्ठ वंश (चित्र)                 | . ,,     |
| शत्रुवाचक शब्द।                       | ७६         | विदतिद्वार, सद्द्वारचक, पृष्ठ-    |          |
| तीन गुणा सात।                         | "          | वंशमें चर्कों के स्थान। (चित्र)   | "        |
| ानेर्जरायु ।                          | ,,         | खानपान।                           | 88       |
| ८ दुष्ट-नाशन-सूक्त।                   | 00         | कामोपभोग।                         | ,,       |
| पूर्वीपर सम्बन्ध ।                    | ,,         | बंधनका नाश।                       | ,,       |
| दुर्जनोंके लक्षण।                     | 06         | भ्रमर दिक्पाल।                    | "        |
|                                       |            |                                   |          |

# अथर्ववेदका सुवोध भाष्य

|                     |                   |      | The state of the s |      |
|---------------------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| इवनसे पृ            | जन।               | ,,   | प्रतिज्ञा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| पापमोच              |                   | 94   | मीठी बाङ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,,   |
| चतुर्थ देव          |                   | 98   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| दोर्ध आ             |                   | ,,   | ३५ तेजस्विता, बल और दीर्घायुष्यकी प्राप्ति।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 908  |
| विशेष हा            | है।               | 90   | दाक्षायण हिरण्य<br>दाक्षायणी विद्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 904  |
| ३२ जीवन रस          | का महासागर        | 90   | सुवर्ण धारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 908  |
| स्थूल स्र           |                   |      | राक्षस और पिशाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,   |
| जीवन क              |                   | 86   | सुवर्णके गुण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 900  |
|                     | हा आश्रय।         | ,,   | सुवर्ण का सेवन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,,   |
| सुनातन              |                   | "    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,,  |
|                     | मातापिता          | ,,   | शरीरमें देवोंके अंश (चित्र)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 906  |
|                     | एक महासागर        | ,,   | काली कामधेनुका दूध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 'n   |
|                     | इ.स.चार<br>इ.स.चा | 38   | प्रथम काण्डका मनन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 990  |
|                     | म और कारण         | "    | सूर्त्तोंका कोष्ठक<br>ऋषिविभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,   |
|                     |                   | ,,   | सूक्तोंके गण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 999  |
| ३३ जल सूक्त         |                   | 900  | अध्ययन की सुगमता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 993  |
| बृष्टिका उ          |                   | 909  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17   |
| ३४ मधु विद          |                   | , ,, | अथर्ववेदके विषयोंकी उपयुक्तता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 993  |
| मधु विद्य           |                   | 902  | व्यक्तिके विषयमें उपदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . ,, |
| जन्म स्व<br>मोठा जी |                   | "    | आरोग्य साधनके अन्य उपाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 998  |
| माठा जा             | MA                | 903  | राष्ट्रीय जीवन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 994  |



# अथर्ववेद

का

सुबोध माध्य ।

# द्वितीयं काण्डम।

लेखक

पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर,

साहित्यवाचस्पति, वेदाचार्यं, गीताळङ्कार अध्यक्ष-स्वाध्याय मण्डलं, आनन्दाश्रमं, किल्ला पारडी (जि. सुरत )

द्वितीय वार

संवत् २००८, शके १८७३,सन १९५१

# सबका पिता।

स नीः पिता जिनिता स उत बन्धुर्धामानि वेद भुवनािन विश्वा । यो देवानां नाम् ध एकं एव तं संप्रश्नं भुवंना यन्ति सवी ।। ३ ।। अथर्ववेद २।१।३

"वह ईश्वर इम सबका पिता, उत्पादक और बन्धु है, वही लव स्थानों और अवनोंको यथावत् जानता है । उसी अनेले ईश्वरको अन्य सम्पूर्ण देवोंके नाम दिये जाते हैं और सम्पूर्ण भूवन उसी प्रशंसनीय ईश्वरको प्राप्त करने के किये घूम रहे हैं।"



सुदक तथा प्रकाशक- वसंत श्रीपाद सातवळेकर. भारत मुद्रणालय, स्वाध्याय मंडल, पारडी ( जि. सुरत )



# अथर्ववेद का सुबोधभाष्य। द्वितीय काण्ड।

इस द्वितीय काण्डका प्रारंभ "वेन" सूक्तसे और "वेन" शब्दसे होता है। यह मंगठ वाचक शब्द है। 'वेन" शब्दका अर्थ " स्तुति करनेवाला, ईश्वरके धुण गानेवाला भक्त" ऐसा है। परमात्मा पूर्ण रीतिसे स्तुति करने योग्य होनेसे जसीके साक्षा-रकारके और उसीके गुण वर्णन के मन्त्रोंका यह सूक्त है। इस परमात्माको विद्याके नाम " गुप्त विद्या, गूढ विद्या, गुल्य विद्या, परा विद्या, आत्मविद्या " आदि अनेक हैं। इस गुल्य विद्यामें परमात्माका साक्षारकार करनेके ज्वाय बताये जाते हैं। यह इस विद्याकी विशेषता है। विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या यही है जो इस काण्डके प्रारंभमें दी गई है, इसिलये इसका अध्ययन पाठक इस दिष्टिसे करें।

जिस प्रकार प्रथम काण्ड मुख्यतया चार मंत्रवाले सूक्तोंका है, उसी प्रकार यह द्वितीय काण्ड पांच मन्त्रवाले सूक्तोंका है। इस द्वितीय काण्डमें ३६ सूक्त हैं और २०० मन्त्र हैं। अर्थात् प्रथम काण्डकी अपेक्षा इसमें एक सूक्त अधिक है और ५४ मन्त्र अधिक हैं। इस द्वितीय काण्डमें सूक्तोंकी मन्त्र संख्या निप्रलिखित प्रकार है।

| 4 | मंत्रीके | स्क        | 22  | ŧ, | इनकी | मंत्र | संख्या | 910 | 3  |
|---|----------|------------|-----|----|------|-------|--------|-----|----|
| 4 | 91       | "          | 4   | "  | "    |       | 1,     | 10  | "  |
| v | "        | "          | 4   | ,, | ,,   |       | ,.     | ३५  | "  |
| 6 | ,1       | 1)         | 8   | ,, | ,,   |       | ,,     | 38  | ,, |
|   | कुल सू   | क्त संख्या | 3.6 |    | कुछ  | मंत्र | संख्या | 700 |    |

इस द्वितीय काण्डके ऋषि देवता छंद आदि निम्नलिखित प्रकार हैं-

| स्क           | मंत्र | ऋषि      | देवता             | छंद.                        |
|---------------|-------|----------|-------------------|-----------------------------|
| प्रथमोऽनुवाकः | 1     |          | No. 17 Television |                             |
| *             | Ч     | वेनः     | वहा, जारमा        | त्रिष्टुप्; ३ जगती          |
| .2            | "     | मातृनामा | गंधर्व, अप्सराः   | ,, १ विराडजगती,             |
|               |       |          |                   | ४ त्रिवाद्विराण्नाम गायत्री |
|               |       |          |                   | ५ भूरिगनुष्टुप्             |

| स्क             | मंत्र       | ऋषि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | देवता                              | छंद                                                       |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 8               | ą           | आंगिराः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | भैषज्यं, लायुः,                    | अनुष्टुप्, ६ स्वरा <b>डुपरिष्टा</b> -                     |
|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | धन्त्रन्तरिः                       | न्महाबृहती.                                               |
| 8               | ,,          | णथर्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | चन्द्रमाः, जङ्गिड                  |                                                           |
| ч               | v           | स्युः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | इन्द्रः                            | न्त्रिष्टुप्; १, २उपरिष्टाद्बृहती                         |
|                 |             | ( आधर्वणः )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | The same of the same of            | (१ निचृत, २ विराट्)                                       |
|                 |             | THE PAPER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | विराट् पथ्या बृहती,                                       |
|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | ४ जगती पुरोविराट्                                         |
| द्वितीयो        | ऽनुवाक:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | and an army                                               |
| Ę               | ч           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                           |
|                 |             | शीनकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मझिः                               | ,, ४ चतुष्पदाषां पंक्तिः                                  |
| 9               |             | (संपत्कामः)<br>अथर्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3i                                 | ५ विराट् प्रस्तारपंकिः                                    |
|                 | "           | जयपा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भैषज्यं, भायुः,                    | <b>णनु</b> ब्दुप्, १ भूरिक्,                              |
| 6               |             | 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वनस्पतिः                           | ४ विराद्धपरिष्टाद्बृहती                                   |
|                 | "           | न्हुगुः<br>( <b>जां</b> गिरसः )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वनस्पतिः                           | ,, ३ पथ्यापंक्तिः, ४ विराद्                               |
| 9               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यक्मनाशनं,                         | ५ निचृत् पथ्यापैनितः                                      |
| 20              | "           | ), ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "                                  | ,, ; १ विशाट् प्रस्तारपंकिः                               |
|                 |             | )) ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | निर्देशित,                         | ी त्रिष्टुप्, २ सप्तपादिष्टः ३-५,                         |
|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्यावाष्ट्रथिवी,<br>नानादेवताः     | ७, ८ (१) सम्परी                                           |
|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गागाद्ववताः                        | प्रतिः; ६ सप्तपदी भंताहै।                                 |
|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | ८ (२,३) द्वी पादी,<br>अध्यिक्षी।                          |
| <b>वृतीयो</b> ऽ | नवाक:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | 21401611                                                  |
| 11              |             | Note to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | Sea of a second                                           |
|                 | 9           | शुकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कृत्यादूषणं,                       | १ चतुष्पदा विराट्,                                        |
|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कृत्यापरिहरणं                      | २-५ त्रिपदा परोब्णिहः,                                    |
|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | ४ पिपीलिकमध्या                                            |
| 22              |             | March                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | निचृत्                                                    |
| 98              | 4           | भरद्वाजः<br><b>म</b> थर्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नानादेवताः                         | त्रिष्टुप्; २ जगती, ७,८ अनुष्टुमी                         |
| 98              |             | चातनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ्र, अग्निः                         | ,, ; श्रमनृष्टुप् भविराड् जगती                            |
|                 |             | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | शाका, श्रप्तिः,<br>मंत्रोक्तदेवताः | अनुष्टुप्, २ भूरिक्,                                      |
| 94              | "           | नहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्राणः, अपानः,                     | ४ डपरिष्टाद्विराड्बृह् <sup>ती,</sup><br>त्रिपाद्गायत्री, |
|                 | THE RESERVE | The same of the sa | जायः, जारायः,                      | (अनाश्चायत्राः                                            |
| 14              | v           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "                                  | १, ३ एकपदासुरी त्रिष्टुप,                                 |
| 787             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | र प्कपदासुरी डिणिक्,                                      |
|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | ४, ५ द्विपदासुरी गायत्री                                  |
|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                           |

| स्क            | मंत्र | ऋषि             | देवता              | छंद                                                                |
|----------------|-------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 90             | "     | ,               | ,,                 | १-६ एकपदासुरी त्रिष्टुप्                                           |
| चतुर्थोऽनुवाकः |       |                 |                    | ७ मासुरी उध्णिक्.                                                  |
| 9 <            | ч     | चातनः           | भग्निः             | साम्नी बृहवी,                                                      |
|                |       | (सपत्न क्षयकामः |                    | man zgut,                                                          |
| 98             | .,,   | <b>अ</b> थवी    | 1)                 | १-४ निचृद्धिपमा गायत्री                                            |
|                |       |                 |                    | ५ भूरिग्वियमा.                                                     |
| २०             | "     | ,,              | वायुः              |                                                                    |
| 29             | ,,    | ,,              | सूर्यः             | 11 11                                                              |
| 22             | ,,    | 19              | चंद्रः             | y' - 11                                                            |
| २३             | "     | ,,              | आपः                | " "                                                                |
| 48             | 6     | ब्रह्मा         | आयु <i>ष्यं</i>    | ं पैक्तिः                                                          |
| २५             | 9     | चातनः           | वनस्पतिः           | अनुष्टुप्, ४ भूरिक्                                                |
| 74             | ,,    | सविता           | पशुः               | त्रिष्टुप् ३ उपिष्टाद्विराड्बृहती                                  |
| KET STATE      |       |                 | 9                  | ४, ५ अनुष्टुमी (४ भूरिक्)                                          |
| पञ्चमोऽनुवाकः  |       |                 |                    | 1) ( 1. 3 3 m ( a Litté )                                          |
| 90             | •     | कपिञ्जल:        | वनस्पातिः          | अनुष्टुय्                                                          |
|                |       |                 | रुद्रः, इन्द्रः    | 931                                                                |
| 96             | 4     | शम्भुः          | जरिमा, भायुः       | त्रिष्टुप्, १ जगती, ५ भृरिक्                                       |
| 23             | G     | <b>अ</b> थर्वा  | षहुदेवता           | " १ अनुष्टुप् ४पराबृहती                                            |
| *              |       |                 |                    | निचृत् प्रस्तारपंक्तिः                                             |
| - 30           | 4     | प्रजापतिः       | • अश्विनी          |                                                                    |
| 39             | "     | काण्वः          | मही, चन्द्रमाः,    | अनुष्टुप्, १ पथ्यापंक्तिः ३ भूरिक्<br>,, २ उपारिष्टाद्विराड्वहृदती |
|                |       |                 |                    | ,, २ उपारंष्टाद्विराड्बृहती<br>३ भाषींत्रिष्टुष्                   |
|                |       |                 |                    | ४ प्रागुक्ता बृहती,                                                |
|                |       |                 |                    | ५ प्रागुक्तां त्रिष्ट्व.                                           |
| षष्ठोऽनुवाकः   |       |                 |                    | 1 413 001 148 16                                                   |
| <b>१</b> ३     | Ę     | ,,              | <b>भा</b> दिख:     | 4 Santarification                                                  |
|                |       | 9               |                    | ,, १ त्रिपाद्भूरिगायत्री.                                          |
| <b>3</b> 3     | 9     | वसा             | यक्ष्मविबर्हणं,    | ६ चतुष्पाश्चिच्युष्णिक्                                            |
|                |       |                 | चन्द्रमाः, आयुष्यं | ,, ३ ककुंमती,४ चतुष्पा-<br>द्भूरिगुष्णिग्, ५ उपरि-                 |
|                |       |                 | ,                  | ष्टाद्विराड्बृहती, ६                                               |
|                |       |                 |                    | उष्णिगमा निचृदनुषुभ्                                               |
|                |       |                 |                    | ७ पथ्यापंक्तिः                                                     |
|                |       |                 |                    | 11111111                                                           |

| स् <b>क</b>   | मंत्र<br>प         | ऋषि<br><b>अ</b> थर्वा    | देवता<br>पशुपति: | छेद                                   |
|---------------|--------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 34            | 31                 | र्जागिराः                | विश्वकर्मा       | त्रिष्टुप्.<br>,, १ वृहतीगर्भा, ४,    |
| <b>1</b> 6    | c                  | पातिवेदन:                | अझीषोसौ          | प भूरिक्<br>,, १ भूरिक्               |
| का सक्तोंके क | पि देवता और कंट है | । स्वाप्ताम सम्बेने सम्ब |                  | २, ५-७ अनुष्टुप्.<br>८ निचृत्युर अधिग |

इस प्रकार सूक्तोंके ऋषि देवता और छंद हैं। स्वाध्याय करनेके समय पाठकों को इनके ज्ञानसे बहुत लाभ हो सकता है। अब इम ऋषि कमसे सूक्तोंका कोष्टक देते हैं-

```
१ अथर्वा - ४,७,१३, १९-२३; २९, ३४ ये दस सूक्त ।
                                             १ ब्रह्म, आत्मा-१ यह एक सूक्त।
    ब्रह्मा - १५-१७, २४, ३३, ये पांच सूक्त ।
                                             २ गंधर्वः-
    आंगिरसो भृगु:--८-१० थे तीन सूक्त।
                                             ४ चातनः— १४, १८, २५, ,,
५ अंगिराः - ३, ३५, ये दो सुक्त ।
                                             ५ वनस्पतिः 🗕 ३, ७-९, २५, २७ चे छः सूक्त. ।
६ काण्यः ११, ३२ ,, ,, ,,
                                             ६ दीर्घायुष्यं – ३, ७, १५-१७, २४,२८ ये सात सूक।
७ आयर्वणो भृगु:-५ यह एक सूक्त ।
                                             ७ झारोग्यं - ८, ९, ११, १५-१७; २८ ये सात सूका।
८ वेनः-
                                             ८चंद्रमाः - ४, २२, ३१, ३३ ये चार सूक्त।
९ मातृनामा-
                                             ९ जंगिडः
                                                        - ४ यह एक सुक्त
१० शौनकः--
                                             १० निर्ऋातेः
११ चुक:--
                                             ११ वायुः
१२ भरद्वाज:-
                                             १२ सूर्यः
१३ सावेता--
               २६ ,,
                                             १३ भादित्यः
१४ कपिञ्जलः--
               २७
                                             १४ भापः
१५ शम्म-
               26
                                             १५ अश्विनी
१६ प्रजापतिः--
               30
                                             १६ विश्वकर्मा - ३५
१७ पतिवेदनः-
               3 €
                                             १७ अमीषोमी
  ये ऋषि - कमानुसार सूक्त हैं। अब देवता - कमानुसार
                                            १८ पशुपतिः
सुकों की गणना देखिय-
                                            १९ पशुः
                                                        - 34
```

अन्य सुक्तों में अनेक देवताएं हैं, जो प्रत्येक मंत्रके विवरण में पाठक देख सकते हैं। समान देवताके सुक्तोंका अर्थविचार एक साथ करना चाहिए। अर्थविचार करनेके समय ये कोष्टक पाठकोंके लिए बड़े उपयोगी हो सकते हैं। इस कोष्टकसे कितने सुक्तों का विचार साथ साथ करना चाहिए। यह बात पाठक जान सकते हैं और इस प्रकार विचार करके मंत्रों और सुक्तोंका अनुसंधान कर सकते हैं।

इतनी आवश्यक बात यहां कहके अब इस द्वितीय काण्डका अर्थ विचार करते हैं-

# अथर्ष बेदका सुबोध माध्य । दितीय काण्ड ।

# गुह्य-अध्यात्म-विद्या।

(१)

[ ऋषिः-वेनः । देवता-ब्रह्म, आत्मा ]
वेनस्तत्पंत्रयत्पर्मं गुहा यद्यत्र विश्वं भवत्येकंरूपम् ।
इदं पृक्षिरदुहुज्जायंमानाः स्वर्विदों अभ्य निष्व त्राः ॥ १ ॥
प्र तद्वींचेद्रमृतंस्य विद्वान् गेन्ध्वों धामं पर्मं गुहा यत्।
त्रीणि पदानि निहिता गुहांस्य यस्तानि वेद स पितुष्पितासंत् ॥ २ ॥
स नंः पिता जनिता स उत बन्धुर्धामानि वेद भुवंनानि विश्वां ।
यो देवानां नाम्ध एकं एव तं संप्रश्नं भुवंना यन्ति सर्वी ॥ ३ ॥

अर्थ — (वेनः तत् परमं पर्यत् ) भक्त ही उस परमश्रेष्ठ परमात्माको देखता है, (यत् गुहा ) जो हृदय की गुफामें है और (यत्र विश्वं एकहपं भवति ) जिसमें सम्पूर्ण जगत् एकहप हो जाता है। (इदं पृक्षिः जायमानाः अदुहत्) हसीका प्रकृतिने दोहन करकेही जन्मकेनेवाके पदार्थ बनाये हैं और इसिकए (स्वर्विदः वाः ) प्रकाश को जानकर वत पालन करनेवाके मनुष्यही इसिकी (अभ्यन्षत ) उत्तम प्रकारसे स्तुति करते हैं॥ १॥

( यत् गुहा) जो हृदयकी गुफा में हैं ( वत् अमृतस्य परमं धाम ) वह अमृतका श्रेष्ठ स्थान ( विद्वान् गन्धवं: प्रवोचत् ) ज्ञानी वक्ता कहें । ( अस्य त्रीणि पदा ) हस के तीन पद ( गुहा निहिता ) हृदय की गुफामें रखे हैं, [ यः तानि वेद ) जो अनको जानता है ( सः पितुः पिता असत् ) वह पिताका भी पिता अर्थात् वडा समर्थ हो जाता है ॥२॥

[सः नः पिता ) वह हम सबका पिता है, (जिनता ) जनम देनेवाला (उत सः बंधुः ) और वह भाई है, वह (विश्वा भुवनानि धामानि वेद ) सब भुवनों और स्थानोंको जानता है। (यः एकः एव ) वह अकेलाही एक (देवानां नाम—धः ) सम्पूर्ण देवोंके नाम धारण करनेवाला है, (तं सं-प्रश्नं ) उसी उत्तम प्रकारसे पूळने योग्य परमाश्मा-के प्रति (सर्वा भुवना यन्ति ) संपूर्ण भुवन पहुंचते हैं॥ ३॥

भावार्थ — जिसमें जगत्की विविधता भेदका त्याग कर एकरूपताको प्राप्त होती है और जिसका निवास हृदयमें है, उस परमात्माको भक्तही अपने हृदयमें साक्षात देखता है। इस प्रकृतिने उसी एक आत्माकी विविध शक्तियोंको निचोड कर उत्पन्न होनेवाले इस विविध जगत् को निर्माण किया है, इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्य सदा उसी एक आत्माका गुणगान करते हैं ॥१॥ जो अपने हृदयमें ही है उस अमृतके परम धाम का वर्णन आत्मज्ञानी संयमी वक्ता ही कर सकता है। इसके तीन पाद

हृदयमें गुप्त हैं, जो उनकी जानता है, वह परम ज्ञानी होता है ॥ २ ॥

वही हम सबका पिता, जन्मदाता और भाई भी है, वहीं संपूर्ण प्राणियोंकी सब अवस्थाओंको यथावत् जानता है। वह केवल अकेलाही एक है और आग्न आदि संपूर्ण अन्य देवोंके नाम उसीको प्राप्त होते हैं अर्थात् उसको ही दिये जाते हैं। जिज्ञास् जन उसीके विषयमें वारंवार प्रश्न पूंछते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हुए अन्तमें उसीको प्राप्त करते हैं॥ ३॥ परि द्यावांपृथिवी सद्य आंयुम्धपातिष्ठे प्रथमजामृतस्यं । वार्चामिव वक्तिरं भुवनेष्ठा धास्युरेष नन्वेर्द्धषोः अग्निः ॥ ४॥ परि विश्वा भुवनान्यायमृतस्य तन्तुं वितंतं दृशे कम् । यत्रं देवा अभृतंमानशानाः संमाने योनावध्येरयन्त ॥ ५॥

अर्थ- (सद्यः) शीघ्र ही (द्यावा-पृथिवी परि आयं) युळोक और पृथ्वी लोकमें सर्वत्र में घूम आया हूं और अब (ऋतस्य प्रथमजां उपातिष्ठें) सत्यके पिहले उत्पादक की उपासना करता हूं। (वक्तिर वाचं हव ) वक्तिमें जैसी वाणी रहती है, उसी प्रकार यह (सुवने—स्थाः) सब सुवनोंमें रहता है, और (एषः धास्युः) यही सबका धारक और पोषक है, (ननु एषः आग्नः) निश्चयसे यह अग्नि ही है। ४॥

(यत्र) जिसमें (अमृतं आनशानाः देवाः) अमृत खानेवाळे सब देव (समाने योनौ) समान आश्रयको (अध्येर-पन्त) प्राप्त होते हैं, उस (ऋतस्य) सध्यके (विवतं कं वन्तुं दशे) फैळे हुए सुखकारक धागेको देखनेके लिए में [विश्वा सुनवानि परि आयं] सब सुवनोंमें घुम आया हूं॥ ५॥

भावार्थ — गुलोक और पृथ्वी लोकके अंदर जो अनंत पदार्थ हैं, उन सबका निरीक्षण करने के बाद पता लगता है, कि अटल स्थय नियमों का पिहला प्रवर्तक एक ही परमात्मा है, इक्षालिए में उसकी उपासना करता हूं। जिस प्रकार वक्तामें वाणी रहती है, उदी प्रकार जगत् के सब पदार्थों अथवा सब प्राणियों में वह सबका धारण पोषण कर्ता एक आत्मा रहता है, उसके अिम भी कह सकते हैं अर्थात् जैसा अग्नि लक्डों गुप्त रहता है ग्राप्त है उसी प्रकार वह सब पदार्थों ग्राप्त रहता है ॥ ४ ॥

जिस एक परमात्माम अग्नि वायु सूर्योदि देव समान रीतिसे आश्रित हैं और जिसकी अमृत मयी शक्ति संपूर्ण उक्त देवें में कार्य कर रही है, वही एक सर्वत्र फैला हुआ व्यापक सत्य है, उसी का साक्षात्कार करनेके लिए सब वस्तुमात्रका निरीक्षण मैंने किया है और पश्चात् सकके अंदर वहीं एक सूत्र फैला है यह मैंने अनुभव किया है ॥ ।

# गूढ विद्या।

गृह विद्या का अर्थ है गृह तत्त्वको जाननेकी विद्या । कई समझते हैं कि, यह विद्या गुप्त रखनी है, इशिलए इसकी गृह अथवा गुरा विद्या कहते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। हर्य संसारके अंदर सबका आधारभूत एक तत्त्व है, संसारके पदार्थ हर्य हैं और यह सर्वव्यापक अधारतत्त्व अहर्य है। हरएक मनुष्य सब पदार्थों के रंग हप आकार तोल आदिको देख सकता है, परंतु उस पदार्थ के अंदर व्यापनेवाले तत्त्वको, जिससे कि उस पदार्थ का अस्तित्व अनुभव होता है, उस अहर्य तत्त्वको, वह नहीं जान सकता; बहुत थोडे ही उसका अनुभव कर सकते हैं। मनुष्य का स्थूल देह सब देख सकते हैं, परंतु उसी देहमें रहनेवाले गुरा अथवा ग्रुप्त आत्माका दर्शन कीन करता है? परंतु जितना देहका अस्तित्व सत्य है उससे भी अधिक सत्य देहधारी आत्माक अस्तित्व में है। इसी प्रकार संपूर्ण जगत के अंदर व्यापनेवाले गुहातत्त्व के विषयमें समझना चाहिए।

द्दय आकारवाला जगत् दिखाई देता है, इसलिए वह गुद्य नहीं है, परंतु इस दृश्य जगत् को आधार जिस गुद्य तत्वने दिया है, वह इस प्रकार स्पष्टतासे नहीं दिखाई देता है, इसको ढंढना, इसका अनुभव लेना, इसका साक्षात्कार करना, इस 'गुद्ध विद्या का कार्य क्षेत्र है। इसलिए इसको '' गुद्यविद्या गूढविद्या, गुप्तविद्या, गुप्तविद्या, गुप्तविद्या, विद्या '' आदि अनेक नाम हैं। इन सब शब्दोंका ताल्पर्य '' उस जगदाधार आत्मतत्वको ज्ञान'' यही है।

वेदमंत्रों में यह विद्या विशेष रीतिसे बतायी है। स्थान स्थानमें तथा विविध रीतियोंसे इसका वर्णन किया है। कई मंत्रों में स्पष्ट वर्णन है और कईयों में गुद्ध वर्णन है। यह सूक्त स्पष्ट वर्णन करनेवाला है, इसीलए उपासकोंको इसके मननसे बढ़ा लास हो सकता है।

# गूढविद्याका अधिकारी।

सब नियाओं में यह गुह्य निया मुख्य है, इसलिए हरएक को इस नियाकी प्राप्ति के लिये यस्न करना चाहिए। वास्तवमें देखा जाय, तो सभी मनुष्य इसकी प्राप्तिके मार्ग में लगे हैं, कई दूर के मार्गपर हैं और कईयोंने समीपका मार्ग पकडा है, इन अनेक मार्गोमेंसे कैनसा मार्ग इस स्काले अभीष्ट हैं, यह बात यहां अब देखेंगे—

#### वेनः तरपश्यत् ॥ १॥

'वेनहीं उसकी देखता है, 'यह प्रथम मंत्रका विधान है। यहां प्रत्यक्ष देखता है, जिस प्रकार मनुष्य सूर्यकी आकाशमें प्रत्यक्ष देखता है उस प्रकार यह भक्त इस आत्मा को अपने हृदयमें प्रत्यक्ष करता है, यह भाव स्पष्ट है। यह अधिक कार 'वेन 'का ही है यह 'वेन 'कीन है ? 'वेन 'धातु के अर्थ — 'भजन पूजन करना, विचार से देखना, भिक्त करना, तथा इसी प्रकार के उपासनाके कार्य करने के लिये जाना 'ये हैं। ये ही अर्थ यहां वेन शब्द में हैं। 'जो ईश्वर का भजन पूजन करता है, हृदयसे उसकी भिक्त करता है, विचारकी दृष्टिसे उसकी जाननेका प्रयत्न करता है 'इस प्रकारका जो ज्ञानी भक्त है, वह वेन शब्द यहां आभिष्ठत है। इसलिए केवल '' ब्राद्धिमान '' अर्थ ही यहां लेना उचित नहीं है। कितनी भी ब्राद्धिकी विश्वालता क्यों न हुई हो, जबतक उसके हृदयमें भिक्त की लहरें न उठतीं हों, तबतक उस प्रकारक शुष्क ज्ञानसे परमारमाका साक्षाहकार नहीं हो सकता, यह यहां इस सूक्त द्वारा विशेष रीतिसे बताना है।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि-

#### अमृतस्य धाम विद्वान् गंधर्वः ॥ २ ॥

"अमृतके धाम को जाननेवाला गंधर्व ही उसका वर्णन कर सकता है।" इसमें "गंधर्व" शब्द विशेष महत्त्वपूर्ण है। गंधर्व शब्द का अर्थ "संत, पवित्रात्मा" कोशों में प्रसिद्ध है और यह शब्द वेन शब्द के पूर्वोक्त अर्थ के साथ मिलता जलता भी है। तथापि "गां वाणों धारयित" अर्थात् " अपनी वाणों का धारण करनेवाला" यह अर्थ यहां विशेष योग्य है। वाणों का धारण तो सब करते ही हैं, परंतु यहां वाणीका बहुत प्रयोग न करते हुए अपनी वाक्शक्तिका संयम करनेवाला, अल्पन्त आवश्यक्ता होनेपर ही वाणीका उपयोग करनेवाला, यह अर्थ गंधर्व शब्द में है। विशेष अर्थ से परिपूर्ण परंतु अल्प शब्द बोलनेवाला विद्वान गंधर्व शब्द से यहां लिया जाता है। प्रायः आत्मक्तानी वक्ताका वक्तृत्व मूकतासे ही होता है, दिवा थोडे परंतु अर्थपूर्ण शब्दों सेही आत्मक्तानी पवित्रात्मा आप्त पुरुष जो कुछ कहना है, कह देता है। जबतक लैकिक विद्याका ज्ञान मनुष्यके मनमें खलबली मचाता रहता है, तब तक ही मनुष्य मेघगर्जनोंके समान वक्तृत्व करता रहता है, परंतु इसका परिणाम श्रोताओंपर विशेष नहीं होता। जब आत्मक्तान होता है और ईश्वर साक्षात्कार होता है, तब इसका वक्तृत्व अल्प होने लगता है। परंतु प्रमाव बढता जाता है। वाक्शिक्तिपर संयम होने लगता है। यह गन्धर्व अवस्था समक्षिय।

यहां ''वेन और गंधर्व'' ये दो शब्द आत्मज्ञानके अधिकारीके वाचक शब्द हैं। उपासक, भक्त तथा गंभीर शब्दोंका प्रयोग संयम के साथ करने वाला जो होता है, वही परमात्माका साक्षातकार करता है और वही उसका वर्णन भी कर सकता है।

# पूर्व तैयारी। ( प्रथम अवस्था )

उक्त उपासक आत्मज्ञानी हो सकता है, परंतु इसके बननेके लिये पूर्व तैयारी की आवश्यकता है, यह पूर्व तैयारी निम्न लिखित शब्दों द्वारा उस सुक्तमें बताई है-

सयः चावापृथिवी परि मायम् ॥ ४ ॥

विश्वा भुवनानि परि आयम् ॥ ५ ॥

"एकवार खुलोक और पृथ्वीलोकमें चक्कर लगाकर जाया हूं। संपूर्ण भुवनों में घूमकर आया हूं।" अर्थात् खुलोक और पृथ्वीलोक तथा अन्यान्य भुवनों और स्थानों में जो जो द्रष्टव्य, प्राप्तव्य और भोक्तव्य है, उसको देखा, प्राप्त किया और भोगा है। जगत् में ख्व अमण किया, कार्य व्यवहार किये, धनदौलत कमायी, राज्यादि माग प्राप्त किये, विजय कमाये, यश फैलाया, सब २ (अ. स. मा. का. २)

कुछ किया, मनुष्यको जो जो अभ्युद्य विषयक करना संभव है, वह सब किया । यह गूडत्तत्त्वके दर्शनकी प्रथम अवस्था है । इस अवस्थाम भोगेच्छा प्रधान होती है ।

## द्वितीय अवस्था।

इसके बाद दूसरी अवस्था आती है, जिस समय विचार उत्पन्न होता है, कि ये नाशवन्त भीग कितने भी प्राप्त किये, तथापि इनसे सची तृप्ति नहीं होती; इसिलिये सची तृप्ति, सचा मनका समाधान प्राप्त करनेके लिये कुछ यल करना चाहिये। इस द्वितीय अवस्थामें भीगोंकी ओर प्रवृत्ति कम होती है और अभीतिक तत्त्व दर्शन की ओर प्रवृत्ति बढती जाती है; इसका निर्देश इस सूक्तमें निम्न लिखित प्रकार किया है—

अमृतस्य विततं कं तन्तुं दशे विश्वा भुवनानि परि आयम् ॥ ५ ॥

''अमृतका फैला हुआ सुखकारक मूल सूत्र देखनेके लिए मैंने सब भुवनोमें चकर मारा, '' अर्थात इस द्वितीय अवस्थामें इसका चकर इसलिय होता है, कि इस विविधतासे परिपूर्ण जगत्के अंदर एकताका मूल स्रोत होगा तो उसके देखें; इस दु:ख कष्ट भेद लड़ाई झगड़ों से परिपूर्ण जगत्में सुख आराम ऐक्य और अविरोध देनेवाला कुछ तक्ष्व होगा तो उसको हूंडेंगे, इस उदेश्ये इसका अमण होता है। यह जिज्ञासूकी दूमरी अवस्था है। इस अवस्था का मनुष्य तीथीं क्षेत्रों और पुण्यप्रदेशों में जाता है, वहां सजनोंसे मिलता है, देशदेशांतरमें पहुंचता है और वहांसे ज्ञान प्राप्त करता है इसका इस समय का उद्देश यही रहता है, कि इस विभेद पूर्ण दु:खमय अवस्थासे अभेदमय सुखकारक अवस्थाको प्राप्त करें। इतने परिश्रम करनेसे उसको कुछ न कुछ प्राप्त होता रहता है और फिर वह प्राप्त हुए ज्ञानको अपने में स्थिर करनेका यक्ष करनेकी तैयारी करता है। इस प्रकार वह दूसरी अवस्थासे तीसरी अवस्थामें पहुंचता है। इस तीसरी अवस्थाका वर्णन इससूक्तमें निम्न लिखित शब्दों द्वारा किया है—

## वृतीय अवस्था।

द्यावाप्राधिवी परि क्षायं सद्यः ऋतस्य प्रथमजां उपातिष्ठे ॥ ४ ॥

"में बुलोक और पृथ्वीलोक में ख्व घूम आया हूं और अब में सत्य के पिहेले प्रवर्तक की उपासना करता हूं।" जगत भरमें घूमकर विचार पूर्व के निरीक्षण करनेसे इसको पता लगता है कि, इस विभिन्न जगत में एक अमिन्न तस्व है और वहीं (कं) सच्चा सुख देनेवाला है। जब यह ज्ञान इसको होता है, तब यह उसके पास जानेकी इच्छा करता है। उपासनाथे भिन्न कोई अन्य मार्ग उसको प्राप्त करनेका नहीं है, इसलिये इस मार्ग में अब यह उपासक आता है। ये अवस्थायें इस सूक्त मंत्रों द्वारा व्यक्त होगई हैं, इन मंत्रों के साथ यजुर्वेद वाजसनेयी संहिताके मंत्र देखनेसे यह विषय अधिक खुल जाता है; इसलिये वे मंत्र अब यहां देते हैं—

परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्परीत्य सर्वाः प्रदिक्षो दिशश्च । उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमाभे सं विवेश ॥ ११ ॥ परि द्यावाष्ट्राथेवी सद्य इत्वा परि लोकान्परि दिशः परि स्वः ।

ऋतस्य तःतुं विततं विचृत्य तद्पश्यत्तद्भवत्तदासीत् ॥ १२ ॥ वा. यजु . अ. ३२

"(भूतानि परीख) सब भूतोंको जानकर या भूतोंमें घूमकरके (लोकान् परीस्य) सब लोकोंमें भ्रमण करके (सर्वा दिशः प्रदिशः च परीख) सब दिशा और उपादिशाओंमें भ्रमण करके अर्थात् इन सबको यथावत् जानकर (ऋतस्य प्रधमजां उपस्थाय) सखके पहिले नियमके प्रवर्तक की उपासना करके (आरमना आत्मानं) केवल आत्मस्वरूपसे परमात्माके प्रति (अभि सं विवेश) सब प्रकारसे प्रविष्ठ होता हूं॥ ११ ॥

( धयः द्यावाप्टाधिवी परि इत्ता ) एक समय द्युलोक और पृथ्वीलोकके सब पदार्थोंको देखकर, ( लोकान् परि ) सब लोकोंको देखकर, ( दिशः परि ) दिशाओंका परिक्षण करके ( स्वः परि ) आत्म प्रकाशको जानकर ( ऋतस्य विततं तन्तुं ) अटल सलके फैले हुए धांगको अलग करके जब (तत् अपस्यत् ) उस धांगको देखता है, तब ( तत् अभवत् ) वह वैसा बनता है कि, जैसा ( तत् आसीत् ) वह पहिले था ।। १२ ॥। १

ये दो मंत्र उपासक की उन्नतिके मार्गका प्रकाश उत्तम रीतिसे कर रहे हैं। जगत् में घूम आने की जो बात अथवें वेदने कही थी, उसका विशेष ही स्पष्टीकरण इन दो मंत्रों के प्रथम अधीं द्वारा हुआ है! "सब भूत, सब लोकलोकान्तर, सब उपिदेशाएँ, य और पृथ्वीके अंतर्गत सब पदार्थ, अथवा अपनी सत्ता जहां तक जासकती है, वहां तक जाकर, वहां तक विकास करके, वहां क पुरुषार्थ प्रयत्नसे यश फैलाकर तथा उन सबका परीक्षण निरीक्षण समीक्षण आदि जो कुछ किया जाना संभव है, वह सब करके देख लिया। इतने निरीक्षणसे ज्ञात हुआ कि अटल सल्यनियमों को चलानेवाला एक ही स्वक्ष्य आत्मा सबके अंदर हैं, वहीं सबैत फैला है, उसीके आधारसे सब कुछ है, उसके आधार के विना कोई ठहर नहीं सकता। जब यह जान लिया तब उसकी ही उपसना की, और केवल अपने आत्मासे ही उसमें प्रवेश किया। जब वहां का अनुभव लिया, तब उपासक वैसा बन गया, जैसा पहिले था।

पाठक इन मंत्रोंके इस आशयको देखेंगे तो उनको पता लग जायगा, कि जो अथर्वनेदके इस स्कू के मंत्रों द्वारा आशय व्यक्त हुआ है, वहीं बेड विस्तारसे इन मंत्रोंमें वर्णित हुआ है। और ये मंत्र उन्नतिकी अवस्थाएं भी स्पष्ट शब्दोंद्वारा बता रहे हैं, देखिये—

१ प्रथम अवस्था-( अज्ञानावस्था )-अपने या जगत के विषय का पूर्ण अज्ञान ।

२ द्वितीय अवस्था—( भोगावस्था)—जगत् अपने भोग के लिये है, ऐसा मानना, और जगत्की अपने स्वाधीन करनेका यत्न करना। जगत् पर प्रभुख स्थापित करना। इसी अवस्थामें राज्येश्वर्य भोग बढाये जाते हैं।

३ तृतीय अवस्था—( त्यागावस्था )—जगत्के भोगोंसे असमाधान होकर विभक्तोंमें व्यापक अविभक्त सत्तावाळी सद्वस्तुको ढूंढनेका प्रयत्न करना । वह जिज्ञासूकी अवस्था है ।

४ चतुर्थ अवस्था ( भक्तावस्था ) — मनुष्य विभिन्न विश्वमें व्यापक एक अभिन्न आत्मतत्त्वको देखने लगता है और अद्धा भक्तिसे उसकी उपासना करने लगता है।

प पंचम अवस्था—( स्वरूपावस्था)—उपासना और मिक्त हढ और महज होनेपर वह तद्रूप हो जाता है, मानो उसमें एक रूप होकर प्रविष्ट होता है, या जैसा था वैसा बन जाता है। यही साक्षातकार की अवस्था है, यहां इसके। भव ज्ञान प्रत्यक्ष होता है।

यही मार्ग इस अथर्व सूक्तमें वर्णन किया है। यहां पाठकोंको स्पष्ट हुआ होगा कि पूर्व तैयारी कौनसी है और आगका मार्ग क्या है।

# पूर्णावस्था।

प्वोंक्त यजुर्वेदके मंत्रोंमें कहा ही है कि-

वपस्थाय प्रथमजामृतस्य भारमनारमानमाभि सं विवेश ऋतस्य तन्तुं विततं विचृत्य । तदपश्यत्तदभवत्तदासीन्

119311

वा. यजु॰ अ. ३२

" सत्यके पहिले प्रवर्तक परमात्माकी उपासना करके आत्मासे परमात्मामें प्रविष्ट हुआ।। सत्यके फैले हुए धागेको अलग देखकर वैसा हुआ जैसा कि पहिले था। '' यह सब वर्णन पूर्ण अवस्थाका है।। इसीको निम्नलिखित शब्दोंद्वारा इस अथर्व सुक्तमें कहा है-

स्वर्विदः त्राः अभ्यन् पतः ॥ १॥ अमृतस्य धाम विद्वान् ॥ २॥ यस्तानि वेद स पितु व्यिताऽसत् ॥ २॥

" ( बाः ) बत पालन करनेवाले ( स्वविंदः ) आत्मज्ञानी उधी की स्तुति करते हैं । वे अमृतके धामको जानते हैं । जो ये धाम जानता है वह पिताका पिता अर्थात् सबमें अधिक ज्ञानी अथवा सबमें अधिक समर्थ होता है। " यह अंतिम फल है पूर्ण अवस्थामं पहुंचनेका निश्चय इससे हो सकता है।

प्रथम मंत्रमें 'वाः'' शब्द बडा महत्त्व रखता है। व्रतों या नियमोंका पालन करनेवाला अपनी उन्नतिके लिये जो नियम आवश्यक होंगे उनको अपनी इच्छासे पालन करनेवालेका यह नाम है। नियम स्वयं देखकर स्वयंही उस व्रतका पालन करना बढे पुरुषार्थसे साध्य होता है। इसमें वतभंग होनेपर अपने आपको स्वयंही दंड देना होता है, स्वयं ही प्रायिश्वत करना होता है। महान् आत्माही ऐसा वर सकते हैं। हरएक गनुष्य दूसरे पर अधिकार चला सकता है, परंतु स्वयं अपने पर अधिकार चलाना भिति कठिन है। अपनी संपूर्ण शक्तियां अपने आधीन रखनी और कभी कुविचार आदि शत्रुओं के आधीन न होना इलादि महत्व पूर्ण बातें इस आत्मशासनमें आती हैं। परंतु जो यह करेगा, वहीं आत्मज्ञानी और विशेष समर्थ बनेगा और उसीक महत्त्व सब लोग मानेंगे।

#### स्त्रात्मा।

मणियोंकी माला बनती है, इस मालामें जितने मणि होते हैं, उन सबमें एक सूत्र होता है, जिसके आधारसे ये माण रहते हैं। सूत्र टूट गया तो माला नहीं रहती और मणि भी बिखर जाते हैं। जिस प्रकार अनेक मणियों के बीचमें यह एक सूत्र या तंतु होता है, उसी प्रकार इस जगत् के सूर्यचंद्रादि विविध मणियोंमें परमात्माका व्यापक सूत्र तन्तु या धागा है, जिसके आधारसे षद सब विश्व रहा है, इसीका दर्शन नहीं होता, सब मालका ही वर्णन करते हैं, परंतु जिस धागेके आधारसे ये सब मणि मालाहपमें रहे हैं, उस सूत्रका महत्व तत्त्वज्ञानी ही जान सकता है और वह उस जगदांघार की प्राप्त कर सकता है ।

वेदमें ''तन्तु, सूत्र'' आदि शब्द इस अर्थमें आगये हैं। जगत्के संपूर्ण पदार्थ मात्रके अंदर यह परमात्माका सूत्र फैला है, कोई भी पदार्थ इसके आधारके विना नहीं है। यह जानना, इस ज्ञानका प्रत्यक्ष करना और इसका साक्षात्कारसे अनुभव लेना गृह विद्याका विषय है, जो इस सूक्त द्वारा बताया है।

#### अमृतका धाम।

यही आत्मा अमृतका धाम है, इसको ढूंढना हरएकका आवस्यक कर्तव्य है। इसको कहां ढूंढना यही प्रश्न बडा विचारणीय है, इसकी प्राप्तिके लिये ही संपूर्ण जगत् घूम रहा है, विचारकी दृष्टिसे देखा जाय, तो पता लग जायगा कि, सुख और आनंदके लिये हरएक प्राणी प्रयत्न कर रहा है, और हरएकका ख्याल है कि, बाह्य पदार्थकी प्राप्तिसे सुख होता है। इसलिये मनुष्य क्या अथवा अन्य कीटपतंगादि प्राणी क्या, अमण कर रहे हैं, एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जा रहे हैं, इष्ट पदार्थ प्राप्त होनेपर क्षणभर सुखका अनुभव लेते हैं और पश्चात् दुःख जैसा का वैसा बना रहता है। इसका मनन करते करते मनुष्यके मनमें विचार आजाता है कि, आनंद कंद को अपने से बाहर ढूंडते रहने की अपेक्षा उसको अपने अंदर तो ढूंडकर देखेंगे। यही बात "मैंने यावापृथ्वीमें अमण किया,मैंने संपूर्ण भृतोंमें चक्कर मारा,सब दिशाएं और विदिशाएं देख लीं और अब मैं सर्वत्र व्यापक एक सूत्रात्माको जानकर उसकी चपासना करता हूं।" इत्यादि जो भाव चतुर्थं और पंचम मंत्र का है उसमें दर्शाई है। गृढ विद्याका प्रारंभ इसके पश्चात् के क्षेत्रमें है, यहांसे ही गूढ तत्त्वकी खोज गुरू होती है। जिस प्रकार आंख संपूर्ण पदार्थीको देखती है परंतु आंखमें पड़े कणको देख नहीं सकती, इसी प्रकार मनुष्य सब जगत् का विजय करता है, परंतु अपने अंदरका निरक्षिण करना उसकी कठीन होता है। यही गुप्त विद्याका क्षेत्र है। इसलिए इसको कहां ढूंढना है, यह देखना चाहिये । इस सूक्तमें इस विषयका स्पष्टोकरण करनेवाले शब्द ये हैं-

यत् परमं गुहा॥ १॥ यत् धाम परमं गुहा॥ २॥

'यह परम धाम गुहामें है। ' इसाले ? इसको गुफा में ही इंद्रना उचित है। इसी हेतुसे बहुतसे लोग पर्वेताँकी गुफाओं में जाते हैं, और वहां एकान्त क्षेवन करते हैं। योग्य गुरुके पास रहकर पर्वत केंद्रामें एकान्त सेवन करने और अनुष्टान करनेसे

इस गुद्य विद्याका अनुभव लेनेके विषयमें बडा लाभ निःसंदेह होता है; परंतु यह एक बाह्य साधन है। सची गुफा हृदय की गुहा ही है। हृदय की गुफा सब जानते ही हैं। इसी में इस गुह्यतत्वकी खोज करनी चाहिए।

सब प्राणी तथा सब मनुष्य बाहर देखते हैं, इस बिहर्राष्टिसे गुह्मतरवकी खोज नहीं हो सकती। इस कार्य के लिए रिष्ट अंतर्भुख होनी चाहिए, अपनी इंदिय शिक्तर्यों का प्रवाह अंदर की ओर अर्थात् उलटा शुरू होना चाहिए। तभी इस गुह्म तत्त्व की खोज हो सकती है। अपने हृदयमें ही उस गुह्म आत्माको देखना चाहिए। अर्थात् इसकी प्राप्तिके लिए बाह्म दिशाओं में अमण करनेकी आवश्यकता नहीं है, अंतर्भुख होकर अपनी हृदयकी गुक्तामें देखना चाहिए।

#### चार भाग

यह अमृतका धाम हृदयमें हैं। यदि इस अमृत के चार भाग मान लिए जांय, तो तीन भाग अंदर ग्रुप्त हैं और केवल एक भाग ही बाहर व्यक्त है। जो बाहर दिखता है, जो स्थूल हिष्टेंसे अनुभवमें आता है वह अत्यंत अल्प है, परंतु जो अंदर ग्रुप्त है, वह बहुत विस्तृत ही है। अपने शरीर में भी देखिये आत्मा-बुद्धि, मन, प्राण ये हमारी अंतः शक्तियां अदश्य हैं और स्थूल शरीर वह दश्य है। यदि शक्तिकी तुलना की जाय तो स्थूलशरीर की शक्ति की अपेक्षा आंतरिक शक्तियां बहुत ही प्रभाव शाली हैं। अर्थात् स्थूल और व्यक्त की शक्तिकी अपेक्षा सुक्ष्म और अव्यक्त की शक्ति बहुतहीं बड़ी है। यही यहां निम्निलेखित शब्दों हारा व्यक्त हुआ है—

श्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुष्पिताऽसत् ॥ २५ ॥

" इसके तीन पाद गुहामें गुप्त हैं, जो उनके जानता है वह समर्थसे भी समर्थ होता है। " अर्थात स्थूलशरीरकी शिक्तिकी स्वाधीनता होनेकी अपेक्षा आंतिरिक शिक्तियोंपर प्रभुत्व प्राप्त होनेसे अधिक सामर्थ्य प्राप्त होता है। इसी विषयमें ये मंत्र देखिये—

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ३ ॥ त्रिपादूर्ध्वं उदेरपुरुषः पादोऽस्येद्दाऽभवस्पुनः ॥ ४ ॥ त्रिभिः पाद्मिर्द्यामरोद्दरपादोस्येद्दाऽभवस्पुनः ॥ त्रिपाद्मक्ष पुरुरूपं वितर्धे तेन जीवन्ति प्रदिशक्षतस्रः ॥

ऋ० १०।९०।वा. य. ३१ अथर्व १९। ६ अथर्व ० ९।१०।१९

" उसके एक पादसे सब भूत बने हैं और तीन पाद अमृत युलोक में है।। तीन पाद पुरुष का ऊपर उदय हुआ है, और एक पाद पुरुष यहां वारंवार प्रकट होता है।। तीन पार्वों स्वर्गपर चढा है और एक पाद यहां पुनः पुनः होता है।। तीन पाद ब्रह्म बहुत रूप धारण करके ठहरा है, जिससे चारों दिशाएं जीवित रहती हैं।"

इन सब मंत्रोंका तार्थिय वही है, जो इस सूक्त के जगर दिए हुए भागमें बताया है। उस अमृतकी अल्पसी शिक्त स्थूल में प्रकट होती है, शेष अनंत शिक्त अप्रकट स्थितिमें गुप्त रहती है और उस गुप्त शिक्तिसे ही इस व्यक्त में कार्य होता रहता है। पाठक मनकी शिक्ति की शरीरकी शक्तिके साथ तुलना करेंगे, तो उक्त बातका पता उनकी लग जायगा। मनकी शिक्ति बहुत है उसका थे। डासा भाग शरीरमें गया है और यहां कार्य कर रहा है। यह स्थूलमें कार्य करनेवाला अंशक्त्य मन वार्यार मूल गुप्तमनकी शिक्तिसे प्रभावित होता है, नवजीवन प्राप्त करता है और वार्यार शरीरमें आकर कार्य करता है। यही बात अधिक स्थतासे अमृततस्वके साथ संगत होती है। उसका केवल एक अंश प्रकट है, शेष अनंत शिक्त गुप्त है, इसके साथ अपना संबंध जोडना गृहविद्याका साध्य है।

#### एक रूप।

जगत्में विविधता है और इस आत्मतत्त्वमें एकरूपता है। जगत्में गिति है इसमें शांति है, जगत्में भिष्नता है इसमें एकता है; इस प्रकार जगत्का और आत्माका वर्णन किया जाता है, सब लोग इस वर्णन के साथ परिचित हैं, इस स्क्तमें भी देखिए—

वेनस्तःपश्यापरमं गुद्दा यदात्र विद्वं भवत्येकहपम् इदं प्रक्षिरदुदुज्जायमानाः स्वार्वेदो अभ्यन्षत वाः ॥ १ ॥

" ज्ञानी भक्त ही उसको देखता है, जो हृदयकी गुहामें है और जिसमें सम्पूर्ण विश्व अपनी विविधताको छोडकर एक इसे जाता है। इसकी शक्तिको प्रकृति खींचती है और जन्म लेनेवाले पदार्थ पैदा करती है। इसलिये आत्मज्ञानी व्रतपालन करने वाले भक्त उस आत्माका ही गुण गान करते हैं। "

पाठक अपने अंदर इसका अनुभव देख लें, जाप्रतीमें जगत्की विविधता का अनुभव आता है, स्वप्नमें भी काल्पानिक सृष्टिमें विविधताका अनुभव आता है, परंतु तृतीय अवस्था गाढ निद्रा—सुष्ठिमें भिज्ञताका अनुभव नहीं आता और देवल एकतत्वका अनुभव व्यक्त करना असंभव है, इसलिए उस समय किसी प्रकारका भान नहीं होता। सुष्ठित, समाधि और मुक्तिमें '' ब्रह्म रूपता ''होती है, तम—रज—स्व-गुणोंकी भिज्ञता छोड दी जाय तो उक्त तीनों स्थानोंमें ब्रह्मरूपता, आस-रूपता अथवा साधारण भाषामें ईशरूपता होती है और इस अवस्थामें भिज्ञत्वका अनुभव मिट जाता है, इसलिए इस अवस्थाको '' एक—त्व '' कहते हैं। इसी उद्देशसे इस मंत्रमें कहा है कि—

#### यत्र विश्वं एकरूपं भवति ॥ १ ॥

" जहां संपूर्ण विश्व एकहप होता है। '' अर्थात् जिसमें जगत् की विविधता अनुभवमें नहीं आती, परंतु उस सब विविध्यता को एकताका हुए सा आजाता है। वृक्ष के जह, शाखा, पछव आदि भिन्न हुपताका छनुभव है, परंतु गुठली में इन भिन्नता की एक हुपता दिखाई देती है। इसी प्रकार इस जगदूपी वृक्षकी विविधता मूल उत्पत्तिकारण में जाकर देखनेसे एकहपता में दिखाई देगी। इसी मुख्य आदि कारणसे विविध शाक्तियां प्रकृति अपने अंदर धारण करके उत्पत्ति वाले पदार्थ निर्माण करती है। इस रीतिमें न उत्पन्न होनेवाले एक तरवसे उत्पन्न होनेवाले अनेक तत्त्व बनते हैं। इनका ही नाम उक्त मंत्रमें ' जायमानाः ' कहा है। इनमें मनुष्यभी सामिलित हैं और अन्य प्राणी तथा अप्राणी भी हैं। इनमें मनुष्यही ( ब्राः ) ब्रतपालनादि सुनियमीसे अपनी उन्नति करके आदि मुलको जानता और अनुभव करके ( स्वार्वेदः ) प्रकाश प्राप्त करके प्रतिदिन अनुष्ठान करता हुआ समर्थ बनता जाता है।

#### अनुभव का स्वरूप।

आत्मज्ञानी मनुष्य को अमृत घामका अनुभव किस प्रकार होता है, उसके अनुभव का स्वरूप अब देखना चाहिये-'आत्म-ज्ञानी मनुष्य अमृतधाम को अपनी हृदयकी गुहामें अनुभव करता है, अनंत शाक्तियां वहां ही इक्ट्री हुइ हैं, यह उसका अनुभव है।' (मंत्र २ देखों)

और वह अनुभव करता है कि- 'वहां परमात्मा हम सबका पिता, उत्पादक, और माई है, वहां सर्वज्ञ है।' (मंत्र १) इतनाही नहीं परंतु ''वही हमारी माता और वहीं हमारा सचा मित्र है'' यह भी उसका अनुभव है। यहां ऋरवेद और अर्थ्व मंत्रोंकी तुलना कीजिये-

स नः पिता जानिता स उत बन्धुर्थामानि वेद भुवनानि विश्वा ॥
यो देवानां नामघ एक एव तं सं प्रश्नं भुवना यन्ति सर्वा ॥ अयर्व. २।१।३
यो नः पिता जानिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ॥
यो देवानां नामधा एक एव तं सं प्रश्नं भुवना यन्त्यन्या ॥ ऋग्वेद १०।८२।३
स नो बन्धुर्जानिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ॥ वा. यजु. ३२।१०

इनमें कुछ पाठमेद है, परंतु सबका तात्पर्य ऊपर बताया ही है। यहीं ज्ञानी भक्त का अनुमव है। और एक अनुभव यनुवेदकें मंत्रमें दिया है वहां भी यह देखिये—

# जगत् का ताना और वाना।

वेनस्तत्पश्यत्परमं गुहा सद्यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्। तस्मि बिदं सं च विचैति सर्वश्स क्षोतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु ॥ वा. यजु. ३२।८

'शानी भक्त उस परमात्माको जानता है जो हृदय की गुहामें है और जिसमें संपूर्ण विश्व एक घोसले में रहनेके समान रहता है, तथा जिसमें यह सब विश्व एक समय (सं एति ) मिल जाता है या लीन होता है और दूसरी समय (वि एति ) अलग होता है। (सः विभूः) वह सर्वत्र व्यापक तथा वैभवसे युक्त है और (प्रजासु ओतः प्रोतः) प्रजाओं में ताना और बाना किये हुए धागों के समान फैला है!"

धोती में जैसे ताने और बानेके धागे होते हैं, उस प्रकार परमारमा इस जगत में फैला है, यह उस ज्ञानीका अनुभव है। बालक पर आपित आती है उस समय वह बालक अपने माता पिता, बड़े भाई, चचा, दादा, नाना आदिके पास सहायतार्थ जाता है। वही बालक बड़ा होनेपर आपित्त आगई तो अपने समर्थ मित्रके पास जाता है और उससे सहायता लेता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों में गुरु, राजा, आदिकों की सहायता लेता है। ये सब संबंध परमारमामें ज्ञानी अनुभव करता है अर्थात् ज्ञानी भक्तके लिये परमारमाही सम्राट्, राजा, सरदार, शासक, शिक्षक, गुरु, माता, पिता, मित्र, भाई आदि रूप हो जाता है।

#### एकके अनेक नाम

एक ही मनुष्यको उसका पुत्र पिता कहता है, स्त्री पित कहती है, उसका भाई उसकी बंधु कहता है, इस प्रकार विविध संबंधी उस एकही पुरुषको विविध संबंधींके अनुभव है। नेके कारण विविध नामोंसे पुकारते हैं। इस रीतिसे एक मनुष्यको विविध नाम मिलने पर भी उसके एकत्त्वमें कोई भेद नहीं आता है।

इसी ढंगसे परमात्मा एक होनेपर भी उसके अनंत गुणोंके कारण और उसके ही अनंत गुण सृष्टीके अनंत पदार्थों अने आने कारण उसकी अनंत नाम दिये जाते हैं। जैसा आग्निमें उष्णता गुण है वह परमात्मा से प्राप्त हुआ है, इसलिये अग्निका अग्नि नाम वास्तविक गुणकी सत्ताकी दृष्टिसे परमात्माका ही नाम है, क्योंकि वह अग्निकाही अग्नि है। इसी प्रकार अन्यान्य देवोंके नामोंके विषयमें जानना योग्य है।

शरीरमें भी देखिये-आंख नाक कान आदि इंदियां स्वयं अपने अपने कमें नहीं कर सकतीं, परंतु आत्माकी शिक्तिकों अपने अंदर लेकर ही अपने कमें करनेमें समर्थ होती हैं। इसिलिये सब इंदियों के नाम आत्मामें सार्थ होते हैं, अतः आत्माको आंखका आंख, कानका कान कहते हैं। इसी प्रकार परमातमा सूर्यका सूर्य, विद्युतका विद्युत है। देवों के नाम धारण करनेवाला परमातमा है ऐसा जो तृतीय मंत्रमें कहा है, वह इस प्रकार सत्य है।

#### वह एकही है।

परमात्मा एक ही है, यह बात इस तृतीय मंत्रमें 'एक एव' ( यह एक ही है ) इन शब्दों द्वारा जोरसे कही है । किसी-को परमात्माके अस्तित्वके विषयमें यित्किचित् भी शंका न हो, इसिलिये ' एव ' पदकी योजना यहां की है। भक्त को भी ईश्वरके एकत्वका अनुभव होता है, क्योंकि ' विभक्तोंमें अविभक्त ' आदि अनुभव उसको होता है, इत्यादि विषय इससे पूर्व बताया ही है॥

ज्ञानी भक्तका विशेष अनुभव यह है कि, वह परमारमा "सं-प्रश्न" है अर्थात् प्रश्न पूछने योग्य और उससे उत्तर लेने योग्य है। भक्तिस जब भक्त उसे प्रश्न पूछता है, तब वह उसका उत्तर साक्षारकार से देता है। किठन प्रसंगों उसकी सहायता की याचना की, और एकान्त में अनन्य शरण वृत्ति से उसकी प्रार्थना की, तो वह प्रार्थना निःसंदेह सुनता है, और भक्तके कछ दर करता है। अन्य मित्र सहायतार्थ समयपर आसकेंगे या नहीं इसका नियम नहीं, परंतु यह परमारमा ऐसा मित्र है, कि वह अनन्य भावसे शरण जानेपर सदा सहायतार्थ सिद्ध रहता है और कभी ऐसा नहीं होता कि, वह शरणगत की सहायता न करें। इसलिये सहायतार्थ यदि किसीसे पूछना हो, तो अन्य मित्रों की प्रार्थना करने की अपेक्षा इसकी ही प्रार्थना करना योग्य है; क्योंकि हर समय यह सुननेके लिये तैयार है और इसका उदार दयामय हस्त सदा हम सबपर है।

यह सबका (धास्युः) धारण पोषण करनेवाला है और (भुवने-स्थाः) संपूर्ण स्थिरचर जगत्में ठहरा है अर्थात् हरएक पदार्थमं व्याप्त है। कोई स्थान उससे खाली नहीं है। वक्तामें जैसा वक्तृत्व है, उस प्रकार जगत्में यह है, सचमुच यह आगि है। (मंत्र ४) इसी प्रकार पाठक कह सकते हैं कि, यह सूर्य है और यही विद्युत् है, क्योंकि पदार्थ सात्रकी सत्ता है। यह है, फिर अपि वायु रिव यह है यह कहनेकी आवश्यकता ही क्या है ? परन्तु यहां सबकी सुबोधताके किये ऐसा कहा है। मनुध्यक्त काल्य आत्मशक्ति उत्पन्न होता है उसी प्रकार सूर्य भी परमात्माकी शक्ति ही प्रकाशता है।

# देवोंका अमृतपान।

इस सुक्तके पांचवें मंत्रमें कहा है, कि उस परमारमामें देव अमृतपान करते हैं— यत्र देवा अमृतमानशानाः समाने योनावध्यैरयन्त ॥ ५॥

"उस परमात्माम देव अमृतपान करते हुए समान अर्थात् एकही आश्रयमें पहुंचते हैं।"

अर्थात् सब देव उसमें समान अधिकार से, समान रूपसे अथवा अपनी विभिन्नताको छोडकर एक रूप बनकर उसमें लीन होते हैं और वहां का अनुपमेय अमृत पीते हैं।

मुक्ति, समाधि और सुषुप्ति में यह बात अनुभवमें आती है मुक्ति और समाधि तो हरएक के अनुभवमें नहीं है, परंतु सुष्पि हरएक के अनुभवमें हैं। इस अवस्थामें सब जीव ब्रह्मरूप होते हैं। इस समय मानवी शरीर में रहनेवाले देव- अर्थात सब इंन्ट्रियां-अपना भेदभाव छोड़ कर एक आदि कारणमें लीन होती हैं और वहां आत्मामें गोता लगाकर अमृतानुभव करती हैं। इस अमृतपानसे उनकी सब थकावट दूर होती है और जब सुषुप्ति से हटकर ये इंद्रियां जाम्रतावस्थामें पुनः लौट आती हैं, तब पुनः तेजस्वी बनती हैं। यदि चार आठ दिन सुषुप्ति न मिली, तो मनुष्य-शरीर निवासी एक भी देव अपना कार्य करनेके लिये याग्य नहीं रहेगा। बीमारी में भी जबतक सुषुप्ति प्रतिदिन आती रहती है, तबतक बीमार की अवस्था चिताजनक समझी नहीं जाती। परंतु यदि चार पांच दिन निद्रा बंद हुई तो वैद्यभी कहते हैं कि, यह रोगी आसाध्य हुआ है! इतना महत्त्व तमोगुणमय सुषुप्ति अवस्थामें प्राप्त होनेवाली ब्रह्मरूपताका और उसमें प्राप्त होनेवाले अमृतपानका है। इससे पाठक अनुमान कर सकते हैं कि समाधि और मुक्ति में मिलनेवाले अमृतपानसे कितना लाभ और कितना आनंद होता होगा।

यजुर्देदमें यही मंत्र थोडे पाठ भेदसे आगया है वह भी यहां देखने योग्य है-

यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त ॥ वा. यजु. ३२।१०॥

"वहां देव अमृत का भोग करते हुए ती सरे धाम में पहुंचते हैं। '' पूर्वीक मंत्र में जहां 'समाने योनी' शब्द हैं वहां इस मंत्रमें "तृतीय धामन्" शब्द हैं। समान योनी का ही अर्थ तृतीय धाम है। जाग्रत, खप्त, सुपुष्ति यदि ये तीन अवस्थाएं मान लीं जांय,तो तीसरी अवस्था सुपुष्ति ही आती है जिसमें सब देव अपना भेद भाव छोड़कर एक रूप होकर ब्रह्मरूप बनकर अमृत पान करते हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण ये प्रकृतिके रूप यहां लिये, जांय, तो सब इन्द्र चन्द्र सूर्यादि देव अपनी भिजता त्यागकर उस ब्रह्ममें लीन होते हैं। इस प्रकार क्रम्पत स्थानमें इसका अर्थ देखना चाहिये। [पाठक इस सूक्तका मनन कां० १। सूर्ण १३ और २० इन दो सुक्तिंक साथ करें]

यहां इस प्रथम सूक्तका विचार समाप्त होता है। यदि पाठक इस सूक्तके एक एक मंत्रका तथा मंत्रके एक एक भागका विचार करेंगे, आर उसपर अधिक मनन करेंगे, तो उनके मनमें गूढवियाकी बातें स्वयं स्फुरित होंगी। इस सूक्तमें शब्द चुन चुनके रखें हैं,और हरएक शब्द विशेष भाव बता रहा है। विशेष विचार करनेकी सुगमता के लिये ऋग्वेद और यजुर्वेद के पाठ भी यहां दिये हैं इससे पाठक इसको अधिक मनन कर सकते हैं। वेदकी यह विशेष विया है, इसलिये पाठक इस सूक्तके मननसे जितना अधिक लाभ उठावेंगे उतना अधिक अच्छा है।

# एक पूजनीय ईश्वर।

(२)

## [ ऋषिः-मातृनामा । देवता-गंधवीप्सरसः ]

दिन्यो गंन्ध्वों भुवंनस्य यस्पितिरेकं एव नंभुस्यो ितिह्वीड्यः ।
तं त्वा यौमि ब्रह्मणा दिन्य देव नर्मस्ते अस्त दिवि ते सुधस्थम् ॥१॥
दिवि स्पृष्टो यंज्ञतः स्र्येत्वगवयाता हरसो दैन्यंस्य ।
मुडार्द्रन्थ्वों भुवंनस्य यस्पितिरेकं एव नंमुस्य सुग्नेवाः ॥१॥
अनुव्धाभिः सम्रं जग्म आभिरप्सरास्विष गन्ध्व असित् ।
समुद्र असिं सदंनं म आहुर्यतः सद्य आ च परां च यन्ति ॥३॥।

षर्थं— (यः दिन्यः गन्धर्यः ) जो दिन्य प्रथिन्यादिका धारक देव ( भुवनस्य एक एव पितः ) भुवनोंका एक ही स्वामी (विश्व नमस्यः ईंब्यः च) जगत्में यही एक नमस्कार करने शौर स्तुति करने योग्य है। हे ( दिन्य देव ) दिन्य अद्भुत ईइवर ! (तं त्वा ) उस तुझसे (ब्रह्मणा यौमि ) उप।सनाद्वारा मिळता हूं। (ते नमः अस्तु ) तेरे छिए नमस्कार हो। (ते सध-स्थं दिवि ) तेरा स्थान द्युळोकमें है॥ १॥

( भुवनस्य एक: एव पितः ) भुवनोंका एकही स्वामी यह (गन्धर्यः ) भूमि आदियोंका धारण कर्ता ( नमस्यः सुशेवाः ) नमन करने लीर सेवा करने योग्य है, वही ( मृडात् ) सबको आनंद देवे । यही दिव्य देव (दिवि स्पृष्टः) युक्तोकमें प्राप्त होता है, ( यजतः ) पूज्य है लीर ( सूर्य-त्वक् ) सूर्य ही जिसकी ख्वचा है अर्थात् सूर्यके अंदर भी ज्यापनेवाला, तथा ( दैव्यस्य हरसः ) देवी आपित्तको ( अवयाता ) दूर करनेवाला है । इसीलिए सबको वह पूज-नीय है ॥ २ ॥

भावार्थ — पृथ्वी सूर्य चन्द्र नक्षत्र आदि संपूर्ण जगत् का धारण करनेवाला और संपूर्ण जगत् का एकही अद्वितीय स्वामी परमेश्वर ही है और वहां सब लोगोंको पूजा और उपाचना करने योग्य है । स्तुति प्रार्थना उपासनासे अर्थात् भाकिसे उसकी प्राप्ति होती है। यह ईश्वर अपने स्वर्गधाममें है, उसीको सब लोग नमस्कार करें ॥ १॥

संपूर्ण जगत् का एक स्वामी और सब जगत् का धारण और पोषण कर्ता परमेश्वर ही सब लोगोंको नमस्कार करने और उपासना करने योग्य है, उसी की भक्ति और सेवा सबको करना चाहिए, क्योंकि वही सबको सचा आनंद देनेवाला है। यही दिव्य अद्भुत देव स्वर्गधाममें प्राप्त होता है। सबसे अत्यंत पूजनीय ऐसा यही एक देव है, यह सबमें रहता है, यह तक कि यह सूर्यके अंदर भी है, जब इसकी प्राप्ति ह'ती है तब सब सांधारण और असाधारण आपित्यां हुटा जाती हैं॥ २॥

३ ( अ. सु, मा. कां २ )

अभिये दिद्युत्रक्षंत्रिये या विश्वावंसं गन्ध्वं सर्चध्वे । ताभ्यो वो देवीर्नम् इत्कृणोमि याः क्टन्दास्तमिषीचयोऽक्षकामा मनोग्रुह्यः । ताभ्यो गन्ध्वंपंत्नीभ्योऽप्सुराभ्योऽकरं नर्मः

11 8 11

11411

भर्य— ( अन्-अवद्याभिः आभिः ) दोषरहित ऐसे इन प्राणशक्तियोंके साथ वह ( उ सं जम्मे ) निश्चयसे मिला रहता है और ( अप्सरासु आपि ) इन प्राणशक्तियोंमें भी ( गन्धर्वः आसीत् ) भूमि आदियोंका धारक देव विद्यमान है। ( आसां स्थानं समुद्रे ) इनका स्थान अन्तरिक्षमें है, ( यतः ) जहांसे ( सद्यः ) शीव्र ही थे ( आ यान्ति ) आती हैं और ( परा यन्ति च ) परे जाती हैं। यह बात ( मे आहुः ) मुझे बतायी है।। ३।।

( मिश्रिये दिशुत् ) बादलोंकी विशुत् में अथवा ( नक्षत्रिये ) नक्षत्रोंके प्रकाशमें भी ( या: ) जो तुम ( विश्वा— वसुंगन्धर्व ) विश्वके वसानेवाले धारक देव को ( सचर्व ) प्राप्त करती हो अथवा उसकी सेवा करती हो, इसलिए हे ( देवी: ) देवियो ! ( ताभ्यः व: ) उन तुमको ( हत नम: कुणोमि ) निश्चय पूर्वक मैं नमन करता हूं ॥ ४ ॥

(याः इन्दाः) जो बुलानेवाली या प्रेरणा करनेवाली, (तिमधी—चयः) ग्लानिको ह्टानेवाली, (अक्ष—कामाः) आंखोंकी कामना तृप्त करनेवाली, (मनो —मुद्दः) मनको दिलानेवाली हैं (ताभ्यः गन्धर्व—पत्नीभ्यः अप्सराभ्यः) जन गंधर्वपत्नीरूप अप्सराओंको—अर्थात् सर्वधारक आत्माकी प्राणशक्तियोंको (नमः अकरम्) में नमस्कार करता हुं ॥ ५ ॥

भावार्थ — इसके साथ जीवनकी अनंत कलाएं हैं, इतना ही नहीं परंतु वह उन जीवन शक्तियोंके अंदर भी है। इन सबका निवास मध्यलोक-अंतरिक्ष-है, जहांसे ये सब शक्तियां प्रकट होती हैं और जहां फिर गुप्त है। जाती हैं ॥ ३॥

बादलोंके अंदर चमकनेवाला विद्युत्में क्या और नक्षत्रोंके प्रकाशमें क्या यह सब जगत्का पालन कर्ता एक रस भरा है, और इसिकी सेवा संपूर्ण जीवनकी शाक्तिरूप देवियां कर रही हैं, इसलिए उनको भी नमन करना योग्य है।। ४।। '

ये प्राणशक्तियां सबको प्रेरणां करनेवाली, सबको चलानेवाली, यक्षावटको दूर करनेवाली, आंखोंकी कामना तृप्त करनेवाली और मनको हिलानेवाली हैं। यही आत्माकी शांकतयें हैं, इस हिटसे में इनको नमस्कार करता हूं ( अर्थात् वह इनके। किया हुआ मेरा नमस्कार भी उस अदितीय ईश्वरको ही पहुंचेगा, क्योंकि ये शिक्तयां उसीके आधारसे रहती हैं )।। पा

## पूर्व सम्बन्ध

प्रथम स्कतमें '' गुह्य अध्यात्मिविद्या '' का वर्णन किया गया है, उस सूक्तमें जिस परमात्मा देवका वर्णन किया गया है, उसीका वर्णन यहां '' गंधवें '' शब्द से किया गया है। उस प्रथम सूक्तके द्वितीय मंत्रमें भी '' गंधवें '' शब्द है, इससे पूर्व स्क्तका इस सूक्तके साथ संबंध स्पष्ट हो जाता है।

## गन्धर्व और अप्सरा।

" गंधर्व '' शब्दका अर्थ पूर्व सूक्त स्पर्धिकरणके प्रसंगमें किया ही है। (गां-धर्वः) अर्थात् (गां) भूमि, सूर्य, वाणी, इंद्रियां, अंतःकरण—शक्तियां आदिकों का (धर्वः) धारण पोषण क नेवाला आत्मा यह इसका अर्थ है। भूमि, सूर्य तथा अन्यान्य चराचर स्थूल सूक्ष्म सब पदार्थों का धारण पोषण करने के कारण परमात्माका यह नाम है। उसी प्रकार लघु कार्य क्षेत्रमें शरीरके अंदर वाणी प्राणशक्ति इंद्रियशक्ति आदियों का तथ! स्थूलसूक्ष्मादि देहीं का धारण करने के कारण जीवात्मा का भी यही नाम है। इस सूक्तमें मुख्यतया परमात्माका वर्णन है, परंतु अल्प अंश से यह वर्णन अर्थका संक्षेप करने से जीवात्मामें भी घटायां जा अकता है। वह गंधर्वका रूप पाठक ठीक प्रकार समरणमें रखें। 'गंधर्व '' शब्द के अन्य अर्थ प्रथम सूक्तमें पाठक देखें।

गंधर्वपरनीभ्यः अप्सराभ्यः ॥ [ मंत्र ५ ]

गंधर्वकी परनी ही अप्सराएं हैं। गंधर्व एक है परंतु उसकी अप्सराएं अने क हैं। (अप् +यरस्) अर्थात् (अप्) जलके आश्रयसे (सरस्) चलनेवाली, यह नाम जलाश्रित प्राणका वाचक है। 'आपोमयः प्राणः' — जलमय अथवा जलके आश्रयसे प्राण रहता है, यह उपनिषदोंका कथन है और वहीं बात इस शब्दमें है, इसलिए ''अप्सराः '' शब्द प्राण शक्तियोंका वाचक वेदमें है, श्वास और उच्छ्वास अर्थात् प्राण आयुष्यरूपी वलके ताने औं बानके घागे युन रहे हैं ऐसा भी वेदमें अन्यश्र वर्णन है—

#### यमेन ततं परिधि वयन्तोऽप्तरस अप सेदुर्वसिष्ठाः ।

वरग्वेद ७।३३।९

" ( अप्सरसः वसिष्ठाः ) जलाश्रित प्राण ( यमेन ततं ) यमने फैलाई हुई ( ११रिधि ) तानेकी मर्योदा तक ( वयन्तः ) आयुष्यह्नि कपडा बुनते हैं ।

'यम '= आयुष्यका ताना फैलानेवाला जुलाहा।

' ताना ' = आयुष्यकी अविधि, आयुष्यमर्यादा।

' प्राण '= इपडा बुननेवाले जुलाहे ।

' कपडा '= आयुष्य ।

'मनुष्य का आयुष्य एक कपड़ा है जो मनुष्य देहरूपी खुडुपिर बुना जाता है, यहां बुननेवाले प्राण हैं। यहां 'अप्स-रस् ' शब्द और 'विसष्ठ 'ये दो शब्द प्राणवाचक आये हैं। (अप्सरस्) जलाश्रयसे रहनेवाले ( वासिष्ठ ) निवासके हैं। प्राण हैं।

इससे भी अनुमान हो सकता है, कि जलतत्त्वके आधार से रहनेवाला प्राण जो कि आत्माकी धर्मपरनी रूप है ऐसा यहाँ कहा है, वह प्राणशक्ति, जीवन की कला हो निःसंदेह है। गंधर्व यदि आत्मा है तो उसकी धर्मपरनी अप्सरा निःसंशय प्राणशक्ति अथवा जीवन शक्ति ही है। आत्मा और शक्ति ये दो शब्द यहांके 'गंधर्व और अप्सराः 'के वाचक उत्तम रीतिसे माने बा सकते हैं। शरीर में छोटा प्राण और जगत में विश्वव्यापक प्राण है, इस कारण गंधवंका अर्थ आत्मा परमात्मा माननेपर दोनों स्थानों में अर्थकी संगति हो सकती है।

महान गंधर्व।

इस सूक्तमं पहिले दो मंत्र बडे महान् गंधर्वका प्रेमपूण वर्णन कर रहे हैं, यह वर्णन देखने से निश्वय होता है कि, यहां गंधर्व शब्द परमारमाका वाचक है। देखिये—

१ भुवनस्य एक एव पति: — भुवनोंका एकही स्वामी। इसके सिवाय और कीई भी जगत् का पति नहीं है। यही पर-मेश्वर सबका एक प्रभु है। (मं० १,२)

२ एक एव नमस्यः — गही एक आद्वितीय परमातमा सब की नमस्कार करने योग्य है। इसके स्थानपर किसी भी अन्य की उपासना नहीं करनी चाहिये। (मं० १,२)

३ दिन्यः गंधर्वः --यही अद्भुत है, दिन्य पदार्थ है, यहां मनकी गति कुंठित हो जाती है, और यही (गां) भूमि से लेकर संपूर्ण जगत् का सचा (धर्वः) धारक पोषक है। (मं० १)

४ विक्ष इंड्यः -सब जगत् में यही प्रशंसाके योग्य है।

५ दिवि ते सधस्थं--स्वर्गधाम में, गुह्यधाममें, अथवा तृतीय धाममें उसका स्थान है (मं. १)। [ इस विषयमें प्रथम स्किके मंत्र १.२ देखें, जिसमें इसके गुहामें निवास होनेका वर्णन है।]

६ दिनि स्पृष्ट:--इसका स्पर्श अर्थात इसकी प्राप्ति पूर्वोक्त तृतीय गुह्य स्थानमें ही हाती है। यह भी पूर्वोक्त शब्दोंका ही स्पष्टिकरण है। (मं०२)

७ सूर्यत्वक्—-महान् सहस्रश्मी सूर्य भगवान् ही इसका देह है, अर्थात् यह उस में भी है इतनाही नहीं, परंतु उसका बहा तेज भी हसीसे प्राप्त हुआ है। यह इसकी महिमा है (मं. २)। इसी प्रकार अन्यान्य पदार्थों में इसकी सत्ता देखनी चाहिए। यह शब्द एक उपलक्षण मात्र है।

८ विश्वा-वसुः ( गंधवं: )-विश्वका यही निवासक है। ( मं. ४ )

ये लक्षण स्पष्ट कर रहे हैं कि यहांका यह गंधर्वका वर्णन निःसंदेह परमात्मा का वर्णन है। किसीभी अन्य पदार्थ में ये सब अर्थ पूर्णरूपसे साथ नहीं हो सकते। इसलिए पाठक इन लक्षणों का मनन करके अपने मनमें इस परमात्म देव की मिल स्थिर करें, क्योंकि यही एक सबके लिए पूजनीय देव है।

### बसकी बाह्य उपासना।

इस परमात्माकी प्राप्ति इसकी उपासनासे होती है। इस सूक्तमें इसकी 'ब्राह्म उपासना' करनेका विधान बडा महत्त्व. पूर्ण है।

१ तं त्वा यौमि ब्रह्मणा। (मं०१)

२ नमस्यः। ( मं॰ १,२ ) नमस्ते अस्तु। ( मं॰ १)

३ विक्षु ईड्यः । (मं०१)

४ सुशेवाः । (मं० २)

ये चार मंत्र भाग इसकी बाह्म उपासना करनेके मार्ग की सूचना दे रहे हैं। वाह्म उपासना का अर्थ ' ब्रह्मयज्ञ ' अथवा मन द्वारा करने की ' मानस उपासना ' ही है। आत्मा बुद्धि चित्त मन आदि अंतः साधनों से ही यह परमात्म पूजा होती है, इन शक्तियों का नामही शरीर में ब्रह्म है। ब्रह्म शब्दका अर्थ मंत्र भी है और मंत्रका आशय ' मनन ' है। मननसे यह उपायन करनी होती है, मनके मनन से ही यह हो सकती है, किसी अन्य रीतिसे यह नहीं होती है, वह स्पष्टतया बताने के लिए यहां ' ब्रह्मणा ' शब्द इस मंत्र में प्रयुक्त हुआ है। यह बात ध्यान में धारण करके उक्त चार मंत्रभागों का अर्थ ऐसा होता है—

१ तं त्वा यौमि ब्रह्मणा- उस तुझ परमारमाको मननसे प्राप्त होता हूं। ( मनन )

२ नमस्यः [ नमस्ते ] —त् ही एक नमस्कार करने योग्य है। ( नमन)

३ विश्व ईड्य: - सब जगत्में तू ही प्रशंसा करने के लिए योग्य है। ( सर्वत्र दर्शन )

४ सु-शेवा:-त्ही उत्तम सेवाके लिए योग्य है। (सेवन)

इन चार मंत्र भागों के मननसे मानस पूजाकी विधि ज्ञात हो जाती है। (१) प्रमुके गुणोंका मनसे मनन करना, (१) उसी को मनसे नमन करना, (३) प्रत्येक पदार्थ में तथा प्राणिमात्रमें उसका दर्शन करना और (४) सब दर्म उसकी सेवा करने के लिए करना, ये चार भाग उस प्रमुकी उपासना के हैं। इन चार भागों में से जितने भागोंका अनुष्ठान हुआ होगा, उतनी उपासना उतनेही प्रमाण से हुई है, ऐसा मानना चाहिए। पाठक विचार करें और अपनी उपासनाकी परीक्षा इस कसीटी करें। हरएक मनुष्य अपने आपको परमारमाका उपासक मानताही है, परंतु उससे जो उपासना हो रही है, वह इस वैदिक मानस उपासना की उक्त कसीटीसे किस सीडीपर गिनी जा सकती है, वह भी देखना चाहिये। इस हन्टीस ये चार मंत्र मांग विशेषही महत्त्व रखते हैं।

'मनन, नमन, सर्वत्र दर्शन और धेवन ' ये चार नाम संक्षेप से मानस उपासना के चार अंगों के दर्शक माने जा सकते हैं।

१ " मनन " से परमात्माके महत्त्वकी मनमें स्थिरता होती है। इस हष्टींस इसकी अत्यंत आवश्यकता है।

र ' नमन '' जब मननेसे उसका महत्त्व ज्ञात हुआ, तब स्वभावतः ही मनुष्य उप प्रभुके सामने लीन होता

है। मननके पश्चात् की यह स्वाभाविक ही अवस्था है।

३ " दर्शन " मननसे ही उसकी सार्वत्रिक सत्ता का भी अनुभव होता है। स्थिर चरमें एक रस व्यापक होनेका साक्षात्कार होनेकी यह तीसरी उच अवस्था है। जगत्के अंदर प्रभुका ही सर्वत्र साक्षात्कार इस अवस्था में होता है।

ये तीनों मानसिक कियाएं हैं। इसके पश्चात् यह भक्त अपने आपको परमात्माके परम यज्ञमें समर्पण करता है, वह सेवा-

४ "सेवन" यह इस अवस्थामें उसका सेवक बनता है। सेवन और 'मजन' ये दोनों शब्द समान अर्थके ही हैं - सेवन और मजन एकही अर्थ बताते हैं। प्रमुके कार्यके लिये अपने आपको समार्पित करना, यही मिक्त या सेवा है। 'दीनों का उद्धार' करना, साधुओं का परित्राण करना, सज्जनों की रक्षा करना, दुर्जनों को दूर करना, ये ही परमातमा के कर्म हैं। इन कर्मों को परमात्मार्पण बुद्धिसे करनेका नाम ही उसकी मिक्त या सेवा है।

#### नामस्मरण।

नामस्मरण का भी यही तात्पर्य है, जैसा " हिर '' ( दुःखोंका हरण करनेहारा ) देव है, इसलिए में भी दुःखितोंका दुःख यथाशिक हरण करूंगा और दूसरों को सुख देने के कम से ईश्वर की सेवा करूंगा । 'राम ' ( आनंद देनेवाला ) ईश्वर है इसलिये में भी दीन दुःखों मनुष्यों या प्राणियोंकी पीड़ा दूर करनेके यत्न द्वारा परमात्माकी भिक्त या सेवा करूंगा । 'नामस्मरण ' का यहीं उद्देश्य है । यद्यपि आजकल केवल नामका स्मरणहों रहा है और उससे प्राप्त होनेवाले कर्तव्य का पालन नहीं होता है, तथापि वस्तुतः इससे महान् कर्तव्य सूचित होते हैं; यह पाठक विचारसे जानें और परमेश्वरके इतने नाम कहनेका मुख्य उद्देश्य समझ लें । अनेक प्रंथ पढ़ने से जो कर्तव्य नहीं समझता, वह एक नाम के मननसे समझमें आता है, इस्रोलिये वेदादि प्रयोंमें परमात्माके अनेक नाम दिये होते हैं और वे सब बड़े मार्गदर्शक हैं, परंतु देखनेवाला और कर्म करनेवाला मक्त चाहिये।

अस्तु । ईश्वर ष्ठपासना के ये चार माग हैं, इसका अधिक विचार पाठक करें और इस मार्गसे चलें । यहीं सीघा, सरल और अतिसुगम मार्ग है।

#### बाह्य उपासना का फल।

पूर्वीक प्रकार मानस उपासना करनेसे जो फल प्राप्त होता है, उसका वर्णन भी इन मंत्रीमें पाठक देख सकते हैं-

१ तं स्वा यौमि-परमेश्वरके साथ मिलना, ब्रह्मरूप अवस्था प्राप्त करना। ( मं॰ १ )

२ दैन्यस्य दरसः अवयाता-परमात्मा सब महापीडाओंको दूर करनेवाला है, इसलिये सब पीडा उसकी प्राप्ति से दूर हो जाती है। (मं. २)

३ मृडात्-वह आनंद देता है। ( मं. २ )

इन शब्दोंके मननके पाठकोंको पता लग जायगा कि, उपासना का फल परमानंद प्राप्ति ही है। वह प्रभु सिच्चदानंद खरूप होनेसे उसके साथ मिल जानेसे वही आनंद उपासकमें आ जाता है और जितनी उपासनाकी रखता और पूर्णता होगी, उतना वह आनंद रढ और पूर्ण होता है। यह फल प्राप्त करनेकाही पूर्वोक्त वैदिक मार्ग है।

यहां पहिले दो मंत्रोंका विचार हुआ। इसके पश्चात् के तीन मंत्रीका वर्णन ठीक प्रकार समझमें आनेके लिये उस वर्णनकी प्रथम अपने शरीरमें अनुभव करना चाहिये और पश्चात् वहीं माव विशाल जगत्में देखना चाहिये—

## अपने अंदरकी जीवन शक्ति।

इससे पूर्व बताया गया है कि, जलतत्त्वके आश्रयसे कार्य करनेवाली प्राणशाक्ति या जीवनशाक्ति ही 'अप्तराः' शब्दसे इस स्क्रमें कही है, देखिये इसका वर्णन- (99)

१ इहन्दाः-पुकारनेवाली, बुलानेवाली, प्रेरणा देनेवाली । प्राणशक्ति अथवा जीवनशक्ति प्राणियोंको प्रेरित करती है, इस अर्थका वाचक यह नाम है ।

२ तमिधी-चय:—( तामिषी ) ग्लानी अथवा थकावटको ( चयः) दूर करनेवाली, थकावट को इटानेवाली प्राणशक्ति है। जो उत्साह प्राणीमात्र में है वह प्राणशक्ति का ही है, प्राणायाम से भी उत्साह बढने और थकावत दूर होनेका अनुभव है।

३ अक्ष-कामाः- ( अक्षि+कामाः ) आंखोंकी कामना पूर्ण करनेवाली । पाठक देखें कि जबतक शरीरमें प्राण रहता है तभी तक शरीर आखोंको तृप्त कर सकता है । मुदी देखकर किसी मनुष्य के आंख तृष्त नहीं होते । इससे आखोंकी तृष्ति प्रण शक्तिसे होती है यह स्पष्ट है ।

४ मनी-मुद:-मनको सोहित करनेवाली। इसका भाव भी उक्त प्रकार ही है।

ये चार शब्द शरीरमें प्राण शक्तियों अथवा जीवन की शक्तियों के वाचक हैं। पाठक इन शब्दों के अर्थीका अनुभव अपने अंदर करें। इनकी (मंत्र ५में) 'गंधर्व-पत्नी अप्सराः ' कहा है। गंधर्व इस शरीर के अंदर जीवातमा है और उसकी पित्न जीवन शिक्तयां अथवा प्राण शक्तियां हैं, प्राण जलतत्त्वके आश्रयसे रहता है, इसलिये जलाश्रित होने के कारण (अप्+सरः) यह शब्द प्राणमें अत्यंत सार्थ होता है। इन प्राणशक्तियों को नमन पंचम मंत्रमें किया है। प्राणके आधीन सर्व जगत् है यह देखनेसे प्राणका महत्त्व जाना जाता है। पाठक भी अपने शरीरमें प्राण का महत्त्व देखें, प्राण रहने तक शरीर की शोभा केसी होती है और प्राण जाने के पश्चात शरीरकी कैसी अवस्था हो जाती है; इसका मनन करने से अपने शरीरमें प्राणका महत्त्व जाना जा सकता है। जो नियम एक शरीरमें है वहीं सब शरीरों के लिये है। इस प्रकार प्राणकी दिव्य शक्तिका अनुभव करके इस मंत्र ५ में उस प्राणको नमन किया है।

#### प्राण का प्राण।

यहां प्रश्न होता है, कि क्या यह पित्नयें स्वतंत्र हैं या परतंत्र ? 'परनी ' शब्द कहने मात्रसे ही वह पितंक आधीन, पितंक साथ रहनेपर शोभा को बढानेवाली, पितंक रिहत होने से दुःखी, पित ही जिसका उपास्य दैवत है, इत्यादि बात ज्ञात होजाती हैं। वेदके धर्भ पे पितंक साथ धर्माचरण करनेवाली सहधर्म चारिणी ही। परनी होती है। इसिलये गंधर्व (आत्मा) और अपक्षा (प्राणशाक्ति) उसी नाते से देखने चाहिये। जिस प्रकार पितंस शोभा प्राप्त करके परनी गृहस्यकार्य करती है, उसी प्रकार इस छोटे गंधर्व (जीवात्मा) से उसकी अध्या श्री (प्राणशाक्ति) बज्ज प्राप्त करके अपने गृह (शरीर) के अंदरके सव कामकाज चलाती है। इसिलये जो सौंदर्य अधवा शोभा धर्मपरनीकी दिखाई देती है वह वास्तवमें पितंसे ही प्राप्त हुई होती है, इसिलये धर्मपरनीको किया हुआ नमस्कार धर्मपरनीके लिये नहीं होता है, परन्तु वह उसके पितंके लिये ही होता है, क्योंकि पित विरिहत विधवा स्त्रीको अशुभ समझकर कोई नमस्कार नहीं करते। इसी प्रकार यहां बताना यह है कि प्राणशिक्त अथवा जीवनशक्ति जीवात्माके आश्रयसे कार्य करनेवाली है, उसके अभावमें वह कार्य नहीं कर सकती। इसिलये जो वर्णन, प्रशंसन या महत्त्व प्राणशिक्ता बताया जाता है वह प्राणका नहीं है, परंतु प्राणके प्राणकि अर्थात सात्माका है। उहिये। इसी कारण यहांका प्राणशिक्तो किया हुआ नमन आत्माके ही उहिर्य स्वात स्वात्माका है। उहिर्य स्वात्माका प्राणकिको किया हुआ नमन आत्माके ही उहिर्य से क्रिय सात्माका लिये।

## ऐसा क्यों कहा है ?

इतने लंबे ढंगसे यह बात क्यों कही है ? यहां वेदको यह बताना है, कि संपूर्ण स्थूल विश्वके जो रंग, रूप, रस, आकार आदि हैं, वे सब आत्माकी शक्ति कारण बने हैं, यदि जगत्से आत्माकी शिक्त हटाई जाय, तो न जगत् रहेगा और न उपकी शोभा रहेगी। जिस प्रकार पित रहित स्त्री विधवा होकर शोभा रहित होजाती है, उसी प्रकार आत्मा रहित शरीर सृत, सुद्दी और तेजोहीन हो जाता है, देखने लायक नहीं रहता। इसी प्रकार जगत्मी आत्मासे रहित होनेपर निःसन्त होगा। इसिलिये जगत की ओर देखनेसे उसमें

पतिकी सत्ता देखनी होती है,पतिहीन स्त्री दुर्वासिनी समझी जाती है, इसी प्रकार आत्मारहित शरीर और परमात्मारहित जगत् है ।

गुलाव का फूल, आमका वृक्ष, सूर्यका प्रकाश, इसी प्रकार प्राणियोंका प्राण आदि सब देखते हुए स्वेत्र आत्माकी शक्ति अनु-भव करनी चाहिये। वही सबका धारक ''गंधर्व '' सर्वत्र उपस्थित है और उसीके प्रभावसे यह सब प्रभावित हो रहा है, ऐसा भाव मनमें सदा जाग्रत रहना चाहिये। इस विचार से देखनेसे अप्सराओंको किया हुआ नमन गंधर्वके लिये कैसा पहुंचता है, यह बात स्पष्ट होगी और यह गंधर्व सुवनोंका एक अद्वितीय पतिही है, वहीं सब के लिये (नमस्यः) नमस्कार करने योग्य है, यह जो प्रथम और द्वितीय मंत्रमें कहा है उस विधान के साथ भी इसकी संगति लग जायगी। नहीं तो पहिले दो मंत्रोंमें यह परमात्मा (नमस्यः) नमस्कार करने योग्य है ऐसा कहा है, परंतु आगे चतुर्थ और पंचम मंत्रमें अप्सराओंको नमस्कार किया है। यह विरोध उत्पन्न होगा। यह विरोध पूर्वोक्त दृष्टिसे विचार करनेसे नहीं रहता है—

### विरोधालङ्कार।

ताभ्यो वो देवीर्नम इत्कृणोिम ॥ ( मं. ४ )

ताभ्यो गंधर्वपत्नीभ्यः अप्तराभ्यः अकरं नमः ॥ ( मं. ५ )

' उन गंधर्व पत्नी अप्सरा देवियोंको में नमस्कार करता हूं।' पिहले दो मंत्रोंमें ' एक ही जग्रपालक गंधर्व नमस्कार करने योग्य है ' ऐसा कहकर आंतिम दो मंत्रोंमें उसको नमन न करते हुए ' उसकी धर्मपत्नीयोंको ही नमस्कार किया है ' यह विरोधा-लंकार है। पिहले कथन के बिलकुल विरुद्ध दूसरा कथन है। जो ( नमस्यः ) नमस्कार करने योग्य है उसको तो नमन किया ही नहीं, परतुं जिनके नमस्कार योग्य होनेके विषयमें किसी स्थानपर नहीं कहा, उनको नमस्कार किया है। इस स्कतमें विरोध भी समकल है। पिहले दोनों मंत्रोंमें गंधर्वके नमस्कार योग्य होने के विषयमें दोवार कहा है, इतनाही नहीं परंतु—

एक एव नमस्यः। ( मं॰ १,२ )

'यही एक नमस्कार करने योग्य देव है।' ऐसा निश्चयार्थक वाक्यसे कहा है, जिससे किसीको संदेह नहीं होगा। परंतु आइचर्य की बात यह है, कि जिस समय नमस्कार करनेका समय आगया, उस समय उसी प्रकार दो मंत्रोंमें (मं. ४, ५ मं) उसकी पित्नयोंको ही नमस्कार किया है और विशेष कर पितिको नमन नहीं किया। यह साधारण विरोध नहीं है। इसका हेतु देखना चाहिए।

व्यवहारकी बात।

जिस समय आप किसी मित्रको नमस्कार करते हैं उस समय आप विचार कीजिये कि क्या आप उसके आत्मा को नम-स्कार करते हैं, या उसके शरीरको, अथवा उसके प्राणोंको, या उसकी हैंदियोंको करते हैं। आपके सामने तो उसका आत्मा रहता ही नहीं, न आप श्वारमाको देख सकते, न उसको स्पर्श कर सकते हैं, जिसको देख भी नहीं सकते उसको आप नमस्कार कैसा कर सकते हैं ? विचार कीजिय, तो पतालग जायगा कि आपका नमस्कार आपके मित्रकी आत्मा के लिए नहीं है।

परंतु यदि ' आत्माके लिए नमन नहीं है, ' ऐसा पक्ष स्वीकारा जाय तो कहना पड़ेगा कि, कोई भी मनुष्य अपने भिन्नके मुर्दा शरीरको—मृत शरीरको—नमस्कार नहीं करता। तो फिर नमस्कार किस के लिए किया जाता है ? यह बात हमारे प्रति-दिनके न्यवहार की हैं, परंतु इसका उत्तर हरएक मनुष्य नहीं दे सकता। परंतु हरएक मनुष्य दूसरे को नमस्कार तो करता ही है।

जडचेतन का संधि-प्राण।

यहां वास्तिविक बात यह है, कि स्थूल शर्रार और उसकी इंद्रियां, प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, और प्राण यशिष अहरय हैं तथापि श्वासोछ्वास की गतिसे प्रत्यक्ष होता है, परंतु मन बुद्धि और आत्मा अहरय हैं। इनमें भी मनबुद्धि क्मोंके अनुसंधानसे जानी जा सकती हैं, परंतु आत्मा तो सर्वदा अप्रत्यक्ष है। देखिये-

शरीर —— इंद्रियां —— ' प्राण ' —— मनबुद्धि —— आत्मा दश्य ×—— - 0————× ~ • अदश्य प्राण ऐसा स्थान रखता है कि जो एक ओर दश्य और दूसरी ओर अदृश्य को जोडनेका बिंदु है । इसी लिए स्थूल दृश्ये सूक्ष्म अदृश्य तक पहुंचेनेक लिए योगादि शास्त्रों में प्राणका ही आलंबन कहा है, क्योंकि यही एक प्राण है कि, जो स्थूल सूक्ष्म, दृश्य अदृश्य, जड चेतन, शिक पुरुष इनकी जोड देता है। इस कारण यह भुवनका मध्य कहा जाता है। और आध्यात्मिक उन्नतिक साधन के लिए प्राणकाही आलंबन सबसे मुख्य माना गया है। क्योंकि यह अदृश्य होते हुए अनुभवमें आसकता है और इसीचे सूक्ष्मतत्त्वका अनुसंधान होता है।

साधारण अज्ञ लोग नमन तो स्थूलशरीर को देखकर ही करते हैं, उससे अधिक ज्ञानी प्राणका अस्तित्व जानकर करते हैं, उससे भी उच्च कोटीके ज्ञानी इसमें जो अधिष्ठाता है उसको देखकर उसे नमन करते हैं। यदापि नमन एकही है तथापि करनेवाले के अधिकार भेदके अनुसार नमन विभिन्न वस्तुझोंके लिए होता है।

## स्थूलसे सक्ष्मका ज्ञान।

इसमें एक बात सथ है और वह यही है, कि यद जगत्में स्थूल शरीर-स्थूल पदार्थ- एकभी न रहा, तो चेतन आला की कल्पना होना असंभव है; इसलिए चेतन आत्माकी शिक्त जानने के लिए स्थूल विश्व की रचना अत्यंत आवश्यक है। अतः स्थूल के आलंबन से सूक्ष्मको कल्पना की जाती है और इसीलिए शरीरमें कार्य करनेवाली प्राणशिक्तियों को (मंत्र ४, ५) में नमन करके शरीर के मुख्याधिष्ठाता आत्मा तक नमन पहुंचाया है। यहां ध्यानमें घरने योग्य बात यह है कि जह शरीर को नमन नहीं किया; परंतु जडचेतन की संगति करनेवाली प्राणशिक्तियों को नमन किया है; अर्थात् स्थूलको पीछ रख कर जहां सूक्ष्म शिक्तियां प्रारंभ होती हैं, वहां उन सूक्ष्म शिक्तयों को नमन किया है। यहां बिलकुल स्थूल का आलंबन छोडनेका भी उपदेश मिलता है।

## प्रत्यक्षसे अप्रत्यक्ष ।

इस विवरणसे पाठक समझही गये होंगे कि प्रत्यक्ष वस्तुके निमित्तके अनुसंधानसेही अप्रत्यक्षको नमन किया जा सकता है। जो सब जगत्का एक प्रभु है वह सर्वव्यापक और पूर्ण अहरय है, वास्तवमें वहीं सबके लिए नमस्कार करने योग्य है, और केर दूसरा नमस्कार के लिए योग्य नहीं है; तथापि जगत् के स्थूल-सूर्य चंद्रादि पदार्थों-के प्रत्यक्ष करनेसे ही उसके सामर्थ्य का इल अनुमान हो सकता है, जगत् के कार्य देखने से ही उसके अद्भुत रचना चातुर्य का अनुमान होता है, इसलिए जगत्में— हरएक पदार्थमें— उसकी सत्ताका अनुभव करना चाहिये और प्रत्येक पदार्थ को देखकर प्रत्येक पदार्थका महत्त्व उसीके कारण है, यह जाव- कर उसमें उसकी नमन करना चाहिए। तभी तो उसको नमन हो सकता है। सूर्यको देखकर उसके प्रकाश का तेज परमात्मारे प्राप्त है, यह जानकर उसकी अगाध सामर्थिका उसमें अनुभव करने हुए अंतःकरणसे उसकी नमन करना चाहिए। यही बात इसी सुक्तके चतुर्थ मंत्रमें कही है-

### मिश्रये दिशुन्नक्षत्रिये या विश्वावसुं गन्धर्वं सचध्वे ॥ ( मंत्र. ४ )

' मेघोंकी विश्वत्में क्या और नक्षत्रोंके प्रकाशमें क्या तुम विश्वके वसानेवाले सर्वधारक परमात्माको प्राप्त करती हैं। ' हैं मंत्रमें वहीं बात कही है कि विद्युत् की चमकाहट देखनेसे या तेजोंगोलकों को देखनेसे उस अद्वितीय आत्माकी सत्ताकी जागृति होनी चाहिये, उस परमात्माकी सामध्ये ध्यानमें आनी चाहिये, उस आदि देवका अद्भुत रचना चातुर्य मनमें खडा होना चाहिये। यही प्रभुको सर्वत्र उपस्थित समझना है, यही रीति है कि जिससे ज्ञानी उसका सर्वत्र साक्षात्कार करता है।

पाठक यहां देखें कि, प्रथम और द्वितीय मंत्रमें '' वह प्रभु ही अकेला वंदनीय है '' ऐसा कहा और नमन करने के समी जगत्में कार्य करनेवाली प्राण शक्तियों को ( मंत्र ४. ५ में ) नमन किया, इसकी संगित पूर्वोक्त प्रकार है। इस दृष्टिसे इस में केरिया नहीं है और विचार करनेसे पता लगता है कि यही सीधा मार्ग है। इसी उपासना मार्गसे जाना हर एक के लिये सुगम है। मेघोंमें चमकने वाली विद्युत्में तथा तेजो गोलकों के प्रकाशमें उस पसुकी सामध्ये देखना है। उसका साक्षारकार करना है, यदि विश्वके खंतर्गत पदार्थोंका विचार करना ही छोड दिया जाय, तो उस प्रमुक्त सामध्ये कैसा समझमें आवगा ?

यहां चतुर्थ और पंचम मंत्रोंका विचार समाप्त हुआ और इब विचार की प्रव्यक्षता इमने अपने अंदर देखी, क्योंकि यही स्थान है कि, जहां हमें प्रव्यक्ष अनुभव होता है। अब इसकी जगत्में ब्यापक हाविस देखना है, परंतु इसके पूर्व हमें तृतीय मंत्रका विचार करना चाहिये। इस तृतीय मंत्रमें दो कथन बड़े महत्त्व पूर्ण हैं, वे अब देखिये--

### प्राणोंका आना और जाना।

समुद्र आसां स्थानं म आहुर्यतः सद्य आ च परा च यन्ति ॥ ( मं. ३ )

'समुद्र इनका स्थान है, ऐसा मुझे कहा गया है, जहांसे बार बार इधर आती हैं और परे चर्ळ जाती हैं।'इस मंत्रोंमें प्राणशक्तिका वर्णन उत्तम रीतिसे किया है। (आयन्ति, परायन्ति) इधर आती हैं और परे जाती हैं, प्राणकी ये दो गतियां हैं, एक 'आना ' और दूसरी 'जाना' है। श्वास और उच्छ्वास ये दो प्राणकी गतियें प्रसिद्ध हैं। प्राण अपान ये भी दो नाम हैं। एक गति बाहरसे अंदर जानेका मार्ग बताती है और दूसरी अंदरसे बाहर जानेका मार्ग बताती है। ये दो गतियां सबको विदित हैं।

इन प्राणीका स्थान हृदयके अंदरका मानस समुद्र है, हृदय स्थान है, इस सरोवर या समुद्रमें जाकर प्राण हुवकी लगाता है और वहां स्नान करके फिर बाहर आता है। वेदोंमें अन्यत्र कहा है कि-

> एकं पादं नोरिखदित सिळळाद्धंस अचरन् । यदङ्ग स तमुरिखदेर्जवाद्य न श्वः स्याच रात्रीः नाऽद्दः स्याच ब्युव्छेरकदाचन ॥

अथर्व. १९।४ (६) २१

'यह ( हं-सः ) प्राण अपना एक पांव सदा वहां रखता है, यदि वह पांव वहांसे हटायेगा तो इस जगत्में के। हैं भी नहीं जीवित रह सकता। न दिन होगा और न रात्री होगी। ( अथवै० १९१४ ( ६ ) २९ ) 'प्राण अंदरसे बाहर जाने के समय अपना संबंध नहीं छोडता, यदि इसका संबंध बाहर आने के समय छूट जायगा तो प्राणीकी मृत्यु होगी। यही बात इस स्क के तृतीय मंत्रों कहीं है। हृदयका अंतरिक्षक्षी समुद्र इस प्राणका स्थान है, वहांसे यह एक बार बाहर आता है और दूसरी बार अंदर जाता है, परंतु बाहर आता है उस समय वह सदाके लिये बाहर नहीं रहता; यदि यह बाहर ही रहा और अंदर न गया, तो प्राणी जीवित नहीं रह सकता। यह प्राणका जीवन के साथ संबंध यहां देखना आवद्यक है। यह देखने से प्राणका महत्त्व ध्यानमें आसकता है। और प्राण की शिक्ष का महत्त्व जानने के पश्चात् प्राणका भी जो प्राण है, उस आत्माका भी महत्त्व इसके नंतर इसी रीतिसे और इसी युक्तिसे जाना जा सकता है।

#### प्राणोंका पति ।

यह वास्तवमें एकही प्राण है तथापि विविध स्थानोंमें रहने और विविध कार्य करनेसे उसके विविध मेद माने जाते हैं। मुख्य प्राण पांच भीर उपप्राण पांच भिल कर दस भेद नाम निर्देशसे शास्त्रकारोंने गिन हैं, परंतु यह कोई मर्यादा नहीं है, अनेक स्थानोंकी और अनेक कार्योंकी कल्पना करनेसे अनेक मेद माने जा सकते हैं। प्राणको अप्सराः शब्द इस सूक्तमें प्रयुक्त किया है और वह एक गन्धर्वके साथ रहती हैं ऐया भी आलंकारिक वर्णन किया है। इसी दृष्टिसे निम्न मंत्र भाग अब दोक्षेये—

अनवद्याभिः समु जग्म आभिः

अप्सरास्विप गंघर्व आसीत्॥ ( मं॰ ३ )

' इन निर्दोष अनेक अप्सराओं के साथ वह एक गंधर्व संगति करता है और उन अप्सराओं में वह गंधर्व रहता है। '

8 ( अ. सु. मा. कां. २ )

यदि गंधवं और अप्सराएं ये शब्द इटादिये और अपने निश्चित किये अयों के अनुसार शब्द रखे, तो उक्त मंत्र भागका अर्थ निम्न लिखित प्रकार होता है— 'इन निर्दोष अनेक प्राण शक्तियों के साथ वह एक आत्मा संगति करता है, सामिलित होता है और उन प्राणों के अंदर भी यह सर्वधारक आत्मा रहता है। '

यह अर्थ अति सुबोध होनेसे इसके अधिक स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है क्यों कि इस के हरएक बातका विशेष स्पष्टीकरण इससे पूर्व आचुका है। इसलिये यह रूपक पाठक खर्य समझ जांयगे। सब प्राण आत्मासे शक्ति लेकर शरीरमें कार्य करते हैं, और आत्मा भी प्राणोंके अन्दर रहता है। इस विषयमें यजुर्वेद कहता है—

#### सो असावह्म । यज्ज० अ० ४०।१७

'(सः) यह (असौ) असु अर्थात् प्राणके बीचमें रहनेवाला आत्मा (अहं) में हूं। 'अर्थात् प्राणोंके मध्यमें आत्मा रहता है और आत्माके बाहर प्राण या जीवन काकित रहती है और ये दोनों जगत् का सब व्यवहार कर रहे हैं।

## ब्रह्माण्ड देह।

पाठक ये सब बातें अपने अंदर देखें । परंतु यहां केवल अपने अंदर देखकर और अनुभव कर के ही ठहरना नहीं है, जो बात छोटे क्षेत्रवाले अपने देहमें देखी है यही वर्ड ब्रह्मांड देहमें देखना है, अथवा विराट पुरुषमें कल्पना करना हैं। इस सूक्तमें विश्वश्यापक आत्मका वर्णन करना मुख्य उद्देश है। तथापि समझमें आने के लिये हमने थे सब बातें अपने अंदर देखनेका विचार किया, अब इसी ढंगेसे ब्रह्मांड देहकी कल्पना करना चाहिये।

जिस प्रकार प्राणिक देहमें प्राण हैं उसी प्रकार ब्रह्माण्ड देहमें विश्वव्यापक प्राण का महासमुद्र है। इसी महाप्राण समुद्रसे हम थोडासा प्राणका अंश लेते हैं। इस प्रकार अन्यान्य शिक्तयां भी ब्रह्माण्ड देहमें बडी विशाल रूपसे हैं। दोनों स्थानोंमें शिक्तयां एकही प्रकारकी हैं, परंतु अल्पत्व और महत्त्व का भेद हैं। इसीलिये अपने अंदरकी व्यवस्था देखनेसे बाह्य व्यवस्था जानी जा सकती है।

#### सारांश

पाठक इस सूक्तमें परमात्माकी सर्व व्यापक सत्ता देख सकते हैं। वहीं एक उपास्य देव है, वहीं सबका आधार है। वह सबके दु:ख दूर करता है और सबको सुख देता है।

इसकी प्राप्ती मानस उपासनांसे करनी चाहिये। इसको सब स्थानमें उपास्थित मानकर, इसको नमन करना चाहिये। इरएक सृष्टिके अंतर्गत पदार्थमें इसका कार्य देखनेका अभ्यास करनेसे इसके विषयमें ज्ञान होने लगता है और इसके विषयमें श्रदा बढती जाती है।

इसके साथ प्राणशक्ति रहती है जो जगत्में किसी समय प्रकट होती है और किसी समय गुप्त छिपी रहती है। यह कहां प्रकट होती है और कहां छिपी रहती है, यह देखनेसे जगत्में चलनेवाले इसके कार्यकी कल्पना है। सकती है।

यह जैसा मेघोंकी बिजुलीमें प्रकाश रखता है उसी प्रकार नक्षत्रोंमें भी प्रकाश रखता है। प्रकाशकोंका भी यही। प्रकाशक है, वडोंमें भी वह बडा है, सूक्ष्मोंसे भी यह सूक्ष्म है, इस प्रकार इसको जानकर सब भूतोंमें इसका अनुभव करके इसको नमन करना चाहिये। इसके सामने सिर झुकाना चाहिये।

सब जगत्में जो प्रेरणा, उत्साह और प्रेम हो रहा है, वह इसकी जीवन शक्तिसे ही है। यह जानकर सर्वत्र इसकी महिमा देखकर इसकी पूजा करनी चाहिये।

'मनन, नमन, सबैत्र दर्शन ' करनेके पश्चात् इसकी सेवा करनेके लिये उसके कार्यमें अपने आपको समर्पित करनी चाहिये। 'सज्जन पालन, दुर्जन निर्दलन ' रूप परमात्माके कमैं में पूर्वोक्त रीतिके अनुसार अपने कर्तव्यका भाग आनंदसे करनी ही उसकी माक्ति करना है और यह करनेके लिये 'दुःखितों के दुःख दूर करनेके कार्य अपने सिर पर आनन्दसे लेने चाहिये। 'इशप्रिका यह सीधा उपाय इस सुक्त द्वारा प्रकाशित हुआ है। पाठक इसका आधिक विचार करें।

# आरोग्य-सूक ।

(3)

# [ ऋषिः-आङ्गराः । देवता-भैपज्यं, आयुः, धन्वन्तरिः । ]

अदो यदं वधार्वत्यवत्कमधि पर्वतात् । तत्ते कृणोमि भेषुजं सुभेषज्ं यथासंसि ॥ १ ॥ आदुङ्गा कुविदुङ्गा श्रुतं या भेषुजानि ते । तेषांमासि त्वमुंत्तममेनास्तावमरोगणम् ॥ २ ॥ नीचैः खेनन्त्यसुरा अरुस्नाणंमिदं महत् । तदांस्तावस्यं भेषुजं तदु रोगमनिनशत् ॥ ३ ॥ उपुजीका उद्भरन्ति समुद्रादिधं भेषजम् । तदांस्तावस्यं भेषुजं तदु रोगमशीशमत् ॥ ४ ॥ अरुस्नाणंमिदं महत्पृथिच्या अध्युद्धंतम् । तदांस्तावस्यं भेषुजं तदु रोगमनीनशत् ॥ ५ ॥

अर्थ-( अद: यत्) वह जो ( अवत-कं) रक्षक है और जो ( पर्वतात् अधि अवधावति ) पर्वतके उत्परसे नीचेकी जोर दौडता है । ( तत् ते ) वह तेरे िक्ये ऐसा ( भेषजं कृणोमि ) आषध करता हूं ( यथा सुभेषजं असिस ) जिससे तेरा उत्तम भौषध वन जावे ॥ १ ॥

हे ( अंग अंग ) प्रिय! ( आत् कुवित् ) अब बहुत प्रकारसे ( या ते ) जो तेरेसे उत्पन्न होनेवाळे ( शतं भिषजावि ) सैकडों कोषघं हैं, ( तेषां ) उनमेंसे ( त्वं ) (अनास्नावं ) घावको हटानेवाला और (अ-रोगणं ) रोगको दूर करनेवाला ( उत्तमं आसि ) उत्तम औषघ है ॥ २ ॥

( असु-राः ) प्राणोंको बचानेवाले वैद्य ( इदं महत् अरुस्-स्नाणं ) इस वडे व्रणको पकाकर भर देनेवाले आपिधको ( नीचै: खनन्ति ) नीचेसे खोदते हैं। ( तत् आस्नावश्य भेवजं ) वह घात्रका औषध है, ( तत् उ रोगं अनीनशत् ) वह रोग का नाश करता है। ३॥

(उपजीका: ) जलमें काम करनेवाले (समुद्राव आधि) समुद्रसे (भेषजं उद्धरन्ति ) औषध ऊपर निकालकर लाते हैं, (तत् आस्त्रावस्य भेषजं ) वह बावका औषध है, (तत् रोगं अशोधमत् ) वह रोगका शमन करता है ॥ ४ ॥

(इदं अरुत्- लाणं) यह फोडेको पकाकर भरनेवाला (महत्) वडा औषध (प्राधिव्याः अधि उद्भृतं) भूमीके अपरसे निकालकर लाया है। (तत् आलावस्य भेषजं) वह घावका औषध है, (तत् क्र) वह (रोगं अनीनशत्) रोगका नाश करता है॥ ५॥

भावार्थ — एक औषध पर्वतिक ऊपरसे नीचे लाया जाता है उससे उत्तम से उत्तम औषधी बनती है ॥ १ ॥ उससे तो अनेकाअनेक औषधियां बनायों जाती हैं, परंतु घावको हटाने अर्थात् रक्तमावको ठीक करनेके काममें वह औषधि बहुत ही उपयोगी है ॥ २ ॥ प्राणको बचाने वाले वैद्य लोग इस औषध को खोद खोद कर लाते हैं, उससे घावको ठीक करने का आपध बनाते हैं जिससे रोग दूर हो जाता है ॥ ३ ॥ जलमें काम करने वाले भी समुद्रसे एक औषध ऊपर लाते हैं वह भी घावको ठीक कर देता है और रोगको शान्त कर देता है ॥ ४ ॥ वह पृथ्वीपरसे लायां हुआ औषध भी फोड़ेको ठीक करता है, घावको भर देता है और रोगका नाश करता है ॥ ४ ॥

शं नी भवन्त्<u>व</u>प ओषंधयः श्विवाः । इन्द्रंस्य ब<u>ज्रो</u> अपं हन्तु रक्षसं आराद्विसृं<u>ष्टा</u> इषंबः पतन्तु रक्षसांस्

11 & 11

अर्थ- (आपः ) जल और (ओपधयः ) औपधियां (नः ) हमारें लिये (शिवाः शं अवन्तु ) ग्रुभ और शांति-दायक हों। (इन्द्रस्य वज्रः ) इन्द्रका शस्त्र (रक्षसः अपहन्तु ) राक्षसोंका हनन करे। तथा (रक्षसां विस्षृष्टाः इपवः ) राक्षसोंद्रारा छोडे हुए बाण हमसे (आरात् पतन्तु ) दूर गिरें॥ ६॥

जल और ओषाधियां हमारे लिये आरोग्य देनेवाली हों। हमारे क्षित्रयों के शस्त्र शतुओं के समादेवें और शतुओं के हमपर फेंके हुए शस्त्र हम सबसे दूर गिरें॥ ६॥

## औषधि

इस सूक्त का 'असू+ र' शब्द ' प्राण रक्षक ' वैद्यका वाचक है न कि राक्षस का।

पर्वतके ऊपरसे, समुद्रके अंदरसे, तथा पृथ्वीके ऊपरसे अनेकानेक औषाधियां लायी जाती हैं, और उन से सेकडों रोगीपर दवाइयां बनायीं जाती हैं। इन औषधोंसे मनुष्योंके घाव, व्रण तथा अन्यान्य रोग दूर होकर उनको आरोग्य प्राप्त होता है। जल और औषधियोंसे इस प्रकार आरोग्य प्राप्त करके मनुष्योंका कल्याण हो सकता है।

इस सूक्तमें यदि किसी विशेष औषधका वर्णन होगा तो वह हमारे ध्यानमें नहीं आया है। सुविज्ञ वैद्य इस सूक्तका विशेष विचार करें। इस समय इस सूक्तमें सामान्य वर्णन ही हमें दिखाई देता है।

## शस्त्रोंका उपयोग

क्षत्रियोंके शस्त्र हात्रुओंपर ही गिरें अर्थात् आपसमें लडाई न हो, यह अंतिम मंत्र का उपदेश आपसमें एकता रखनेका महत्त्वपूर्ण उपदेश दे रहा है, वह ध्यानमें धरने योग्य है।

इस स्कि वह मंत्रमें 'इमारे श्रार पुरुषका शस्त्र शत्रुपर गिरे, परंतु शत्रुके शस्त्र इस तक न पहुंच जांय 'ऐसा कहा है, इससे अतुमान होता है कि यह स्क विशेष कर उन रक्त स्र वोक दूरी करण के लिये है कि जो रक्त स्राव युद्ध में शिंदों के आधात होते हैं। युद्ध करने के समय जा एक दूसरे में संधर्ष होता है और उस में चोट आदि लगने तथा शस्त्रों से घाव होने में जो त्रण आदि होते हैं, उनसे जैसा रक्त स्राव हे ता है, उसी प्रकार स्जन होना और फोले उप्पन्न होना भी संभव है। इस प्रकार के क्ष्रों से वचाने के उपाय बताने के लिये यह स्क है। परंतु ऐसी पीड़ा दूर करने के लिये की नसा उपाय करना अथवा किस युक्ति से आरोग्य प्राप्त करना इत्यादि बातों का पता इस सूक्त में लगता है। इस लिये इस समय इम सूक्तका अधिक विचार करने में समर्थ हैं।

# जिङ्गिड-मणि।

(8)

# [ ऋषिः-अथर्वा । देवता-चन्द्रमाः, जङ्गिडः ]

द्<u>धीर्घायु</u>त्वार्य बृहते रणायारिष्यन्तो दक्षमाणाः सद्दैव ।

माणि विष्कन्धदूर्वणं जङ्किडं विभृमो वयम् ॥ १ ॥

जङ्किडो जम्भाद्वित्रराद्विष्कंन्धादिभिशोर्चनात् ।

माणिः सहस्रवीर्थः परि णः पातु विश्वतः ॥ २ ॥

अयं विष्कंन्धं सहतेऽयं बांधते अत्त्रिणः । अयं नी विश्वभैषजो जङ्गिडः पात्वंहंसः॥ ३ ॥
देवैर्दत्तेनं मृणिनां जङ्किडेनं मयोभ्रवां । विष्कंन्धं सर्वा रक्षांसि व्यायामे सहामहे ॥ ४ ॥

अर्थ-(दीर्घायुत्वाय) दीर्घ आयुकी प्राप्तिके लिये तथा ( बृहते रणाय) बढे आनंद के लिये (वि-स्कन्ध-दूपणं) शोषक रोग को दूर करने वाले (जिल्गडं मणि) जांगड मणिको (अ-रिध्यन्तः दक्षमाणाः वयं) न सडने वाले परंतु बलको बढानेवाले हम सब (बिश्नमः) धारण करते हैं ॥ १॥

यह (सहस्र-वीर्यः) हजारों सामर्थ्योंसे युक्त (जिङ्गिडः मणिः) जंगिड मणि (जम्भारात्) जमुहाई बढानेवाळे रोगसे, (वि-शरात्) शरीर क्षीण करनेवाळे रोगसे, (वि-स्कन्धात्) शरीरको छुष्क करनेवाळे शोषक रोगसे (अभि-शोचनात्) रोनेकी ओर प्रवृत्ति करनेवाळे रोगसे (विश्वतः) सब प्रकारसे (नः परि पातु) हम सबका रक्षण करे ॥ २ ॥

( अयं ) यह जांगिड मणि ( विस्कन्धं सहते ) शोपक रोगसे वचाता है, ( अयं ) यह मणि ( अविणः बाधते ) भक्षक भस्म रोगसे वचाता है। ( अयं जांगिडः ) यह जांगिड मणि ( विश्व-भेषजः ) सर्व भौषधियोंका रस ही है, वह ( नः अंहसः पातु ) हुमैं पापसे वचावे ॥ ३ ॥

( देवै: दत्तेन ) दिव्य मनुष्यों द्वारा दिये हुए ( मयोभुवा ) सुख देनेवाले ( जंगिडेन मणिना ) जंगिड मणिसे ( विष्कन्धं ) शोषक रोगको और ( सर्वा रक्षांसि ) सर रोगजंतुत्रोंको ( ब्यायामे ) संघर्ष में ( सहामहे ) दबा सकते हैं ॥ ॥

भाराध — दीर्घ आयुष्य प्राप्त करनेके लिये और नीरोगताका बडा आनंद अनुभव करनेके लिये जीगड मणिको शरीर पर इम घारण करते हैं, इससे हमारी क्षीणता नहीं होगी और हमारा बल भी बढेगा, क्यों कि यह मणि शुष्कता अर्थात शोषक रोगको दूर करता है ॥ १ ॥

यह मणि साधारणतः हजारों सामध्यों से युक्त है, परंतु विशेष कर जमुहाई बढानेवाले, क्षीणता करने वाले, शरीरकी

सुखानेवाले, विना कारण आंखोंमें रोनेके आंसूं लानेवाले रागोंसे यह मणि बचाता है ॥ २ ॥

यह मणि शे। बक रोगको दूर करता है और जिसमें बहुत अन्न खाया जाता है, परंतु शरीर कृश होता रहता है; इस प्रकार के भस्म रोगसे भी बचाता है। इस मणिमें अनेक औषधियों के गुण हैं, इस लिये यह हमें पापश्वतिसे बचावे।। ३।। थोर पुरुषोंसे प्राप्त हुआ और सुख देनेवाला यह जंगिड मणि शोषक रोग और रोग बीज भूत रोगजन्तुओं से हमारा बचाव करे।।४।। शणर्थं मा जिल्गुडश्च विष्कंन्धादाभि रंक्षताम्। अरंण्याद्वय आर्भृतः कृष्या अन्यो रसेंभ्यः॥५॥ कृत्याद्विर्यं माणिरथों अरातिद्विः । अथो सहस्वाञ्जिङः प्र ण आर्युषि तारिषत् ॥ ६॥

अर्थ-(शणः च)सण और (जंगिडः च) जंगिड ये द्रोनों (विष्कंधात ) स्रोषक रोगसे (मा अभिरक्षताम्) मेरा बचाव करें । इन में से (अन्यः) एक (अरण्यात् आस्तः) वन से लाया है और (अन्यः) दूसरा (कृष्याः रसेम्यः) स्वतीसे उत्पन्न हुए रसोंसे बनाया है ॥ ५॥

[ अयं माणि: ] यह मणि [ कृत्या-दृषि: ] हिंसासे बचानेवाला है [ अथो ] और [ अ-राति - दृषि: ] शत्रुभूत-रोगों को दूर करनेवाला है [ अयो ] ऐसा यह [ सहस्वान् जीगढ: ] बलवान जीगडमणि [ नः आयूंषि तारिषत्] हमारे आयुष्योंको बढावे ॥ ६ ॥

भावार्थ- सण और जंगिड ये दोनों शोषक रागसे हमारा बचाव करें। इनमेंसे एक वनसे प्राप्त होता है और दूसरा खेतींसे उत्पन्न हुए औषधियोंके रसोंसे बनाया जाता है।। ५।।

यह मणि नाशसे बचाता है और आरोग्यके शत्रु रूपी रोगोंसे दूर रखता है। यह प्रभावशाली मणि हमारा आयुष्य बढावे॥६॥

## सण और जंगिड ।

इस सूक्तमें 'सण ' और ' जंगिड ' इन दो वस्तुओं का उल्लेख है ( मं० ५ )। शण अथवा सण यह प्रसिद्ध पदार्थ है, भाषामें भी इसका यही नाम है। सणके विषयमें राजवल्लभ नामक वैद्यक ग्रंथमें यह वचन है—

१ तत्पुष्पं रक्तिपत्ते । द्वेतं मलरोधकं च।

बीजं शोणितशुद्धिकरम् ॥ राजव. ३ प. २ अम्लः कषायो मलगर्भास्त्रपातनः वान्तिकृत्

वातकप्रश्रश्र ॥ राजनिषंद्र व. ४.

"(१) शणका फूल रक्तिपत्त रोगमें हितकारक है, मलरोधक है और उसका बीज रक्तकी शुद्धि करनेवाला है। (२) शणके ये गुण हैं—खट्टा, कषाय रुचीवाला, मल-गर्भ—रक्तका साव करानेवाला, वमन करनेवाला, तथा वात रोग और कफ़ रोगको दूर करनेवाला है।"

वैद्य लोग इसका अधिक विचार करें। यह सण (कृष्याः रसेभ्यः आमृतः) खेतीसे उत्पन्न होनेवाले रसींसे बना है (मं. ५)। यह वर्णन सण कीन पदार्थ है, इसका निश्चय दराता है। सण करके जो कपड़ा मिलता है उसीका धागा या कपड़ा या रस्सी यहां अपोक्षित है। रस्सी, धागा, या कपड़ा हो, हमारे ख्यालमें यहां सणका धागा अपोक्षित है; जो विविध औषधियोंके (रसेभ्यः॥ मंत्र ५) रसोंमें भिगोकर बनाया जाता है। इस सण का नाम 'त्वक्सार 'है, इसका अर्थ होता है (त्वक्+धार) त्वचामें जिसका सत रहता है; इसलिये इसकी त्वचाका धागा बनाकर, उसकी विविध औषधियों में भिगोकर हाथपर, कमरमें अध्वा गलेमें यह धागा बांधा जाता है। ब्यायाम करनेके समय जब पसीना जाता है, तब उस पसीनेसे उक्त सणके धागेके औषधिके रस शरीरपर लगते हैं और शरीर पर इष्ट प्रभाव करते हैं।

इस सणके धागेपर कीन कीनधे रस लगाये जाते हैं और किस प्रकार यह तैयार किया जाता है, इसका विचार सुयोग्य वैद्योंको करना उचित है। क्योंकि इस संबंधमें इस सूक्तमें कुछ भी कहा नहीं है।

शणः च मा जंगिडश्च श्रमिरक्षताम् ॥ ( मं. ५ )

' शण और जंगिडमणि मेरा एकदम रक्षण करें ' यह पंचम मंत्रका कथन है, इस कथनसे स्पष्ट हो जाता है कि, शणके धार्गमें जंगिडमणिको प्रथित करके गलेमें या शरीरपर भारण करनेका अभिप्राय इस सूक्तमें स्पष्ट है। उक्त प्रकार औषधिरसाँवे बनाया सणका धारा। भी खयं गुणकारों है, और जंगिडमणि भी स्वयं गुणकारों है, तथा दोनों इकट्ठे हो गये, तो भी उन दोनोंका मिलकर विशेष लाभ होना संभव है। जबतक विशेष खोज नहीं हुई है, तबतक हम यही यहां समझेंगे कि, सणके सूत्रमें जंगिड मणि रखकर शरीर पर धारण करनेसे मंत्रोक्त लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

## जंगिड मणिके लाम ।

- ९ दीर्घायुत्वं आयुष्य दीर्घ होता है। ( मं. १ ) कार्यूषि तारिषत् — आयुष्य बढाता है। ( मं. ६ )
- २ महत् रणं (रमणीयं)—बडा आनंद, बडा उत्साह रहता है, जो आनंद नीरोगतासे प्राप्त होता है वह इससे मिलता है। (मं. १)
- ३ अरिष्यन्तः अपमृत्युसे अथवा रागसे नष्ट न होना । (म. १)
- ध दक्षमाणः— ( दक्षं ) बल बढाना, बलवान् होना । ( मं. १ )
- प विष्कंधदूषणः—शोषक रोगको दूर करना। जिस रोगसे मनुष्य प्रतिदिन कृश होता है उस रोगकी नियति इससे हो जाती है। ( मं. १ )
- ६ सहस्रवीर्थः-इस मणिम सहस्रों सामर्थ्य हैं। ( मं. २ )
- ७ विश्व-भेषजः इसमें सब भौषधियां हैं। ( मं. ३ )
- ८ मयोभू:-- सुख देता है। ( मं. ४ )
- ९ कुत्यादृषिः --अपने नाशसे अथवा अपनी हिंसा होनेसे बचाने वाला यह मणि है। ( मं. ६ )
- १० भराति-दूषिः आरोग्यके शत्रुभूत जितने रोग हैं उनको दूर करनेवाला है। ( मं. ६ )
- ११ सहस्वान्—बलवान् है अर्थात् शरीरका बल बढाता है। (मं. ६) इस जङ्गिड मणिसे निम्नलिखित रेग्ग दूर होनेका उल्लेख इस सूक्तमें है वह भी यहां इस स्थानपर देखने योग्य है—
- १२ जस्भारात् पातु--जमुहाई जिससे बढती है वह शरीरका दोव इससे दूर होता है। (मं. २)
- १३ वि-शरात् पातु-जिस रोगसे शरीर विशेष क्षीण होता है, उस रागसे यह मणि बचाता है। ( मं. २ )
- १४ वि-ध्कंधात् पातु-जिससे शरीर सूखता जाता है उस रागसे यह बचाता है। ( मं. २ )
- १५ अभि-शोचनात्-जिससे रानेकी प्रवृति हो जाती है उस बीमारीसे यह बचाता है। (मं, २)
- १६ अत्त्रिणः बाधते ( अद्-त्रिन् ) बहुत अन्न खानेकी आवश्यकता जिस रोग में होती है परंतु बहुत खानेपर भी शरीर कृश होता रहता है, उस भस्म रोगकी निवृत्ति इससे होती है। ( मं. ३ )
- १७ अंहसः पातु-पापवृत्तिसे बचाता है, अथवा हीन भावना मनसे हटाता है। ( मं. ३ )
- १८ रक्षांसि सहामहे रोगभीज तथा रोगोध्यादक कृमियोंको रक्षस् ( क्षरः ) कहते हैं क्योंकि इनसे शरीरके पोषक सप्त धातुओंका ( क्षरण ) नाश होता रहता है । इन रोगबीओं या रोग जन्तुओंका नाश इससे होता है। ( मं. ४ )

ये सब गुण इस जिङ्गाड माणिमें हैं। यहां रक्षत् शब्द के विषयमें थोडासा कहना है: [ पाठक कृपा करके खाध्याय मंडल द्वारा प्रकाशित 'वेदमें राग जन्तु शाख्र ' नामक पुस्तक देखें, इस पुस्तकमें बताया है कि ये राक्षस अतिस्कृप कृपि होते हैं, जो चेमपर चिपकते हैं तथापि आंखसे दिखाई नहीं देते। ये रात्रीमें प्रवल होते हैं। इस वर्णन के पडनेसे पाठकोंका निश्चय होगा कि रोग बीजोंका या रोगजन्तुओंका नाम राक्षस है। इसीको रक्षत् कहते हैं। कर् (क्षीण होना) इस धातुसे अक्षरकी उलट पुलट होकर रक्षस् शब्द बनता है, फैलनेवाले रोगोंके रोगजंतुओंको यह मणि नाश करता है यह यहां भाव है, अर्थात यह (Highly disinfectant) उत्तम प्रकारका रोगकी छूतके दोष को दूर करनेवाला है यह बात इस विवरणसे वाचकोंके मनमें आ चुकी ही होगी।

यह जंगिड मिण किस वनस्पितका बनाया जाता है। यह बडा प्रयत्न करने पर भी पता नहीं चला। तथापि जो गुण उक्त मंत्रोंमें बताये हैं, उनमें से बहुतसे गुण बचा बनस्पितके गुण धर्मोंके साथ मिलते जुलते हैं, इस लिये हमारा विचार ऐसा होता है कि यह मिण बचाका होना बहुत संभवनीय है, देखिये बचाके गुण-

१ वचागुणाः - तीक्ष्णा कदुः उष्णा कफामग्रंथिशोफन्नी वातज्वरातिसारन्नी वान्तिकृत् उन्मादभूतन्नी च । राजनिषण्टु व. ६ २ वचायुष्या वातकफतृष्णाञ्ची स्मृतिवार्धिनी । ३ वचापर्यायाः ' मङ्गल्या । विजया । इक्षोब्नी । सद्गा । '

- '(१) वचाके गुण —तीक्ष्णता, कटुता, उष्णता से युक्त, कफ आम प्रीथ और सूजन का नाश करनेवाली। वात ज्वर अतिसार का नाश करनेवाली। वमन करानेवाली। उन्माद और भूतरोग का नाथ करनेवाली यह वचा है।
  - (२) बचासे आयुष्य बढता है, बात-कफ-तृष्णाका नाश करती है। स्मरण शक्तिकी बृद्धि करती है।
- (३) वचाके पर्याय शब्दोंका अर्थ-( मंगल्या ) मंगल करनेवाली, (विजया ) विजय करने वाली, (रक्षों-न्नी) राक्षसोंका नाश करनेवाली, पूर्वोक्त रे।गोत्पादक कृमियोंका नाश करनेवाली, (भद्रा ) कल्याण करनेवाली। '

यह बचाका वैद्यकप्रयोक्त वर्णन स्पष्ट बता रहा है कि इसकी जंगिडसे गुण धर्मों में समानता है। पाठक पूर्वोक्त मंत्रों के शब्दों के साथ इसकी तुलना करेंगे, तो पता लग जायगा कि इनके गुणधर्म समान हैं। इस लिये हमारा विचार हुआ है, कि जंगिड मणि संभवतः इसका ही बनाया जाता होगा। यह समानता देखिये—

| वैद्यक प्रंथ के शब्द  | —[ बचाके गुण ]— | इस स्काके शब्द                   |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| १ भायुष्या            | _               | १ दीर्घायुत्वाय ( मं. १ )        |
|                       |                 | बायूषिं तारिषत् ( मं. ६ )        |
| २ रक्षोब्री । भूतब्री | _               | २ रक्षांसि सहामहे ( सं. ४ )      |
| ३ वातझी, उन्मादझी     |                 | ३ जम्भात् पातु (सं. २)           |
|                       |                 | क्षामिकोचनात् पातु। ( मं. २ )    |
| ४ मंगल्या, भद्रा      | _               | ४ आरिध्यन्तः ( सं. २ )           |
| स्मृतिवर्धनी।         | -               | दक्षमाणाः। सहस्रवीर्यः ( मं. २ ) |
| ५ विजया               | _               | ५ अरातिदूषिः (मं. ६)             |
| ६ वातिसारशी           | _               | ६ विशरात् (वि-सारात्)            |
|                       |                 | पातु ( मं. २ )                   |
| ७ शोफझी, ज्वरझी       |                 | ७ विश्वभेषजः (मं. ३)             |
| कफन्नी, ग्रंथिन्नी    |                 |                                  |

इस प्रकार पाठक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा, कि वैद्यक प्रन्थोक्त वचाके गुणधर्म और जंगिडमणि के गुणधर्म प्रायः मिक्रते जुलते हैं। इससे अनुमान होता है, कि संभवतः जंगिड मणि वचा से ही बनाया जाता होगा। केवल गुण साधर्य है स्मीपि प्रकरणमें औषधियां नहीं बर्ती जातीं, अथवा नहीं बर्ती जानी चाहिये; यह हमें पूरा पता है, तथापि किसी औषधिके अभावमें उस स्थानपर जो औषधि लीजाती है वह गुणसाधर्म्य देख कर ही ली जाती है।

चरकादि प्रथों में जहां बड़े बड़े आयुष्य वर्धक और बलवर्धक रसायन प्रयोग लिखे हैं, वहां सोमादि दिन्य औषधि विकित्त अभावमें इसी प्रकार गुण साधम्बेसे अन्य औषधि लेने का विधान किया है। इसलिये यदि जंगिड मणिका ठीक पता वहीं चलता, तो इस माणिके गुण धर्मोंके समान गुणधर्मवाली वनस्पतिका माणि बनाना और उसका घारण करना बहुत अयोग्य वहीं होगा। तथापि हम यह कार्य सुयोग्य वैद्यांपर ही छोड़ देते हैं, तथा इस विषयमें अधिक खोज होनी अलंत आवश्यक है वह भी यहां स्पष्ट कह देते हैं। सुयोग्य वैद्यांपर वैद्यांपर विषयकी खोज अवश्य करें।

#### माण धारण।

यहां कई पाठक कहेंगे कि यह क्या अंघ विश्वासकी बात है, कि केवल मणि धारणसे रेग मुक्त होने का ही विधान किया जा रहा है ? क्या इससे तावीज, कवच, धागा, दोरा, आदिकी अंधविश्वास की बात सिद्ध नहीं होंगी ? इस प्रकारकी शंकां यहां उपाध्यत होना संभव है; इस लिये इस बातका यहां विचार करना आवश्यक है-

इस सूक्तमें जो ' जंगिडमणि ' का वर्णन है वह ताबीज या धागा दोरा या जादूकी चीज नहीं है। यह वास्तविक औषधि पदार्थ है। इसके पूर्वके तृतीय सूक्त में पर्वत, और पृथ्वीके ऊपर होने तथा समुद्रके तलेमें उत्पन्न होनेवाली औषधि वनस्पातियों का वर्णन असंदिग्ध रीतिसे आया है, इस औषधिवनस्पातियों का वर्णन असंदिग्ध रीतिसे आया है, इस औषधिवनस्पातियों अनुवृत्ति इस सूक्तमें है। ये दोनों सूक्त साथ साथ हैं और दोनोंका रोगिनवारण और आरोग्य साधन यह विषय समान ही है। इसलिये यह औषधीका मणि है यह बात स्पष्ट है।

#### माणिपर संस्कार।

स्वयं यह मणि वनस्पतिका है अर्थात् वनस्पतिकी लक्षडींसे यह बनता है तथा यह जिस धागेमें बांधाजाता है वह भी विशेष गुणकारी वनस्पतिका धागा होता है, यह बात पूर्व स्थलमें बतायी है। विशेष गुणकारी धागा और विशेष गुणकारी मणि इनके मिलापसे शरीरपर विशेष परिणाम होना संभव है। इसके नंतर-

> करण्यादन्य काञ्चतः । कृष्या कन्यो रसेभ्यः ॥ ( मंत्र. ५ )

' एक अरण्यकी वनस्पतिसे बनता है और दूसरा कृषिसे उर्पन्न हुए वनस्पतियों के रसोंसे भरा जाता है।' यह पंचम मंत्रका विधान विशेष ही मनन करने योग्य है। इसमें 'आ—मृतः' शब्द है, इसका धात्वर्थ '(आ) चारों ओर से (मृतः) पूर्ण किया, चारों ओरसे भर दिया है,' ऐसा होता है। अर्थात् मणि और धागा अनेक वनस्पतियों के रखें। में भिगोकर खुखानेसे वे सब रस उस धागे में और मणि में भर जाते हैं अथवा जम जाते हैं और इन सब रसें का परिणाम शरीरपर हो जाता है। इसिलेय जंगिड-मणिका धारण यह एक वैद्य शास्त्रका महत्त्वपूर्ण और सशास्त्र विषय है इसमें अन्धविश्वासकी बात नहीं है।

भाजकल जो ताबीज, कवच, धागा, दोरा, जादूका पदार्थ है वह केवल विश्वास की चीज है अथवा भावनासे उसकीं कल्पना है। वैसा जंगिड मणि नहीं है। इस में औषधियोंका संबन्ध विशेष रीतिसे शरीरके साथ होता है। यद्यपि शरीरके अंदर भौषि नहीं सेवन की जाती तथापि शरीरके अपरके स्पर्शने लाभ पहुंचाता है।

इमने यह बातें देखी हैं, कि तमाख्के पत्ते पंटपर बांध देनेसे वमन होता है। [ इसी प्रकार हरीतकी ( हिरड़ ) की एक तीव्र जाती होती है, उस की हाथमें धरनेसे दस्त होते हैं, ऐसा कहते हैं, परंतु यह बात अभीतक हमने देखी नहीं है। ] इसके अतिरिक्त हमने अनुभव की हुई बातें भी यहां निर्दिष्ट करना योग्य है, केल्हापुर रियासतके अंदर बावडा ( गगन बावडा ) नामक एक छोटी रियासत है। वहां के श्री॰ नरेश के पास वनस्पतिके जडके मणि मिलते हैं, इस मणिके धारणसे दांतकी पीडा दूर होती है। इस विधयका अनुभव हमने कई वार अपने जपर लिया है और अपने परिचितों पर भी लिया है। यह मणि किसी वनस्पतिकी जडका बनाया जाता है, परंतु उस वनस्पतिका नाम अभीतक हमें पता नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रवाल, सुवर्ण, ताम्न, विविध रतन आदिके धारणसे बालकोंके शारीरोंपर विशेष प्रभाव होता है यह भी देखा है। इसलिये यदि रसी और मणि उत्तम वनस्पतियोंसे बनाकर उनको विशेष रसोंसे सुसंस्कृत करके धारण किये जाय तो रोगोंका दूर होना शास्त्र दृष्टिंस सुसङ्गत प्रतीत होता है।

वचा के विषयमें इमने कई वैद्योंकी संमती ली है, उनका कहना है, कि वचाका मणि उक्त प्रकार शरीरपर धारण किया जाय तो वह स्पर्शंजन्य रोग ( छूत से फैलनेवाले रोग ) की बाधा से दूर रख सकता है, अर्थात् जो घारण करेगा उसकी उक्त रोग होनेकी संभावना कम है। इस बातका हमने कई वार प्रयोग भी किया है और लाभ ही प्रतीत हुआ है।

इसी प्रकार प्रंथिक सिक्षपात रोगके दिनोंमें 'इमीशिया 'नामक वनस्पतिके बीज धारण करनेसे कुछ लाम होनेकी बात कई डाक्तर कहते हैं, तथापि हमें इसका विशेष अनुभव नहीं है। परंतु मुंबईमें हमने देखा था कि उक्त रोगके प्रादुर्भावमें इसका धारण कई लोग करते थे।

इस थोडेसे अनुभवसे हम कह सकते हैं, कि जंगिड मणिका घारण भी एक शास्त्रीय महत्त्वका विषय है और इसमें कोई अंघविश्वासकी बात नहीं है। अब विशेष खोज करनेवालोंका यह विषय है कि वे जंगिडमणिकी ठीक सिद्धता करने की रीतिकी

५ ( अ. सु, मा. कां २ )

खोज करें और इसका उपयोग करके आरोग्य प्राप्त करनेका निश्चित उपाय सबके लिये सुप्राप्य करें। वैद्यशाखों के प्रेष देखनेसे बहुत कुछ पता लगना संभव है।

## खोजकी दिशा।

यहां खोज करनेकी दिशाका भी थोडासा वर्णन करना अयोग्य न होगा । श्री० सायणाचायँजीने अपने भाष्यमें लिखा है, कि काशी भानमें जंगिड वृक्ष है इस वृक्षके विषयमें काशी प्रांतके लोग खोज करें और जो कुछ अनुभव हो वह प्रकाशित करें।

वचा उग्रगंधी वनस्पित या चीज है। इसकी गंधसे अर्थात सम्वाससे जो इसके परमाणु इवामें फैल जाते हैं, वे रोगजन्तुओंका नाश करते हें, तथा रोगके विषकों भी दूर कर देते हैं। यही कारण है कि वचा का शरीरपर धारण करनेसे छूत से
फैलनेवाले रोग दूर होते हैं, या उनकी बाधा नहीं होती है। प्रायः छूतसे फैलनेवाले रोग स्क्ष्म जंतुओं द्वारा फैलते हैं, वे
रोगजंतु वचा की उप्रगंधिके कारण तत्काल भर जाते हैं। ऐसे उप्रगंधी पदार्थ अजवायन, पूर्वीना, लस्ण, कपूर, पेपरमाट आदि
अनेक हैं। आर्य वैद्यक शास्त्रमें इन पदार्थोंका परिगणन किया है और इनको कृतिनाशक भी कहा है। यदि खोज करनेवाले
पूर्वोक्त रोगनाशक वनस्पतिकी जह या काष्ठकं मणिपर सुयोग्य उप्रगंधीवाले अनेक रसोंसे योग्य संस्कार करेंगे, तो इस प्रथलसे
जंगिडमणि अथवा तत्सहरा मणि अब भी प्राप्त होना संभवनीय है। इसलिये हम सुयोग्य वैद्योंकी इस विषयकी खोज करनेके लिये
सानुरोध प्रार्थना करते हैं।

## जांगिड मणिसे दीर्घ आयुष्य।

प्रथम मंत्रके प्रारंभमें ही ' जांगेडमणिसे दीर्घायुष्य प्राप्त होनेकी बात ' कही है। यह दीर्घायुष्य प्राप्ति किस प्रकार होती है, यह बात यहां विचार करके देखनी आवश्यक है। इस विचार के लिये प्रथम आयुष्य की अल्पता क्यों होती है यह देखिये।

रोग—आधि और व्याधि—यह मुख्य कारण है जिससे आयुष्य क्षीण होता है। जंगिडमणि रोगोत्पादक विधाँ और रोगवर्धक जन्तुओं को दूर करता है अथवा नाश करता है, इससे नोरोगता प्राप्त होने द्वारा जो खास्थ्य प्राप्त होता है वह आयुष्य वर्धन करता है।

कई लोग समझते हैं, कि आयुष्यकी शृद्धि नहीं होती है। परंतु वेदमें सेकडों स्थानोंपर दीर्घ आयुष्यके उपाय कहें हैं, इसलिय वैदिक दृष्टिकोणसे आयुष्यके विषयमें कोई संदेह नहीं है। यदि दीर्घायुष्य होता है वा नहीं, इस विषयमें हम आर्य वैद्यक की साक्षी देखेंगे तो हमें वह साक्षी अनुकूल ही होगी; क्यों कि आयुष्य वर्धन के कई रसायन प्रयोग वैद्यशाक्ष में कहे हैं। इसलिये आर्ष ग्रंथोंकी संगति आयुष्य की वृद्धि होती है इस विषयमें निश्चित है। इसलिये जो सर्व साधारण जनताका विचार है, कि आयुष्य वर्धन नहीं होता वह अशुद्ध है और वैसा विचार वैदिक धार्मियोंको मनमें रखनेकी आवश्यकता नहीं है।

जंगिडमणि ( Disinfectant ) स्पर्शंजन्य दोषको हटानेवाला होनेके कारण यदि वह शरीरपर धारण किया जाय, ती उससे रोग दूर होनेमें शंका ही नहीं हो सकनी और इस प्रकार यदि नीरोगता की सिद्धता हुई और आयुष्य वर्धक अन्य ब्रह्मचर्यांदि वैदिक उपायोंका अवलंबन किया तो निःसंदेह आयुष्य वर्धन होगा। इसलिये पाठक इस बातका विशेष मनन करें।

#### बडा रण।

प्रथम मंत्रमें 'महते रणाय ' शब्द हैं। इसमें जो 'रण ' शब्द है उसका वास्तविक अर्थ रमणीयता शोभा इत्यादि होती है। यह अर्थ पूर्व स्थानमें दिया ही है। परंतु कई यों के मतसे यहां के रण शब्दका अर्थ युद्ध है। इसिलेये 'महत् रण ' शब्द की अर्थ 'बडा युद्ध ' है। यह अर्थ लेनेसे प्रथम मंत्रके इस भाग का अर्थ निन्नलिखित होता है।

## महते रणाय जिङ्गढं वयं विभृमः ॥ ( मं १ )

'बड़े युद्धके लिए हम जिल्पिड मणिका घारण करते हैं।' अर्थात् बड़े युद्धमें हमारा विजय हो इसलिये हम जिल्ला घारण करते हैं। जिल्ला मणिके घारण से हमारे शरीरमें ऐसा बल बड़ेगा, कि जिससे हम उस बड़े युद्धमें विजयी बनेंगे। यह युद्ध कीनसा है १ यह युद्ध अपना जीवनका ही है। मनुष्यका जीवन एक बड़ा भारी युद्ध है।

शताब्दीतक चलनेवाला यह युद्ध है। सौ वर्ष इस युद्धमें व्यतीत होंगे। इसलिये यह साधारण युद्ध नहीं है। शरीर क्षेत्रमें जो कार्य आत्मा द्वारा चल रहा है, उसमें विविध रोग विन्न डालते हैं और उनके साथ हमारा युद्ध चल रहा है। अपना आरोग्य स्थापित करनेसे ही इस युद्धमें हमें विजय प्राप्त होना है। जङ्गिड मणिसे रोगनिवृत्तिद्वारा आरोग्य प्राप्त होता है इस हेतु-से यह मणि इस बड़े युद्धमें भी हंमें सहायक है, ऐसा इस मंत्रमें जो कहा है वह योग्यही है।

## वलवर्धन ।

इस प्रथम मंत्रमें और दो शब्द बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। 'अ-रिध्यन्तः। दक्षमाणाः' इन दो शब्दोंका क्रमशः अर्थ 'अहिंसित होते हुए, बलिख होनेवाले 'यह है। रोगादिके हमलोंके कारण अथवा अन्य दुए शत्रुऑके आक्रमण के कारण हम ( अरिध्यन्तः ) हिंसित न हों अर्थात् हम क्षीण दुःखी त्रस्त अथवा नष्ट न हों, यह प्रथम पद का अर्थ है। परंतु थोडामा विचार करने पर पाठकोंके मनमें यह बात स्पष्टताके साथ आजायगी कि केवल क्षीण न होने अथवा नष्ट न होनेसे ही अर्थात् केवल जीवन धारण करनेसे ही जगत् में कार्य चलना और विजय प्राप्त होना अशक्य है। विजय प्राप्त करने के लिये यह निषेधात्मक गुण विशेष सहायक नहीं होगा। इस कार्य के लिये विधेयात्मक गुण अवश्य चाहिए। यह गुण ( दक्षमाणाः ) बलवान् इस शब्दद्वारा बताया है। इसका अर्थ बलवान होना है। पाठक थोडासा विचार करेंगे तो उनके ध्यानमें यह बात आजायगी कि –

#### बल और विजय।

इस गुणकी बड़ी आवश्यकता है। रोग नहीं हुए, अशक्त न हुआ, नष्ट नहीं हुआ तो भी कार्य नहीं चलेगा, विजयकी इच्छा है तो अपना बल सर्व दिशाओं से बढ़ानेका यस्त होना आवश्यक है। जितना बल बढ़ेगा उतना विजय निश्चयसे प्राप्त होनेकी संभावना अधिक है। पाठक इन दो शब्दोंका परस्पर महत्त्व पूर्ण संबंध देखें और वेदकी शब्द योजनाकी गंभीरता अनुभव करें।

#### दूषण ।

इस स्फॉर्म 'दूषण, दूषि ' इन शब्दोंका प्रयोग विलक्षण अर्थेमें हुआ है । देखिने— विष्कन्ध दूषण —विष्कन्धको बिगाडनेवाला कृत्या दूषि —कृत्याको दोष लगानेवाला अराति दृषि —अराति को दोष लगानेवाला

पाठक सूक्ष्म दृष्टिसे देखेंगे तो उनको इस शब्द प्रयोगमें यह बात स्पष्ट दिखाई देगी, कि 'शत्रुमें दोष उत्पन्न करना ' यहां स्चित किया है। कई कहते हैं कि शत्रुको मारो काटो या शत्रुको नाश करो। वेदमें भी शत्रुका नाश करनेका उपदेश कई बार किया है। परंतु यहां दूसरी बातका उपदेश शत्रुको दूर करनेके विषयमें किया है। शत्रुमें दोष उत्पन्न करना, शत्रुमें दीनता उत्पन्न करना, शत्रुमें दोष उत्पन्न करना। जिस समय शत्रुका शीघ्र नाश नहीं होता है उस समय अनेक उपायोंसे शत्रुके अंदर दोषोंको बढानेसे शत्रुको बल घटता जाता है और अपना बल बढता जाता है। यह जितना व्यक्तिगत रोगोंके विषयमें सल्य है उतनाही सामाजिक और राष्ट्रीय शत्रुकोंके विषयमें भी सल्य है, शत्रुमें दोष उत्पन्न करनेसे थोडेसे प्रयश्नसे शत्रुका पराभव होता है और अपने लिये विजय प्राप्त होता है।

यह मणि शरीरपर धारण करनेसे शरीरके जो रोगादि शत्रु हैं उनकी शक्तिमें दोष उत्पन्न होता है, इससे उन शत्रुओं की शक्ति क्षीण होती जाती है और अपना बल बढता जाता है।

यह शरीरके क्षेत्रका उपदेश पाठक राष्ट्रके क्षेत्रमें देखेंगे तो उनको राजनीतिके शत्रुदमन विषयक एक बडे सिद्धांत का ज्ञान हो सकता है।

#### अत्रि ।

वेद मंत्रों में ' अति ' शब्द विभिन्न अधामें प्रयुक्त हुआ है। कई स्थान पर इसका अर्थ है ऋषि, कई स्थानपर राक्षण और इस स्क्रमें यह एक रोग विशेषका नाम है। इतने भिन्न अधामें इसका उपयोग होनेसे इसके विषयमें पाठकों के मनमें संदेह होना संभव है, इसिलिय इस विषयमें योडामा लिखना आवश्यक है।

'अद्'( खाना ) इस धातुसे यह शब्द बनता है इसिलये इसका अर्थ 'मक्षक' है। दूछरा 'अत्'( भ्रमण करना ) इस धातुसे बनता है, इस समय इसका अर्थ भ्रमण करनेवाला होता है। पहिला अर्थ हमने इससे पूर्व दिया है। यहां यह अत्रि शब्द रोगवाचक होनेसे मक्षक रोग अथवा मस्म रोग ऐसा किया है, जिसमें रोगी अश्व बहुत खाता है परंतु छश होता जाता है। इसरा अत्रि शब्द 'भ्रमण करनेवाला ' यह अर्थ बताता है, यह अर्थ रोगवाचक होनेकी अवस्थामें पागल का वाचक हो सकता है। मूर्व मनुष्य जो मिस्तिष्क बिगड जानेसे पागल होजाता है, कारण के विना भी वह भटकता रहता है इस लिथे इसका वाचक यह शब्द होसकता है। इससे यह भी सिद्ध होगा कि यह जांगेडमाणि मिस्तिष्क बिगड जानेसे रोग में हितकारी होगा। परंतु पाठक यहां स्मरण रखें कि यह केवल ब्युत्पत्तिकी बात है, इसिलये वैद्यशास्त्रमें इसका बहुत प्रमाण नहीं होसकता, जवतक कि जनुभवसे जंगिर मिणिका यह उपयोग सिद्ध न हो। तथापि यह अर्थ जांगेडमणिकी खोज करनेमें सहायक होगा इसिलये यहां दिया है। वचाके गुण- धर्मों स्पृतिवर्धिनी और उन्मादनाशनी ये दो गुण इस अर्थके साधक हैं, यह खोजके समय ध्यानमें धारण करने योग्य है।

इस प्रकार यह सुक्त मइत्व पूर्ण अनेक वातोंका वर्णन कर रहा है। पाठक विचार करते रहेंगे तो उनको इस रीतिसे वडा बोध पास हो सकता है।



# क्षत्रिय का धर्म।

(4)

( ऋषिः - भृगुः आथर्वणः । देवता - इन्द्रः )

इन्द्रं जुषस्व प्रवहा यांहि ऋर हरिभ्याम् ।

पिर्वा सुतस्यं मृतेरिह मधीश्रकानश्रारुर्मदांय ॥ १ ॥

इन्द्रं जठरं नृन्यो न पृणस्व मधीदिवो न ।

अस्य सुतस्य स्वं १णींपं त्वा मदाः सुवाची अगुः ॥ २ ॥

इन्द्रं स्तुरापाण्मित्रो वृत्रं यो ज्वानं यतीने ।

बिभेदं वृत्रं भृगुने संसहे अत्रून्मदे सोमंस्य ॥ ३ ॥

आ त्वा विशन्तु सुतासं इन्द्र पृणस्वं कुक्षी विद्दि शंक धियेद्या नः

श्रुधी हवं गिरों मे जुष्स्वेन्द्रं स्वयुग्भिर्मस्वेह मुहे रणीय ॥ ४ ॥

खर्थ — हे द्वार इन्द्र ! ( जुपस्य ) त् प्रसन्न हो, ( प्र वह ) आगे वढ ! ( हरिम्यां वा याहि ) घोडोंके साथ त् यहां आ । ( चकानः ) तृप्त होता हुना त् ( मदाय ) हर्षके लिए ( इह ) यहां ( मतेः ) बुद्धिमान् पुरुषका ( सुतस्य मधोः चारुः ) निचोडा हुना मधुर सुंदर रस ( पिन ) पिन्नो ॥ १ ॥

हे इन्द्र! ( नव्यः न ) प्रशंसनीयके समान और ( स्वः न ) स्वर्गाय बानंद के समान ( मधोः जठरं प्रणस्व ) इस मधुर रससे अपना पेट भर दो। [ अस्य सुतस्य ] इस निचों रसकी ( स्वः न ) स्वर्गके बानंदके समान खुकी बीर ( सुवाचः मदाः ) उत्तम भाषणों के साथ बानंद ( त्वा उप बगुः ) तेरे पास पहुंचते हैं ॥ २ ॥

( यतीः न ) यत्न करनेवाले पुरुषकं समान ( यः तुराषाट् मित्रः इन्द्रः ) जिस स्वरासे शत्रुपर हमला करनेवाले मित्र इन्द्रने [ वृत्रं जधान ] घेरनेवाले शत्रुका नाश किया था, तथा [ ऋगुः न ] सूननेवालेके समान जिसने [ बलं बिभेद ] शत्रुके बलका भेद किया था और ( सोमस्य मदे ) सोमरसके आनंदमें ( शत्रुत् ससहे ) शत्रुकोंका पराभव किया था ॥३॥

हे [ शक इन्द्र इन्द्र ] शक्तिमान् प्रभु इन्द्र ! (सुतासः त्वा आ विशन्तु ) निचोडे हुए ये रस तुझमें प्रविष्ट हों। (कुक्षी प्रणस्व ) दोनों कुक्षियोंको तू भर और [ विड्ढि ] शासन कर [ धिया नः आ— इहि ] अपनी बुद्धिसे तू इमारे पास आ। इमारी ( इवं श्रुधि ) पुकार सुन, ( में गिरः जुपस्व ) मेरा भाषण स्वीकार कर । और [ इह ] यहां [ महे ] रणाय ) बढे युद्ध के छिए (स्वयुगिभः ) अपनी योजनाओं के साथ ( आ मरस्व ) इर्षित हो ॥ ४॥

भावार्थ-हे शूर वीर ! तू सदा प्रसन्न और आनंदित रह और उन्नतिके मार्गसे आगे बढ़। अपने उत्तम घोडोंसे युक्त रथमें बैठकर इधर जा। और सदा संतुष्ट रहता हुआ अपने इर्षको बढ़ानेके लिये बुद्धि वर्धक मधुर रसका पान कर ॥ १ ॥

हे शूरवीर ! प्रशंसा के योग्य और हर्ष बढानेवाले मधुर रससे अपना पेट भर, ऐसा करनेसे ही उत्तम प्रशंसाकी वाणी ही

तेरे पास सब ओरसे पहुँचेगी अर्थात् सब तेरी प्रशंसा करेंगे ॥ २ ॥

पुरुषार्थी, उद्यमी पुरुषके समान प्रयत्नशील और शीघ्रवेगके साथ शत्रु पर हमला करनेवाला शूरवीर अपने शत्रुका नाश शीघ्र करता है। जिस प्रकार भूननेवाला मनुष्य धान्योंको भूनता है, उसी प्रकार यह शूरवीर शत्रुकी सेनाको भून देता है और सोमरस का पान करता हुआ हर्षित और उत्साहित होकर शत्रुका पराजय करता है॥ ३॥

| 11 4 11 |
|---------|
| 11 8 11 |
| 11011   |
|         |

भर्य-( इन्द्रस्य वीर्याणि चु प्रवोशं) इन्द्रके पराक्रम में अच्छी प्रकार वर्णन करता हूं। (यानि प्रथमानि) जो पहिछे भेणीके पराक्रम [ बज्री चकार ] बज्रधारी इन्द्रने किए थे। उसने [ आहं अहन् ] कम न होनेवाले शत्रुका नाश किया, और [ अप: अनुतर्त्द ] प्रवाहोंको खुळा किया और [ पर्वतानां ] पर्वतोंके (बक्षणाः प्र अभिनत् )भाग तोढ भी दिए॥भा

(पर्वते शिश्रियाणं कहिं) पर्वतके काश्रयसे रहनेवाळे शत्रुको (अहन्) वध किया। [अस्मै ] इसके किए (खष्टा स्वर्भ वजं ततक्ष) कारीगरने तेज शस्त्र बना दिया था। (वाश्राः धेनवः इव ) रंभाती हुई गौवेंकि समान (स्यन्दमानाः जापः ) वेगसे बहनेवाके जळप्रवाह (अजः समुद्रं जवजग्मुः ) सीधे समुद्रतक जा पहुंचे ॥ ६ ॥

(वृषायमाणः) बकवान् वीर [सोमं अवृणीत ] सोम रसको प्राप्त हुआ। (सुतस्य त्रिकृदुकेषु आपिवत् ) रसका तीन उच स्थानोंमें पान किया। (मघवा सायकं वज्रं आ अदत्त ) इन्द्रने वाण रूप वज्र लिया और (अहीनां प्रथमजां पुनं अहन् ) ज्ञातुओं के पहिले इस वीरको मार डाला॥ ७॥

भावार्थ — हे शक्तिमान् शूरवीर ! सब मधुर रस तुम्हें प्राप्त हों और उससे तू अपना अपना पेट भर दे। उस समय तू अपने मनसे सब जनता की भलाईका विचार कर और उन की पुकार श्रवण कर तथा बढ़े जीवनकलह में विजय प्राप्त करने के बिये अपनी योजक शक्तियों के साथ आनंदसे तैयार रह ॥ ४ ॥

शूर पुरुषके पराक्रमों का में वर्णन करता हूं, जो कि उन्होंने किये थे । बढनेवाले शत्रुका उसने नाश किया और जलके प्रवाह सबके लिये खुले कर दिये, तथा पर्वतोंके भागोंको तोडकर जंगल भी साफ किया ॥ ५ ॥

पर्वतके भागोंपर छिपकर रहनेवाले रात्रुओंका उन्होंने वध किया, ऐसे शूरके लिये कारीगरों ने विशेष प्रकारके तिक्ष्ण शब् तैयार कर दिये थे। जिस प्रकार गौवें रंभाती हुई अपने बछडेके पास जाती है उसी प्रकार उस बीरने खुले किये हुए जलके प्रवाह समुद्रतक जा पहुंचे ॥ ६॥

अपना बल बढ़ानेवाला शूरवीर सोमरस का पान तीन समय और तीन स्थानोंमें करता है। घनी शूरवीर अपने शब्ध सदा तैयार रखता है और बढ़ने वाले शत्रुके अप्रागामी वीरका शीघ्र नाश करता है [ और इस रीतिसे अपना विजय प्राप्त करता है । ] ॥ ७ ॥

क्षात्रधर्म।

प्रायः इन्द्र स्कॉमें क्षत्रियधर्म बताया होता है। इन्द्र शब्द मुख्यतः शत्रुका नाश करनेवाले शूर्वारका चौतक है और उसका वर्णन शूर्वारके क्षात्रधर्मका प्रकाशक होता है। इस स्कमें भी पाठक उक्त बात देख सकते हैं। इस स्कमें जिन शब्दों द्वारा शूरवीर का वर्णन होकर क्षात्र धर्मका प्रकाश हुआ है, उन शब्दोंका अर्थ देखिये-

क्षत्रियके गुण।

९ इन्द्रः (इन्+द्र ) = शतुका नाश करनेवाला, शत्रु सैन्यका नाश करनेवाला । ( मं. ९ )

२ श्रूरः = शूरवीर । (मं. १)

३ चकानः = तृम, संतुष्ट, तेजस्वी, प्रकाशमान । शत्रुका प्रतिकार करनेमें समर्थ । ( मं॰ १ )

- ४ मित्रः = जनताका मित्र, जनताका हित करनेवाला । सूर्यवस्त्रकाशमान ॥ ( मी. १ )
- ५ यतीः = प्रयस्नशोल, पुरुषार्थी । ( मं. ३ )
- ६ भृगुः = भूननेवाला, शत्रुको भूननेवाला। ( मं. ३ )
- ७ तुराषाट् = त्वरासे शत्रुपर इमला चढानेवाला । ( मं. ३ )
- ८ शकः = समर्थ, शिक्तशालो, बलवान् । (मं.४)
- ९ वज़ी = वज़ आदि शल्लोंसे युक्त। (मं. ५)
- ९० बृषायमाणः = अपना वल प्रतिदिन बढानेवाला, अपनी शास्त्रि सब प्रकारसे बढानेवाला ॥ ( से 🌞 )
- १९ मघवा ( मघ-वान् ) = धनवान् ( मं. ७ )

ये ग्यारह शब्द इस सुक्तमें शूरवीर क्षत्रियके वाचक हैं। इन शब्दों छ क्षत्रियके वर्तव्योंका मी बीव हीता है । क्षत्रियके पास शौर्य वीर्य पराक्रम आदि गुण जैसे चाहियें उसी प्रकार पुन: पुन: प्रयत्न करनेका गुण और वेगसे शशुनर इसका चकानेका सी गुण अवस्य चाहिये । शत्रुसे अपना बल अधिक रखनेकी तैयारी भी क्षत्रियको करनी वाहिये, और इस समझे किये कसके पास विपुल धन भी चाहिये, इलादि क्षात्रधर्मका उपदेश हमें यहां प्राप्त होता है। पाठक इस दृष्टिस इन पदीं हा विशेष मानव करें। आब वाक्यों द्वारा जो क्षत्रियके कर्म इन मंत्रोंमें वर्णन हुए हैं उनका विचार देखिये-

### क्षत्रियके कर्तव्य ।

- १ झूर ! हरिभ्यां , आयाहि = हे वीर ! घोडाँपर सवारी कर । घोडाँकी सवारी करनेका अभ्यास स्वीत्रयक्षां करना चाहिय। (मं. १)
- २ प्र वह = आगे वढ । क्षत्रियकी ऐसी तैयारी चाहिये कि जिससे वह शीधनाने आगे वढ सके। चैंडाई वे दिलाई न रहे। (मं. २)
- ३ वृत्रं जवान = घेरनेवाले अथवा ब्युह बोधकर चडाई करनेवाले शत्रुका नाश करनेम प्रमर्थ अत्रिव हो श्री में, ३)
- ४ बछ बिभीद = शत्रके बलका भेद करे, शत्रकी सेनामें भेद अथल करे, शत्रुकी सेनाकी संवस्ति नष्ट करे इन शत्रसेनाकी तितर बितर करे। ( मं. ३ )
- ५ बाजन समार्थ-वालका पराजय करे । सनुके इमलेको सहे अर्थात वालुके हमलेखे पीछे न ४टे । ( मं. ३ )
- ६ विद्रिष्ट ( जा विद्रिष्ट ) = उत्तम राज्य साधन कर । राज्यशासन करना अपना कर्तव्य है ऐसा खनिय समझे । ( 40 W)
- महत गाय स्वयुविभा सरस्व = वडे युद्धके लिए अथवी शोचक शक्तियोंके द्वारा आर्वदेखे तैयार रहे । सन्न अवका करता है, तो उसकी अपनी शेजना और उक्तियोम दूर करे। (ग्रंक ४)
- ८ अहि भहन् = बाबुका माश करें। ( मं ० ५ )
- ९ पर्नेगानां नक्षणाः श्रमित्त = पर्वता के उपरके भन्ने संगठ तीड कर शतु छिप कर रहनेडे स्थान इटा देवे । अवका वहाँसे बढमेवाले गदी प्रवाह खुले और । ( सेंट ५ )
- 30 अप: अस समर्थ = जलके धवाह शतके अधिकार में हो तो उनको सबके लिए खुले करे । ( मं० ५ ]
- ११ पर्वते शिक्षियाणं वाहि वाहत् = पहा डिजीका काक्ष्य करके लख्येवाले सनुका नाश करे । [ 40 ६ ]
- १२ अस्मै स्वष्टा स्वर्ध वर्छ सपक्ष = इसके लिए छहार सीरण सक्षांस तैवार करके दे। अयवा राजा अपने कारीगरीको सक्र तियार करनेके काम में निवृक्त कर और आवस्थक शताल तैथार करके लें। [ मं॰ ६ ]
- १३ सायकं वर्ज था सब्स = बाण और वज व्याद शहन क्षांत्र स्टें । [ मे॰ ७ ]
- १४ महीनो प्रथमतो पूर्व सहस् = वडनैवाले कानुके सुंहर्य कुष्ट्य प्रशिका अवति धेनानायकींका नाम करे । [ र्म० ७ ]

ये वाक्य क्षत्रियके कर्तव्य बता रहे हैं। इनकी विशेष व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वाक्य स्वयं स्पष्ट हैं और थोडेसे मननसे इनका आशय ध्यानमें जा सकता है।

अब राज्यशासन विषयक कर्तव्योंकी सूचना करनेवाले वाक्योंको देखिए-

#### राज्य शासन ।

? मित्र:-प्रजाओंका मित्र बन कर राजा राज्य करे। कभी शत्रु बनकर राज्य न करे। [मं० ३]

२ इवं श्रुधि, गिरः जुवस्व—पुकार सुन, वाणीका स्वीकार कर अर्थात् प्रजाकी आवाज श्रवण कर । प्रजाकी इच्छाका आदर कर । [ मं॰ ४ ]

३ अप: अव्ज: समुद्रं अवजरमु:—समुद्रतक बहने वाले नहर चलावे और उससे कृषिकी सहायता करे। [मं॰ ६] इस प्रकारका राज्यशासन केवल प्रजाके द्वितकी वृद्धि करनेके लिए जो क्षात्रिय करता है, उसीकी प्रजा प्रशंसा करती है, इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र भाग देखिए—

#### प्रजासे सन्मान ।

रवा मदाः सुवाचः उप अगुः—तेरे पास हर्षकी उत्तम वाणी पहुंचती है अर्थात् हर्षित और आनंदित हुई प्रजा उस-की उत्तम वाणीसे प्रशंसा करती है। कृतज्ञतासे संमान करती है। मानपत्र अर्पण करती है। [ मं० २ ]

प्रजा आनंदित होनेके पश्चात् ही उत्तम राजाकी इस प्रकार प्रशंसा कर सकती है। अन्यया त्रस्त हुई प्रजा राजाकी निरा या राजाका द्रोह करती रहेगी। इस प्रकार राजाके अथवा क्षत्रियके राष्ट्रीय कर्तव्य क्या हैं, इस विषयमें इस सुक्तने उपदेश दिया है। यहां उत्तर जो वाक्य उद्धृत किए हैं, उनमें अर्थकी सुबोधताके लिए शब्दोंके अर्थोंका पुरुषव्यत्यय करके योहासा परिवर्तन जानवृक्ष कर किया है। यह बात संस्कृतज्ञ पाठक स्वयं जान सकते हैं। इतना परिवर्तन इस प्रकारके स्पष्टीकरणमें आव-स्यकहीं होता है। इसलिए इस विषयमें कुछ न लिखकर अब क्षत्रियका व्यक्ति गत आचार भोग आदि कैसा रहना चाहिए इस विषयमें इस सूक्तका उपदेश देखते हैं—

#### भोग ।

9 सुतस्य मधोः मदाय पिब--सोमादि वनस्पितसे निचोडे मधुर रसका पान हर्षके लिए कर । [ मं॰ १ ] इस विधानमें मधुर रसका पान करनेका उपदेश हैं। यहां मधुपके प्राशन है। वनस्पितमें सोम मुख्य है। इसका प्रहण करनेसे अन्य आरोग्य और हर्षवर्धक वनस्पितयों का प्रहण स्वयं हुआ है। इस सूक्तके सप्तम मन्त्रमें सोम का नाम है और वहीं इस मंत्रसे संबंधित है। इस सूक्तमें इसके उल्लेख निम्न लिखित हैं--

२ सुतस्य मधोः जठरं पृणस्व । ( मं॰ २ )

३ सुतासः खा कुश्लीः बाविशन्तु । [ मं०४]

४ सुतस्य सोमं त्रिकद्रकेषु अपिबत् : ( मं० ७ )

इन मंत्र भागोंका भी वही भाव है। [२] सोम रससे पेट भर दे। [३] सोम रस से दोनों कुक्षियां भर दे, [४] निचोडा सोम रस तीन वर्तनों द्वारा तीन स्थानोंमें बैठ कर दिनमें तीन वार पिओ। यह सोम रस मधुर रुचिवाला, हर्ष और उत्तराह वर्षक, थकावटको दूर करनेवाला, दीर्घ आयुष्य देनेवाला, बुद्धि बढानेवाला, और रोग बीजोंको शरीरसे इटाने वाला है।

#### सोम और मद्य

वेद प्रणालोके अनिभन्न लोग सोम को शराब मानते हैं, वे इतनी मूल करते हैं, कि उससे अधिक मूल कोई भी कर नहीं सकता। सोम, सुरा, वारुणी, आसब, अरिष्ट, मद्य और शराब ये शब्द समानार्थक नहीं हैं। मद्य और शराब ये शब्द समानार्थक हो गये हैं और सुरा शब्द भी उनमें संमिलित हुआ है,यह बात हमें पता है। इसलिये हम कहते, हैं कि इन शब्दों की आशय पाठक अवस्य स्मरण रखें -

9 सोम = सोम वहीका रस, जो दूध, मधु (शहद), मिश्री, भूने धान्यका भाटा, दही आदि अनेक पदार्थीके मिश्रणके साथ अच्छा स्वादिष्ट पेय बनाकर पीया जाता है और गौ आदि पशुओंको भी पिलाया जाता है। यह वनस्पतियोंका केवल रस होता है। इसके गुण ऊपर दिए हैं।

र सुरा = किसी रसकी भांप बना कर फिर उसका शीतता देकर रस बनाया जाय, तो उसके यह नाम है। ( Distilled water ) पानीकी भांप बनाकर फिर उस भांप का पानी बन जानेसे भी उस जलका वह नाम होता है, वृष्टिजल का भी यहीं नाम उक्त कारण ही है, क्योंकि भूमि परके जलकी भांप होकर मैघ बनते हैं और उससे वृष्टि होती है। किसी भी रसकी इस प्रकार शुद्धि होती है। यह शुद्धिकी रीति है। आजकल इस रीतिसे शराब बनाते हैं, इसलिए इस नामकी खराबी हुई है, यह बात सामयिक है। वास्तव में संस्कृतका केवल सुरा शब्द उक्तविधि से बनाये परिशुद्ध जल या रस का वाचक है।

३ वारुणी, अमरवारुणी = ये भी शब्द उक्त प्रकारके रसींके या जलके वाचक हैं । इन पेयों में मादकता या दुर्गुण वास्तवमें नहीं हैं । परंतु आजकल इस रीतिसे शराब बनती है इसलिए ये सब नाम बुरे अर्थों में आजकल प्रयुक्त हुए हैं । प्राचीन समयमें भी कचित् बुरे और कचित् अच्छे अर्थों में इनका उपयोग दिखाई देता है ।

४—५ आसव और सरिष्ट = ये नाम औषि पेयों के होते हैं। इनमें कुछ सडावट होने के कारण मद्य उत्पन्न होना अप-रिहार्थ है, तथापि इनमें मदाकी मात्रा प्रति शतक दो भागके करीब होती है। इसलिए शराबमें इसकी गिनती नहीं होती।

अंग्रेज सरकारने इनकी जांच करके निश्चय किया है, कि यह मद्य नहीं है। इश्वीलिए देशी वैद्य वे आसव तथा आरिष्ट तैयार कर सकते हैं, अन्यथा सरकारी प्रतिबंध उनके पीछे लग जाता।

६ - ७ मदा और शराब मादक होनेसे निः धंदेह बुरे हानिकारक पेय हैं।

पाठक इस विवरण से समझ गये होंगे कि सोममें दोषकी कल्पना अथवा मद्यकी कल्पना यार्किचित् भी नहीं हो सकती, दिनमें तीन वार रस निचोड़ा जाता है और उसी समय आहुतियां देकर पीया जाता है। सेबेरे, दोपहरकों और सायंकालकों, रस निचोड़ना और पीना होता है, उसका वर्णन इस स्क्रिके सप्तम मंत्रमें आचुका है। इसलिए जो कोक सोमरस को सुरा मानते हैं वे ही उक्त मत मद्यकी धुंदमें कहते हैं, ऐसा यदि किसीने कहा तो वह अग्रुद्ध न होगा।

इस सूक्तमें क्षत्रियका भोजन वनस्पतिका मधुर रस है यह बात स्पष्टतासे कहा है, जो शाकाहारकी पृष्टि करनेवाली है।

#### जीवन संग्राम।

वेदमें " महते रणाय " ये शब्द वारंवार आते हैं। " वडा युद्ध " चल रहा है, सावध रहकर अपना कर्तव्य करो, यह वेदका उपदेश जीवन संप्राममें बहनेवाले मनुष्य मात्रका मार्ग्यशक है। प्रत्येक मनुष्य सदा युद्धभूमिपर खड़ा है, किशी न किशी प्रकारके युद्धमें संभितित हुआ है, उसकी इच्छा हो या न हो उसको युद्धमें रहना ही पड़ता है, फिर वह भागकर कहां जाय ? इस लिए उसको अपने युद्धका स्वरूप जानना चाहिए और उस संबंधसे उत्पन्न होनेवाला अपना] कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। अन्यथा उसको अपने युद्धके विना उसकी चाहिए। अन्यथा उसका जन्म निर्थक हो जायगा। चाहे वह अहिंसावृत्तिसे युद्ध करे या हिंसा वृत्तिसे करे, युद्धके विना उसकी स्थिति नहीं है और इस युद्धमें विजय कमाने के विना उसकी युद्ध तो अनिवार्थ है।

इस प्रकार यह सुक्त क्षात्र धर्मका उपदेश करता है। पाठक इसका मनन करने के समय प्रथम काण्डके २, १५, १९, २१,

२८, २९, इन सूक्तोंको भी ध्यानमें रखें।

( यहां प्रथम अनुवाक समाप्त हुआ )

# बाह्मण धर्मका आदेश।

( )

## ( ऋषि:-शौनकः सम्पत्कामः । देवता-अग्निः )

(२) समस्त्वाय ऋतवी वर्धयन्तु संवत्स्रा ऋष्यो यानि स्त्या।
सं दिन्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा आ भाहि प्रदिश्यत्यः ॥१॥
सं चेष्यस्विध प्रचे वर्धयेममुचे तिष्ठ महते सौभीगाय।
मा ते रिषन्नुपस्तारी अग्ने ब्रह्माणंस्ते युक्तसीः सन्तु मान्ये ॥२॥
त्वामीने द्रणते ब्राह्मणा हुमे श्विवो अग्ने संवर्रणे भवा नः।
स्पत्नहाग्ने अभिमातिजिद्धंव स्वे गये जागृह्यप्रयुच्छन् ॥३॥

अर्थं — हें अमे ! ( समाः ऋतवः संवत्सराः ) मास ऋतु और वर्ष, ( ऋषयः ) ऋषि छोग तथा (यानि सत्या) जो सत्यधर्म हैं वे सब (त्वा वर्धंयन्तु ) तुझे बढावें । (दिव्येन रोचनेन ) दिव्य तेजसे ( दीदिहि ) उत्तम प्रकार प्रकाशित हो और [विश्वाः चतस्रः प्रदिशः ] सब चारों दिशाओं में [ आ भाहि ] प्रकाशित हो ॥ १॥

हे अमे ! (संइध्यस्व) उत्तम रीतिसे प्रज्वित हो [च इमं प्रवर्धय] और इसको बहुत बढाओ । (च महते सौभगाय उत्तिष्ठ) बढे ऐक्ष्यंके लिये उठकर खडा रह। हे अमे ! (ते उपसत्तारः) तेरे उपासक [मा रिपन्] नष्ट न हों। और (ते ब्रह्माणः) तेरे पास रहनेवाले ब्राह्मण (यशसः सन्तु) यशसे युक्त हों [मा अन्ये] इसरे नहीं ॥ २॥

हे अग्ने ! [ इमें ब्राह्मणाः त्वा वृणते ] ये ब्राह्मण तेरा स्वीकार करते हैं । हे अग्ने ! ( नः संवरणे शिवः भव ) इमारे स्वीकार में तू श्रुम हो। हे अग्ने ! [ सपत्वहा अभिमानियोंकी जीतनेवाला हो, तथा [ अ—प्रयुच्छन् ] भूल न करता हुआ ( स्वे गये जागृहि ) अपने घरमें जागता रह ॥ ३ ॥

भावार्थ— हे तेजस्वी ब्रह्म कुमार! महिने ऋतु और वर्ष अर्थात् काल, ऋषि लोग अर्थात् तत्त्वदर्शी बिद्वान् और जो सब सल्यधर्म नियम है वे सब तुझे बढावें, इस प्रकार दिव्य तेजसे युक्त होकर तूं सब दिशाओंमें अपना प्रकाश फैला दे॥ १॥

तेजस्वी होकर तू इस सबको मृद्धिगत कर और बड़ा सौभाग्य अर्थात् ऐश्वर्य प्राप्त करनेकी तैयारी करके उठकर खड़ा ही और तेरे कारण तेरे साथी दुर्दशाको कभी प्राप्त न हों, इतनाही नहीं परंतु तेरे सम्बन्धमें आनेवाले ज्ञानी लोग यशसे युक्त वर्ने और ऐसा कभी न हो कि तेरे साथी तो दुर्दशामें जांय और तेरी गलतीसे दूसरे लोग उन्नति प्राप्त करें ।। २ ॥

ये ज्ञानी लोग तेरा सन्मानसे स्वीकार करते हैं, इस्राठिये तू श्रुभ विचारवाला हो। तेरे जो भी वैरी हैं। और जो तेरे साथ स्पर्धा करनेवाले हों, उनको जीत कर तू आगे बढ और कभी भूल न करते हुए अपने स्थानमें जागता रहा। ३ ।। क्षत्रेणांग्रे स्वेन सं रंभस्व मित्रेणांग्रे मित्रधा यंतस्व । सजातानां मध्यमेष्ठा राज्ञाममे विहन्यों दीदिहीह अति निहो अति सुधोऽत्यचित्तीरति द्विषः । विश्वा होत्रे दुरिता तर् त्वमथास्मभ्यं सहवीरं राधं दाः

11 8 11

11 4 11

खर्थ- हे अग्ने! (स्वेन क्षत्रेण) अपने क्षात्रतेजसे (सं रभस्व) उत्तम प्रकारसे उत्साहित हो । हे अग्ने! (मित्रण मित्रधा यतस्व ) अपने मित्रके साथ मित्रकी रीतिसे व्यवहार कर । हे अग्ने ! ( सजातानां मध्यमे-स्थाः ) सजातीयोंकी मंडलीयें मध्यस्थानमें बैठनेवाला होकर राज्ञां वि--हन्य: । अत्रियोंके बीचमें भी विशेष आदरसे बुळाने योग्य होकर इड दीदिहि ] यहां प्रकाशित हो ॥ ४ ॥

हे अग्ने ! [ निह: अति ] मारपीट करनेके भावका अतिक्रमण कर, ि सुध: अति ] हिंसक वृत्तियोंका अतिक्रमण कर, ( अ-चित्ती: अति ) पापी वृत्तियोंका अतिक्रमण कर, ( द्विषः अति ) द्वेष भावींका अतिक्रमण कर । हे अग्ने ( विश्वा दुरिता तर ) सब पापवृत्तियोंको पार कर । ( अथ व्वं ) और तू [ अस्मम्यं ] इम सबके लिए [सहवीरं रिप दाः] वीर पुरुषोंके साथ रहनेवाला धन दे ॥ ५ ॥

भावार्थ-अपना बल बढाकर सदा उत्साह धारण कर,मित्रके साथ मित्रके समान सीधा व्यवहार कर,अपनी जातीमें प्रमुख स्थानमें बैठनेका अधिकार प्राप्त कर, इतनाही नहीं परंतु राजा लोग भी सलाह पृछनेके लिये तुम्हें आदरसे बुलावें ऐसी तू अपनी योग्यता बढा और यहां तेजस्वी बन ॥ ४ ॥

मारपीट अथवा घातपातके भाव दूर कर, नाशक या हिंसक वृत्ति हटा दे,पापवासनाओं को अपने मनसे हटा दे, द्वेष भावों-को समीप न कर, तारपर्य सब हीन वृत्तियोंके परे जाकर अपने आपको पवित्र बनाओ, और हमारे लिये ऐसी संपत्ति लाओ, कि जिसके साथ सदा वीरमाव होते हैं॥ ५॥

#### अग्निका स्वरूप।

अर्थनेनेद कांग्ड १ सूर् ७ की व्याख्याके प्रसंगमें 'अगि कीन है' इस प्रकरणमें अग्नि पद ब्राह्मण अर्थात् ज्ञानी पुरुष का वाचक है यह बीत विशेष स्पष्ट की है। पाठक कृप। करके वह प्रकरण यहां अवस्य देखें। उस प्रकरणसे अग्निका स्वरूप स्पष्ट होगा तस्पश्चात् अग्निका वर्णन करते हुए इस सूक्तने जो शब्द प्रयोग किये हैं उनका विचार देखिये-

हे अमे ! त्वं सजातानां मध्यमेष्ठाः राज्ञां विद्वव्यः इह दीदिहि॥ (मं० ४)

'हे अप्र ! तू अपनी जातिमें मध्य स्थानमें बैठनेकी योग्यता धारण करनेवाला और राजा महाराजाओं द्वारा विशेष आदरसे

बुलाने योग्य होकर यहां प्रकाशित हो।'

यह वाक्य इस मंत्रमें या इस सूक्तमें प्रतिपादित अग्नि केवल आग ही नहीं है, परंतु वह मनुष्यरूप है यह बात सिद्ध करता है। 'खजातिकी सभामें प्रमुख स्थान में बैठनेवाला (सजातानां मध्यमेष्ठाः) ये शब्द तो निःसंदेह उसका मनुष्य होना सिद्ध करते हैं। तथा इसी मंत्रके ' (राज्ञां विहन्यः ) राजाओं या क्षत्रियां द्वारा विशेष प्रकारसे बुलाने योग्य ' ये शब्द उसका क्षत्रियजातिस भिन्न जातीय होना भी अंश मात्रसे सूचित करते हैं। क्षत्रिय जातिसे भिन्न, ब्राह्मण, वैश्य, शूद और निषाद ये चार जातियाँ हैं। क्या कभी क्षत्रिय अपनेसे निचली जातीका सहसा वैसा समादर कर सकते हैं ! इस प्रश्न का मनन करनेसे यहां इसका संभव सीखता है, कि यहां जिसका वर्णन हुआ है वह बाह्मण वर्णका मनुष्य ही होगा। अर्थात् इस सुक्तका अप्ति शब्द बाह्मण वाचक है। यह बात अयवैवेद प्रथम काण्ड स्० ७ की व्याख्यांके प्रसंगमें बताया है और उसी बातकी सिद्धि इस सूक्त के इस वाक्य द्वारा होगई है। इस प्रकार यहांका अग्नि शब्द ब्राह्मण का वाचक है, किंवा यह कहना अधिक सत्य होगा, कि 'ब्राह्मण कुमार' का वाचक है। ब्राह्मण कुमार को इस सूक्त द्वार। बीध दिया है। वेदमें अग्नि देवताके सूक्तों द्वारा ब्राह्मणधर्म और इन्द्र देवता है सूक्तोंद्वारा क्षत्रियधर्म विशेषतया बताया जाता है, यह बात पाठकोंने इस समय तक कई बार देखी है, इसिलये अब इस विषयम क्षाधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है। अब क्षाम शब्दका यह भाव ध्यानमें धारण करके इस सुक्तके वाक्य देखिये-

## दीर्घ आयु।

१ हे अक्न ! त्वा समाः ऋतवः संवत्सराः च वर्धयन्तु-हे ब्राह्मण कुमार ! हे बालक! महिने ऋतु और वर्ष तेरा संवर्धन कर अर्थात् उत्तम दीर्घ आयुध्यसे युक्त हो । योगादि साधनोंसे ऐसा यत्न कर कि तेरी आयु दिन के पिछे दिन, मास के पीछे मास, ऋतु के पीछे ऋतु और वर्षके पीछे वर्ष इस प्रकार बढती रहे । ( मं० १ )

## ज्ञान प्राप्ति।

२ ऋषयः त्वा वर्धयन्तु -ऋषिलोग विद्याके उपदेशसे तुझे बढावें । अर्थात् ऋषि प्रणालीके अनुसार अध्ययन करता हुआ तू ज्ञानी बन । [मं. १]

#### सत्यनिष्ठा ।

३ यानि सत्यानि तानि त्वा वर्धयन्तु-जो सब एत्य धर्म नियम हैं, वे सब तुझे बढावें । अर्थात् तू सत्य धर्मनियमोंका उत्तम प्रकारसे पालन कर और सत्यके बलसे बलवान् हो । सत्यपालनसे ही आध्मिक बल बढता है । ( मं० १ )

## अपने तेजका वर्धन।

दिव्येन रोचनेन संदीदिहि-दिब्य तेजसे पहिले खयं प्रकाशमान हो। पूर्वोक्त तीनों उपदेशों द्वारा तीन बल बढानेकी सूचना मिली है, (१) दीर्घ आयुष्य और निरोग शरीरसे शारीरिक बल, (२) ऋषि प्रणालीके अध्ययनसे ज्ञानका बल और (३) सलपालनेसे आरिमक बलकी प्राप्ति होती है। इन तीनोंका मिल कर जो तेज होता है वह दिव्य तेज कहलाता है। यह दिव्य तेज सबसे प्रयम अपने अंदर बढाना चाहिये, जिससे यह दिव्य तेज दूसरोंको देनेका अधिकार अपने अंदर आ सकता है। (मं॰ १)

### तेजका प्रकार।

५ विश्वाः चतसः प्रदिशः आभाहि- सब चारां दिशाएं प्रकाशित करो । उक्त तीन तेजींसे खायं युक्त होकर चारीं दिशाओं सहनेवाले मनुष्या करो निका चिक्त तेजींसे तेजस्वी करो, अधीत् ऐसे उपाय करो, कि जिससे चारों दिशाओं रहनेवाले मनुष्य उक्त तीन दिव्य तेजींसे युक्त बनें । स्वयं तेजस्वी होनेके पश्चात् दूसरोंको प्रज्वित करना आवश्यक है। अर्थात् स्वयं दीर्घायु और बलवान बनकर उसकी सिद्धिके मार्ग दूसरोंको बताओ, स्वयं ज्ञानी बनकर दूसरोंको ज्ञानी करी और खायं सल्यानिष्ठासे आरिमक शक्त दूसरों आरिमक बल बढाओ। (मं० १)

३ सं इध्यस्व, इमं प्रवर्धय च-स्वयं प्रदीप्त है। और इसको भी बढाओ । पहिले स्वयं प्रदीप्त होते रहो और पश्चात दूस-रोंको प्रदीप्त करो। (मं०२)

## ऐश्वर्य प्राप्ति ।

७ महते सौभगाय उ।रीष्ठ—बडे ऐश्वर्यके लिये उठकर खडा रह, अर्थात् बडा ऐश्वर्य प्राप्त करनेके लिए आवश्यक पुरुषार्थ प्रयत्न करनेके उद्देश्यसे अपने आपको सदा उत्साहित और सिद्ध रखो। [ मं० २ ]

#### स्वपक्षीयोंकी उन्नति।

८ ते उपसत्तारः मा रिषन् — तेरा आश्रय करनेवाळे बुरी अवस्थामें न गिरें । तेरा पक्ष लेनेवालॉकी, तेरे अनुगामी होकर कार्य करनेवालॉकी अवनित न हो। तू ऐसा यत्न कर कि जिससे तेरे अनुगामी दुगर्तिको न प्राप्त हों। [ मं॰ २ ]

९ ते ब्रह्माणः यश्नसः सन्तु, अन्ये मा—तेरे साथ रहनेवाले ज्ञानी जन यशस्त्री हों, अन्य न हों। अर्थात् तेरे साथ रहनेवाले ज्ञानी जन यशस्त्री हों, अन्य न हों। अर्थात् तेरे साथ वाले लोग तेरी त्रुटांके कारण आपित्तमें पड़ें, और तेरी

गलतीके कारण तेरे प्रतिपक्षी ही सुख भोगे । तरी गलतीका लाभ शत्रु न उठावें, अत: सावधानीसे अपना कार्य करते हुए स्वप-क्षियोंका यश बढाओ। [ मं॰ ३ ]

१० इसे ब्राह्मणाः स्वां वृणते। नः संवरणे शिधः भव — ये ज्ञानी तुझे चुनते हैं, इस चुनावमें तू सबके लिए कल्याणकारी हो। तू सदा जनताका हित करनेवाला हो जिससे सब ज्ञानी लोग विश्वास पूर्वक तेरा ही स्वीकार करें। जनताका हितकारी होंकर जनतीका विश्वास संपादन कर। [ मं० ३ ]

११ सपत्नद्दा आभिमातिजित् भव-प्रतिपक्षीका पराजय कर अर्थात् तू उन विरोधियोंको अपने ऊपर आक्रमण करने न दो। [मंं ३]

## अपने घरमें जागना।

१२ अप्रयुच्छन् स्वे गये जागृहि— गलती न करता हुआ अपने घरमें जागता रह । अपना घर " शरीर, घर, समाज, जाती, राष्ट्र " इतनी मर्यादा तक विस्तृत है। हर एक घरमें जामत रहना अग्यावश्यक है। घरका स्वामी जामत न रहा तो शत्रु घरमें घुसेंगे और स्वामी को ही घरसे निकाल देंगे। इसालए अपने घरकी रक्षा करने के उद्देश्यसे घरके स्वामीको सदा जागते रहना चाहिए। [ मं॰ ३ ]

उत्साहसे पुरुषार्थ ।

१३ स्वेन क्षत्रेण संरमस्य — अपने क्षात्र तेजसे उत्साह पूर्वेक पुरुषार्थं आरंभ कर । शत्रुका प्रातिकार करनेका बल अपने में बढाकर उस बलसे अपने पुरुषार्थका आरंभ कर । [ मं॰ ४ ]

#### मित्रभाव ।

१४ मित्रेण मित्रधा यतस्य -- मित्रके साथ मित्रके समान व्ययहार कर । मित्रके साथ कपट न कर । [ मं॰ ४]

१५ सजातानां मध्यमेष्ठाः भव—स्वजातीयों के मध्यमें—अर्थात् प्रमुख स्थानमें बैठनेकी योग्यता प्राप्त कर । अर्थात् स्वजातीमें तेरी योग्यता हीन समझी जावे । स्वजातीके लोग तेरा नाम आदर पूर्वक लें । [ मं॰ ४ ]

१६ राज्ञां वि-हब्यः दीदिहि—क्षित्रियों अथवा राजाओंकी सभामें विशेष आदरसे बुलाने योग्य बन और प्रकाशित हो। अथित केवल अपनी जाती में ही आदर पानेसे पर्याप्त योग्यता ही चुकी ऐसा न समझ, परंतु राज्यका कार्यव्यवहार करनेवाले क्षित्रिय भी तुझे आदरसे बुलावे, इतनी योग्यता प्राप्त कर। [ मं० ४ ]

## चित्तवृत्तियोंका सुधार।

१७ निहः सुधः अचित्तीः द्विषः अति त्र-अगडा करनेकी वृत्ति, हिंसाका भाव, पाप वासना और द्वेष करनेका स्वभाव दुर कर । अर्थात् इन दुष्ट मनोभावोंको दूर कर और अपने आपको इनसे दूर रख । [ मंo ५ ]

१८ विश्वा दुरिता तर---सव पाप भावोंको दूर कर। पाप विचारों से अपने आपको दूर रख। [ मं० ५]

१९ त्वं सहवीरं रियं अस्मभ्यं दाः -- तू वीरभावोंसे युक्त धन हम सबको दे। अर्थात् हमें धन प्राप्त कर और साथ साथ धनकी रक्षा करनेकी शाक्ति भी उत्पन्न कर। हरएक मनुष्य धन कमाने और धनकी रक्षा करनेका बल भी बढावे, अन्यथा उक्त बलके अभावमें प्राप्त किया हुआ धन पास नहीं रहेगा।

इस सुक्तमें उन्नीस वाक्य हैं। हर एक वाक्य का भाव ऊपर दिया है। प्रत्येक वाक्य का भाव इतना सरल है कि उसकी अधिक व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं है। पाठक थोडासा मनन करेंगे तो उनको इस सूक्त का दिव्य उपदेश तस्काल ध्यानमें आजायगा। इस सूक्तका प्रत्येक वाक्य हृदयमें सदा जाग्रत रखने योग्य है।

#### अन्योक्ति अलंकार।

अप्तिका वर्णन या अप्तिकी प्रार्थना करनेके मिषसे ब्राह्मण कुमारको उन्नतिके आदेश किस अपूर्व ढंगसे दिए हैं, यह वेदकी आलंकारिक वर्णन करनेकी शैली यहां पाठक ध्यानसे देखें । यहां अन्योक्ति अलंकार है । अप्तिके उद्देश्यसे ब्राह्मण कुमारको उन्नतिका उपदेश किया है ।

शानी मनुष्यके हृदयकी वेदीमें जो अग्नि जलते रहना चाहिये, वह इस सूक्तमें पाठक देखें। यदि इस सूक्तके अग्नि पदका अन्योक्ति द्वारा बोध होनेवाला अर्थ ठीक प्रकार ध्यानमें न आया, तो सूक्तका अर्थही ठीक रीतिसे ध्यानमें नहीं आसकता । और जो केवल आग के जलनेका मावही यहां समझेंगें, वें तो इस सूक्तसे योग्य लाम कभी प्राप्त नहीं कर सकते ।

## अराणियांसे अग्नि।

दो अरिणयों -- लकडियों -- के धंघर्षण से अपि उत्पन्न होता है। यज्ञमें इसी प्रकार अपि उत्पन्न करते हैं। अलंकारसे [अधर अरिण] नीचे वाली लकडी स्त्रीहर और [उत्तर अरिण] ऊपरवाली लकडी पुरुषहर मानी जाती है और उत्त अरिणयोंसे उत्पन्न होनेवाला अपि पुत्र हर माना जाता है। इस अलंकार से देखा जाय तो अपि पुत्र हर है।



यदि इस सूक्तमें सामान्यतया बालकोंको अग्नि रूप माना जाय और उन सबको इस सूक्तने उन्नतिका मार्ग बताया है ऐसा माना जाय, तो भी सामान्य रीतिसे चल सकता है। परंतु विशेष कर यहां का उपदेश ब्राह्मण कुमारके लिये है, इसके कारण पहिले बताये ही हैं। इस सूक्तके साथ प्रथम काण्डके ७ वें सूक्तका भी मनन की जिये।

[ सूचना-यजुर्वेद अ॰ २७ में इस सूक्तके पांचों मंत्र १-३, ५,६ इस कमसे आगये हैं। कुछ शब्दोंका पाठ भिन्न है तथा-पि अर्थमें विशेष भिन्नता नहीं है, इस लिए उनका विचार यहां करनेकी आवश्यकता नहीं हैं;]

# शाप को लौटा देना।

(0)

(ऋषि:-अथर्वा । देवता-मैपन्यं, आयुः, वनस्पतिः )

अषिष्ठिष्टा देवजांता वीरुच्छंपथ्योपंनी ।

अपो मर्लमिव प्राणैक्षीत्सर्वान मच्छपथाँ अधि

पर्श्व सापत्नः श्रुपथी जाम्याः श्रुपर्थश्च यः ।

ब्रुद्धा यन्मंन्युतः श्रुपात् सर्वे तन्नी अषस्पुदम् ॥ २ ॥

दिवो मूलुमवंततं पृथिच्या अध्युत्ततम् ।

तेनं सहस्रकाण्डेन परि णः पाहि विश्वतः । ॥ ३ ॥

परि मां परि मे प्रजां परि णः पाहि यद्धनंम् ।

अरांतिर्नो मा वरिनमा नंस्वारिष्ठगुमिमांतयः ॥ ४ ॥

षार्थं-( लघ-द्रिष्टा ) पाप का द्वेष करनेवाली, ( देव-जाता ) देवोंके द्वारा उरपस हुई ( शपथ-योपनी वीस्त् ) शाप को दूर करनेवाकी औषधि ( सर्वान् शपयान् ) सब शापोंको ( मत् ) मुझसे ( अधि-प्र अनैक्षीत् ) धो डाकती है [ आप: मलं हव ] जल जैसा मलको घो डालता है ॥ १॥

[यः च सापत्नः शपथः] को सपत्नोंका शाप, (यः च जाम्याः शपथः) कीर जो स्त्री का दिया शाप है तथा (यत् ब्रह्मा मन्युतः शपात् ) और जो ब्रह्मझानी क्रोधसे शाप देवे (तत् सर्वं नः अधस्पदं )वह सब हमारे नीचे हो जावे ॥ २'॥

[दिवः मूळं अवततं ] खुळोकसे मूळ नीचे आया है और ( प्रथिव्याः आधि उत्ततं ) प्रथिवीसे ऊपर को फैला है,

(तेन सहस्रकाण्डेन ) उस सहस्र काण्डवालेसे (नः विश्वतः परि पादि ) हमारी सब और से रक्षा कर ॥ ३॥ (मां परि पादि ) मेरी रक्षा कर, [मे प्रजां परि ] मेरे संतानोंकी रक्षा कर, (नः यत् धनं परि पादि ) हमारा जो धन है उसकी रक्षा कर। (अ-रातीः नः मा तारी ) अनुदार शत्रु हमसे आगे न बढे और (अभिमातयः नः मा वारियुः है) दुस दुर्जन हमको पीले ने रखें॥ ४॥

भावार्य-यह वनस्पति पापवृत्तिको हटाने वाली, दिव्य भावोंको बढानेवाली, कोथसे शाप देनेकी प्रवृत्तिको कम करनेवाली है, यह भौषधी शाप देनेके भावको हमसे दूर करे जैसे जल मलको दूर करता है।। १॥

सापत्न माईयोंसे, बहिनोंसे, श्रीपुरुषोंसे अथवा विद्वात् मनुष्योंके कोश्रसे जो शाप दिया बाता है वह इससे दूर हो ॥ २ ॥ इस वनस्पति का मूल तो खुलोकसे यहां आया है जो पृथ्वीके ऊपर उगा है; इस सहस्रों काण्डवाली वनस्पतिसे हमारा

बचाव सब प्रकारसे होते ॥ ३ ॥ मेरा, मेरी संतान का, तथा, मेरे धन ऐप्पर्य आदिका इससे संरक्षण हो । इसारे शत्रु इस सबके आगे न बढें और इस उनके पीछे न रहें ॥ ४ ॥

## श्चप्तारंमेतु श्वपश्चो यः सुहार्त तेनं नः सह । चक्षुर्मन्त्रस्य दुर्होदीः पृष्टीरिप शृणीमसि

11 4 11

कर्ध-( शपथः शसारं प्तु ) शाप शाप देनेवांळ के पास ही वापस चलाजावे। (यः सुहार्त तेन सह नः ) जो उत्तम हृदय वाळा है उसके साथ हमारी मित्रता हो। (चक्षुः-मंत्रस्य दुईार्दः ) आंखोंसे बुरे इशारे देनेवाळे दुष्ट मनुष्यकी (पृष्टीः क्षापि श्रणीमसि ) पसळियां ही हम तोड देते हैं॥ ५॥

भाषार्थ- शाप देनेवाले के पास ही उसका शाप वापस चला जावे। जो उत्तम हृदयवाला मनुष्य हो उससे हमारी भिन्नता हो। जो आंखों से बुरे इशारे करके फिसाद मचानेवाले दुष्ट हृदय के मनुष्य होते हैं उनको हम दूर करते हैं॥ ५॥

शापका स्वरूप। शापको सब जानते ही हैं। गाली देना, आकोश करते हुये दूसरेका नाश होनेकी बात कह देना, बुरे शब्दोंका उचार करना इत्यादि सब घणित वातें इस शापमें आती। हैं। जिस प्रकार साधारण स्त्री पुरुष गालियां देते हैं, उसी प्रकार विद्यावान् मनुष्य भी कोधेक समय बुरा भला कहते ही हैं। यह सब कोधकी लीला है। यदि कीध हट गया और उसके स्थानपर विचारी शांत स्वभाव आगया तो शाप देनेकी यृत्ति हट जायगी। इसलिये इस स्कर्में 'सहस्र काण्ड' नामक वनस्पति की प्रशंसा कहते हुए सूचित किया है कि, इस वनस्पतिके प्रयोगसे शाप देनेकी कोधी यृत्तिकी दूर किया जाय।

दूर्वाका उपयोग । सहस्रकाण्ड वनस्पति का प्रसिद्ध नाम 'दूर्वा' है। जहां पानी होता है, उस स्थानपर इसकी बहुत उत्पत्ति होती है। हरएक काण्ड से अर्थात् जोड से यह बढ़ती रहती है। पित्रारोग, मूच्छिरि।ग, मिस्तिष्ककी अशांति, मस्तिष्ककी गर्मी, जन्मादरोग स्थादिपर यह उत्तम है। इसके सेवनसे कोधकी उछल शांत होती है। इसका रस जीरा और मिश्रीके साथ पीया जाता है, चाहे गायक ताजे दूध के साथ पिया जाय। सिर संतप्त होनेके समय इसकी पीसकर सिरपर घना लेप देनेसे भी मस्तक की गर्मी हट जाती है। इसलिये इस सुक्तमें कहा है कि यह वनस्पति शाप देनेकी कोधन्नतिको कम करती है अथवा इसके सेवन से कोध कम होता है।

प्रथम मंत्रमें इसके वर्णन के प्रसंगमें '( अघ-द्विष्टा ) पापका द्वेष करनेवाली' यह शब्द स्पष्ट बता रहा है, कि यह दूर्वा पापशृत्तिकों भी रोकती है, अर्थात् अन्यान्य इंद्रियों से होनेवाले पाप भी इसके सेवनसे कम हो सकते हैं। मन ही शांत हो जानेसे अन्य इंद्रियों भी उन्मत्त नहीं होती, यह तात्पर्य यहां लेना है। काम कोध आदि दोष इसके सेवनसे कम होते हैं इसिलये संयम करनेकी इच्छा करनेवाले इसका सेवन करों। मन और इंद्रियों के मलीन वृत्तिकों यह दूर करती है। इसका सेवन करनेकी कई रीतियां हैं। इसका तेल या घृत बनाकर सिरपर मला जाता है, रस अंदर पिया जाता है, लेप ऊपर दिया जाता है। इस प्रकार वैय लाग इस विषयका अधिक विचार कर सकते हैं।

यह पाप विचारको मनसे हटाती है, मनको शांत करती है, मनका मल दूर कर देती है। पहिले और दूसरे मंत्रींका यही आश्रय है। शाप देना, गाली देना, आदि जो वाचाकी मिलनताके कारण दोष उत्पन्न होता है, वह इसके प्रयोगसे मेरे पांवके नीचे दब जाय, अर्थात उस दोषका प्रभाव मेरे ऊपर न हो। यह द्वितीय मंत्रका आश्रय है। दूसरेने गाली दी, या शाप दिया, तो भी उसका परिणाम मेरे मन पर न हो; और मेरे मनमें वैसा विचार कभी न आवे; यह आश्रय है पांवके नीचे दोषोंके दबजानेका।

तीसरे मंत्रमें, यह वनस्पति स्वर्गसे यहां आगई है और भूमिसे उगी है, वह पूर्वोक्त प्रकार मनकी शांतिकी स्थापना करने द्वारा मेरी रक्षा करे, यह प्रार्थना है।

चतुर्थ मंत्रमें अपनी, अपनी संतान की और अपने धनादि ऐश्वर्यकी रक्षा इससे हो, यह प्रार्थना है। अौरं शत्रु अपनेसे आगे न बढ़े, तथा हम शत्रुओं के पीछे न पढ़ें, यह इच्छा प्रकट की गई है। इसका थोडासा स्पष्टीकरण करनी चाहिये।

मने चिकारों से हानि.। काम की धादि उर्कृष्वल होनेवाली मनी बृतियां यदि संयमको प्राप्त न हुई तो वह असंख्य आप-तियां लाती हैं और मनुष्यका नाश उसके परिवार के साथ करती हैं। एक ही काम के कारण कितने परिवार उध्वस्त हो गये हैं, और समयपर एक को धके स्वाधीन न रहने से कितने कुटुंब मिट्टीम मिले हैं। तथा अन्यान्य हीन मनी वृत्तियों से कितने मनु-स्योंका नाश हो चुका है, इस का पाठक मनन करें, और मनमें समझें कि, मनकी असंयनित बृत्तियां मनुष्यका कैसा नाश करती हैं। यदि उक्त औषि मनको शांत कर सकती है, तो उससे परिवार और धनदौलतके साथ मनुष्यकी रक्षा कैसी हो सकती है, यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है।

इसके प्रयोगसे मन शांत होता है, उछलता नहीं, और मन सुविचार पूर्ण होनेसे मनुष्य आपत्तियोंसे वच जाता है। और इसी कारण सनुष्य आपका, अपने संतान का और अपने ऐश्वर्यका बचाव कर सकता है।

यदि मन पूर्ण सुविचारी हुआ, तो योग्य समयपर योग्य कतैश्य करता हुआ मनुष्य आगे वढ जाता हैं और उन्नत होता जाता है। परंतु जो मनुष्य अशांत चझल और प्रशुष्ध मनोशित्तयोंवाला होता है वह स्थान स्थानपर प्रमाद करता है और गिरता जाता है, इस प्रकार यह पीछे रहता हैं और इसके प्रतिपक्षी उसको पीछे रखते हुए आगे बढते जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मनका संयम करता है, मनको उछलने नहीं देता, कामकोधादियोंको मर्यादासे अधिक बहने नहीं देता, वह कर्तव्य करनेके समय गलती नहीं करता है; इस कारण सदा प्रतिपक्षियोंको पीछे डालकर स्वयं उनके आगे बढता जाता है। चतुर्थ मंत्रका यह आशय पाठक देखें और खूब विचार करें।

शापको वापस करना । पंचम मंत्रमें तीन उपदेश हैं और येही इस स्कमें गहरी दृष्टिसे देखने योग्य हैं । संपूर्ण स्क में यहीं मंत्र अति उत्तम उपदेश दे रहा है । देखिये-

#### शपथः शप्तारं पतु ॥ ( मं० ५ )

' शाप शाप देनेवाले के पास वापस जावे !' गाली गाली देनेवालेके पास वापस जावे !! यह किस रीतिसे वापस जाती है यह एक मानस शास्त्रके महान् शांकिशाली नियमका चमरकार है। मन एक बड़ी शक्तिशाली विद्युत है मनके उच नीच, भले था बुरे विचार उसी विद्युत के न्यूनाधिक आन्दोलन या कंप हैं। ' ये कम्प जहां पहुंचने के लिए भेजे जाते हैं, वहां पहुंचकर यदि लीन न हुए या कृतकारी न हुए; तो उसी वेगसे भेजनेवाले के पास वापस आते हैं और उसी बलसे उसी भेजनेवालेका नाश करते हैं। यह मानस शाक्तिका चमरकार है और गाली या शाप देनेवालेको इस नियमका अवस्य मनन करना चाहिए। इसका विचार ऐसा है—

१ एक 'अ' मनुष्यते गाली, शाप, या दुष्टभाव' क'का नाश करनेकी प्रबल इच्छासे 'क' मनुष्यके पास भेज दिये, र यदि 'क'भी साधारण मने।वृत्तिवाला मनुष्य रहा, तो उसके मनपर उनका परिणाम होता है उसका मन छुज्ध हो जाता है और वह भी फिर 'अ'को गाली शाप या नाशक शब्द बोलने लगता है।

इस प्रकार एक दूसेर के शाप परस्परके ऊपर जाने लगे, तो दोनेंकि मन समानतया दूषित होते हैं और समान रीतिसे पातित भी होते हैं, परंतु-

र यदि 'क' उच्च शांत मनोबृत्तिवाला मनुष्य रहा, तो 'अ' से आये हुए नीच मनोवृतिके कंपों को अपने मनमें रहनेके लिए स्थान नहीं देता; इसीलए आधार न मिलनेके कारण वे विकारके भाव लैटिकर वापस होते हैं और वे सीधे भेजनेवाले 'अ' के पास जाते हैं। और उसका मन उसी जातिका होनेके कारण वे वहां स्थान पाते हैं।

इस प्रकार कुविचार वापस जानेसे चमरकार यह हो जाता है कि, प्रथमेंसे कुविचार भेजनेवाले 'अ'का दुगणा नाश हो जाता है। पहिले जब कुविचार उराक हुए उस समय उसका नाश हुआ ही था, और इस प्रकार उसके ही कुविचार बाहर स्थान न पाते हुए जब वापस होकर उसीके पास पहुंचते हैं, तब फिर उसका और नाश होता है। एक ही प्रकार के कुविचार दोवार उसके मनमें आघात करने के कारण उसका दुगणा नाश हो जाता है। परंतु जो सङ्जन शांतिसे अपने अंदर समता धारण करता हुआ, बाहर के कुविचार अपने मनमें आये तो भी स्थिर होने नहीं देता और उनको वापस भेजता है, वह अपना मन अधिकाधिक दढ करता है। इसलिए इस शांत मनुष्यका कल्याण होता है।

पाठक इसके जान गये होंगे कि, बुरे विचारकी लहरें वापस मेजनेसे अपनी उन्नित कैसी होती है और प्रतिपक्षी की दुगणी अवनित किस कारण होती है। इस पंचम मंत्रमें इसी कारण कहा है कि, यदि किसीको अपनी उन्नित करनेकी अभिलाषा हो, तो उसको 'शाप वापस करनेकी विद्या ' अवश्य जानना चाहिए। अपने मनको पवित्र और सुदृढ बनानेका यही उपाय है। पाठक इसका खूब विचार करें और शाप वापस करनेका बहुत अभ्यास करें; तथा स्वयं कभी किसी भी कारण किसीको शाप गाळी

७ (अ. सु, भा, कां २)

भथवा बुरे विचार न भेजें। क्योंकि यदि वे कुविचार वापस आगये ते। प्रतिपक्षीकी अपेक्षा वे अपना ही आधिक अहित करेंगे। पाठको ! मनःशाक्तिका यह नियम ठीक तरह ध्यानमें रिखेय । यह नियम इस पंचम संत्रके प्रथम चरणसे सचित हो गया है। जो इसको ठीक तरह समझेंगे, वेही अपने कल्याणका साधन कर सकेंगे।

योग्य मित्र । मित्रता किससे करनी चाहिये, इस विषयका उपदेश पंचम मंत्रके द्वितीय चरणमें दिया है, देखिये—
'यः सुहात तेन नः सह । (मं० ५)'

'जो उत्तम हृदयवाला हो उसके साथ हमारी मित्रता हो, ' उत्तम हृदयवालेके साथ मित्रता करनेसे, उत्तम हृदय वालोंकी संगतिमें रहनेसे ही मन शांत गंभीर और प्रस्ता है और पूर्वोक्त प्रकार शाप वापस भेजने की शांकि भी सत्संगतिसे ही प्राप्त होती है। इसलिये अपने लिये ऐसे सुयोग्य मित्र चुनने चाहिये कि, जिनका हृदय मंगल विचा-रोंसे परिपूर्ण हो।

दुए हृद्य। जो दुए हृद्यके मनुष्य होते हैं, उनकी संगितसे अनिगनत इंग्लियों होती हैं। दुए मनुष्य किसी किसी समय बुरे शब्द बोलते हैं, शाप देते हैं, गालियां गलाज देते हैं, हीन आशयवाल कर शब्द बोलते हैं, हाथसे अथवा अंगविक्षेपसे बुरे भावके इशारे करते हैं, तथा (चक्षः मंत्रः) आंखकी हालचालसे ऐसे इशारे करते हैं, कि जिनका उद्देश बहुत बुरा होता है। ये आंखके इशारे किसी किसी समय इतने बुरे होते हैं, कि उनसे बड़े भयान के परिणाम भी होजाते हैं। इनका परिणाम भी शाप जैसा ही होता है। शापके वापस होनेसे जो परिणाम, होते हैं, वैसे ही इनके वापस होनेसे परिणाम होते हैं। इसिलिये कोई मनुष्य स्थायें ऐसे दुए हृदयके भाव अपनेमें बढ़ने न दें। किसी दूसरे मनुष्यने ऐसे दुए इशारे किये तो उसकी सहायता न करें और हरएक प्रकारसे अपने आपको इन दुए वृक्तियोंसे बचावें। आंखोंके इशारे भी बुरे भावसे कभी न करें। जो दुए मनुष्य होगे, उनकी संगितिमें कभी न रहें अच्छी संगितिमें ही रहें। इस विषयमें यह मंत्र भाग देखिये—

चक्षुमन्त्रस्य दुर्हार्दः पृष्टीरिं श्रणीमसि । ( मं० ५ )

" आंखसे बुरे इशारे करनेवालेकी पीठ तोड देते हैं। " अर्थात् जो मनुष्य इस प्रकारके बुरे भाव प्रकट करता है उसकी पीछा करके उसकी दूर भगा देना चाहिये,अपने पास उसकी रखना नहीं चाहिये,ना ही उसकी संगतिमें स्वयं रहना चाहिए। यह बहुमूल्य उपदेश है, पाठक इसका स्मरण रखें। बुरी संगतिसे मनुष्य बुरा होता है और मली संगतिसे भला होता है। इस कारण कभी बुरी संगतिमें न फंसे परंतु भली संगतिमें ही सदा रहे और पूर्वीक प्रकार बुरे विचारों को अपने मनमें स्थान न दे और उनको अपने मनसे दूर करता रहे। ऐसा श्रेष्ठ व्यवहार करनेसे मनुष्य सदा उन्नतिके मार्गसे ऊपर ही जाता रहेगा।

स्कित दो विभाग । इस सूक्त दो विभाग हैं। पहिले विभागमें पहिले चार मंत्र हैं, जिनमें औषधि प्रयोगसे सनकों क्षोभ रहित करनेकी सूचना दी हैं, यह बाह्य साधन है। इसरे विभागमें अकेला पंचम मंत्र है। जिसमें कुसंगातिमें न फंसने और सुसंगित धरनेका उपदेश है और साथ ही साथ अपने मनको पवित्र रखने तथा आये हुए बुरे विचारोंको उसी साणमें वापस भेजनेका महत्त्व पूर्ण उपदेश दिया है। सारांशसे इस उपदेशका स्वरूप यह है। यदि इस सूक्तके उपदेश मनन पूर्व पाठक अपनायेंगे तो उनकी मना शक्तिका सुधार होगा इसमें कोई संदेहहीं नहीं है; पाठक इस सूक्तके साथ प्रथम काण्डके १०, ३१ और ३४ ये तांन सूक्त देखें।

# क्षेत्रिय रोग दूर करना।

(6)

[ ऋषि:-भृगु: आंगिरसः । देवता-यक्ष्मनाश्चनम् ]
उदंगातां भगंवती विचृतो नाम् तारंके । वि क्षेत्रियस्यं मुख्यतामध्रमं पार्श्वमुत्तमम् ॥ १ ॥
अप्यं राज्युंच्छत्वपोच्छन्त्विकृत्वरीः । विकृत्क्षेत्रियनाश्चन्यपं क्षेत्रियमुंच्छतु ॥ २ ॥
ब्रश्नोरर्श्चनकाण्डस्य यवस्य ते पलाल्या तिलंस्य तिलिष्टिज्ज्या ।
विकृत्क्षेत्रियनाश्चन्यपं क्षेत्रियमुंच्छतु ॥ ३ ॥
नर्मस्ते लाङ्गलेभ्यो नर्म ईषायुगेभ्यः । विकृत्क्षेत्रियनाश्चन्यपं क्षेत्रियमुंच्छतु ॥ ४ ॥
नर्मः सनिस्नसाक्षेभ्यो नर्मः सन्देश्यिभ्यः ।
नमः क्षेत्रेस्य पत्रेये विकृत्क्षेत्रियनाश्चन्यपं क्षेत्रियमुंच्छतु ॥ ५ ॥

अर्थ — ( भगवती ) वैष्णवी औषधि तथा ( विजृतौ नाम ) तेज बढानेवाली प्रसिद्ध ( तारके ) तारका नामक वनस्पतियां ( उदगातां ) उगी हैं । वे दोनों ( क्षंत्रियस्य अधमं उत्तमं च पाशं ) वंशसे चले आनेवाले रोगके उत्तम और अधम पाशको ( वि सुञ्जताम् ) खोल देवें ॥ १॥

( इयं रात्री अप उच्छतु ) यह रात्री चली जावे और असके साथ (आभि कृत्वरीः अपोच्छन्तु ) हिंसा करनेवाले दूर हों तथा [ क्षेत्रियनाशनी वीरुत् ] वंशसे चले आनेवाले रोगका नाग करनेवाली औषधी [ क्षेत्रिय अप उच्छतु ]

षानुवंशिक रोगको दूर करे ॥ २ ॥

( तश्री: अर्जुनकाण्डस्य ते यवस्य ) भूरे झौर श्वेत रंगवाले यथके अन्नकी [पछाल्या] रक्षक शक्तिसे तथा ( तिल्रस्य तिल्पिब्ज्या ) तिल्की तिल्मब्जरीसे आनुवंशिकरोग दूर करनेवाली यह वनस्पति-श्वेत्रियरोगसे मुक्त करे ॥३॥ ( ते लांगलेभ्यः नमः ) तेरे हलोंके लिए सरकार है, ( ईपायुगेभ्यः नमः ) हलकी लकडीके लिये सरकार है ॥ ४॥

(सिनस्रसिक्षेम्यः नमः ) जल प्रवाह चलाने वाले अक्षका सत्कार, (सन्देइपेम्यः नमः ) संदेश देनेवाले का सत्कार, (सन्देइपेम्यः नमः ) संदेश देनेवाले का सत्कार, (सन्देइपेम्यः नमः ) क्षेत्रके स्वामीका सत्कार हो । (क्षेत्रियनाशनी क्षेत्रियं अप उच्छतु ) आनुवंशिक रोगको इटानेवाली आपि आनुवंशिक रोगको हटा देवे॥ ५॥

भावार्थ —दो प्रकारकी वैष्णवी और दो प्रकारकी तारका ये चारों औषधियां कान्तिको बढानेवाळी हैं, जो भूमिपर उगती हैं । वे चारों आनुवंशिक रोगको दूर करें ॥ १ ॥

रात्री चली जाती है, तो उसके साथ हिंसक प्राणी भी चले जाते हैं, इसी प्रकार यह औषधी आनुवंशिक रोगकी उसके

मूल कारणोंके साथ दूर करे ॥ २ ॥

— भूरे और श्वेत रंगवाले जो के अन्नके साथ तिलोंकी मंजरियों के तिलोंके सेवनसे यह औषधि आनुवांशिक रोगकी हटा देती है॥३॥

— भूरे और श्वेत रंगवाले जो के अन्नके साथ तिलोंकी मंजरियों के तिलोंके सेवनसे यह औषधि आनुवांशिक रोगकी हटा देती है॥३॥

हल और उसकी लकाडियां जिससे भूमि ठीक की जाती है, उसके पूर्वोक्त वनस्पतियां तैयार होती है, इस लिए उनकी

प्रशंसा करना योग्य है।। ४॥ जिसके खेतमें पूर्वोक्त वनस्पतियां उगाई जाती हैं, जो उनके। जल देता है, अथवा जिस यंत्रसे पानी दिया जाता है, तथा जो इस वनस्पतिका यह संदेश जानता तक पहुंचाता है, उन सबकी प्रशंसा करना योग्य है। यह वनस्पति आनुवंशिक रोगसे मनुष्यको बचावे।। ५॥

## क्षेत्रिय रोग।

जो राग मातापिताके शरीरसे अथवा इनके भी पूर्वजोंके शरीरसे चला आता है, उस आनुवंशिक रोगको क्षित्रिय कहते हैं। वैद्यशास्त्रमें क्षेत्रिय रेगको प्रायः असाध्य कहा जाता है। क्षेत्रिय रेगग प्रायः सुसाध्य नहीं होता; इसलिए रोगी माता पिताओं को सन्तानीत्पत्तिका कर्म करना उचित नहीं है। प्रथमतः ऐसे व्यवहार करना चाहिये कि, जिनसे रोग उत्पन्न न हो, खानपान आदि आरोग्य साधक ही होना चाहिए। जो नीरोग होंगे उनको ही संतानीत्पत्ति करनेका स्विकार है। रोगी मातापिता संतान उत्पन्न करते हैं और अपने वंशनोंको क्षेत्रियरोगके कष्टमें डाल देते हैं। ऐसे असाध्य आनुवंशिक रोगों की चिकित्सा करनेकी विधि इस सूक्तमें बताई है, इसलिए यह सूक्त विशेष उपयोगी है।

## दो औषधियां।

' भगवती और तारका ' ये दो औषिधयां हैं जो शरीरकी कान्ति बढाती हैं और क्षेत्रिय रोगको दूर करती हैं, इन दो आषिधयों की खोज वैद्यों को बरनी चाहिए-

१ भगवती-इसको वैष्णवी, लघु शतावरी, तुलसी, अवराजिता, विष्णुकान्ता कहा जाता है, तथा-

र तारका—इस औषधिको देवताडवृक्ष, और इन्द्रवाहगी, कहा जाता है। इसका अर्थ पत्रक्षार और मोती भी है। शब्दों के अर्थ जानने मात्रसे इस औषधकी सिद्धि नहीं हो सकती और कोशों द्वारा शब्दार्थ करने मात्रसे ही औषध नहीं बन सकता। यह विशेष महत्वका विषय है आरे ये किस वनस्पतिके वाचक नाम यहां हैं, इसका निश्चय सुविज्ञ वैद्योंको करना चाहिए और इनके उपयोग की रीति भी निर्चत रूपसे कहना उनके ही अधिकारमें है। "भगवती और तारके " ये आषधी वाचक दोनों शब्द यहां द्विवचनी हैं, इससे बोध होता है कि, इस एक एक नामसे दो दो वनस्पतियां लेना है, इस प्रकार इन दो नामों से चार वनस्पतियां होती हैं, जो क्षेत्रियरोग को दूर करती हैं और शरीरकी कान्ति उत्तम तेजस्वी करती हैं अर्थात क्षेत्रिय रोगको जडसे उखाड देती हैं। यह प्रधम मंत्रका स्पष्ट तात्पर्य है। (मं०१)

दूसरे मंत्रमें कहा है कि, जिस प्रकार रात्री जाने और दिन शुरू होनेसे हिंसक प्राणी स्वयं कम होते हैं उसी प्रकार इस सौषधीके प्रयोगसे देशित्रय रोग जडसे उखड जाता है॥ (मं०२)

तीसरे मंत्रमें इस औषधिके प्रयोग दिनों में करने योग्य पथ्य भोजन का उपदेश किया है। जिस जों के काण्ड भूरे और श्वेत वर्णवाले होते हैं उस जौका पेय बनाना और उसमें तिलोंकी मंजरीसे प्राप्त किये ताजे तिल भी डालना। अर्थात् उक्त प्रकार के जौका पेय उक्त तिलोंके साथ बनाना। यहीं भोजन इस चिकित्साके प्रधंग में विदित है। इस पथ्यके साथ सेवन किया हुआ पूर्वोक्त औषध क्षेत्रिय रोगसे मुक्त करता है यह सूक्तका तायर्थ है। (मंत्र ३)

चतुर्थ और पंचम मंत्रमें इन पूर्वोक्त औषधियों को तथा इस पथ्य अन्नको उत्पन्न करनेवाले, किसान, इस खेतको योग्य समय-में पानी देनेवाले, इस खेतीके लिये इल चलानेवाले, इल के समान ठीक करनेवाले तथा इस औषध और पथ्यका संदेशा क्षेत्रिय रोगसे रोगी हुए मनुष्यों तक पहुंचाने वालोंका सत्कार किया है। यदि इस पथ्यसे और इन औषधियोंसे आनुवंशिक रोग सचसुच बूर होते हों, तो इन सबका योग्य आदर करना अखंत आवश्यक है। आज कल तो ये लोग विशेषही आदर करने योग्य हैं। (मं. ४-५)

ज्ञानी वैद्य इन औषधियोंका और इस पथ्यका निश्चय करें और इसकी योग्य विधि निश्चित करके आनुवांशिक अतएव असाध्य समझे हुए बीमारोंको रोग मुक्त करें।

# सन्धिवातको दूर करना।

(9)

[ ऋषिः-मृगुः अङ्गिराः । देवता-वनस्पतिः,यक्ष्मनाज्ञनम् । ]

दर्श युश्चेमं रक्षंसो प्राह्या अधि यैनं ज्याह पर्वंस ।
अथो एनं वनस्पते जीवानां लोकम्रन्नंय ॥ १ ॥
आगादुदंगाद्वयं जीवानां वात्मप्यंगात् । अर्थुदु पुत्राणां पिता नृणां च भगंवत्तमः ॥ २ ॥
अथीतिरध्यंगाद्वयमधि जीवपुरा अंगन् । ज्ञतं हास्य भिपनः सहस्रंमुत वीरुधः ॥ ३ ॥
देवास्ते चीतिमंविदन्ब्रह्माणं उत वीरुधः । चीति ते विश्वे देवा अविदनभूम्यामधि ॥ ४ ॥

धर्ध- हे ( दश-वृक्ष ) दस वृक्ष ! ( रक्षसः प्राह्याः ) राक्षसी जकडनेवाली गठियारोग की पीडासे ( इमं मुख ) इसे छुडादे, ( या एनं पर्वसु जप्राह्य ) जिस रोगने इसको जोडोंमें पकड रखा है। हे ( वनस्पते ) भौषधि ! ( एनं जीवानां लोकं उन्नय ) इसको जीवित लोगोंके स्थानमें जानेयोग्य जपर जठा ॥ १॥

( अयं ) यह मनुष्य ( जीवानां वातं ) जीवित लोगों के समृद्रमें ( अगात्, आगात्, उदगात् ) आया, आपहुंचा, उठकर आया है। अब यह ( पुत्राणां पिता ) पुत्रोंका पिता और ( नृणां भगवत्तमः ) मनुष्योंमें अलंत भाग्यवान् ( अभूत् उ ) बना है ॥ २ ॥

(अयं) इसने (अधीतिः अध्यगात्) प्राप्त करने योग्य पदार्थं प्राप्त किए हैं। और (जीवपुराः अधि अगन्) जीवोंकी संपूर्ण आवश्यकतायें भी प्राप्त की हैं। [हि] क्योंकि (अस्य शतं भिवजः) इसके सेकडों वैद्य हैं और (उत सहस्रं वीरुधः) हजारों औषध हैं॥ ३॥

[देवाः ब्रह्माणः उत बीह्यः ] देव ब्राह्मण और वनस्पितयां [ते चीतिं अविदन् ] तेरे आदान संदान आदिको जानती हैं; [विश्वे देवाः ] सब देव (भूम्यां अधि) पृथित्रीके ऊपर (ते चीतिं अविदन् ) तेरे आदान संदान को जानते हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ — दशबृक्ष नामक वनस्पति गठिया रोगको दूर करती है। यह गठिया रोग संधियों को जकड रखता है जिससे मनुष्य चलिक नहीं सकता। इसकी चिकित्सा दशबृक्ष से की जाय तो वह रोगी श्रीप्र आरोग्य प्राप्त करके अन्य जीवित मनुष्योंकी तरह अपने न्यवहार कर सकता है॥ १॥

वह आरोग्य प्राप्त करके लोकसभाओं में जाकर सार्वजीनक कार्य व्यवहार करता है, घरमें अपने बालबचोंके संबंधके कर्तव्य करता है और मनुष्यों में अत्यंत भाग्यशाली भी बन सकता है ॥ २ ॥

वह नीरोग बनकर सब प्राप्तव्य पदार्थ प्राप्त कर सकता है, जिवाँकी जो ओवश्यकताएं होती हैं उनकी प्राप्त कर सकता हैं। यह रोग कोई असाध्य नहीं है क्योंकि इसके चिकित्सक सेंकडों हैं और हजारों औषधियां भी हैं॥ ३॥

इसकी अनेक औषधियां तो पृथ्वीपर ही हैं, उनको कैसे लेना और उनका प्रयोग कैसा करना यह सब दिव्यगुणधर्मीसे युक्त ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण वैद्य जानते हैं ॥ ४ ॥

# यश्रकार स निष्कंरत् स एव सुभिषक्तमः । स एव तुभ्यं भेषुजानि कृणवं द्विष्ठा श्रुचिः

11 4 11

अर्थ- [यः चकार स निष्करत् ] जो करता रहता है वही निःशेष करता है और वही (सु-भिषक्-तमः )सब से उत्तम वैद्य होता है। (स एव शुचिः) वही जुन्द वैद्य (भिषजा) अन्य वैद्यसे विचारणा करके [ते भिषजानि कृणवत् ] तेरे छिए जीषधोंको करेगा॥ ५॥

भावार्थ - जो यह चिकित्साका कार्य करता रहता है वही इसको प्रवीणतासे निभा सकता है। वारंवार चिकित्सा करते रहनेसे ही जो प्रारंभमें साधारणसा वैद्य होता है, वही श्रेष्ठ घन्वन्तरी बन सकता है। ऐसा श्रेष्ठ घन्वन्तरी अन्य वैद्योंकी सम्मितिसे रोगीकी चिकित्सा उत्तम प्रकारसे कर सकता है॥ ५॥

#### संधिवात ।

वेदमें संधिवात रोगका नाम " प्राही " है क्योंकि यह ( पर्वस जप्राह ) पर्वोंमें किंवा संधिरधानों में जकड़ कर रखता है, हिलने डुलने नहीं देता। संधियोंकी हलचल बंद होजाती है। " रक्षस्" अथवा पिशाच ये भी इसके नाम हैं। ये नाम रक्तके साथ इस रोगका संबंध बताते हैं क्योंकि ये नाम रुधिरिषय अर्थात् जिनको रक्तके साथ प्रेम है, ऐसोंके बाचक हैं। इस- लिये 'रक्षः प्राही 'का अर्थ रक्तका बिगाड़ होनेवाला संधिवात है।

#### दशबृक्ष।

उक्त संधिवातकी चिकिरसा दशवृक्षसे की जाती है। 'दशमूल 'नामसे वैद्य प्रथोंमें दश औषधियां प्रसिद्ध हैं। वातरोग नाशक होनेके विषयमें उनकी बडी प्रसिद्धि है। संभव है किये ही दशवृक्ष यहां अपेक्षित हों। इन दशवृक्षों का तैल, घत, कषाय, आसव, अरिष्ट आदि भी बनाया जाता है जो वातरोगको दूर करनेमें प्रसिद्ध है।

इस सूक्त प्रथम मंत्रमें 'मुख ' किया है, इस 'मुख ' धातुसे एक 'मोच ' शब्द बनता है जो 'सोहिखना ' या मुक्त झाड अर्थात् शोभाव्जन वृक्षका वाचक है। यह वृक्षभी वात देख दूर करनेवाला है। इस वृक्षकों लंबी सँग आती है जो साग आदिम उपयोगी होती है। इस सोहिखना वृक्षकी अंतरत्वचा यदि जकडे हुए संधिपर बांधी जाय तो दोचार घंटों के अंदर जकडे हुए संधिप खुल जाते हैं, यह अनुभवकी बात है। अन्य औषधियों से जो संधिरोग महिनोंतक दूर नहीं होता वह इस अंतरत्वचासे कई घंटों में दूर होता है। रोगीं को घण्टा दोघण्टे या चार घण्टेतक कष्ट सहन करने पड़ते हैं, क्यों कि यह अन्तरत्वचा जोडोंपर बांधनेसे कुछ समयके बाद उस स्थानपर बड़ी गर्मी या जलन पैदा होती है। दोचार घण्टे यह कष्ट सहनेपर संधिस्थानके सब दोष इर होते हैं। यहां मंत्रमें '' सुख '' शब्द है और वृक्षका नाम संस्कृतमें 'मोच 'है, इसलिये यह बात यहां कही है। जो पाठक ख्यं वैद्य हों वे इस बातका अधिक विचार करें। हमने केवल दूसरोंपर अनुभवही देखा है, इसका शास्त्रीय तत्त्व हमें ज्ञात नहीं है।

इस प्रथम मंत्रके उत्तरार्धमें आगे जाकर कहा है कि 'इस वनस्पतिसे सन्धिवातसे जकडा हुआ रोगी नीरोगी लोगोंके

समूहों में आता है और नीरांग लोगोंके समान अपने कर्तव्य करने लगता है। ( म १ )

मंत्र दो और तीन में कहा है कि इस औषाधि मे मुख्य नीरोग हो कर लोक समामें जाता है और घरके कार्य भी कर सकता है। अर्थात् वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य कर सकता है। सब मानवी कर्तव्य करनेमें योग्य होता है। इन मंत्रोंकी भाषा देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह चिकित्सा आति शीघ्र गुणकारी है। जो अभी बिस्तरेपर जकडकर पड़ा है वही रोगी कुछ घण्टोंके बाद मनुष्यसमाजों में जाकर कार्य करने लगता है। पहिले तीन मंत्रोंका स्क्ष्म रीतिसे विचार करने पर ऐसा आश्य प्रकट होता है, इस शीघ्रताके दर्शक शब्द प्रयोग द्वितीय मंत्रमें पाठक अवस्य देखें—

अयं जीवानां वातं अप्यगात्। भागात्, उदगात्॥ (मं॰ २) " यह जीवोंके सम्होंमें गया, पहुंचा, उठकर खड़ा होकर गया !! ' अपने पांवसे गया अर्थात् जो वहां विस्तरेपर अकड़ा पड़ा था वही इतनी शीघ्रतासे मनुष्य समूहोंमें घूम रहा है !!! यह आश्चर्य व्यक्त करनेके छिये एकही आश्चयकी तीन कियाएं (आगात, अप्यगात, उदगात्) प्रयुक्त की हैं। इससे यह चिकिश्वा शीघ्रगुणकारी है ऐसा स्पष्ट व्यक्त होता है।

इस चिकित्साकी औषधियें सहसों हैं और इसके चिकित्सक भी संकडों हैं (मं॰ ३) यह तृतीय मंत्रका कथन बता रहा है कि यह सुसाध्य चिकित्सा है। असाध्य नहीं है। ऊपर जो 'मोच ' दृक्षसे चिकित्सा बतायी है वह प्रायः यहांके प्रामीण भी जानते हैं और करते हैं इससे कुछ घण्टोंमें आरोज्य होता है।

ये वृक्ष पृथ्वीपर बहुत हैं और उनकी लाना और उनका प्रयोग करना ( विश्वेदेवाः देवाः ब्राह्मणः ) सब भूदेव ब्राह्मण जानते हैं। अथवा ब्राह्मण तथा अन्य लोग भी जानते हैं। इस में 'चीति ' शब्द ( आदान संघान ) लेना और प्रयोग करना यह भाव बता रहा है किंवा ( आदान-संवरण ) अर्थात् औषधका उपयोग करना और औषधके दुष्परिणामोंको दूर करना, यह सब वैद्य जानते हैं। ( मं. ४ )

#### उत्तम वैद्य।

पंचम संत्रमें उत्तम वैद्य कैसे धनते हैं इस विषयमें कहा है वह बहुत मनन करने योग्य है।— यः चकार, सः निक्करत्, स एव सुभिषक्तमः॥ ( मं० ५ )

' जो करता रहता है वही निःशेष कार्य करता है और वहीं सबसे श्रेष्ठ चिकित्सक होता है ॥ '

जो कार्य करता रहता है वहीं आगे जाकर उत्तम प्रवीण बनता है। इस प्रकार अनुभव लेनेवाला ही आगे उत्तमोराम वैद्य बन जाता है।

#### प्रवीणताकी प्राप्ति।

प्रवीणता की प्राप्ति करनेका साधन इस मंत्रमें वेदने बताया है। किसी भी बातमें अवीणता संपादन करना हो ते। उसका उपाय यही है कि—

यः चकार, सः निष्करत् । (मं॰ ५)

' जो सदा कार्य करता रहता है वहां परिश्रमी पुरुष उस कार्यको निःशेष करनेकी योग्यता अपनेमें ठा सकता है। ' इम भी अनुभवमें यही देखते हैं, जो गानविद्यामें परिश्रम करते हैं वे गवइण्या बन जाते हैं, जो चित्रकारीमें दत्ताचित्त होकर परिश्रम करते हैं वे कुशल चित्रकार होते हैं, इसी प्रकार अन्यान्य कारीगरीमें प्रवीण बननेकी बात है। एकलब्य नामक एक भील जातिका कुमार था उसकी इच्छा क्षात्रविद्या प्राप्त करनेकी थी, कौरव पाण्डवोंकी पाठशालामें उसकी विद्या सिखाई नहीं गई, परंतु उसने प्रतिदिन अविश्रांत रीतिसे अभ्यास करके ख्यंही अपने दृढ निश्चय पूर्वक किये हुए परिश्रमसे ही क्षात्र विद्या प्राप्त की। यह बात भी इस नियमके अनुकूल ही सिद्धि हुई है। यह कथा महाभारतमें आदिपर्वमें पाठक देख सकते हैं।

इसी नियमका जो उत्ताम पालन करेंगे वेही हरएक विद्यामें प्रवीण वन सकते हैं। यहां चिकित्साका विषय है इसिलेंथे इसकी प्रवीणता भी इसीमें कार्य करनेसे ही प्राप्त होती है। बहुत अनुभवसे ज्ञानी बना हुआ वैद्यही विशेष श्रेष्ठ समझा जाता है, अलप अनुभवी वैद्य उतना श्रेष्ठ समझा नहीं जाता, इसका कारण भी यही है।

कमें करनेसे ही सबको श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होती है यह नियम सर्वेत्र एकसा लगता है।

इस सूक्तके चतुर्थ मंत्रमें 'ब्रह्माणः' पद है। यह ब्राह्मणोंका वाचक है। इससे पता लगता है कि चिकित्साका यह व्यव-साय ब्राह्मणोंके व्यवसायों में सीमिलित है। वेदमें अन्यत्र 'विप्रः स उच्यते भिषक् (वा० यज्ञ० अ० १२।८०)' कहा है, इसमें भी 'वह विप्र वैद्य कहलाता है,' यह भाव है। यहांके 'विप्र' शब्दके साथ इस मंत्रके 'ब्राह्मणः ' शब्दकी संगति लगा-वेसे स्पष्ट हो जाता है, कि ब्राह्मणोंके व्यवसायों में वैद्यक्तिया सीमिलित है। आंगिरसोंके वैद्य विद्यामें प्रवाणताके चमत्कार प्रसिद्ध ही हैं। इन सबको देखनेसे इस विषयमें सेदेह नहीं हो सकता।

यह सूक्त ' तक्म-नाशन-गण ' का सूक्त है । इस लिये रोगनिवारक अन्य सूक्तोंके साथ इसका अध्ययन पाठक करें ।

# दुर्गतिसे वचनेका उपाय।

( 80 )

( ऋषि: - भृगु: अङ्गिरा: । देवता-निर्ऋति:, द्यावाप्यिवी, नानादेवता: )

श्रोत्रियाच्या निर्ऋत्या जामिश्नंसाद् द्रुहो मुश्चामि वर्रुणस्य पार्यात् ।

अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि श्रिवे ते द्यावापृथिवी उमे स्ताम् ॥१॥

श्रं ते अग्नि: सहाद्भिरंस्तु शं सोमः सहौषधीभिः ।

एवाहं त्वां श्रेत्रियाचित्रीत्या जामिश्नंसाद् द्रुहो मुश्चा०।०॥ २॥

शं ते वाती अन्तरिक्षे वयी धाच्छं ते भवन्तु प्रदिश्चश्चतंस्नः । एवाहं०।०॥ ३॥

इमा या देवी: प्रदिश्चश्चतंस्रो वातंपत्नीर्भि स्रयीं विचर्षे । एवाहं०।०॥ ४॥

तास्रं त्वान्तर्ज्रस्या दंधामि प्र यक्ष्मं एतु निर्क्षितिः पराचैः । एवाहं०।०॥ ५॥

अर्थ— ( त्वा ) तुझको ( क्षेत्रियात् ) आनुवंशिक रोगसे, ( निर्मत्याः ) कष्टोंसे, ( जामि—शंसात् ) संबंधियोंके कारण उत्पन्न होनेवाले कष्टोंसे, ( दुहः ) द्रोहसे, ( वरुणस्य पाशात् मुंचामि ) वरुणके पाशसे खुडाता हूं । [ त्वा ब्रह्मणा अनागसं कृणोमि ] तुझे ज्ञानसे निदोंद करता हूं, ( उमे द्यावा—पृथिवी ते शिवे स्ताम् ) दोनों द्युलोक और पृथ्वी लोक तेरे लिए कल्याणकारी हों ॥ १ ॥

(ते अद्भिः सह अप्तिः शं अस्तु) तेरे लिए सब जलोंके साथ अप्ति कल्याणकारी हो । तथा (कोषधीभिः सह सोमः शं) औषधियोंके साथ सोम तेरे लिए सुखदायी हो, (एव अहं त्वां क्षेत्रियान्...सुक्रचामि) इस प्रकार ही में तुझको क्षेत्रिय रोगसे.........छुडाता हूं। ०॥ २॥

( अंतरिक्षे वातः ) अंतरिक्षमें संचार करनेवाला वायु (ते वयः शं धात् ) तेरेलिए बलयुक्त कल्याण देवे । तथा [ चतस्तः प्रदिशः ते शं भवन्तु ] चारों दिशार्थे तेरे लिए कल्याणकारी हों। (एव अहं ...... ) इस प्रकार में तुझकी बचाता हूं। ।॥ ३॥

(तासु त्वा) उनमें तुझको (जरिस अन्तः आद्धामि) में वृद्धावस्थाके अंदर धारण करता हूं। तेरे पास से (यक्ष्मः निर्करितः पराचैः प्र पृतु) क्षयरोग तथा सब कष्ट नीचे मुंद करके दूर चले जांय (एव अहं...) इस प्रकार में ......तुम्हें बचाता हूं। ०॥ ५॥

भावार्थ — आनुवंशिक रोग, आपति, कष्ट, फैलनेवाले रोग, द्रोहंसे होनेवाले कष्ट, ईश्वरीय नियम तोडनेसे हेानेवाले बंधन आदि सब दुर्गीतियोंसे निदाँव होकर पवित्र बनेनेका एकमात्र उपाय ज्ञान ही है, दूसरा उपाय नहीं है ॥ १॥

इस ज्ञान से ही युलाक, अंतरिक्षलोक और पृथ्वी लोक के अंतर्गत संपूर्ण पदार्थ अर्थात् जल, अप्ति, औषधियां, सोम, वायु, सब दिशाओं में रहने वाले सब पदार्थ, सूर्य आदि सब देव हितकारक और सुखवर्षक होते हैं, आरोग्य बढाकर व्याधियों से होनेवाले कर्ष्टों को दूर करते हैं ॥ २-४ ॥

अर्मुक्या यक्षमीद् दुरितादंब्घाद् दुद्दः पाशाद् प्राह्याश्चोदंमुक्थाः। एवाहं ०।०।। ६ ।। अहा अरातिमविदः स्योनमप्यभूर्भद्रे सुकृतस्य लोके । एवाहं ०।० स्प्रमृतं तमेसो प्राह्या अधि देवा मुञ्चन्तौ अमृज्विरेणेसः। एवाहैं त्वां क्षेत्रियानिर्ऋत्या जामिशंसाद् दुहों मुञ्चामि वरुणस्य पाशांत् । अनागसं ब्रह्मणा त्वा कुणोमि शिवे ते चार्वापृथिवी उमे स्ताम्

अर्थ-( यहमात् ) क्षय रोगसे, ( दुरितात् ) पापसे, ( अवचात् ) निंदनीय कर्मसे, ( दूहः पाशात् ) दोहके बंधनसे ( प्राह्माः ) जकडने वाले संधिरोगसे त् ( अमुक्याः ) मुक्त हुला है, ( उत् अमुक्याः ) त् छूट चुका है। [एव अहं...] ऐसे ही में .....तुम्हें छुड़ाता हूं। ० ६॥

[ थ-राति बहा: ] कृपणताको त्ने छोडा है, [ स्योनं अविदः ] सुलको तूने पाया है। (अपि सुकृतस्य भद्रे लोके अमू: ) और भी पुण्यकारक आनंददायी लोकमें तू आया है। [ एव अहं ...... ] ऐसे ही में ......... तुम्हें

बचाता हं। ०॥ ७॥

( देवाः ) देवोंने [ तमसः प्राह्माः ] लंधकारकी पकडसे तथा [ एनसः अधि मुझन्तः ] पापसे मुक्त करते हुए ( ऋतं सुर्यं निः धमुजन् ) सल स्वरूपी सुर्यको प्रकट किया है, ( एव धहं... ) इसी प्रकार मैं........तुम्हें बचाता हूं ० ॥ ८ ॥

भावार्थ - इसी ज्ञानसे में तुम्हें वृद्धावस्थाकी पूर्ण दीर्घ आयुत्तक ले जाता हूं। इसी ज्ञानसे तेरे पाससे सब राग दूर भाग जांयगे ॥ ५ ॥

क्षयराग, पाप, निंचकर्म, द्रोहके पाश, संधिवात आदि सब आपत्तियोंसे तू इसी ज्ञानसे मुक्त हो सकता है और मैं भी

इसी ज्ञानसे तुम्हें छुडाता हूं ॥ ६ ॥

इस ज्ञानसे ही तू अपने अंदरकी कृपणता छोड और सुकृतसे प्राप्त होनेवाले सुखपूर्ण भद्रलोक को प्राप्त कर । में भी

इस ज्ञानसे ही तुम्हें आपितसे बचाता हूं॥ ७ ॥

जिस प्रकार सूर्य अंधकारको इटाकर स्वयं अपना उदय करता है, इसी रांतिसे चन्द्रादि अन्य देव भी घन अंधकारकी पकडको दूर करते हुए स्वयं अपने उदयसे प्रकाशित होते हैं, इसी तरह स्वयं अपने पुरुषार्थसे अपने पाश दूर करके ज्ञानकी सहा-यतास अपना उद्धार करें क्योंकि यही एक उन्नतिका सबसे मुख्य साधन है ॥ ८ ॥

दुर्गतिका स्वरूप।

इस सूक्तमें दुर्गतिका वर्णन विस्तारसे किया है और उससे बचनेका निश्चित उपाय भी संक्षेपसे परंतु विशेष जोर देकर कहा है । अनेक आपित्तियोंसे अपना बचाव करने और अपना अभ्युदय करनेका निश्चित उपाय थोडे शब्दोंमें कहनेके कारण यह सूक्त बडा महरव पूर्ण सूक्त है। और यह हर एक को विशेष मनन करने योग्य है। इस सुक्तमें जो दुर्गतिका वर्णन किया है वह सबसे पहिले देखिये-

१ क्षोत्रिय:--- प्रातापितासे प्राप्त होनेवाले रोग, अशक्तता, अवयवाँकी कमजोरी आदि आपात्तियाँ । ये जन्मसे दी खूनके

साथ ही शरीरमें आती हैं। ( मं ० १ )

२ निर्ऋतिः—सडावट, विनाश, अधीगति, आपसकी फूट, सत्यनियमोंका पालन-न होना, दुरवस्था, विरुद्ध परिस्थिति,

शाप, गाली, हीन विचार आदिके कारण होनेवाली हीन स्थिति। (मं॰ १)

३ जामिशंसः --इसमें दो शब्द हैं, जामि×रीप । इनके अर्थ ये हैं 'जामि ' = वंश, नाता, संबंध । जल । अंगुली। सन्मान्य स्त्री । पुत्री, बहिन, बहु । ये जामि शब्दके अर्थ कोशों में दिए हैं । अब 'शंत ' शब्दके अर्थ देखिए प्रशंसा, प्रार्थना, पाठ, सदिच्छा, शाप,कष्ट, आपत्ति,कलंक, लांछन, अपकीर्ति, इन दोनों अर्थोंका मेल करनेसे 'जामिशंस'का अर्थ निम्न लिखित ८ ( अ. सु. भा. कां० २ )

प्रकार बन सकता है 'नातेके कारण आनेवाली आपित या दुष्कीर्ति, स्त्री विषयसे होनेवाला लांछन या कलंक ' इत्यादि। इसी प्रकार अन्यान्य अर्थ भी पाठक विचार करके देख सकते हैं परंतु अर्थोमें आपित या कष्ट का संबंध अवस्य चाहिए, क्योंकि निर्फाति द्रोह आदिके गणमें यह 'जामिशंस ' शब्द आया है, इसलिए इसका आपित दर्शक अर्थेही यहां अपेक्षित है। (मं॰ १)

४ हुइ: = दोइ, घात पात, विश्वास देकर घात करना। ( मं॰ १)

५ वरुणस्य पाशः = वरुण नाम श्रेष्ठ परमेश्वरका है। सबसे जो 'वर' है उसको वरुण कहते हैं। उस जगदीशके पाश सब जगत्में फैले हैं और उनसे कुकमी पुरुष बांधे जाते हैं। जगत्में उस परमात्माकी ऐसी व्यवस्था है, कि बुरे कमें स्वगं पाश हप होकर दुराचारीको बांध देते हैं और उनसे बंधा हुआ वह मनुष्य आपात्तिमें पडता है। ( मं. १ )

ह यक्षमः = क्षय रोग, क्षीण करनेवाला रोग। ( मं० ५)

ण दुरितं = ( दुः+इत ) जो दुष्टता अंदर घुर्सा होती है। मन बुद्धि इंदिय और शरीरमें जो विजातीय दुष्ट भाव यापदार्थ घुसे होते हैं जिनसे उक्त स्थानोंमें विगाड होकर कष्ट होते हैं उन का नाम दुरित है। यही पाप है ( मं ६ )

८ अवदां = निंदा करने योग्य । जिनसे अधागीत होती हैं आपत्ति आती है, और कष्ट होते हैं उनका यह नाम है। (मं॰ ६)

९ माही = जो जकड कर रखता है, छोडता नहीं, जिससे मुक्त होना कठीन है। शरीरमें संधिवात आदि रोग जो जोडीं की जकड रखते हैं। मनमें विषयवासना आदि और बुद्धिमें आरिमक निर्वलता आदि हैं। (मं० ६)

१० मराति = ( अ+रातिः ) अनुदारता, कृपणता, कंज्शी । ( मं० ७ )

१९ तमः = अज्ञान, अंधकार, आलस्य। ( मं० ८)

ये राज्य मनुष्यकी दुर्गितिका स्वरूप बता रहे हैं। इन राज्येंका शारीरिक, इंद्रियविषयक, मानसिक, बौद्धिक और आिस्मिक अवनितिके साथ संबंध यदि पाठक विचार पूर्वक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि इस दुर्गितिका कितना बड़ा कार्य इस सानव समाजमें हो रहा है और इस अधोगितिसे बचनेके लिये कितनी हडताके साथ कमर कसके तथा दक्षतासे कार्य करना चाहिये। मनुष्योंके मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियगण तथा शारीरिक ज्यवहारमें इस दुर्गितिके नाना रूपोंका संचार देखकर विचारी मनुष्यका मन चक्करमें आता है और वह अपने कर्तव्यके विषयमें मोहित सा हो जाता है, उसको इस दुर्गितिके साम्राज्यसे बचनेका उपाय नहीं सूझता, ऐसी अवस्थामें यह सूक्त उस मृढ बने मनुष्यसे कहता है कि 'हे मनुष्य! क्यों मृढ बना है, में इस मार्गसे तुम्हें बचाता हूं और तुम्हें निदीष अर्थात् पवित्र भी बनाता हूं। ( मं० १ )

#### एकमात्र उपाय।

आपित्यां अनंत हैं। यद्यपि पूर्वोक्त ग्यारह शब्दों द्वारा इस सूक्तमें आपित्यों का वर्णन किया गया है तथापि ग्यारह शब्दों द्वारा, मानो, अनन्त आपित्यों का वर्णन हो चुका है। इन भनन्त क्षेशोंसे बचनेका एकमात्र उपाय है और वह इस सूक्त के हर एक मंत्रने ' ब्रह्म ' शब्द से बताया है। प्रत्येक मंत्रमें—

#### मुख्यामि त्वा ब्रह्मणा धनागसं कृणोमि ।

'... तुम्हें छुडाता हूं ...... और तुम्हें ज्ञानसे निरोष करता हूं। 'यह वाक्य पुनः पुनः कहा है। वारंवार कहने के कारण इस बातपर विशेष बल दिया है यह स्वयं स्पष्ट है। दुर्गतिसे मनुष्यका बचाव करनेवाला एक मात्र उपाय 'ब्रह्म ' अर्थात् 'सत्यज्ञान 'ही है। ज्ञानसे ही मनुष्य बच सकता है और अज्ञानसे गिरता जाता है। जो उन्नति, जो प्रगति, जो बंधनसे मुक्ति होनी है वह ज्ञानसे ही होनी है। परम पुरुषार्थ द्वारा अपना उत्कर्ष साधन करना भी ज्ञानसे ही साध्य हो संकता है। ज्ञानहीन मनुष्य विसी भी प्रकार उन्नति नहीं कर सकता।

#### ज्ञानका फल।

शानसे क्या क्या हो सकता है इसका वर्णन करना कठिन है, क्योंकि शानसे ही सब कुछ उन्नित होती है। कोई उन्न

संक्षेपसे वर्णन किया है। अब इसी बातका विचार करेंगे। सत्यज्ञानका पहिला फल यह है-

(१) उमे चावापृथिवी ते शिवे स्ताम् । (मं० १)

' वालोक और पृथ्वी लोक ये तेरे लिये कल्याणकारी श्रम हों ' अर्थात जो सल्ज्ञानसे युक्त है उसके लिये पृथ्वीसे लेकर दालोक पर्यंतके सब पदार्थ ग्रुमकारी होंगे। पृथ्वीसे लेकर वालोक पर्यंतके सम्पूर्ण पदार्थ अपने लिये कल्याणकारी बनानेकी विद्या अकेले ज्ञानी मनुष्यकी ही साध्य होती है। पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग जायगा, कि यह वही भारी प्रबल्धा कि है कि जो ज्ञानीको प्राप्त होती है। तृणसे लेकर सूर्य पर्यंतके सब पदार्थ उसके वशवर्ती होकर उसका हित करने में तत्पर रहते हैं। यह अद्भत सामध्ये ज्ञानीही प्राप्त करता है।

(२) अद्भिः सद अग्निः शम्॥ (मं०२)

' जलोंके साथ आप्नि कल्याणकारी होता है ' ज्ञानी मनुष्य ही जलसे तथा अप्नि से--दोनोंके संयोगसे या वियोगसे-अपना लाभ कर सकता है, जनताका भला कर सकता है।

(३) श्रोषधीभिः सद सोमः शम्। (मं०२)

' औषधियों के साथ सोम सुखकारी होता है।' सोम एक बड़ी भारी प्रभावशाली खोषिष है, यह वनस्पति सब औषधियाँका राजा कहलाती है। सोम और औषंधियों से प्राणिमात्र का हित साधन करनेका ज्ञान वैद्यशास्त्र में कहा है। नानाप्रकार के रोग दूर करनेके विविध औषिधियोग उस शास्त्र में कहे हैं और यह विद्या आजकल प्रचलित भी है। इसलिये इस विषयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। पूर्वीक्त कष्टोमें जो रोगविषयक कष्ट होते हैं, वे सब इस विद्यास दूर होते हैं। जलचिकित्सा और अग्निचिकित्सा भी इसी में सामिलित है।

(३) अन्तरिक्षे वातः वयः शं धात्। (मं॰ ३)

'अंतरिक्षमें संचार करनेवाला वायु आरोग्य पूर्ण सुख देनेवाला होता है।' विद्यास ही वायु लाभकारी हो सकता है। योगसाधनका प्राणायाम इस विद्याका द्योतक है। प्राणायाम करनेवाले योगी वायुसे अत्यधिक बल प्राप्त करते हैं और दीर्घजीवी होते हैं। आरोग्य शास्त्रके सब नियम इस ज्ञानमें संमिलित हैं। वायुशुद्धि द्वारा आरोग्य साधन करने का विषय इस में आता है। रोगनिवारक तथा रोग प्रतिबंधक होम हुवन यज्ञ याग इस विदाके प्रकाशक हैं।

(४) देवीः चतस्रः प्रदिशः वातपत्नीः ते शम्। ( मं० ३,४)

' दिव्य चारों दिशाएं, जिनमें वायुका पालन होता है, तेरे लिये मुखकारक होंगे। ' चार दिशाएं और चार उपीदेशाएं अर्थात् उनके अंदर रहनेवाले सब पदार्थं ज्ञानसे ही मनुष्यके लिये लामकारी होते हैं। इसका माव पूर्ववत् ही समझना योग्य है।

( ५ ) सूर्यः अभिविचष्टे । ( मं० ४ ) 'सूर्य जो चारों ओर प्रकाशता है वह भी ज्ञानसे तेरे लिये अनुकूल हो सकता है। सूर्य प्रकाशसे मनुष्य मात्रको अनंत

लाम होते हैं। इस विद्याकी जी जानेते हैं वे इससे अपना लाम कर सकते हैं।

(६) त्वा जरसि भन्तः भादधामि । ( मं० ५ )

'तुझे अतियुद्ध आयुक्ते अंदर धारण करता हूं' अर्थात् ज्ञानसे तेरी आयु अति दीर्घ हो सकती है। ज्ञानमे जीवनेक सुनियम

ज्ञात होते हैं और उनके पालनसे मनुष्य दीर्घायु हो जाता है।

(७) यहमः निर्ऋतिः पराचैः एतु। (मं० ५) 'यहमा आदि रोग तथा अन्यान्य आपत्तियां ज्ञानसे दूर होंगी ।' ज्ञानसे आरोग्य संपादन के सत्य नियम ज्ञान होते हैं और

उनके पालन से मनुष्य नीरोग होकर सुखी होता है। (८) यहमात्, दुरितात्, अवद्यात्, दुइः, पाशात् , प्राह्याः च अमुक्याः, उदमुक्याः । (मं ६)

'ज्ञानसे यहम, रोग, पाप, निय कमें, द्रोह, बंधन, जकडना आदिसे मुक्ति होती है।' अथीत् इनके कष्ट दूर होते हैं। यह बात पाठकोंके ध्यानमें पूर्ववत् आजायगी।

#### (९) स्योनं क्षविदः (मं०७)

'सुख प्राप्त होगा' ज्ञानमें दी उत्तम और सब्य सुख प्राप्त होगा। पृथ्वीसे लेकर गुलोक पर्यन्तके संपूर्ण पदार्थ ज्ञानसे वशवतीं होते हैं और उस कारण सुख प्राप्त होता है। यह मानवी अभ्युद्य की परम सीमा है। इसीको कहते हैं—

#### ( १०) सुकृतस्य भद्रे लोके सभू: । ( मं० ७ )

'सुकृतके कल्याण पूर्ण स्थानमें निवास होगा।' ज्ञान से ही सुकृत किये जांयगे और उन सुकृतोंके कारण मनुष्यकी उत्तम गति होगी, उसको श्रेष्ठसे श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होगी। ज्ञानसे ही सब जनताकी इतनी उन्नति होगी। कि यहीं भूलोक खर्णधाम बन जायगा। सल्य ज्ञानके प्रचारसे इतना लाभ है इसलिये हरएक वैदिकधर्मी आर्थको सल्यज्ञान प्राप्त करके उसका प्रचार करना चाहिये।

सत्य ज्ञानके ये दस फल इस सूक्तमें कहे हैं। सब उक्तिका यह सुख्य साधन है। इसके विना अन्य साधन रहे तो भी उनसे कोई लाभ नहीं होगा । इसालिये पाठक ज्ञानको उक्ति का मुख्य साधन मानकर ज्ञानार्जन और ज्ञानदान के विषयमें परिश्रम करें। अब इस सूक्तमें जो उन्नतिका मार्ग बताया है वह यहां देखिये—

### उन्नतिका मार्ग।

अष्टम मंत्रमें एक विलक्षण अपूर्व अलंकार के द्वारा उचितिका मार्ग दर्शाया है वह भी यहां अब देखना चाहिये-तमसो प्राह्मा अधिमुख्यतः देवाः ऋतं सूर्य एनसः असजन् ॥ ( सं० ८ )

' जिस प्रकार अधकारकी पकडसे छुड़ाते हुए सब देव खवं उठनेवाले सूर्यको अधोअवस्थासे ऊरर प्रकट करते हैं। '

#### अलंकार की भाषा।

इस अष्टम मंत्रमें एक अलंकार है। सूर्य और अन्य देवोंका अन्योक्ति अलंकार से रूपक बनाकर यहां वर्णन किया है। वेदमें सूर्य और चन्द्र निषयक कई रूपक आते हैं उनमें यह निशेष महत्त्व का रूपक है। यह रूपक इस प्रकार देखना चाहिये—

' चन्द्र रूपी पुत्रका पालन रात्री नासी माता करती है और सूर्य रूपी बालक का पालन दिनप्रमा नासी माता करती है। प्रारंभमें सूर्य अधेरमें दबा रहता है, उसी प्रकार चंद्र भी गांड अधिकार में दबा रहता है। मानी हसकी मार्ग दिखानेका कार्य अन्य देव अर्थात् सब नक्षत्र, श्रुपिता, वायु, आदि संपूर्ण देवताएं करती हैं। सूर्य खांयं ऊपर उठनेका यत्न करता ही रहता है, अतमें वह ऊपर आता है, उदय को प्राप्त होता है, प्रतिक्षण अधिकाधिकं चमकने लगता है और मध्यान्हमें ऐसा चमकता है कि उस समय उसके अप्रतिम तेजकों कोई सहन कर नहीं सकता। इसी प्रकार चन्द्र भी अपनी क्षयी अवस्थासे प्रगति करता हुआ पूर्णिमामें अपना पूर्ण विकास करता है। '

अपने प्रयत्नसे उन्नति करनेवाले की इस ढंगसे उन्नति होती है, यह दर्शाना इस ६पक का प्रयोजन है। जो खयं यत्न नहीं करेंगे उनकी उन्नति होना कठिन है। दूमरोकी सहायता भी तब तक सहायक नहीं होती जब तक कि अपना प्रयस्त उसमें संभित्नित नहीं होता। यह उन्नतिका मूल मंत्र है।

#### स्वकीय प्रयत्न।

इस मंत्रमें 'ऋतं सूर्य देवाः तमसः मुञ्बतः 'अर्थात् ' खयं चलनेवाले सूर्य को ही देव अंधकारसे छुडा सकते हैं ' ऐसा कहा है। यदि सूर्यमें स्वयं अपना प्रयत्न न होता तो वे उसको अंधकारसे भुक्त कर नहीं सकते। इसी प्रकार मनुष्य भी जो स्वयं अपने उद्धारका यत्न रातदिन करता रहता है, उसीको अन्य गुरुजन सहाय्यकारी होते हैं।

इस दृष्टिसे विचार करनेपर पता लग सकता है कि इस मंत्रमें 'ऋत ' शब्द बहुत महत्त्वका भाव बता रहा है, देखिये इसका आशय । ऋत= '' योग्य, ठीक, सल्य, हलचल करनेवाला, गतिमान्, प्रव्यत्नशील, यज्ञ, सल्य नियम, ईश्वरीय नियम, मुक्ति, बंधननिवृत्ति, कर्मफल, अडळ विश्वास, दिव्य सल्यनियम । ' जो ( ऋतं ) सत्य नियम पालन करता है, वही अंधकारके परे जा सकता है और जो स्वयं प्रयत्न करता है उसीको दूसरे सहायता कर सकते हैं। सूर्य स्वयं प्रकाशमान है, उदय होना चाहता है, नियम पूर्वक प्रयत्नशील है, इसिलेंग उदयको प्राप्त होकर ऐसा तेजस्वी बनता है, कि सब अन्य तेज उसके सामने फीके हो जाते हैं। जो मनुष्य ऐसा प्रयत्न करेगा वह भी वैसा-ही प्रभावशाली बनेगा।

वायु जल नक्षत्र आदि जगत्के देव, विद्वान रहर आदि मानवोंके अंदरके देव, तथा इंद्रियगण ये शरीरस्थानीय देव उसी पुरुष की सहायता करते हैं कि जो स्वयं सलानियम पालनमें सदा दक्ष रहता है और स्वयं अपने पुरुषायंसे अपनी उत्तिति करनेका प्रयस्न करता रहता है। पापसे मुक्त होकर निर्दोष बनना, पारतंत्र्यके बंधसे मुक्त होकर स्वयं शासित होना, रेगगमुक्त होकर नीरोग होना, अपमृत्युके बंधनसे छूटकर दीर्घायु होना आदि सबके लिये स्वयं क्रांसित होना, रेगगमुक्त होकर नीरोग होना, अपमृत्युके बंधनसे छूटकर दीर्घायु होना आदि सबके लिये स्वयं क्रांसित होना अत्यंत आवश्यक है। यही उत्यरके मंत्रमें 'ऋतं ' शब्द द्वारा बताया है। जो ऋतःगामी होता है वहीं बंधनोंको निवृत्त कर सकता है, पापोंको दूर कर सकता है और सूर्यके समान अपने तेजसे प्रकट हो सकता है। इस प्रकार यह मंत्र अल्यंत महत्त्व पूर्ण उपदेश दे रहा है, इसलिये इस दृष्टिसे पाठक इसका अधिक विचार करें।

#### प्रार्थना का बल।

वेदमें 'ब्रह्म ' शब्दका दूसरा अर्थ ' स्तोत्र, स्तुति, प्रार्थना ' भी है। जो प्रार्थना वाचक वैदिक सूक्त हैं उनके पुरुष व्यत्ययसे दूसरे भी अर्थ होते हैं, परन्तु उनका स्तुत्यर्थ या प्रार्थना रूप अर्थ हटाया नहीं जा सकता। 'ईश प्रार्थना' से बल प्राप्त करना या अपने बलका विकास करना, प्रार्थनासे आत्मिक बल प्राप्त करना, वैदिक धर्मका प्रधान अंग है। इसीलिये प्रारंभ से अंत तक वेदके सूक्तोंमें सहस्रों सूक्त प्रार्थना के हैं। जो लोग एकान्तमें जाकर दिल खोलकर ईश प्रार्थना करना जानते हैं वेही प्रार्थना का महत्त्व समझ सकते हैं, अन्य लोग उसकी शक्ति नहीं जान सकते। इस लिये यहां कहना इतना ही है कि रोगादि आपित्तयोंकी निवृत्तिके लिये जितना उपयोग औषधादि प्रयोगों का हो सकता है, उससे कई गुणा आधिक लाम 'ईश प्रार्थना ' से हो सकता है। यह मानो एक 'प्रार्थना-योग 'ही है। ' औषधि योग 'से 'प्रार्थना योग ' अधिक बलवान है। दुःखकी बात आजकल यही हो रही है कि, लोग प्रार्थना का महत्त्व नहीं समझते और उस से होने वाले लाभसे विचेत ही रहते हैं! यह वर्डी भारी हानि है।

इस सूक्तमें 'ब्रह्म ' शब्द विशेष कर स्तीत्र वाचक ही है । ईश गुणवर्णन, ईश गुणगान करते करते जिसका मन प्रमुक्ते गुणोंमें तल्लीन हो जाता है वह संपूर्ण अपित्योंस दूर हो जाता है, क्योंकि वह उस समय अद्भुत अमृत रस का आस्वाद लेता

हुआ दुःख मुक्त हो जाता है। पाठक इस दृष्टिसे इस बातका विचार करें और अनुमव भी लें।

### मनको धीरज देना।

वेदमें 'भें छुडाता हूं 'इत्यादि प्रकार कई वाक्य हैं 'वे वाक्य मानस चिकित्सा ' या 'वाचिक चिकित्सा ' के सूचक हैं। अपने अंदरके आरोग्य पूर्ण विचार अपनी मानस शाकिकी प्रेरणोंसे अपने शब्दों द्वारा रोगीके निर्वेळ मनमें प्रविष्ट करनेसे यह चिकित्सा साध्य होती हैं। इसमें रोगीके निर्वेळ मनको धीरज देना होता है। इस समय—

९ त्वा क्षेत्रियात् … मुंचामि । (मं० १ ) २ त्वा ब्रह्मणा अनागसं कृणोमि । (मं० ९) ३ त्वा जरसि झन्त; भादधामि । (मं० ५)

४ यक्ष्मात् असुक्याः ( मं॰ ६ ) ५ प्राह्माः उद्सुक्याः । ( मं॰ ६ )

ऐसे वाक्य बोलके रोगीको धीरज देना होता है जैसा '—(१) तुझको क्षेत्रिय रोगसे मुक्त करता हूं। (२) तुझे ईश प्रार्थना द्वारा निर्दोष करता हूं। (३) तुझको अति दीर्घ आयुवाला करता हूं। (४) तू अब यक्ष्म रोगसे मुक्त हुआ है। ईश प्रार्थना द्वारा निर्दोष करता हूं। (३) तुझको अति दीर्घ आयुवाला करता हूं। (४) तू अब यक्ष्म रोगसे मुक्त हुआ है। (५) जकडनेवाले रोगसे तू अब पार हो गया है '। इत्यादि प्रकारके वाक्योंसे रोगीको धीरज देकर उसके मनका आरिमक वल बढाकर और असमें इढ विश्वास पैदा करके आरोग्य उत्पन्न करना होता है। यह वडा भारी गहन विषय है। जो पाठक ईश प्रार्थना का बल जानते हैं, वेही इस बातको समझ सकते हैं।

परमेश्वर पर जो दढ विश्वास रखते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसकी भक्ति करने में जिनको प्रेम आता है, उनके पास बीमारियां कम आती हैं। पाठक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि परमेश्वर के विश्वासी प्रायः आनंद में मस्त रहते हैं और अविश्वासी ही रोगी होते हैं।

पाठक यह विश्वास का बल अपने में बढावें और अपना अत्यधिक लाभ करें। यह सुक्त भी तक्मनाशन गण का है और वह इस गणके अन्य सुक्तों के साथ पढने योग्य है।

# आत्माके गुण

( ?? )

( ऋषि:-शुक्रः। देवता-कृत्यादृषणम् )

दृष्या दृषिरसि हेत्या हेतिरंसि मेन्या मेनिरंसि । आग्नुहि श्रेयांसमित समं क्रांम ॥१॥
स्वक्त्योऽिस प्रतिसरोऽिस प्रत्याभिचरंणोऽिस । आग्नुहि० ॥ २॥
प्रति तमाभ चंर योर्ड्समान्द्रेष्टि यं व्यं द्विष्मः । आग्नुहि० ॥ ३॥
सूरिरंसि वर्चोधा असि तनूपानोऽिस । आग्नुहि० ॥ ४॥
युकोऽिस श्राजोऽिस स्वरसि ज्योतिरसि । आग्नुहि श्रेयांसमित समं क्रांम ॥ ५॥

अर्थ — ( दूष्याः दूषिः असि ) दोष को दृषित करनेवाला अर्थात् दोषका दोषीपन इटानेवाला त् है। (हेत्याः हितः असि ) हथियारका हथियार त् है। (मेन्याः मोनिः असि ) वज्र मा वज्र त् है। इसलिये (श्रेयासं आप्नुहि) परम कल्याणको प्राप्तकर और (समं आतिकाम ) अपने समानसे अधिक आगे बढ ॥ १॥

( स्त्रक्यः असि ) तु गातिशील है, ( प्रतिसरः असि ) तू आगे बढनेवाला है, ( प्रत्याभेचरणः असि ) तू दुष्टतापर

हमका करनेवाला है। ।। २॥

(तं प्रति श्राभिचर) उसपर चढाईकर कि (यः अस्मान् द्वेष्टि) जो अकेला हम सबका द्वेष करता है तथा (यं

वंगं द्विष्मः ) जिस क्षकेलेका हम सब द्वेष करते हैं। ०॥ ३॥

(सूरि: असि ) तू ज्ञानी है, (वचोधाः आसि ) तू तेजका धारण करनेवाला है तथा (तन् पानः आसि) शरीरका रक्षक तूही है। ०॥ ४॥

( शुक्रः आसि ) त् वीर्यवान् अथवा शुद्ध है, ( आजः असि ) त् तेजस्वी है, ( स्वः असि ) त् आत्मिक शाक्ति से

युक्त है, ( ज्योतिः आसि ) त् तेज स्वरूपी है इसिलिये त् श्रेय प्राप्त कर और समानोंके आगे वढ ॥ ५ ॥

भावार्थ-आत्मा दोषांका दोष हटानेवाला है, वहीं शक्षोंका महाशक्ष और अस्रांका महा अस्र है । १ ॥ आत्मा प्रगांते करनेवाला है, आगे बढनेका उसका स्वभाव है, और दुष्टताका दूर करनेवाला है । ३ ॥ जो अकेला दुष्ट सब सज्जनोंको सताता है, और जिस अकेले दुष्टका सब सज्जन विरोध करते हैं । उसको हटा दे । ॥ ॥ स् ज्ञानी है, तेजका धारक है, शरीरका सचा रक्षक तूही है । ॥ ॥ तहीं बलवान है, तूही तेज है तथा आत्मिक बलसे युक्त है, तूस्वयं प्रकाशक्य है, इसलियं तूसमान लॉगोंके

आगे बढ और निःश्रेयस अर्थात् मुक्ति प्राप्त कर ॥ ५ ॥

# शरीरमें आत्माका कार्य।

सगुणसाकार शरीरमें निर्गुण निर।कार आत्माके गुण प्रत्यक्ष करनेका उपदेश इस सूक्तमें किया है । ये गुण अब देखिय-

- (१) दूष्याः दूषिः श्रास-देशिषमय के। दोष देनेवाला अर्थात् दोषका दूर करनेवाला है। देखिये; अपने शरीरमें ही इस बातका अनुभव लीजिये। अपना शरीर मलपूर्ण होता हुआ भो जसको जीवित रखता है और इसीका नन्दनवन इसने बनाया है। सडनेवाले शरीरकों न सडानेवाला, मरनेवाले शरीरको जीवित रखनेवाला, दोषमय शरीरसे निर्दोष आनंदिधाम प्राप्त करनेवाला यह आत्मा है। (मं०१)
- (२) हेत्याः हेतिः, मेन्याः मेनिः असि = शलॉका शल और वज्रका वज्र यह आत्मा है। शत्रुका नाश शल करता है परंतु शलको चलानेवाला अर्थात् शलका भी शलक्ष यह आत्मा शलके पीछे न होगा, तो शल कैसे शत्रुका नाश करेगा ? इससे आत्माकी प्रेरक शाक्तिका महत्त्व ज्ञात हो सकता है। (मं०१)
- (३) स्वस्यः असि = आत्मा गतिमान है। 'अत-सातत्यगमनें' ( सतत गति करना ) इस धातुसे यह आत्मा शब्द बनता है। सतत प्रयस्तशीलताका वह द्योतक है। वही भाव इस शब्दमें हैं। छोटे वालकमें क्या अथवा बड़े मनुष्यमें क्या सतत प्रयत्न शीलता है। कोई भी चुपचाप बैठना नहीं चाहता, उद्योगसे अपनी उन्नति करनेकी इच्छा हरएक प्राणीमें स्पष्ट है। (मं० २)
- (४) प्रतिसरः असि = आगे वढनेवाला, रात्रुपर इमला करके उसकी दूर करनेवाला, अपना अभ्युदय करनेवाला है। आत्मा 'इन्द्र' है और वह सदा अपने रात्रुका पराभव करता ही है। (मं०२)
- (५) प्रत्यभिचरणः असि = दुष्ट शत्रुको पराभूत करनेवाला। (यह शब्द भी पूर्व शब्दके समान भाववाला ही है।)(भं०२)

यहांतक इन दो मंत्रीके इन पांच शब्दों द्वारा आत्माके उन गुणोंक। वर्णन हुआ है कि जिनका बाहरके शतुओं से संबंध है। अब आत्माके आन्तरिक स्वकीय निज गुणोंका वर्णन चतुर्थ और पंचम मंत्रके द्वारा करते हैं—

- (६) स्रि: आसि = तू ज्ञानी है। आत्मा चित्स्वरूप होनेसे ज्ञानवान है, अत एव उसे यह शब्द प्रयुक्त हुआ। है। (मं०४)
- (७) वर्चो -धाः श्रास = तेज बल ओज आदिका धारण करनेवाला है। शरीर में जब तक आरमा रहता है तब तक ही इस शरीर में तेज बल ओज आदि रहता है, यह हरएक जान सकते हैं। (मं०४)
- (८) तन्-पानः असि = शरीरका रक्षक है। जबतक आत्माका निवास इस शरीरमें रहता है तबतक ही शरीरकी रक्षा उत्तम प्रकार होती है। जब यह आत्मा इस शरीरमें चले जाता है तब शरीर छडने लगता है। इससे स्पष्ट होता है कि शरीरका सचा रक्षक यह आत्मा है। (भै०४)
- (९) शुकः श्रसि = वीर्यवान्, बलवान् तथा छुद्ध है। आत्माको ही 'शुक्तं' ( यजु० ४०।८ में ) कहा है। इसलिये इसका अधिक विवरण करना आवश्यक नहीं है। (मं० ५)
- ( १० ) आजः आसि = तेजस्वी है अर्थात् दूसराँको प्रकाश देनेवाला है। आत्मा ही सबका प्रकाशक है, यह मध्यमें रहता हुआ सबको तेजस्वी बनाता है। ( मं॰ ५ )
  - ( ११ ) स्वः आसि = आत्मिक वलसे युक्त है ( स्व+र् ) अपने निज बलसे युक्त है । अर्थात् यह स्वयं प्रकाश है। (मं॰ ५)
  - ( १२ ) ज्योतिः असि = स्वयं ज्योति है । प्रकाश स्वरूप है । ( मं० ५ )

ये सब शब्द आत्माका स्वभाव धर्म बता रहे हैं। मनुष्य स्वयं अपने आपको अत्यंत निर्वेल, कमजोर और पूर्ण परावलंबी मानता है और अज्ञानसे वैसा अनुभव भी करता रहता है। इस स्किने आत्माके स्वभावगुणधर्म बताये हैं। जिनके विचारसे पाठकेंका निश्चय होगा कि यह आत्मा निर्वेल नहीं है। इसमें भी वैसेही प्रभावशाली गुणधर्म हैं कि जैसे परमात्मामें हैं। यह आत्मा ज्ञानी, पुरुषार्था, प्रयत्नशील, स्वयंज्योति, प्रभावशाली, बलवान, तथा शरीर रक्षक है। इसलिये अपने आपको सदा सर्वेदा कमजोर मानना और समझना योग्य नहीं। यदापि यह छोटा है तथापि इसकी शाकि विकास की मर्यादा बहुत ही बढी है।

जिस समय अपने अंदर निर्वेलताकी लहर आती है, उस समय यदि पाठक इस सूक्तका मनन करेंगे और इन शब्दों के भावोंको अपने आत्मामें प्रत्यक्ष देखेंगे, तो उनके मनकी कमजोरी दूर हो जायगी और वे इस सूक्तके बलसे निःसंदेह ही अभ्यु-द्रय निःश्रेयस प्राप्त करने योग्य बलवान् बन जायगे। आत्मशक्तिका वर्णन करनेवाले जो अनेक सूक्त हैं उनमें यह विशेष महत्त्वका सूक्त है। यह अलंत सरल और बडा भावपूर्ण होनेसे बहुत मनन करने योग्य है। यह सूक्त निर्वेलोंको भी बलवान् बना सकता है।

चतुर्थ मंत्रमं कहा है कि ' उस शतुको दूर कर, जो अनेकों को सताता है।' इस मंत्रमें यह बात विचार करने योग्य है, कि शतुता करनेवाला एक है, सतानेवाला एक है और सताय जानेवाले अनेक हैं। अलप संख्यावालों के द्वारा बहु संख्यावालों को कष्ट होनेकी कल्पना इसमें है। ऐसे प्रसंगमें शतुको दूर करना है। योग्य है। जो दुर्जन अनेक सज्जनों को सताता है वह निःसंदेह दण्डनीय है।

### श्रेयः प्राप्ति ।

इस सूक्तके प्रत्येक मंत्रका दितीय चरण एकसा ही है। वह यह है-

बाप्नुहि श्रेयांसं समं अतिकाम ॥ [सं. १-५]

'समान लोंगोंके आगे बढ़ि और परम कल्याण प्राप्त कर 'यह इस वाक्य का सार है। 'श्रेय प्राप्त कर 'यह तो वैदिक धर्म का ध्येय है, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, श्रेय, निःश्रेयस आदि शब्द एक ही भाव बता रहे हैं। वैदिक धर्मने यही ध्येय सबके सामने रखा है। इस ध्येय की सिद्धि प्राप्त करने के लिए ही इस सुकतने आत्माके गुण उपासकों को निवेदन किए हैं। इन गुणोंका मनन करता हुआ आत्मा उन्नतिके पथसे आगे बढता हुआ निःश्रेयस तक पहुंच जाय। इसका मार्ग यह है—

# उन्नतिका मार्ग

इसकी उन्नतिका मार्ग एक ही वाक्यसे बताया है वह चिरस्मरणीय वाक्य यह है-

#### समं अतिकाम । [मं१-५]

' अपने समान योग्यता वाले लोगोंके आगे बढ़।' यह मार्ग हैं। जब यह प्रथम श्रेणीमें पहता हो तो यह विचार मन-में रखे कि प्रथम श्रेणीमें रहनेवालों के आगे बहूँ, जब द्वितीय श्रेणीमें पहुंचे तब यही विचार मनमें धारण करे कि में द्वितीय श्रेणीवालोंके आगे बहूँ। इस प्रकार अपनी श्रेणीवालोंसे आगे बढ़ता हुआ यह अपनी जनतिका साधन करे।

अपनी उन्नतिका तो साधन हर एक को करना ही है, परंतु उस उन्नतिक साधन के लिये अपनी श्रेणीवालींसे आगे बढनेका ध्येय सामने रखना ही उचित है। प्रथम श्रेणीम पढनेवाला प्रथम श्रेणीवालींसे आगे बढनेकी महत्त्वाकांद्वा मन में रखे, परंतु उस समय दशम श्रेणीसे आगे बढनेकी विचार से अपना प्रथम श्रेणीसे कर्तव्य न भूले। प्रायः लोक अप्तमव ध्येय सामने रखकर अपने कर्त्तव्य से बंचित रहते हैं। ऐसा कोई न करें, इस उद्देश्यसे यह मंत्र कह रहा है, कि अतिम साध्य जो भी हो; उसका विचार न करते हुए, इस समय तुम जिस श्रेणीमें हो। उस श्रेणीमें प्रथम स्थानमें स्थित रहकर, उस समय के अपने कर्तव्य परम दक्षतासे करो। इस प्रकार करते रहनेसे सबकी यथायोग्य उन्नति होती रहेगी और यथा समय सबभी उन्नतिके परम सोपानपर पहुंच जायंगे।

परंतु अपनी श्रेणीस भिन्न श्रेणीवालोंसे स्पर्धा करते रहनेसे मनुष्यको सिद्धि मिलना कठिन होगा इतनाही नहीं परंतु अवनित होना ही आधिक संभव है। यदि छोटासा कुमार अपनी आयुवाले अन्य कुमारोंसे मल्युद्ध न करता हुआ यदि वहे पहिलवानोंसे मल्युद्ध करनेका साइस करेगा, तो न तो उसमें उसको सिद्धि मिल सकती है और नाही उसकी उन्नति हो सकती है। परंतु कमपूर्वक अपनी श्रेणीवालोंसे कुरती करता हुआ वह स्वयं आगे जाकर बडा मल्ल हो सकता है; इसी प्रकार अन्यान्य अभ्युद्धोंके विषयमें समझना चाहिए । मुक्तिके पथके विषयमें भी यही मार्ग अधिक सुरक्षित है।

पाठक इसका अधिक विचार करें। इमारे विचार में यह उन्नतिके मार्गका उपदेश सबके लिये सर्वदा मनन करने योग्य है। अपनी अधीगातिन होते हुए कमसे निःसंदेह उन्नतिकी प्राप्ति होना इसी मार्गसे साध्य है।

# मनका वल वढाना।

( ?? )

( ऋषि:-भरद्वाज: । देवता-द्यावापृथिच्यादिनानादैवतम् । )

| द्यावांपृथिवी दुवें १ नतारें श्वें श्वेत्रं स्य पत्न्युं रुगायोऽ द्धेतः । |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| ज्तान्तरिक्षमुरु वार्तगोपं त इह तंप्यन्तां मार्यं तुप्यमाने               | 11 9 11 |
| इदं देवाः शृणुत् ये युज्ञिया स्थ भुरहाजा महामुक्थानि शंसति ।              |         |
| पाशे स बुद्धो दुंतिते नि युंज्यतां यो अस्माकं मने इदं हिनस्ति             | 11 2 11 |
| इदिमन्द्र शृणुहि सोमपु यन्त्रां हुदा शोचंता जोहंत्रीमि ।                  |         |
| वृश्वामि तं कुलिंशेनेव वृक्षं यो अस्माकं मनं इदं हिनस्ति                  | 11 3 11 |
| अश्वीतिभिह्तिसृभिः सामुगेभिरादित्येभिर्वसंभिराङ्गिरोभिः ।                 |         |
| <u>इष्टापूर्तमंबतु नः पितॄणामाम्चं देवे</u> हर <u>सा दैव्येन</u>          | 11.8.11 |

अर्थ—[ यावापृथिवी ] युलोक, और पृथिवी लोक, [ उरु अंतरिक्षं ] विस्ठीण आकाश,( क्षेत्रस्य परनी ) क्षेत्रका पालन करनेवाली वृष्टि [ अद्भृतः उरुगायः ] अद्भृतः और अहुत प्रशंसनीय सूर्व [ उत ] और [ वातगोपं उरु अन्तरिक्षं ] वायुको स्थान देनेवाला अन्तरिक्ष लादि सब [माये तत्यमाने]में गप्त होने पर [इह ते तत्यन्तां] यहां वे सब सन्तप्त होवें ॥१॥

हे [देवा: ] देवो ! ( ये यज्ञियाः स्थ ) जो तुम सरकार करने योग्य हो, वे सव [हदं श्रणुत ] यह सुनो, कि [ भरद्वाजः मह्यं उक्यानि शंसित ] बळ बढाने त्राला मुझको उत्तम उपदेश देता है। परंतु [ यः अस्माकं इदं मनः हिन-स्ति ] जो इमारे इस मनको बिगाइता है, [ सः दुरिते पाशे बद्धः नियुज्यताम् ] वह पापके पाशमें बंधा जाकर नियममें रखा जावे॥ २॥

हे [ सोम-प इन्द्र ] सोमपान करनेवाले इन्द्र ! [ श्रणुहि ] सुन कि [ यत् शोचता हदा जोहतीमि ] जो शोकपूर्ण हृदयसे में पुकारता हूं। [ यः अस्माकं इदं मनः हिनस्ति ] जो हमारा यह मन विगाडता है, [ तं ] उसको [ बृक्षं कुलिशेन इव ] वृक्षको कुठारीसे काटनेके समान [ वृश्वामि ] काट डार्छ ॥ ३॥

[ तिस्रिभिः श्रशीतिभिः सामगेभिः ] तीन छंदोंसे श्रस्ती मंत्रोंद्वारा सामगान करनेवास्टों के साथ तथा [ शादित्येभिः वसुभिः बाङ्गिरोभिः] बादित्य वसु और बिङ्गरोंके साथ [ पितॄणां इष्टापूर्त नः अवतु ] पितरों द्वारा किया हुआ यज्ञयागादि शुभ कर्म हमारी रक्षा करे। मैं [ दैन्येन हरसा अमुं आददे ] दिन्य क्रोध या बलसे इस को पकडता हूं॥ ४ ॥

भावार्थ- - युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक तथा इप अवकाश में रहनेवाले सब लोक लोकान्तर मेरे अनुकूल हों अर्थात् मेरे संतप्त होनेसे वे संतप्त हों और मेरे शांत होने पर वे भी शांत हों ॥ १ ॥

हे सत्कार करने योग्य देवो ! सुनो । नियम यह है कि बल बढानेवाला ही दूसरों को उत्तम उपदेश करता है, परंतु बल घटानेवाला बुरे विचारों की प्रेरणासे मनको दूषित करता है, उस पापीको पकड कर वंधनमें रखना उचित है।। २॥

हे इन्द्र ! सुन कि जो मनको बिगाडता है उसका नाश करना योग्य है यह बात में हृदयके जोशके साथ कहता हूं ॥३॥

९ ( अ. सु. मा. कां. २ )

| द्यावांपृथिवी अनु मा दींधीथां विश्वे देवासो अनु मा रंभध्वम् । |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| अङ्गिरमः पित्तरः सोम्यांसः पापमार्छत्वपकामस्य कर्ता           | 11411   |
| अतीव यो मंरुतो मन्यते नो ब्रह्मं वा यो निन्दिपत्कियमाणम् ।    |         |
| तपूंचि तस्मै वृजिनानि सन्तु बह्मद्विषुं चौरं ि संतेपाति       | 11 8 11 |
| सप्त प्राणान्ही मन्यस्तांस्ते वृथामि ब्रह्मणा ।               |         |
| अया यमस्य सादनम्मिद्वो अरैकृतः                                | 11 0 11 |
| आ दंधामि ते पदं समिद्धे जातवेंदिस ।                           |         |
| अग्निः शरीरं वेवेष्ट्वसुं वागपि गच्छतु                        | 11 2 11 |

जर्थ- [ यावाप्राधिवी मा अनुनादीधीथां ] युलोक और पृथ्वीलोक मेरे अनुकूल होकर प्रकाशित हों । हे [ विश्वे देवासः] सब देवो ! [ मा अनु जा रभध्वं ] भेरे अनुकूल होकर कार्यारंभ करो । हे [अङ्गरसः सोम्यासः पितरः] अंगिरस सोम्य पितरो ! [ अपकासस्य कर्ता पापं भा ऋच्छतु ] आनिष्ट कार्यका करनेवाला पापको प्राप्त हो ॥ ५ ॥

हे [ मरुत: ] मरुतो ! [ य: अतीव सन्यते ] जो अपने आपको ही बहुत भारी समझता रहे, [यः वानः कियमाणं व्रह्मा निन्दिषत ] अथवा जो हमारे किये जानेवाले ज्ञान की निंदा करे । [ वृजिनानि तस्मै तपूंषि तन्तु ] सब कार्य उसके

लिये तापदायक हो । तथा [ छो: बहादिषं संतपाति ] युकोक उस ज्ञानिरोधीको बहुत ताप देवे ॥ ६ ॥

[ते तान् सस प्राणान् ] तेरे उन सात प्राणों को और [अष्टी मन्यः ] आठ मजाग्रंथियों को में [ब्रह्मणा वृश्चामि ] ज्ञानके शस्त्र छेदता हूं या खोलता हूं । त् [ अग्निरूतः अरंकृतः यमस्य सादनं अयाः ] अग्निका दृत बनकर सिद्ध होकर यमके घरमें जा ॥ ७ ॥

[समिद्धे जातवेदिस ] प्रदीप्त अग्निमें [ते पदं आद्धामि ] तेरा स्थान रखता हूं। शिक्षाः शरीरं वेदेष्टु ] यह अग्नि शरीर में प्रवेश करें [वाक् आपि असुं गच्छतु ] वाणी भी प्राण की प्राप्त हो ॥ ८ ॥

भावार्थ - जिसमें तीन छन्दों के अस्सी मंत्रों द्वारा सामगान करते हैं, उस यज्ञमें वस रह आदिस्यों के साथ पितरों द्वारा किया हुआ यज्ञ यागादि शुभ कम हमारा रक्षक होते। उस संकर्मसे हमारा मन शुद्ध रहे। जो पापी हमारा मन निर्धल करनेका यहन करता है उसकों में दिव्य बलके साथ पकड़ता हूं॥ ४॥

यलीक और भूलीक के अंतर्गत सब वस्तुमात्र मेरे अनुकूल हों, सब अग्न्यादि देव मेरे अनुकूल कार्य करें। हे पितरी !

अनिष्ठ कार्य करनेवाला पापी बनकर पतित होवे॥ ५ ।।

हे महतो ! जो घमंडी मनुष्य अपने आपको ही सबसे बडा समझता है, इतना ही नहीं परंतु हम जो ज्ञान वैप्रह करते उसकी भी जो निंदा करता है, उसको सब कर्म कष्टपद हों, क्योंकि जो सत्यज्ञानका विरोध करता है उसको छुलेक बहुत तापदेगा॥ ६॥

तेरे सातों प्राणोंको और आठों मज्जास्थानों को में ज्ञानसे खोलता हूं, तू अग्निदूत बनकर येमके घरमें जा॥ ७।। इस प्रदीप्त ज्ञानाभिमें में तेरा स्थान रखता हूं। यह अग्नि तेरे अंदर प्रविष्ट होवे और तेरी वाणी भी प्राण को प्राप्त होवे॥८॥

#### मानस शक्तिका विकास।

मनकी शक्तिसे मनुध्य की योग्यता निश्चित होती है। जिसका मन शुद्ध और पवित्र वह महातमा होता है और जिसका मन अशुद्ध और मलीन विचारोंनाला वह दुष्ट कहलाता है। इसके पूर्व सूक्तमें आत्माके गुण वर्णन करने द्वारा आरिमक बल बढाने का उपाय कहा, उसी की पूर्ति करने के लिये इस सूक्तमें मानसिक शक्ति विकास का उपाय बताया है, क्योंकि आरिमक शक्ति विकास के लिये मानिसक गुद्धताकी भी अर्थत आवश्यकता है। मन मिलन रहा तो आतिमक बल बढ ही नहीं सकता।

#### मानस जाक्ति विकासके साधन ।

#### त्यागभाव।

मानसिक वल बढानेवालेका नाम इस सूक्तमें 'भरद्वाज, 'अर्थात् '(भरत् + वाजः ' = वाजः + भरत्) बल भरनेवाला कहा है। वाजः का अर्थ घी, अन्न, जल, प्रार्थना, अर्पण, यज्ञ, शक्ति, बल, धन, वेग, गति, युद्ध, शब्द । यह है। इसमें घी, अन्न, जल ये पदार्थ शारीरिक वलकी पुष्टि करनेवाले हैं, परंतु येही शुद्ध सात्विक सेवन किये जाय ता मनको भी सारिवक बनाते हैं। जल प्राणों के बलके साथ संबंधित है। घन आर्थिक बलका द्योतक है। अर्पण, आत्मसमर्पण, यज्ञ जिसमें आत्मसर्वस्वकी आहुति देना प्रधान अंग होता है, ये यज्ञरूप कर्म आस्मिक बल बढाते हैं। युद्ध क्षात्र बल बढाता है। परमेश्वरकी प्रार्थना मानसिक वलकी यृद्धि करती है। वाज शब्दके जितने अर्थ हैं इनकी संगति इस प्रकार है। यहां बल बढ़ोंने वाले साधनोंका भी ज्ञान हुआ। पाठक यदि इस वातका विचार करेंगे,तो उनको इससे अपना वल बढ़ानेके उपाय ज्ञात हो सकते हैं। यह बल जो भर देता है, उसका नाम 'भरद् - वाजः ' होता है। यह भरद्वाज आरिमक बल बढाने का साधन इस प्रकार सब को कथन करता है-

#### श्रभवचन ।

भरद्राजः मह्यं उक्यानि शंसति ॥ ( मं॰ २ )

' बल बढानेवाला मुझे सूक्त कहता है ' अर्थात् उत्तम वचन अथवा ईश गुणगानके स्तोत्र कहता है । ये शुभवचन कह-नेसे, इनका मनन करनेसे, इनकी अपने मनमें स्थिर करने से ही मनकी शाक्ति बढ सकती है। परमेश्वर भक्ति, उपासना, सद्भा-वनाका मनन यही सूक्तशंसन है। इससे मनकी पवित्रता होने द्वारा मानसिक शक्ति विकसित होती है।

#### ज्ञान।

इस ' ज्ञान। मि ' को ही ' जात — वेद अमि ' कहते हैं, जिससे वेद प्रकट हुआ है वही अमि जातवेद हैं। जिससे ज्ञान प्रकाशित हुआ है वही यह अग्नि है । इसीको ज्ञानाग्नि, त्रह्माग्नि, आत्माग्नि, जातवेद, आदि अनेक नाम हैं । मानसिक शक्ति विकास, या आरिमक वल बृद्धि करनेकी जिसकी इच्छा है, उसकी इस अभिकी शरण लेना योग्य है। इस विषयमें अष्टय मंत्रमें कहा है--

भा द्धामि ते पदं समिद्धे जातवेद्धि । भाग्निः शरीरं वेवेष्ट्वसुं वागिष गच्छतु ॥ ( मं० ८ )

" इस प्रदीत जातवेद नामक ज्ञानाझिंग तेरा पांव में रखता हूं। यह ज्ञानाझि तेरे शरीरके रोम रोम में प्रविष्ट दोवे और तेरी वाणी भी प्राणाप्ति के पास जावे।" जो मनुष्य अपना आत्मिक बल तथा मानसिक बल बढानेका इच्छुक है उसको अपने आपको ज्ञानसे संयुक्त होना चाहिये। जिस प्रकार लाहा अप्तिम पडनेसे वह थोडे सनवमें आप्तिरूप होजाता है, उसी प्रकार ज्ञाना भिमें पड़ा हुआ यह मनु<sup>6य</sup> थोडे ही समयमें अपने आपको ज्ञानाग्निसे—जातनेद अग्निसे—-प्रदीप्त हुआ देखता है। यह ज्ञाना वस्था है।

जीवित वाणि ।-इस समय इसके वाणीमें एक प्रकारकी प्राणशाक्ति प्रकाशित होती है, मानो इसकी वाणी जीवित सी हो जाती है। ( वाक् असं गच्छिति ) वाणी प्राणको प्राप्त करती है। सामान्य मनुष्योंकी वाणी मुदी होती है, परंतु इस ज्ञानीकी

वाणी जीवित होती है। वह सिद्ध पुरुष जो कहता है वह बन जाता है यह जीवित वाणीका साझारकार है।

शाखा छेदन । —तेडी मेडी शाखाएं काट कर वृक्षको सुंदर बनाया जाता है। वृक्षपर बह्रियोंका भार बढ गया, तो वृक्षको वढनेके लिए उस भार से मुक्त करना आवर्यक होता है। अर्थात् उद्यानके वृक्षोंको जैसे चाहिये वैसे वढने देना उचित नहीं हैं । इसीप्रकार इस अश्वश्थ वृक्षके विषयमें जानना चाहिये । इस विषयमें श्री भगवद्गीताम कहा है —

कर्ध्वमूलमधः शासमधःथं प्राहुरव्ययम् । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ ६ ॥ अधश्चीर्ध्वं प्रस्तास्तस्य शासा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ न रूपमस्येद्व तथोपलभ्यते नाऽन्तो न चाऽऽदिनै च सप्रतिष्ठा । अध्यस्थमेनं सुविरूहमूलमसङ्गङ्खेण दहेन हित्वा ॥ ३ ॥ गीता ६० ६५

' अपर मूल और नीचे शास्ता विस्तार फेला है ऐसा यह अश्वत्य वृक्ष है। अपर नीचे इसकी शास्ताएं बहुत फैली हैं। इस इन शास्ताओंको असँग शस्त्रे छेद करके यहां इसको ठीक करना चाहिए 'तत्यश्चात् उन्नतिका मार्ग विदित हो सकता है। इस विषयमें सप्तम मंत्रमें कहा है, वह अब देखिये—

सप्त प्राणानष्टौ सन्यस्तांस्ते वृश्चामि ब्रह्मणा । जया यमस्य सादनमाश्चेद्रतो अरंकृतः ॥ ( म० ७ )

'सात प्राणोंको क्षीर आठ ग्रंथियोंको में ज्ञानसे काटता हूं या छेदता हूं अथवा खोळता हूं। तु इस कामिका सिद्ध दूत बनकर यम के घरको जा। दस सप्तम मंत्रमें सात प्राणोंको और आठ मज्जाप्रीथयोंको (वृह्यामि) काटनेका उल्लेख है। और यहां काटनेका शस्त्र 'ब्रह्म ' अर्थात् 'ज्ञान, भक्ति, प्रार्थना, उपासना, स्तोत्र ' इत्यादि प्रकार का है। ब्रह्म शब्दका ज्ञान आदि अर्थ प्रसिद्ध है। पाठक यहां विचार करें कि क्या कभी 'ज्ञान अथवा ईश उपासना ' (ब्रह्मणा वृह्यामि) शस्त्र बनकर किसी को काट सकते हैं ? यदि ये शस्त्र बन कर किसीको काटते होंगे तो किसको काटते हैं ? यह विचार करना चाहिए।

असंगास्त्र और ब्रह्मास्त्र ।—गीतामं ' असंगशस्त्र 'से वृक्ष काटनेका उल्लेख है, वहां नाना वासनाओं को असंग शल्लेस काटनेका भाव है। वासनाएं भी भोग की इच्छासे ही फैलती हैं और भोग भी इंद्रियों के विषयों के ही होते हैं। अर्थात असंग शल्लेस जिन शासाओं को काटना है, वे शासाएं इंद्रियभोग की वृक्तिरूप ही हैं। भगवद्गीताका यह आश्रय मनमें लेकर यदि इम इस मंत्र के सप्त प्राणोंको ब्रह्मास्त्रसे काटनेका वर्णन देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि यहां भी एक विशेष अलंकार ही है, दोनें। स्थानोंमें कियाका अर्थ एक ही है-

अश्वत्यं.....असंगक्षकेण हित्वा ॥ ( भ० गीता १५। ३ ) सञ्च प्राणान् .....ब्रह्मणा वृक्षामि ॥ [ अथर्व० २। १२। ७ ]

' वृश्वामि 'का अर्थ भी ' छेदन ' ही है। दोनों स्थानोंके शक्ष भी अभैतिक हैं। ( असंग ) वैराग्य, और ( ब्रह्म ) ज्ञान उपासना; यद्यपि वैराग्य और ज्ञान थे दो शब्द भिन्न हैं, तथापि एकही बातमें सार्थ होनेवाले हैं, आत्मसाक्षास्कारमें ये दोनों परस्पर उपकारक ही होते हैं। वैराग्य के विना आत्मज्ञान होना कठिन है या असंभव है। इस प्रकार विचार करनेसे पता लगता है कि जिस शाखाविस्तार को भगवद्गीता काटना चाहती है उसी शाखाविस्तारको यह वेद मंत्र काटना चाहता है। इसकी सिद्धता करनेके लिये हमें 'सप्त प्राण ' कौन हैं इसकी खोज करना आवश्यक है—

#### सप्त प्राण—

१ प्राणा इंद्रियाणि ॥ ताण्डयबा॰ २। १४।२; २२ । ४ । ३ २ सप्त शिरसि प्राणाः ॥ ताण्डय बा॰ २।१४।२; २२।४ । ३ ३ सप्त शीर्षन् प्राणाः । शत्व बा॰ ९।५।२।८ ४ सप्त वै शीर्षन् प्राणाः । ऐ. बा. १ । १७; तै. बा॰ १। २ ।३।३

'(१) प्राण ये इन्दियाँ ही हैं। (२-४) सिरमें सात प्राण अर्थात् इंद्रियाँ हैं।' इस प्रकार यह स्पष्टीकरण सप्तप्राणोंका वैदिक सारस्वतमें किया गया है। इससे सप्त प्राण ये सात इंद्रिय हैं इस विषयमें किसीको संदेह नहीं हो सकता। कईयोंके मतसे ये इंद्रिय दो आंख, दो कान, दो नाक और एक मुख मिलकर सात हैं और कईयोंके मत से कान, त्वचा, नेत्र, जिह्ना, नाक, शिक्ष और मुख है, इन सातों के कमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, काम और भाषण ये सात भोग हैं। इनके कारण उत्तम मध्यम अथवा निकृष्ट गति इस मनुष्यकी होती है। दोनों मतों का तात्पर्य इतनाही है, कि जिन इन्द्रियों के साधनसे यह मनुष्य वासनाओं के जालमें फंसता है और भोग भोगने की इच्छासे रोग के भयमें प्रस्त होता है, वे सात इंदियों की शाखाएं ज्ञानके शखसे काटना चाहिये। जिस प्रकार माली अपने उद्यान के बुझों को तेडा मेडा बढ़ने नहीं देता, उसी प्रकार इस शरीर के क्षेत्रमें कार्य करने वाला यह जीवादमा रूपी माली है, उसकी अपने उद्यान के इन सप्त पृक्षों को तेडे मेडे बढ़ने देना उचित नहीं है, वैसे बढ़ने लगे तो ज्ञानकी कैंचीसे मर्यादासे वाहर बढ़ने वाली शाखाओं को काटकर उनकी अपनी मर्यादामें ही रखना उचित है।

इसका स्पष्ट आशय यह है कि ये ही। इन्द्रिय यदि बुरे व्यवहार करने लगे तो। उनको असङ्गक्के नियमसे नियम बद्ध करके संयमपूर्णग्रित्सि दमन करना चाहिये। इन्द्रिय दमन से ही आध्यात्मिक शाक्ति विकसित हो सकती है। शाखा छेदन का तात्पर्यं यहीं है।

अाठ ग्रंथी — इस सप्तम मन्त्रमें (अष्टी मन्यः) आठ ग्रंथि, या घमनियां हैं, उनकी भी छेदन करने का विधान किया है। ये आठ मज्जा ग्रंथियां हैं उनसे विलक्षण जीवन रस शरीरमें प्रवादित होते हैं। गुदा, नाभि, पेट, हृदय, कण्ठ, ताल्ठ, भूमध्य, मस्तिष्क इन स्थानों में ये प्रधान आठ मज्जा ग्रंथियां हैं और इनसे जो जीवन रस आता है उससे उक्त स्थानमें जीवन प्राप्त होता है। इससे प्राप्त होने वाला जीवन रस तो आवश्य कही है, परंतु यदि इसीसे हीन प्रश्नि होने लगी तो उस हीन वासना का नाश करना चाहिये। देखिये गुदाके पास की मजा ग्रंथीसे वीर्य के साथ जीवन रस प्राप्त होता है। इसीसे ली पुरुष विषयक काम होता है और इसके अतिरेक्त मनुष्य गिरता भी है; तथापि धर्ममर्यादाके अंदर काम रहा और शेष ब्रह्मचर्य पालन हुआ तो यहां की ही दिव्य शाक्त ईशमिक में परिणत होती है। इसी प्रकार अन्यान्य प्रथियों के विषयमें समझना चाहिये। इससे पाठक समझ गये होंगे कि जिस प्रकार बाहर दिखनेवाला इंद्रियोंका संयम आवश्यक है; उसी तरह इन ग्रंथियोंकी स्वाधीनता भी अत्यंत आवश्यक ही है। योगमें इसको 'ग्रंथिभेद, चक्रमेद ' आदि संज्ञाएं हैं। इसका अर्थ इतना ही है कि जिस प्रकार अपनी मनकी प्ररणासे हाथ पांवका हिल्ना या न हिल्ना होता है; उसी रीतिसे इन अष्ट ग्रंथियोंका कार्य भी अपनी इच्छानुसार हो। इंद्रियोंको और इन केन्द्रोंको पूर्णतया अपने आधीन रखनेका नाम यहां शाखा छेदन है। यह श्रेष्ट संयम है। और यही शाखाछेदन ( व्रह्मणा वृक्षामि) ज्ञान हिली शक्त होना समत है। अब यही मंत्रोंको संगति देखिये—

संयमका मार्ग — १ समिद्धे जातवेदसि पदं = जिसने प्रदीप्त जातवेद अर्थात् ज्ञान अग्निमें अपना स्थान स्थिर किया है (मं०८)।२ अग्निः ज्ञारीरं वेवेष्टु = जिस के शरीरके रोमरोममें यह ज्ञानाग्नि भडक उठा है (मं०८)।३ वाग् अपि असुं गच्छतु = जिसकी वाणी भी प्राणमयताको अर्थात् जोवित दशाको प्राप्त हुई है। (मं०८)। ४ सप्त प्राणान् वृक्षामि = सप्त प्राणोंका अर्थात् सप्त इंद्रियोंका शास्त्रा छेदन जिसने किया है अर्थात् अष्ट चक्रभेद द्वारा उनको वशवती किया है। ५ अर्थात् अष्ट चक्रभेद द्वारा उनको वशवती किया है।

मरनेकी विद्याः — वहीं आत्मिक बल से बलवान होगा और वहीं मृत्युका भय दूर करेगा अथवा निडर होकर यमके घर जायगा। सब प्राणी मरते ही हैं, परंतु निडर होकर मरना और बात है और डर डर के मरना और बात है। सब लोग मृत्युसे डरते रहते हैं, मृत्युका डर हटानेकी विद्या इस स्कूतने कहीं है। देखिये मंत्र के शब्द—
अरंकृत: अप्निद्तः यमस्य सादनं अयाः ( मं० ७ )

'(अरंकृत ) अलंकृत (अप्रि-) ज्ञानाग्निका (दूतः ) सेवक बनकर यमके घर जा। 'क्योंकि अब तुम्हें यमका वह डर नहीं है जो अज्ञानावस्थामें था। यह मृत्युका डर हटाने की विद्या है। मानो यह मरने की विद्या है। जीवित दशामें यह विद्या प्राप्त करना चाहिये। जिसने इंद्रिगेंका संयम किया है, जिसने अपनी जीवन शक्तियों को अपने आधीन किया है, जिसका जीवन ज्ञानस परिशुद्ध प्रशस्ततम कर्ममय हुआ है, और जो सल्प्ञानके प्रचारके लिये अपने आपको समर्थित करता हुआ अपना जीवनहीं ज्ञानाग्निमें समर्थण करता है, क्या कभी वह मृत्युसे डर सकता है शवह तो निडर होकर ही मृत्युके पास पहुंचेगा। इसी प्रकार देखिये—

निर्भय ऋषिकुमार कठेपनिषदमें कथा है कि, निर्नेकेता ऋषिकुमार यम के पास गया था। वह तीन रात्री यमके घर रहा, उसकी देखकर अमकी भी भय आख्म हुआ। उसकी प्रसन्न करनेके लिये यमने तीन वर दिये। ये तीन वर मानो तीन प्रचण्ड शक्तियां थीं, परंतु इस ऋषिकुमारने इन तीन शक्तियों से अपने भोग नहीं बढाये; परंतु ज्ञान प्राप्तिमें ही इन शक्तियों का क्यय उसने किया। यमने नाना भोग उसके सन्मुख रखे, परंतु ऋषिकुमारने अपने ज्ञानाखसे वासना रूपी शाखाओंका छेदन किया था, इसलिये भोगोंकी स्वीकारनेकी रुची नहीं की, भोगोंकी छोड़कर ज्ञान प्राप्तिकी ही उसने इच्छा की और इस स्थागृशत्तिसे अन्त में उसने ज्ञान प्राप्त किया। यमके साथ बराबरीके नातेसे यह ऋषि कुमार रहा, बराबरीके नातेसे बोला और बराबरीके साथ बहांसे वापस आया। ऐसा क्यों हुआ ? पाठको ! विचार तो कीजिये। निर्विकेता ऋषिकुमार अग्निका दूत बनकर, ज्ञानका स्वक वन कर, भोगेच्छाका ल्याग करके यमके पास गया था; इसलिये वह निडर था। जो लोग भोगेच्छासे यम के पास जांयगे वे दरते हुए जांयगे, इसलिये पकडे जांयगे। यही भेद है साधारण मृत्युमें और ज्ञानीकी मृत्युमें। यही वेदकी मृत्युविद्या है।

# आत्मवद्भाव । एकके दुःखसे दुसरा दुःखी।

यहां तक जो आत्मोद्धातिका वर्णन किया है उसका विचार करने से ज्ञानीकी उच्चावस्थाकी कल्पना पाठकों को हो सकती है। उस ज्ञानीके मनमें 'आत्मवद्भाव ' इस समय जीवित और जायत होता है, सब मूतों को वह आत्मसमान भावसे देखने लगता है। जो जैसा सुख दु:ख इसको होता है, वैसा ही सुख दु:ख दूसरों को होता है ऐसा इसका भाव इस समय बन गया है। वह अपने में और दूसरों में मेद नहीं देखता; दूसरों के दु:खों से अपने को दु:खों और दूसरों के सुखें अपने को सुखी मानने तक उसकी उच्च मनोऽत्रस्था इस समय बन चुकी होती है। इसिलिए जिस समय वह सचमुच सन्तप्त होता है, उस समय सब अन्य प्राणीमात्र सन्तप्त हो जाते हैं। जब दूसरों का दु:ख ज्ञानी मनुष्य अपनेपर लेने लगता है, और सब जगत के दु:खका भार आनं-दसे खीकारता है, उस समय इसके दु:खमें भी सब जगत् हिस्सेदार होता है। यह नियम ही है। यह परस्पर संवेदनाका सार्वित्रक नियम है। जिस प्रकार एक स्वरमें मिलायी हुई तन्तुवाद्यकी तारें एक बजाई जानेपर अन्य सब स्वयं बजने लगती हैं, इसी प्रकार यह ज्ञानीके 'सवित्मभाव के जीवन 'से सब जगत्के साथ समान संवेदना उत्पन्न होती है। यह 'आत्मवद्भाव' की परम उच्च अवस्था है। यही इस सुक्तके प्रथम मंत्रने बताई है—

### मिय तप्यमाने ते इइ तप्यन्तां [ मं १ ]

' मेरे सन्तप्त हो जाने पर वे यहां संतप्त हों। 'पृथ्वी, अंतरिक्ष, युलीक, बीचका अवकाश, मेघमंडल, सूर्य आदि जितना भी कुछ स्थान है और उस संपूर्ण स्थानमें जो भी भूतमात्र हैं उनके क्षज़ों को में अपने ऊपर लेता हूं, जगत् को सुखी करने के लिये में अपने आप को समिति करता हूं, में जगत् को दुःखी नहीं देख सकता, जगत् सुखी हो और उसका दुःख मुझपर आजाय, इस प्रकार की भावना जिस के रोम रोम में भरी है, जिसके दैनिक जीवन में डाली गई है; वह अपने आपको जगत् के साथ एक इप देखता है, जगत् को अपने आत्मोक समान समझता है, या यों कहो कि वह जगत् के दुःखसे दुःखी होता है। ऐशा महात्मा जिस समय संतप्त होता है उस समय सब भूत भी सन्तप्त हो जाते हैं। यह अवस्था प्रथम मंत्रहारा बतायी है।

यह मनुष्य की उन्नितिकी परम उन्न अवस्था है, इस अवस्थामें पहुंचा हुआ ज्ञानी दूसरों के दुःखोंसे दुखी होता है और इसके दुःखांसे भी सब दूसरे दुखी होते हैं। इस पूर्ण अवस्था में जगत के साथ इसकी समान संवेदना होती है। मनकः बल बढते बढते और आस्माकी शक्ति बढते बढते मनुष्य यहां तक ऊंचा है। सकता है। अब जो लोग इस ज्ञानमार्ग के विरोधी होते हैं उनकी भी क्या अवस्था होती है, वह देखना है—

ज्ञानके विरोधी। जो ज्ञानके विरोधी होते हैं, जो अपने मनको गिराने योग्य कार्य करते हैं, जो द्सरोंके मनीकी

निर्वल करनेके उद्योगमें रहते हैं उनकी दशा क्या होती है, वह इस सूक्तके मंत्रों के शब्दोंसे ही देखिये-

१ यः अतीव मन्यते = जो अपने आपको ही घमंडमे ऊंचा समझता है, अपने से और आधिक श्रेष्ठ कोई नहीं है ऐसा जें! मानता है, ( मं॰ ६ )

२ कियमाणं नः ब्रह्म यः निन्दिपत् = क्रिया जानेवाला इमारा ज्ञानसंघर जो निंदता है, हमारे ज्ञानसंपादन, ज्ञानरक्षण और ज्ञानवधनके प्रयत्नोंकी जो निंदा करता है, ( मं ६ )

३ वृजिनानि तस्मै तपूंपि सन्तु ≔सब कर्म उसके लिए तापदायक हों, उसको इरएक कर्मसे बड़े कष्ट होंगे, किसीभी कर्म

से उसकी कभी शांति नहीं मिलेगी, ( मं० ७ )

४ द्यौः ब्रह्मद्विषं अभि सं तपाति = प्रकाशमान युलोक ज्ञानके विद्वेषीको चारों ओरसे संतप्त करता है, ज्ञानके विद्वेषीको

किसी ओरसे भी शांति नहीं मिल सकती ( मं० ७ )

ज्ञान के जिरोधी ( ब्रह्माद्विष् ) का उत्तम वर्णन इस मंत्रमें हुआ है यह इतना स्पष्ट है कि इसका अधिक स्पष्टीकरण कर-नेकी कोई आवश्यकता नहीं है । अत्यधिक घमंड करना भी अज्ञान या मिथ्या ज्ञानक। ही द्योतक है, और यह अत्यंत घातक है। यदि स्वयं ज्ञान वर्धन का प्रयत्न कर नहीं सकते तो न सड़ी, परंतु दृसरे कर रहें हैं उनका तो विरोध करना नहीं चाहिये। परंतु यदि स्वयं मिथ्याज्ञानसे मलीन हुआ मनुष्य दूसरे ज्ञानियाँको धताने लगे, तो वह अधिक ही गिर जाता है। इस प्रकार-के गिरनेवाले अज्ञानी मनुष्यका इरएक प्रयत्न कष्टवर्धक ही होता है, उसके कर्मसे जैसे उसके कष्ट बढते हैं वैसे जनताके भी कष्ट बढते हैं, क्योंकि उसके अज्ञान और मिथ्याज्ञानके कारण वह जो करता है वह भ्रांत चित्तसेही करता है, इस कारण जैसा उसका नाश होता है वैसा उसके साथ सबंघ रखनेवालेका भी नाश हो जाता है। यह बात इस छठे मंत्रने बताई है। अब इस बुरे कमके कर्ताकी अवस्था बचिके चार मंत्रोंने बताई है, वह देखिए--

१ अपकामस्य कर्ता पापं भा ऋच्छतु। ( मं॰ ५)

२ यः अस्माकं इदं मनः हिनस्ति स दुरिते पाशे बद्धः नियुज्यताम् । ( मं० २ )

३ असं देव्येन द्रसा आददे [ भं० ४ ]

४ यः अस्माकं इदं मनः द्विनहित तं कुलिशेन नृथामि। (मं० ३ )

"(१) इस कुकर्मके करनेवालेको पाप लगे। [२] जो इमारा मन विगाडता है उसको पापके पाशमें बांधकर नियममें रखा जावे। (३) उसको दिव्य कोध या बलसे पकड रखता हूं। [४] जो हमारं इस मनको विगाडता है उसको शस्त्रसे

काटता हं। "

ये चार मंत्रोंके चार अंतिम वाक्य है ये एकसे एक अधिक दण्ड बता रहे हैं। पहिले वाक्य ने कहा है कि उसकी पाप लगे। दूसरे वाक्य ने कहा है कि उसको बांध कर नियममें रखा जावे यहां नियममें रखनेका आशय काराग्रहमें रखनेका है। तीसरे वाक्यमें देवताओं का कोप उसपर हो ऐसा कहा है और चतुर्थ वाक्यमें शस्त्रसे उसका सिर काटने की बात कही है। यह एकसे एक कड़ी सजा किसको दी जाग इस विषयका थोडासा विचार यहां करना चाहिए। मनको विगाडेनका पाप बड़ा भारी है, परंतु जो एक बार ही इस पापको करता है और एक मनुष्यके संबंधमें करता है उसका अपराध न्यून है और जो मनुष्य अपने विशेष संघद्वारां दूसरी जातिका मन बिगाडनेका प्रयत्न करता है। या जातिकी ज्ञान प्राप्तिमें बाघा डालता है उसका पाप बढ कर होता है। इस प्रकार तुलनांसे पापकी न्यूनाधिकता समझनी योग्य है और अपराधिक अनुकूल दण्ड देना उचित है। यह दण्ड भी न्यक्तिने देना नहीं होता प्रत्युत राजसभा द्वारा देना होता है।

दूसरे की ज्ञानवृद्धिमें बाधा डालना बडाभारी पाप है, इससे जैसी दूसरेकी वैसी स्वयं अपनी भी अधीगित होती है।

इसलिये कोई मनुष्य इस प्रकारका पापकर्म न करे।

आनुवंशिक संस्कार - सबसे पहिली बात आनुवंशिक संस्कार की है। जिसका वंश ग्रुद्ध होता है, जिसके वंशमें सरपु-रुप हुए हैं, जिसके मातापिता शुद्ध अंतः करणके होते हैं; अर्थात् बचपन से जिसके घरमें शुद्ध धार्मिक वायु मंडल होता है वह अज्ञानमें फंस जानेका संभव कम है, इस विषयमें मंत्र कहता है —

तिस्मिः अशीतिभिः सामगेभिः वसुभिः अङ्गिरोभिः अदिःयेभिः पितृणां इष्टापूर्तं नः अनतु ॥ (मं० ४)

'वसु, रह, आदित्य देवोंका सामगान पूर्वक हमारे पितरां द्वारा किया हुआ यह याग आदि श्रम कर्म हमें बचावे।' परिवारमें जो जो प्रशस्ततम कर्म होता है वह निःसंदेह पारिवारिक जनोंको युरे संस्कारोंसे बचाता है। मातापिताओंका किया हुआ श्रम कर्म हसी प्रकार बालबचोंको श्रम धर्मपथपर सुरक्षित रखता है। येही आनुवंशिक श्रमसंस्कार हैं। हम यह नहीं कहते कि जिनको ऐसे श्रम संस्कार नहीं होगे वे अधम मार्गपर ही जाते रहेंगे, परंतु हम यही कहते हैं कि ये श्रम कर्म अवस्य सहायक होते हैं। इसलिये परिवारों के सुख्य पुरुषों की अधित है कि वे स्वर्य ऐसे कर्म करें कि जिनसे उनके पारिवारिक जनोंपर श्रम संस्कार ही होते रहें, यह उनका आवश्यक कर्तव्य है।

# ईश प्रार्थना ।

आनुवंशिक संस्कार अपने आधीन नहीं होते क्योंकि उन कर्मोंको करनेवाले दूसरे होते हैं। इसलिये यदि वे अच्छे हुए तो अच्छा ही है, परंतु यदि वे बुरे संस्कार हुए तो भी कोई डरनेकी बात नहीं है। स्वयं अपनी छादिका प्रयत्न करनेपर निःसंदेह सिद्धि मिलेगी। इस दिशासे आत्मछादिके प्रयत्न करनेके लिये ईशप्रधिना मुख्य साधन है, परन्तु यह प्रार्थना दिलके जलनेमें ही होनी चाहिये इस विषयमें, इस सुक्तके कटन बड़े मनन करने योग्य हैं—

#### हे सोमप इन्द्र ! श्रणुहि । यस्वा शोचता हृदां जोदवीमि ॥ ( मं॰ ३ )

'हे ज्ञानियोंके रक्षक प्रभा सनो, जो में जलते हुए हृदय से तुमसे कह रहा हूं।' हृदयके अंदरसे आवाज आना चाहिये, अपनी पूर्ण भाषनासे प्रार्थना होनी चाहिये, हृदयकी उष्णतासे तपे हुए शब्द होने चाहिये, शोकपूर्ण हृदयसे प्रार्थना निकलनी चाहिये । ऐसी प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। तथा-

#### ये यज्ञियाः स्थ ते देवा इदं ऋणुत । ( मं॰ २ )

'जिनका यजन किया जाता है वे देव मेरी प्रार्थना सुनें !' इस प्रकार देवोंके विषयमें श्रद्धाभक्तिके साथ दिलक्षे शब्द निक-लेंगे, तो वे सुने जाते हैं, तथा-

#### द्यावाष्ट्रियेवी मा अनु दीधीधाम् । विश्वेदेवासो मा अन्वारभध्वम् ॥ ( मं० ५ )

'यावाप्टियवी मुझे अनुकूठ होकर प्रकाशित हों और सब देव मुझे अनुकूठ होकर कार्यारंभ करें।' अर्थात् देवोंकी कृपासे मेरा मार्ग प्रकाशित हो और देवोंकी अनुकूठता के साथ मेरा कार्य चठता रहे। कोई भी ऐसा कार्य मुझसे न होवे, कि जो देवता- ऑके प्रतिकूठ या विरोधी हो। मेरे अंतः करणमें देवताओं की कृपासे शुद्ध स्कूर्ति होती रहे, उस स्कूर्तिके अनुकूठ ही मुझसे उत्तम कमें होते रहें। देवोंके साथ अपने आपको एकहप करना चाहिये और इस प्रकार अपने अपने देवतामय अनुभव करना चाहिये।

अपने शरीरको देवांका मन्दिर करना चाहिये, तभी वहां अशुभ विचार नहीं आवेंगे और सदा वहां देवी शुभ विचार ही कार्य करेंगे । इस प्रकार देवांका जाप्रत निवास अपने विचारों के अंदर भावरूपसे होने लगा तो किर अपने मानसिक बलकी वृद्धि होनेमें देश नहीं लगेगी और जो जो फल मानसोलित और आत्मोन्नतिके इस सूक्तके प्रारंभिक विवरणमें कहे हैं वे सब उस उपा-सक को अवस्य प्राप्त होंगे।

# प्रथम वस्र-परिधान।

[ १३ ]

( ऋषि:-अथर्वा । देवता-अग्नि:, नानादेवताः । )

आयुर्दा अमे जरसं दृणानी वृतर्पतीको वृतर्पष्ठो अमे । वृतं पीत्वा मधु चाकु गव्यं पितेवं पुत्रानुभि रक्षतादिमम् 11 8 11 परि धत्त धत्त नो वर्चेसेमं जुरामृत्युं कृणुत द्वीर्घमायुंः। बृहस्पतिः प्रायंच्छ्दासं पृतत्सोमांय राज्ञे परिधातवा उ 11 7 11 परीदं वासों अधिथाः स्वस्तयेऽभूंग्रृंधीनामंभिशस्तिपा उं। शतं च जीवं शरदं: पुरुची रायश्च पोषंमुप्संव्यंयस्व 11 3 11

अर्थ-हे [ असे असे ] तेजस्वी असे ! तू[ आयु:-दा ] जीवनका दाता, [ जरसं वृणानः ]स्तुतिका स्वीकार करनेवाला, [ घृत-प्रतीकः ] घृतके समान तेजस्वी क्षौर [ घृत-पृष्टः ] घीका सेवन करनेवाला है । अतः [ मधु चारु गर्व्यं घृतं पीखा ] मीठा सुंदर गाय का घी पीकर [ पिता पुत्रान् इव ] पिता पुत्रोंकी रक्षा करनेके समान त् [ इमं अभिरक्षतात् ] इसकी सब ओरसे रक्षा कर ॥ १ ॥

[ नः इमं ] हमारे इस पुरुषको [ परिधत्त ] चारों ओरसे धारण कराओ, [ वर्षसा धत्त ] तेजसे युक्त करो, इसका [ दीर्घ आयु: जरामृत्युं कृणुत ] दीर्घ आयु तथा वृद्धावस्थाके पश्चात् मृत्यु करो ॥ [ वृहस्पतिः एतत् वासः ] बृहस्पतिने यह

कपडा [ सोमाय राज्ञे परिधत्तवै ] सोम राजाको पहननेके लिये [ उ प्रायच्छत. ] निश्चयसे दिया है ॥ २ ॥

[इदं वासः स्वस्तये पीरे अधियाः] यह वस्त्र अपने कल्याणके लिये धारण करो, [गृष्टीनां अभिशस्तिपाः उ अभूः] तू मनुष्योंको विनाशसे बचानेवाला निश्चयसे हुआ है। इस प्रकार [ पुरूची: शरदः शतं च जीव ] परिपूर्ण सौ वर्षतक जीओ । जीर [ रायः पोषं च उप सं ज्ययस्व ] धन और पोषणका कपडा बुनो ॥ ३ ॥

भावार्थ- हे तेजस्वी देव! तू जीवन देनेवाला, स्तुतिको सुननेवाला, तेजस्वी और इवनादिसे घी का सेवन करनेवाला हैं; अतः मधुर सुंदर गायका घी पीकर इस बालक की ऐसी उत्तम रक्षा कर कि जैसी पिता अपने पुत्रींकी उत्तम रक्षा करता है ॥ १ ॥

इस बालक की चारों ओरसे बल्ल धारण कराओ, इसका तेज बढाओ, और इसकी आयु अतिदीर्ध करो, अर्थात् अति-दृद्धानस्थाके पश्चात् ही इसका मृत्यु हो । यह वस्र सबसे प्रथम कुलगुरु वृहस्पतिने सोम राजाके पहननेके लिये बनाया था, जो इस

बालकको पहनाया जाता है।। २।।

यह बल्ल अपने कल्याणकी युद्धि करनेके लिये धारण करो, मनुष्योंको विनाशाबे बचानेका यही उत्तम साधन है। इसी प्रकार सौ वर्षका दार्घ आयुष्य प्राप्त करो और धनका ताना और पोषणका बाना रूप यह बन्न उत्तम प्रकारसे बुनो ॥ ३ ॥ १० ( अ. सु, भा. कां २ )

एहाइमान्मा तिष्ठाइमां भवत ते तुन्ः । कृष्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरदः शतम् ॥ ४ ॥ यस्ये ते वासः प्रथमनास्यं इरामस्तं त्वा विश्वेऽवन्त देवाः । तं त्वा आतरः सुवृधा वर्धमान्मनुं जायन्तां बृहवः सुजातम्

11 4 11

भर्थ-[ पृष्टि, अञ्मानं आतिष्ठ ] आ, शिला पर चढ, [ते तनुः अञ्मा सवतु] तेरा शारीर पत्थर जैसा दढ बने। [विश्वे हेवाः ] सब देव [ ते आयुः शरदः शतं कृण्वन्त् ] तेरी आयु सौ वर्षकी करें॥ ४ ॥

[ यस्य ते प्रथमवास्यं वासः हरामः ] जिस तेरे लिये पहले प्रथम पहनने योग्य ऐसा यह वस्न हम लाते हैं [ तं त्वा विश्वे देवाः अवन्तु ] उस तेरी सब देव उत्तम रक्षा करें। [ तं त्वा सुजातं ] उस तुझ उत्तम जन्मे हुए और [ वर्धमानं ] बढते हुए बालकके [वहवः सुवृधाः श्रातरः अनु जायन्तां] पीछेसे बहुतसे उत्तम बढनेवाले भाई उत्पन्न हों॥ ५॥

माचार्य - यहां आ, इस शिलापर खड़ा रह, तेरा शरीर पत्थर जैसा सुदृढ़ बने, और इससे सब देव तेरी आयु सौ वर्षकी बनोंव ॥४॥

हे बालक ! तेरे लिये यह पाईले पहिनने के लिये वल्ल हमने लाया है, सब देव तेरी पूर्ण रक्षा करें, तू इस उत्तम कुलमें जन्मा है और यहां तू उत्तम प्रकार से बढ रहा है, इसी प्रकार तेरे पीछे बहुतसे हृष्टपुष्ट और बलवान माई उत्पन्न हों, और तेरे कुलकी बृद्धि हो ॥ ५ ॥

#### प्रथम वस्त्र परिघान।

बालक के शरीरपर प्रथम वल्ल परिधान करानेका समारंभ इस स्क्तद्वारा बताया है। इस स्क्रका प्रथम मंत्र धृतका हवन अग्निमें हो जानेका विधान करता है, अर्थात् हवनके पूर्वका सब विधान इससे पूर्व हो चुका है, ऐसा समझना उचित है। अग्निके अदर परमात्माकी शाकि है, इस आग्निकों घो आदिसे प्रदीप्त किया जाता है, और उसकी साक्षीमें वल्ल परिधान आदि विधि किया जाता है। सभी संस्कार आग्नमें हवन करनेके साथ होते हैं। परमेश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, शांति, अभययाचनादि पूर्वक हवन होकर प्रथम मंत्रमें प्रभुकी प्रार्थनाकों गई है कि वह परम पिता हम सब पुत्रोंकी रक्षा करें। इस प्रकार वल्ल परिधानकी पूर्व तैयारी होनेके पश्चात् वल्ल लाया जाता है—

पुत्रके लिये वस्त्र।

यहां स्मरण रखना चाहिये कि यह वस्न मूल्य देकर दुकानसे लाया नहीं रहता । परंतु अपने पुत्रके लिये माताही कपडा हुनती है, इस विषयमें वेदमें अन्यत्र कहा है वह यहां देखिये—

वितन्वते धियो अस्मा अपांसि वस्ता

पुत्राय मातरो वयान्ते ॥ ऋग्वेद ५।४७।६

इस मंत्रमें दो वाक्य हैं और वे विचार करने योग्य हैं । देखिये इनका अर्थ-

(१) मातरः पुत्राय बन्नाणि वयन्ति = माताएं अपने पुत्रके लिये कपडे बुनती हैं। और-

(२) अस्मै धियः अपांधि वितन्वते = इस बचेके लिये सुविचारों और सत्कर्मीका उपदेश देती हैं।

यह मंत्र पुत्रविषयक माताओंका कर्तन्य बता रहा है। माताएं अपने पुत्रके लिये कपडा बुनती हैं इसमें प्रत्येक धागेके साथ ितना प्रेम उस कपड़ेके तन्तुओंमें बुना जाता है इसका विचार पाठक अवस्य करें। यह कपडा केवल कपडा नहीं है परंतु इसी सुक्तके तृतीय मंत्रमें कहा है, कि—

रायः च पोषं उपसंज्ययस्व । ( मं० ३ )

'' यहां कपडेका ताना ऐश्वर्य है और बाना पुष्टि है। इस प्रकार यह कपडा बुना जाता है। '' सचमुच ऐसाही है।गा, जहां माता अपने पुत्रोप्रमसे अपने छोटे बालकके लिये कपडा बुनती है।गी। घन्य है वह माता और वह बालक जो इस

प्रकार परस्पर प्रेमसे अपने छुटुंबके भूषणभृत होते हैं। इस प्रकार का कपड़ा उस छोटे बालक को पहनाया जाता है, उस समय का मंत्र यह है—

> परिधत्त, धत्त, नो वर्चसा इमम् । जरामृत्युं कृणुत, दीर्धमायुः ॥ ( मं० २ )

" पहनाओ, पहनाओ इस हमारे बालकको यह बस्न, तेजके साथ यह दीर्घ आयु प्राप्त करे और इसकी वृद्धानस्थाके पक्षात् ही मृत्यु हो अर्थात् अकाल मृत्युसे यह कदापि न मरे। '' जब माता अपने पुत्रके लिये प्रेमसे कपडे बुनकर तैयार करती है, तब वह प्रेमही उस बचेकी रक्षा करनेमें समर्थ होता है, इसलिये ऐसी प्रेममयी माताके पुत्र दीर्घायु ही होते हैं।

आगे इसी द्वितीय मंत्रमें कहा है कि " देवोंके कुलगुरू वृहस्पितने सोमराजाको भी इसी प्रकार वल पहनाया था। '' अर्थात् यह प्रथा सनातन है। कुलका पुरोहित माता का बनाया हुआ कपडा अपने आशीर्वाद पूर्वक बचेको पहनावे और सब उपिध्यत सज्जन बालक का ग्रुभ चिंतन करें। यह इस वैदिक रीतिका सारांशसे स्वरूप है। पाठक इसका विचार करके यह ग्रुभ-संस्कार अपने घरमें कर सकते हैं।

वस्त्र घरमें चुननेका प्रयोजन

वस्त्र घरमें क्यों बुना जावें और बाजारसे क्यों खरीदा न जावे, इस विषयमें तृतीय मंत्रका कथन मनन करने योग्य हैं, इसमें इस घरेलु ब्यवसायसे चार लाभ होनेका वर्णन हैं।

#### १ स्वस्ति ।

इदं वासः स्वस्तये अधि थाः। ( मं॰ ३ )

"यह कपड़ा अपनी खिस्तिके लिये धारण करो।" खिस्ति का अर्थ है ' सु+अस्ति ' अर्थात् उत्तम अस्तित्व, उत्तम हिस्ति । अपनी स्थिति उत्तम होनेके लिये अपना बुनाहुआ कपड़ा पहनने बाहिए। दूसरेका बुना हुआ कपड़ा पहनने से अपनी स्थिति बुरी होती है, बिगड जाती है। अपना बुना कपड़ा पहनने से अपना 'खिस्ति ' अर्थात् कल्याण होता है, इस लिये अपना बुना हुआ कपड़ा ही पहनना चाहिये।

#### २ विनाशसे बचाव ।

गृष्टीनां भिशास्ति-पा उ अभूः। ( मं० ३ )

भनुष्य मात्रका नाशसे बचाव करनेवाला है। 'अपना कपडा स्वयं बनाकर पहनना केवल अपनाही लाभ नहीं करता है परंतु संपूर्ण मनुष्योंका विनाशसे बचाव करता है। इससे हरएक उद्यमी होनेके कारण उस उद्यमसे ही उन सब मनुष्योंका बचाव हो जाता है। दुःस्थिति, हीन अवस्था, नाश आदिसे बचानेवाला यह वस्त्र बुननेका व्यवसाय है।

### ३ धन और पुष्टि ।

यह घरका बुना कपड़ा केवल कपड़ा नहीं है, इसका ताना और बाना मानो केवल सूतका बना नहीं होता है, प्रत्युत

रायः च पोषं उपसंब्ययस्य । ( मं॰ ३ )

" उसमें ताने के धागे ऐश्वर्य के सूचक और बाने के धागे पोषण के सूचक हैं।" ऐसा मानकर ही तुम कपड़ा खुनो । अपना कपड़ा स्वयं खुननेसे ऐश्वर्य और पोषण स्वयं हो जाता है और जिस कुटुंबमें और जिस परिवार में माता अपने बचों के लिये कपड़ा सुनती है वहां तो उस परिवार का ऐश्वर्य और पोषण होने में कोई शंकाही नहीं है। जहां इस प्रकार सुख और शांति रहेगी वहां ही—

४ दीर्घ आयु ।

शतं च जीव शरदः पुरूचीः ( मं० ३ ) " सौ वर्षकी दीर्घ आयु प्राप्त होगी " यह बात सहज ही से ध्यानमें आ सकती है। यह तृतीय मंत्र वास्तव में बालक के लिये आशीर्वाद परक है, तथापि उसमें अपने बुने कपडेका महत्त्व इस प्रकार स्ट्रम रीतिसे दर्शाया है। पाठक इसका विचार करें और इससे बोध प्राप्त करें, तथा अपने घरमें इस महत्व पूर्ण बातका प्रचार करें। विशेषतः जो वैदिक धर्मी हैं उनको इसका आचरण अवश्य करना चाहिये।

सुद्द शरीर।

हाथसे काते हुए सूतका कपड़ा पहननेसे शरीरमें कोमलता नहीं आती, जैसे अन्य नरम कपड़े पहननेसे आती है। यह कोमलता बहुत बुरी है, इससे सी वर्षकी दीर्घकायु प्राप्त नहीं होती। अतः अपना शरीर सुटढ बनानेकी बहुत आवश्यकता है, बालकपनमें ही यह उपदेश इस सूक्त द्वारा सुनाया है, इस '' प्रथमवस्त्र परिधारण '' के समय ही एक विधि बनाया जाता है जिसमें वस्त्र पहनते ही उस बालकको परथरपर रखा जाता है और यह मंत्र बोला जाता है—

एहि, अइमानं आतिष्ठ, ते तन्ः अदमा भवतु । त शरदः शतं जायुः विश्वे देवाः कृण्वन्तु ॥ ( मं० ४ )

" यहां आ, इस पत्थरपर चढ, तेरा शरीर पत्थर जैसा सुदृढ हो, तेरी सी वर्षकी जायु सब देव करें। "

बालक सुदृढांग हो इस विषयका उत्तम उपदेश इस मंत्रमें है । छोटेपनमें मातापिता अपने बालक और बालिकाओं को सुदृढांग बनानेका यत्न करें और कभी ऐसा प्रयत्न न करें कि जिससे बालक नरम शरीरवाले हों । बड़ी आयु में कुमार और कुमारिका भी अपना शरीर सुदृढांग बनाने के प्रयत्नों दत्तचित्त हों । इस प्रकार किया जाय तो जाती वज्रदेही बन जायगी । योगसाधन द्वारा भी बज्र काया बनायी जाती है, इस विषयके प्रयोग योगसाधनमें पाठक देखें। शीत उद्या आदि दृद्धीको सहन करनेके अभ्याससे भी मनुष्यका देह सुदृढ हो जाता है।

आगे पंचम मन्त्रके पूर्वार्ध में कहा हैं कि "हे बालक ! तेरे लिये जो हम यह प्रथम परिधान करने योग्य वस्न (प्रयम-वास्यं वासः) लाते हैं, उस तुझको सब देव सहायकारी हों। "इस मंत्रमं "प्रथम परिधान करने योग्य वस्न "का उस्ने हैं। इससे बालककी आयुक्ता अनुमान हो सकता है। जन्मसे कुछ मास तक विशेष वस्न पहिनाया ही नहीं जाता। चतुर्थ मंत्रमें "पत्थर पर खड़ा करने "का उस्नेख हैं। अपने पांवसे न भी खड़ा हो सके तो भी दूसरेकी सहायतासे खड़ा होने योग्य बालक चाहिये। इस मंत्रसे इतनी बात निश्चित है कि यह बालक कमसे कम दो तीन वर्षकी आयुवाला हो, जिस समय यह "प्रथम वस्नपरिधारण" किया जाता है। इसी आयुमें बालक क्षणभर दूसरेकी सहायतासे क्यों न सही पत्थर पर खड़ा हो सकता है। कमसे कम हम इतना कह सकते हैं, कि इससे कम आयु इस कार्यके लिये योग्य नहीं है। 'अश्मानं आतिष्ठ' ये शब्द प्रयोग अगने पांवसे पत्थर पर चड़नेका भाव बताते हैं। इसलिये तीन वर्षकी आयु कमसे कम मानना झनुनित नहीं है। चार या पांच वर्षकी आयु मानना भी कदाचित् योग्य होगा। इस आयुमें यह वस्न धारण समारंभ किया जाता है। इस समय जो अतिम आशीर्वाद दिया जाता है वह भी देखिये, वह बड़ा बोधार हैं—

तं त्वा सुजातं वर्धमानम्

बहुवः सुवृधाः आतरः अनुजायन्ताम् ॥ ( मं० ५ )

" उत्तम जनमें और उत्तम प्रकार बढ़ने वाले तुझ बालक के पीछ बहुतसे बढ़नेवाले भाई तुम्हारी माताजीकी उत्पन्न हों " कई माता पिता प्रतिवर्ष सन्तान उत्पन्न करते हें यह उचित है या नहीं इसका विचार इस आशीर्वाद वचनसे किया जा सकता है। तीन चार वर्ष की बालक की आयुमें यह "प्रथम-बल-धारण-विधि" किया जाता है, इस विषयमें इससे पूर्व बताया ही है। इसी समय यह आशीर्वाद दिया जाता है, कि " जैसा यह बालक इष्टपुष्ट और तेजस्वी बनता हुआ बढ़ रहा है, वैसे और भी बच्चे इस के पीछे उत्पन्न हों।" मानलें कि यह आशीर्वाद प्रथम बालककी चतुर्थविषकी आयुक्ते समय मिला है तो पंचम वर्षमें द्वितीय बालक के जन्मको समय आजाता है। इस प्रकार प्रत्येक दी बालकों के जन्मों के बीचमें पांच वर्षोंका अंतर होता है। देखिये—

(१) प्रथम बालकका जन्म। (२) उसके चतुर्थ वर्षमें यह '' प्रथम बन्न धारण विधि '' करना है, (३) इसी में बालक की परथर पर चढ़ाकर खड़ा करना है और परथर जैसा सुदृढ़ांग बन जानेका उपदेश सुनाना है। (४) इसी समय आशिर्वाद देना है। के तुम्हें इष्ट पुष्ट माई भी पछिसे हों।

यदि इसी प्रकार दूसरा बालक हो गया तो पहिले के पांचवें वर्ष दूसरे बालक का जन्म होना संभव है। अर्थात पहिले बालकको माताका दूध अच्छीतरह मिलेगा जिससे पुत्रकी पुष्टि भी अच्छी प्रकार होगी, माताके अवयव भी द्वितिय गर्भ घारण के लिये योग्य होंगे और सब कुछ ठीक होगा। जहां प्रतिवर्ष गर्भ घारणा होती है, वहां दूध न मिलनेके कारण बच्चे कमजोर होते हैं वीचमें पूर्ण विश्राम न मिलनेके कारण माता भी कमजोर होती है और सब प्रकार भय ही भय होता है। इसलिये पाठक इसका योग्य विचार करें और यदि यह प्रया अपने परिवारमें छाने योग्य प्रतीत हो, तो लानेका यत्न करें।

हमने प्रतिवर्ष, प्रति तीन वर्ष, प्रति पांच वर्ष और प्रति सात वर्ष संतानोत्पत्तिका कर्म करनेवाले कुटुंब देखे हैं। पिहले की अपेक्षा दूसरेकी और दूसरेकी अपेक्षा तीसरेकी शारीरिक निरागता हमने अधिक देखी हैं। यह विचार विशेष महत्त्व पूर्ण हैं इसलिये कुछ विस्तारसे यहां किया है। पाठक इसे अरलील न समझें क्योंकि इसके साथ परिवारके स्वास्थ्यका विचार संबंधित है।

आशा है कि पाठक इस सुक्तका योग्य विचार करेंग और लाभ उठावेंगे।

# विपत्तियोंको हटानेका उपाय।

-:0:--

(88)

# [ ऋषिः-चातनः । देवता-शालाग्निदैवत्यं । ]

निःसालां घृष्णुं धिषणमेकवाद्यां जिंधुत्स्व प्रि। सर्वाश्चण्डंस्य नृष्त्यो निश्चायांमः सदान्याः।।१।। निर्वे गोष्ठादंजामसि निरक्षात्रिरुपानसात् । निर्वे मगुन्द्या दृहितरो गृहेभ्येश्चातयामहे ॥२॥ असौ यो अधराद् गृहस्तत्रं सन्त्वराष्ट्याः। तत्रं सेदिन्धुं चियतु सर्वीश्च यातुधान्यः ।। ३ ॥

अर्थ-[ निःसालां ] घरदार न होना, [ए॰णुं] अयभीत रहना, अथवा दूसरोंको ढराना, [ एकवाणां धिषणं जिवत्सवं ] निश्चयपूर्ण एक भाषण करनेवाली निश्चयात्मक बुद्धिका नाश करनेवाली, तथा [ चण्डस्य सर्वा नप्त्यः ] कोधकी सब की सब सन्तानें और [ स—दान्वाः ] दानवोंकी राक्षस वृत्तियोंका हम [ नाशयामः ] नाश करते हैं ॥ १ ॥

[वः गोष्ठात् निः अजामित ] तुमको हमारी गोशालासे हम निकाल देते हैं, [ अक्षात् निः ] हमारी दृष्टिकं वाहर तुमको करते हैं, [ उपानसात् निः ] अञ्चपानके गड्डके स्थानसे तुमको हटाते हैं, [ मगुन्याः वः निः ] मनके मोह से तुमको हटाते हैं । हे [ दुहितरः ] दूर रहने योग्य ! तुम्हें [ गृहेभ्यः चात्यामहे ] घरोंसे हटाते हैं ॥ २ ॥ [ असौ यः अधरात् गृहः ] यह जो नीव घराना है [ तत्र अराज्यः सन्तु ] वहां विपत्तियां रहें [ तत्र सेदिः ]

[ असी यः अधरात् गृहः ] यह जा नान नवता । सब दुष्ट वहां ही जायं ॥ ३ ॥ वहां ही क्रेश [ नि उच्यतु ] निवास करे [ सर्वाः यातुधान्यः ] सब दुष्ट वहां ही जायं ॥ ३ ॥

भावार्यं — आसुरी भावनाओं से प्राप्त होनेवाली कई विपात्तियां हैं उनमें कुछ ये हैं —

(१) घरदार कुछ भी न होना,

(२) सदा औरांका भय प्रतीत होना या दसरोंकी चवराना,

भूतपाति निरंजित्वन्द्रंश्चेतः सदान्ताः ।
गृहस्यं बुझ आसीनास्ता इन्द्रो बज्जेणाधि तिष्ठतः ॥४॥
यदि स्थ क्षेत्रियाणां यदि वा प्रक्षेपेपिताः। यदि स्थ दस्युंभ्यो जाता नश्येतेतः सदान्ताः॥५॥
परि धामनियासामाञ्जर्गाष्ठामिवासरन् । अजैषुं सनीनाजीन्तो नश्येतेतः सदान्ताः ॥६॥

अर्थ-[भूतपतिः इन्द्रः] प्रजापालक राजा [सदान्वाः इतः निश्जतु] राक्षसी वृत्तियोंको यहांसे तूर करे । [ गृहस्य बुध आसीनाः ] घरकी जडमें निवास करनेवाली दुष्टताएं [ इन्द्रः वजेण अधितिष्ठतु ] इन्द्र अपने वजसे दटादेवे ॥ ४॥

हे [ स-दान्वाः ] जासुरी वृष्टिसे होनेवाकी पीडाओ ! [ यदि क्षेत्रियाणां स्थ ] यदि तुम वंश संबंधी रोगसे उत्पन्न हुई हो, [ यदि वा पुरुषेपिताः ] यदि मनुष्य की घेरणासे उत्पन्न हुई हो [ यदि दस्युभ्यः जाताः] यदि तुम डाकुओंसे हुई हो, तुम सब [ इतः नश्यत ] यहांसे हट जाओ ॥ ५ ॥

[आशुः गाष्ठां हव ] जैसे घोडा अपने स्थान को पहुंचता है उसी प्रकार [आसां घामानि परि सरन् ] इन विप-त्तियोंके मूळ कारणको ढूंढ कर निकारू दो। [वः सर्वान् आजीन् अजैषं] तुम्हारे सब संप्रामों को जीत लिया है जिसने हे [स-दान्वाः] पीडाओ ! [हतः नश्यत ] यहां से हट जाओ ॥ ६॥

( ३ ) निश्वयात्मक एक बुद्धि कभी न होना अर्थात् सदा संदेह रहना,

(४) मन सदा क्रीधवृत्तिसे युक्त होना, ये सब विपत्तियां हैं, इनकी पुरुषार्थसे हटाना चाहिये ॥ १ ॥

जिसप्रकार पुत्रियोंको विवाहादि करके घरसे दूर करते हैं उसी प्रकार इन विपत्तियोंको भी अपने पाससे दूर हटाना चाहिये। गोशालासे, घरोंसे, अपनी टिप्टिसे, अन्नपान या गाडी रथ आदिके स्थानसे तथा मनकी वृत्ति से विपत्तियोंको हटानेका पुरुषार्थ करना चाहिये॥ २॥

जो नीच वृत्तिवालोंके घर हैं वही विवात्ति, नाश तथा दुष्ट दुराचारीभी रहते हैं ॥ ३ ॥

प्रजापालक राजाको चाहिये कि ऐसे दुष्टोंको अपने सुयोग्य शासनद्वारा दृर करे। किसी भी घरके अंदर दुष्टभाव आश्रय लेने न पाने ॥ ४॥

इन पडि।ओं में कई तो आनुवंशिक रोगसे होने वाली पीडाएं होती हैं, कई तो मनुष्येक अपने व्यवहारसे उत्पन्न होती हैं, कई तो डाकुओंसे होती हैं इन सबको दूर करना चाहिये॥ ५॥

जिखप्रकार घोडा अपना पांव उठा कर प्राप्तव्य स्थानपर पहुंचता है इसीप्रकार इन सब विपत्तियों के मूल कारण देखकर, उन मूल कारणों को अपने में से हटाना चाहिये। सब जीवनकलहों में अपना विजय निःसन्देह हो जावे, ऐसी अपनी तैयारी करने से और हरएक जीवनयुद्धमें जाप्रत रहते हुए विजय प्राप्त करने से ही ये सब पीडाएं हट सकती हैं॥ ६॥

#### विपात्तियोंका स्वरूप।

इस सूक्तमें अनेक विपत्तियोंका वर्णन किया है वह क्रमशः देखिये-

१ निः साला = शाला अर्थात् घर दार न होना, निवास स्थान न होना, विश्रामके लिये कोई स्थान न होना। (मं॰ १)

र घृष्णु = सदा भयभीत रहना, दूसरेस डरते रहना, अधिकारियोंसे या धर्मात्माओंसे डरना, ऐसे कुछ कुकर्म करना कि जिससे मनमें सदा डर रहे कि कोई आकर मुझे पकड़े। इसका दूसरा प्रसिद्ध अर्थ द्सरोंको डराना भी है। दूसरोंको भय दिखाना, षदराना, दूसरोंको भयभीत करके अपना स्वार्थ साधन करना इ० (मं० १)

३ एक वाद्यां धिषणं जिधत्स्व = एक निश्चय करनेवाली वृद्धिका नाश करनेवाला घात पातका स्वभाव। बुद्धिसे कार्या-कार्यका निश्चय होता है, इस निश्चयात्मक बुद्धिका नाश करनेवाला स्वभाव। जिसको निश्चयात्मक बुद्धिही नहीं होती, सदा संदेहमें जो रहता है। (मं१)

४ चण्डस्य सर्वा नात्यः = कोधकी सब संतान । अर्थात् कोधसे जो जो आपत्तियां आना संभव है वे सब आपत्तियां । (中 9)

५ स-दान्वाः (स-दानवाः )= असुराँका नाम दानव है। दानवका अर्थ है घात पात करनेवालः गीतामें आसुरी संपत्तिका वर्णन विस्तार पूर्वक है, उस प्रकारके लोक जो घात पात करते हैं उनका यह नाम है। दानव भावसे युक्त होना यह भी बड़ी भारी आपात्ती ही है। ( मं० १ )

६ अ-राघ्यः = कंजूबीका भाव, निर्धनता, ऐश्वर्यका अभाव। ( मं॰ ३ )

७ सेदिः = क्रेश, महाक्रेश । शारीरिक कुशता, दुर्बलता । कुछ भी कार्य करने की सामर्थ्य न होना । ( मं० ३ )

८ यातुधान्यः = धन्यता न होना । चोर डकंति करनेवाले लोग और उनके वैसे घृणित भाव । ( मं॰ ३ )

ये सब आपात्तियां हैं। इनका विशेष विचार करनेका भी कोई आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि प्रायः सबका परिचय इनके साथ है, अंशतः सब इनके हेर्जोंसे परिचित हैं। इसलिये सभी चाहते होंगे किये सब हेश दूर हों। इनके तीन भेद होते हैं-

तीन भेद।

१ क्षेत्रियाः = अर्थात् कई आपत्तियां ऐसी होती हैं कि जो मनुष्य के स्वभावमें क्षेत्रसे आर्यी होती हैं, वंशपरंपरासे प्राप्त हाती हैं, जन्म स्वभावसे होती हैं। (मं॰ ५)

२ पुरुषेषिता = दूसरी आपत्तियां ऐसी होती है कि जो (पुरुष-इषिताः) अन्य मनुष्योंकी कुटिल प्रेरणऑके कारण

होती हैं। (म० ५)

३ दस्युभ्यः जाताः = तीसरी आपित्तयां ऐसी हैं कि जो दस्यु चोर डाकु आदि दुष्टोंसे उत्पन्न होती हैं। ( मं० ५ ) आपत्तियों के तीन भेद हैं (१) अपने जन्म स्वभावसे होनेवाली, (२) दूसरे पुरुषों की कुटिल प्रेरणासे होनेवाली और (३) दुष्टोंके कारण होनेवाली । इन सब आपितयोंको अवस्य दूर करना चाहिये।

कई आपत्तियां खानपान आदिके स्थानसे ही उत्पन्न होती हैं जैसे रोगादि आपत्तियां हैं, उनकी दूर करनेके लिये उनके

उद्गम स्थानमं ही प्रतिबंध करना चाहिये, इस विषयमें द्वितीय मंत्रका कथन देखिये-

आत्मशुद्धि और गृहशुद्धि ।

१ गोष्ठात् निः अजामसि — गोशालासे इटाता हूं अर्थात् गोशाला के कुप्रबंध में जिन रे।गादि आपितयोंकी उत्पत्ति हो सकती है उसको दूर करना हूं। गोशालाकी पवित्रता करनेसे इन आपित्रगोंका नाश हो सकता है। (मं०२)

२ डपानसात् निः अजामिस — अलपानके गहुँ, अथवा वाहन आदिके स्थानमें जो कुछ दोष होनेसे आपितियां

आसकती हैं उनकी शुद्धतांसे इन आपित्योंको में इटाता हूं। (मं॰ २)

३ मक्षात् निः मजामिस-- अपनी दृष्टिके दोषसे जो जो बुरे भाव पैदा होते हैं, उनकी शुद्धि करने द्वारा में अपने अंदरके दोषोंको दूर करता हूं। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियोंके शुद्धिकरण द्वारा बहुतसी आपत्तियोंको दूर किया जा सकता है। आत्मशुद्धि की सूचना यहां मिलती है। (मं०२)

४ मगुन्चाः निः अजामसि = ( म-गुन्चाः = मन ×गुन्द्रयाः ) मनको मोहित करनेवाली वृत्तिसे तुमको हटाता हूं ।

मनकी मोहनिदा दूर करता हूं। यह मनकी शुद्धि है। ( मं० २ )

इस द्वितीय मंत्रमें अपने नेत्र आदि इंदियोंकी छादि, मनकी छुदि, गोशालाकी छुदि, घरकी छुदि, गाडी आदि वाहन जहां रखे जाते हैं उन स्थानोंकी छुद्धि करने द्वारा आपत्तियोंका दूर करनेका उपदेश है। इस मंत्रके अंदर जिन बातोंका उल्लेख है उनसे जो जो भुद्धिस्थान अवशिष्ट रहे होंगे; उन सबका प्रहण यहां करना उचित है। इसका तारपर्य यही **है** कि जहांसे आपत्तियां उठती हैं और मनुष्योंको सताती है, उन स्थानोंकी शुद्धता करना चाहिये । पवित्रता करनेसे ही सब स्थानोंसे आपितियां हट जाती हैं। मलीनता आपित्तियोंको उत्पन्न करनेवाली और पवित्रता आपितियोंको दूर करनेवाली है। यह नियम पाठक प्रायः सर्वत्र लगा सकते और भापत्तियोंको इटा सकते हैं, तथा सम्पात्तियां प्राप्त भी कर सकते हैं।

#### नीचतामें विपात्तका उगम ।

विपत्तियोंका उगम नीचतामें है इस बातको अधिक स्पष्ट करनेके लिये तृतीय मंत्रका उपदेश है। इसमें कहा है कि-- 'जो यह (अधरात् गृहः ) नीच घराना है वहां ही सब कंज्िधयाँ, विपत्तियाँ, नाश, क्षेश, कृशता और चोरी आदि दुष्ट भाव रहते हैं। 'नीच घरमें इनकी उरपित्त है। 'अधर ' शब्द यहां नीचताका द्योतक है। जो ऊपरवाला नहीं वह नीचेवाला है। जहां हीनता होगी वहीं आपित्तियाँका उगम होगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है।

### राजाका कर्तव्य ।

चतुर्थं मंत्रमें कहा है कि ' ( भूतपित: इन्द्रः ) प्राणिमात्रोंका पालन कर्ता राजा अपने वज्रसे ( सदान्वाः ) सब ढाकुओं-को और ( गृहस्य बुध्न आर्सीनाः ) घरके अंदर छिपे हुए सब दुष्टोंको हटा देवे । ' अर्थात् राजा अपने सुन्यवस्थित राजप्रबंधसे दुष्टांको दूर करे और अपना राज्य सज्जनोंका घर जैसा बनावे । इस प्रकार उत्ताम राजशासन द्वारा दुष्टांको प्रतिबंध होनेसे सज्जनोंका मार्ग खुल जाता है । सुराज्य होना भी एक बडा साधन है कि जिससे आपत्तियां कम होती हैं, या दूर जाती हैं ।

#### जीवनका युद्ध।

आपित्तियों के साथ झगडा करना, विपत्तियों से लडना और उनका पराभव करके अपना विजय संपादन करना, यह एक मात्र उपाय है, जिससे आपित्तियों दूर हो सकती हैं। पाठक विचार करेंगे, तो उनको पता लग जायगा कि यह युद्ध हरएक स्थानपर करना पडता है। शरीरमें व्याधियों से झगडना है, समाजमें डाकु तथा दुधों से लडना होता है, राष्ट्रमें विदेशी शत्रुओं से युद्ध करना होता है और विश्वमें खतिवृष्टि अनावृष्टि अकाल आदिसे युद्ध करना पडता है। इस छोटे मोठे कार्यक्षेत्रों में छोटे मोठे युद्ध करने ही होते हैं। इन युद्धों के किये विना और वहां अपना विजय प्राप्त किये विना सुखमय जीवन होना असंभव है। यही बात इस स्कृति षष्ट मंत्रमें कही हैं—

#### वः सर्वान् आजीन् अजैषम्। ( सं० ६ )

' सब युद्धोंमें में विजय पाता हूं। ' इस प्रकार सब युद्धोंमें विजय पानेसे ही मनुष्येक पाससे सब विपत्तियां दूर हो जाती हैं और मनुष्य ऐश्वर्य संपन्न हो जाता है। प्रत्येक युद्धमें अपना विजय होने योग्य शक्ति अपने अंदर बढानी चाहिए। अन्यथा विजय होना अशक्य है। शत्रुशक्तिसे अपनी शक्ति बढी रही तभी विजय हो सकता है अन्यथा पराजय होगा। पराजय होनेसे विपत्तियां बढेंगी। इस लिये शत्रुशक्तिकी अपेक्षा अपनी शक्ति बढानी चाहिये। और अपना विजय संपादन करना चाहिये। विपत्तियों को दूर करनेका यह सुख्य उपाय है, इसका विचार पाठक करें और अपनी विपत्तियां हटानेके प्रयत्नमें कृतकार्य हों।

पहिले जितनी भी आपातियां गिनी हैं उन सबके निवारण करने के लिये यही एक मात्र उपाय है। इससे पहिले कई उपाय बताये हैं। राज शासन सुत्रबंध, आत्मशुद्धि, बाह्य शुद्धि, आदि सभी उपाय उत्ताम ही हैं, परंतु सर्वत्र इस आत्मशुद्धि के उपाय की विशेषता है, यह बात भूलना नहीं चाहिये।

जिस प्रकार घोडा चलकर अपने प्रासन्य स्थानपर पहुंचता है, उसी प्रकार मनुष्य भी प्रयस्त करके ही प्रत्येक श्रुभ स्थानपर पहुंचता है। इसलिये मनुष्य प्रयत्न करके ही पुरुषार्थंसे सिद्धिको प्राप्त करे। प्रत्येक सुखस्थान मनुष्यको पुरुषार्थंसे ही प्राप्त हो सकता है। पुरुषार्थ प्रयस्तके विना विपत्तियां दूर होना असंभव है।

विपत्तियों को इटाने के विषयमें यह सुक्त बड़े महत्त्व पूर्ण आदेश दे रहा है। पाठक यदि इसका उत्ताम विचार करेंगे तो उनको अपनी विपत्तियां इटाने का और संपत्तियां प्राप्त करने का मार्ग अवस्य दिखाई देगा। आशा है कि पाठक इस सूक्त से लाम प्राप्त करेंगे।

# निर्भय जीवन।

(84)

# िऋषि:-ब्रह्मा । देवता-प्राणः, अपानः, आयुः ]

यथा द्यार्थ पृथिवी च न बिंभीतो न रिष्यंतः । एवा में प्राण मा विंभेः ॥ १ ॥ यथाहं अ रात्रीं च न विभीतो न रिष्यंतः । 11 3 11 एवा० यथा सर्येश्व चन्द्रश्च न विंभीतो न रिष्यंतः । एवा० 11 3 11 यथा ब्रह्मं च क्षुत्रं च न विभीतो न रिष्यंतः । एवा० 11 8 11 यथां सुत्यं चार्नृतं च न विभीतो न रिष्यंत । एवा० 11 4 11 यथां भूतं च भव्यं च न विंभीतो न रिष्यंतः। एवा में प्राण मा विंमेः ॥ ६ ॥

अर्थ-( यथा द्याः च पृथिवी च ) जिस प्रकार द्याः और पृथिवी ( न बिभीतः ) नहीं दरते इसिळिये ( न रिष्यतः ) नहीं नष्ट होते, ( एवा ) ऐसे ही ( मे प्राण ) हे मेरे प्राण ! (मा विभेः) तू मत ढर ॥ १ ॥

जिस प्रकार ( अदः च राम्री च ) दिन श्रीर राम्री नहीं डरते इसिकिये विनाशको प्राप्त नहीं होते । । र ॥

जिस प्रकार सूर्य झौर चन्द्र ।। ३॥

ब्रह्म और क्षत्र ॥ ४ ॥०

सत्य और अनृत ।। ५॥ ॰

भूत और भविष्य नहीं उरते इसिकिये विनाशको प्राप्त नहीं होते, इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! तू मत डर ॥ ६ ॥

भावार्थ- युलोक पृथ्वी, दिन रात्रि, सूर्य चन्द्र, ब्रह्म क्षत्र, ज्ञानी ग्रुर, सत्य अनृत, भूत भविष्य आदि सब किसींसे भी कभी दरते नहीं, इसीलिय विनाशको प्राप्त नहीं होते। इस से बोध मिलता है, कि निभय वृत्ति से रहनेसे विनाशसे बचनेकी संभावना है, अतः हे प्राण ! तू इस शरीरमें निर्भय वृत्तिके साथ रह और अपमृत्युके भय की दूर कर ॥ १--६ ॥

# निभयतासे अमरपन।

इस सूक्तका मुख्य उपदेश यह है कि ' जो नहीं डरते जो निर्मयतासे अपना कार्य करते हैं वे नाशको प्राप्त नहीं होते। ' उदाहरणके लिये थौ: पृथ्वी, दिन रात, सूर्यचन्द्र, इनका नाम इस सूक्तमें लिखा है। दिन रात या सूर्यचन्द्र किसीका भय न करते हुए निःपक्षपातसे अपना कार्य करते हैं। समय होते ही उदय होना या अस्तको जाना आदि इनके सब कार्य यथाकम चलते रहते हैं। किसीकी पर्वा नहीं करते, किसीकी सिफारस नहीं सुनते, किसीपर दया नहीं करते अथवा े किसीपर फ्रोध भी नहीं करते। अपना निश्चित कार्य करते जाते हैं इसिलिये ये किसीसे डरते नहीं; अतः ये विनाशको भी प्राप्त नहीं होते। इसलिये जो मनुष्य निडर होकर अपना कर्तव्यकर्म करेगा, वह भी विनाश की प्राप्त नहीं होगा। (मं० १-३) ब्रह्म-क्षत्र ।

आगे चतुर्थ मंत्रमें 'ब्रह्म और क्षत्र' का उल्लेख है । इनका अर्थ 'ज्ञान और शौर्य' है किंवा ज्ञानी और शूर अर्थात् ब्राह्मण और क्षत्रिय भी है। सुर्यचन्द्रादिकोंका उदाहरण सन्मुख रखकर ब्राह्मण और क्षत्रियोंको चाहिये कि वे किसी मनुष्यसे न डरते ११ ( अ. सु. भा. कां॰ २ )

हुए अपना कर्तव्यक्षमें योग्य रीतिसे करते जांय। जिन ब्राह्मण क्षत्रियोंने ऐसे निडर भावसे अपने कर्तव्य कर्म किये हैं वे अपने यश से इस समय तक जीवित रहे हैं। और आगेभी वे मार्गदर्शक बनेंगे। ऐसे आदर्श ब्राह्मणों और आर्दश क्षत्रियोंका उदाहरण सन्मुख रखकर अन्य छोग भी भय छोडकर अभयवृत्तिसे अपने कर्तव्य कर्म करते रहेंगे तो वे भी अमर बनेंगे।

# सत्य और अनृत।

सल और अरत भी इसी प्रकार किसीकी अपेक्षा नहीं करते। जो सल होता है वही सल होता है और जो असल होता है वही असल होता है। कई प्रसंगोंमें सत्ताधारी मनुष्य अपने अधिकारके बलसे सलको असल्य और असल्य सत्य कर देते हैं; परंतु वह बात थोड़े समयके बाद प्रकट होजाती है और अधिकारियोंकी पोल भी उसके साथ खुल जाती है। इस लिये क्षण मात्र किसीके दबाबसे कुछ न कुछ बन जाय वह बात अलग है; परंतु अंतमें जाकर सल और अनृत अपने असलीहपमें प्रकट होने विना नहीं रहते। इसलिये सदा सत्य पक्षका ही अवलंब करना चाहिये, जिससे मनुष्य निभय बनकर शाधत पदका अधिकारी होता है।

भृत और भविष्य।

षष्ठ मंत्रमें भूत और भविष्य इन्हूँदी कालोंक विषयमें कहा है कि, ये किसीसे उरते नहीं। यह बिलकुल सस्य है। सबका उर वर्तमान कालमें ही होता है। जो उरानेवाले बादशाह थे, जिन्होंने अपनी तलवार के उरावेसे लोगोंको सताया, वे अब भूत-कालमें होगये हैं। उनका उर अब नहीं रहा है और वे अपने असली रूपमें जनताके सन्मुख खड़े होगये हैं! साधारणसे साधारण इतिहास तश्वका विचार करनेवाला भी उनको अपने मतसे दोषी ठहराता है और वे अब उसका कुछ भी बिगाड नहीं कर सकते। क्योंकि वे भूत कालमें दब गये हैं। इसलिये बड़े प्रतापी राजा भी भूत कालमें दब जानेके पश्चात् एक साधारण मनुष्य के सहश असहाय हो जाते हैं। इतना भूतकालका प्रभाव है। पाठक इस कालके प्रभाव को देखें। समर्थसे समर्थ भी इस भूत-कालमें जब दब जाता है, तब उसका सामर्थ्य कुछ भी नहीं रहता। परंतु जो धमीत्मा सत्यनिष्ठ सत्युक्त होते हैं, उनकी शिक इसी भूतकालसे बढ़ती जाती है। रावणका पशुबल उसी समय हरएकको भी दबा सकता था, परंतु भगवान् रामचंद्रजीका आत्मिक बल उस समयही विजयी हुआ, इतनाही नहीं प्रत्युत आज भी अनंत लोगोंको मार्गदर्शक होरहा है!! यह भूत कालका माहिमा दोखिये। भूतकाल निकर है किसीकी पर्वाह नहीं करता और सबको असली रूपमें सबके सामने कर देता है।

भाविष्य काल भी इसी प्रकार है। अशक्तोंको भविष्य कालमें भी अपने सत्पक्षका विजय होनेकी आशा रहती है। अधमेंके शासनके अंदर दवे लोग भविष्य कालकी ओर देखकर ही जीवित रहते हैं। क्योंकि वर्तमान कालका डर भविष्यमें नहीं रहता जैसा भूत कालका डर आज नहीं रहा है।

पाठक इससे जान गये होंगे कि, भूत और भविष्य इन दो कालोंके निडर होनेका तात्पर्य क्या है। इस बातको देखकर भनुष्य मात्र यह बात समझें कि सत्यका ही जय होता है, इसलिये सत्यके आधारसे ही मनुष्य अपना व्यवहार करें और निडर है। कर अपना करैंव्य पालन करें।

अभय वृत्तिसे ही अमरपन प्राप्त हो सकता है।

# विश्वंभर की भक्ति।

( १६ )

(ऋषिः-ब्रह्मा । देवता-प्राणः, अपानः, आयुः )

| त्राण <mark>ीपानौ मृत्योमी पातं स्वाही</mark>        | p  | 8 | 11 |
|------------------------------------------------------|----|---|----|
| द्यावाष्ट्रिथि <u>वी</u> उपेश्रुत्या मा पातं स्वाहां | 11 | 2 | 11 |
| खर् <u>य</u> चक्षुंपा मा पा <u>हि</u> स्वाहां        | 11 | 3 | 11 |
| अप्रे वैश्वानर् विश्वीर्मा देवैः पाहि स्वाहां        | 11 | 8 | u  |
| विश्वम्भर विश्वेन मा भरसा पाहि स्वाहा                | 11 | 4 | 11 |

अर्थ-हे प्राण और अपान ! तुम दोनों ( मृत्योः मा पातं ) मृत्युसे मुझे बचाओ ( स्वा-हा ) में आत्म समर्पण करता हं ॥ १ ॥

हे युलोक भौर पृथ्वी लोक। ( वपश्रुत्या मा पातं ) श्रवण शाक्तिसे मेरी रक्षा करो० ॥ २ ॥

दे सूर्य ! ( चक्षुपा मा पादि ) दर्शन शक्तिसे मेरी रक्षा कर॰ ॥ ३ ॥

हे वैश्वानर अग्ने ! ( विश्वैः देवैः मा पाहि ) संर्पूण देवें के साथ मेरी रक्षा कर॰ ॥ ४ ॥

हे विश्वंभर ! (विश्वेन भरसा मा पादि) संपूर्ण पोषण शक्तिसे मेरी रक्षा कर, (स्वाःहा) में आत्मसमर्पण करता हूं ॥ ५ ॥

भावार्थ-प्राण और अपान मृत्युसे बचावें ॥ १ ॥

द्यावाप्टथिवी श्रवण शक्तिकी सहायतास, सूर्य दर्शन शक्तिसे मेरा बचाव करें ॥ २-३ ॥

विश्वच्यापक पुरुष सब दिच्य शक्तियों द्वारा तथा विश्वंभर ईश्वर अपनी पोषण शक्ति द्वारा मेरी रक्षा करें। मैं अपने आपको उसीकी रक्षामें समर्पित करता हूं॥ ४-५॥

#### विश्वंभर देव।

इस स्क्रिक अंतिम पंचम मंत्रमें 'विश्वं-मर' शब्द है, विश्वका भरण और पोषण करनेवाला देव यह इसका अर्थ है। सम्पूर्ण जगत्का भरण पोषण करनेवाला एक देव यहां 'विश्वंभर 'शब्दसे कहा है। यह विश्वंभर शब्द परमात्मविषयक होने व शंकाही नहीं है। और इस शब्द द्वारा यहां जगत् के एक देव की उत्तम कल्पना व्यक्त की गई है। मं० ५

इस जगत् के भरण पोषण करनेवाले इस देवके पास ( विश्वेन भरसा ) विश्वव्यापक पोषक रस है जिससे यह देव सब जगत्

का पोषण करता है।

#### वैश्वानर ।

चतुर्थ मंत्रमें इसीका नाम 'वैश्वा-नर' है इसका अर्थ है विश्वका नेता, विश्वका चालक, संपूर्ण जगत् का नर, सब जगत् स सुख्य, सब जगत् में मुख्य पुरुष । यही विश्वंभर नामसे आगे वर्णन किया गया है। जिस प्रकार अग्नि सर्वत्र न्यापता है इसी प्रकार यह जगवालक मुख्य पुरुष भी सर्व जगत् में व्यापक हो रहा है। सूर्य चंद्रादि सब ( विश्वै: देवै: ) अन्य देव इसीके वशमें रहते हैं और अपना अपना कार्य करते हैं। इसीकी आज्ञा पालन करनेवाले सब अन्य देव हैं। ये अन्य देव इसीके सहचारी देव हैं।

#### एक उपास्य।

पाठक इस स्किके ये दो शब्द 'विश्वंभर और वैश्वानर' देखें और इनके मननसे अद्वितीय उपास्य परमातम देवकी भक्ति करना सीखें । वह सब जगत्का भरण पोषण करनेवाला है इस लिये वह हमारा भी भरण पोषण करेगा ही इसमें क्या संदेह है। जिस ने जन्म देनेके पूर्व ही माताके स्तनों में बालकके लिये दूध तैयार रखा होता है, उसकी सार्वत्रिक भरण पोषण शक्ति कितनी विश् शाल है, इसकी कल्पना हो सकती है। ऐसे अनंत सामर्थ्यशाली विश्वंभरकी भक्ति करना ही मनुष्य मात्रका कर्तव्य है।

### देवोंद्वारा रक्षा ।

सूर्य नेन्न इन्द्रियमें दर्शन शक्ति रख कर मनुष्य की रक्षा कर रहा है, याबा पृथिवीमें चारों ओर फेली हुई दिशाएँ कर्ण इंदि-यकी श्रवण शक्तिद्वारा मनुष्यकी रक्षा कर रही हैं। इसी प्रकार प्राण और अपान शरीरमें रक्षा कर रहे हैं यह बात हरएकको यहां प्रत्यक्ष हो सकती है। इसी तरह अन्यान्य देव अन्यान्य स्थानोंमें रहते हुए हमारी रक्षा कर रहे हैं।

यह सब उसी विश्वंभर की कृपास होरहा है इस का अनुभव करके उसी एक अद्वितीय प्रभुकी भक्ति करना हरएक मनुष्यके लिये योग्य है। आशा है कि इस रीतिसे विश्वंभरकी भक्ति करके पाठक शाश्वत कल्याणके भागी होंगे।

# आत्मसंरक्षण का वल।

( 20)

(ऋषि:-ब्रह्मा । देवता-प्राणः, अपानः, आयुः)

| ओ <u>जो</u> ऽस्योजी  | मे | द्राः | स्वाही   | 11  | 8 | 11 |
|----------------------|----|-------|----------|-----|---|----|
| सहोऽसि सहो           | मे | दुाः  | स्वाह्यं | :11 | 2 | 11 |
| बलंमास बलं           | मे | दुाः  | स्वाहां  | 11  | 3 | 11 |
| आयुंरस्यायुंर्मे     | ,  | दुाः  | स्वाहां  | 11  | 8 | 11 |
| श्रोत्रंमाि श्रोत्रं |    |       | स्वाहां  | 11  | 4 | 11 |

अर्थ-( भोज: श्रांसे ) त् शारीरिक सामर्थ्य है, ( मे भोज: दाः ) मुझे शरीर सामर्थ्य दे ॥ १ ॥ तू ( सहः श्रांस ) सहन शाक्तिसे युक्त है ( मे सहः दाः ) मुझे सहनशक्ति दे ॥ २ ॥

त् बल स्वरूप है मुझे बल दे ॥ ३ ॥

त् ( बायु: असि ) आयु अर्थात् जीवनशाकि है मुझे वह जीवनशक्ति दे ॥ ४ ॥

त् ( श्रोत्रं ) श्रवणशाकि है मुझे वह श्रवणशाकि दें॥ ५॥

# चक्ष्रंसि चक्षंमें दाः स्वाहा परिपाणमसि परिपाण मे दाः स्वाहां

11 4 11 11 9 11

( इति वृतीयोऽनुवाकः । )

अर्थ-तु (चक्षः) दर्शन शक्ति है मुझे दर्शन शाकि दे ॥ ६॥

तू ( परिपाणं असि ) सन प्रकारसे आत्मरक्षा करनेकी ज्ञाकि है मुझे आत्मसंरक्षण करनेकी शक्ति दे । ( स्वा-हा ) में आतमसमर्पण करता हं ॥ ७ ॥

भावार्ध —हे ईश्वर ! तू सामर्थ्य, पराक्रम, बल, जीवन, श्रवण, दर्शन और परिपालन इन शक्तियों से युक्त है, इसिलेय मुझे इन शक्तियोंका प्रदान कर ॥ (१-७)

#### (28)

### ( ऋषि:-चातनः । देवता-अग्निः )

| production of the second secon |                  |    |   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---|----|
| आतृव्यक्षयंणमसि आतृव्यचातंनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मे द्वाः स्वाहां | 11 | 8 | 11 |
| सप्त्नक्षयंणमसि सपत्नचार्तनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 11 | २ | 11 |
| अराय-क्षयंणमस्यराय-चातनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मे दाः स्वाहा    | 11 | 3 | 11 |
| पिशाचक्षयंणमसि पिशाच्चातंनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मे दुाः स्वाहा   | 11 | 8 | 11 |
| सदान्त्राक्षयंणमिस सदान्वाचार्तनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मे दाः स्वाही    | 11 | 4 | 11 |

धर्थ-तूं ( श्रातृब्य-चातनं ) वैश्योंका नाश करनेकी शक्तिसे युक्त है मुझे वह बल दे ॥ १ ॥ तू सपरनोंका नाक्ष करनेकी शाकिसे युक्त है, मुझे वह बल दे ॥ २ ॥

तुं ( अ..राय-क्षयणं ) निर्धनताका नाश करनेका बल रखता है, मुझे वह बल दे ॥ ३ ॥

त् ( पिशाच-क्षयणं ) मांस चूसनेवाळोंका नाश करनेकी शाक्ति रखता है, मुझे वह बळ दे ॥ ४ ॥

त् ( स-दान्वाक्षयणं ) आसुरी वृत्तियों को दूर करनेकी शाक्ति रखता है, मुझे वह वल दे, में ( स्वा-हा ) आत्मसम-पैण करता हूं ॥ ५ ॥

भावार्थ-वैरी, शत्रु, कंज्म, खूनचून और आसुरीवृत्तिवाले इनसे बचनेकी शाक्ति तेरे अंदर है,यह शक्ति मुझमें स्थिर कर. में अपने आप को तेरे लिये अर्पण करता हूं।। १-५।।

#### बलकी गणना।

इन दो सूक्तीमें आत्म संरक्षणके लिये आवस्यक बलांकी गणना की है, वह बल ये हैं-

१ ओज:-स्थूल शरीरकी शाक्ति, पुठ्ठीका बल,

२ सह:-शीत उष्ण अथवा अन्यान्य द्वन्द्व सहन करनेकी शक्ति। अपना कर्तव्य करनेके समय जो भी कष्ट सहन करनेकी आवर्यकता हो, वे कष्ट आनन्दसे सहन करनेकी सदा तैयारी रखनेका नाम सह है। शत्रुषा इमला आगया तो उससे न डरन तथा अपना स्थान न छोडना, अर्थात् शत्रुका हमला आगया तो भी अपने स्थानमें ठहरना। यह भी एक सहन शक्ति ही है। सहज ही में शत्रुसे पराभूत न होना, इतना ही नहीं परंतु शत्रुसे कभी पराजित ही न होना । शत्रुके हमले सहन करके खस्थानमें स्थिर रहनः और शत्रुको परास्त करना या शत्रुके ऊपर आक्रमण करना।

३ बर्छ-सब प्रकारके बल । आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, इंद्रिय विषयक आदि जितने भी बल मनुन्यकी उन्नातिके लिये

आवश्यक होते हैं वे सब बल।

४ आयु:-दीर्घ आयु, आरोग्य पूर्ण दीर्घायु ।

५ श्रोत्रे-कान आदि इंदियोंकी शक्तियां । श्रवणसे प्राप्त होनेवाली अप्रत्यक्ष शब्दिवया ।

६ चक्षुः - चक्षु आदि इंदियोंकी शक्तियां। प्रत्यक्ष प्रयोगजन्य विज्ञान।

७ परिपाणं—परित्राण की शक्ति। अपनी (पूर्ण) संरक्षण करनेकी शक्ति। (परि) सब प्रकारसे अपना (पाणं) संरक्षण करनेकी शक्ति।

८ आतृब्य-क्षयणं-आतृब्य शब्दका अर्थ यहां विशेष मनमसे देखना चाहिये । हैदो भाईयों के प्रत्र आपसमें आतृब्य कहलाते हैं। यह घरमें आतृब्यपन है। इसी प्रकार दो राजा आपसमें भाई होते हैं और उनकी प्रजा आपसमें "आतृब्य "
कहलाती है। इनमें वार्रवार युद्ध प्रसंग होते हैं। ऐसे राष्ट्रीय युद्धों ने शत्रु पक्षका निराकरण करनेकी शाक्ति अपनेमें बढानी
चाहिए तभी विजय होगा। अन्यथा पराभव होगा। राष्ट्रीय चतुरंग बलकी सिद्धता करनेकी बात इस शब्द द्वारा बताई है। यह
राष्ट्रके बाहरके शत्रुसे युद्ध है।

९ सपरनक्षयणं—एक राज्यके अंदर पक्ष प्रतिपक्ष हुआ करते हैं। इन पक्ष भेदों का नाम " सपरन " है क्योंकि ये एकही पितके अंदर हुआ करते हैं। इनमें विविध प्रकारकी स्पर्धा होना स्वामाविक है। इस स्पर्धामें विजय प्राप्त करने या अन्य सपरनों को हटाकर अपना विजय सिद्ध करनेका यह नाम है। यह राष्ट्रके अंतर्गत युद्ध है।

१० अरायक्षयणं—राय शब्द धनका वाचक है और अराय शब्द निर्धनताका वाचक है। यह निर्धनता सब प्रकारसे दूर करना आवश्यक है। वैद्यों और कारीगरोंके उत्कर्षसे यह बात साध्य हो सकती है।

११ पिशाचक्षयणं—रक्तमांस चूसनेवालांका नाम पिशाच है। (पिशिताच्- पिशाच) रक्त पीनेवाले रोग मी हैं जिनमें रक्त की क्षीणता होती है। मनुष्योंमें वे लोग कि जो रक्त मांस मोजी होते हैं। इनमें भी कच्चा मांस खानेवाले विशेषकर पिशाच कहलाते हैं। समाज से इनकों दूर रखना योग्य है।

१२ स-दान्वाक्षयणं—( स—दानव—क्षयणं ) असुर राक्षसोंका नाश करना, या उनको दूर करना। यह पुराणोंमें '' देवा-सुर युद्ध '' नामसे प्रसिद्ध है। आज भी अपने समाजमें क्या तथा अन्य समाजोंमें क्या देवासुरोंके झगडे चलई। रहे हैं और उनमें असुरोंका पराभव होना ही आवश्यक है यह सब बात स्पष्ट होनेके कारण इसका अधिक विचार यहां करनेकी आवश्यकता नहीं है।

स्वाहा विधि।

ये बारह बल अपने अंदर लाने चाहिये। इन बलोंका उपयोग करनेकी रीति भी विभिन्न हो सकती है। पाठक प्रत्येक बलक और उसके प्रयोग क्षेत्रका अच्छी प्रकार मनन करेंगे तो उनको इस बातका पता लग सकता है। दूसरोंका घातपात करनेके कार्य में अपने बलका उपयोग करना तो सब जानतेही हैं, परंतु इन दो स्कोंमें इन बालों का उपयोग '' स्वाहा '' विधिसे करनेकी कहा है। '' स्वाहा '' विधिका तात्पर्य ' आत्मसर्वस्वका समर्पण ' करना है। पूर्णकी भलाईके लिये अंशका यज्ञ करना स्वाहाका तात्पर्य है।

इस स्वाहा यज्ञ द्वारा उक्त शक्तियां अपने अंदर बढजांय और इसी स्वाहा विधि द्वारा उनका उपयोग किया जाय, यह उपदेश इन सुक्तोंमें विशेष महत्त्व रखता है।

हा = लाग } - आतम-सर्वस्व-समर्पण।

यह विधि आत्मयज्ञको ही दूसरा नाम है। यह विधि शक्तियोंका उपयोग करनेकी ब्राह्मपद्धित बता रहा है। क्षात्रादि पद्ध-तिमें तो दूसरोंका विनाश मुख्य बात है और ब्राह्मपद्धितमें स्वाहा अर्थात् आत्मसमर्पण मुख्य बात है। सब शत्रुनाश या शत्रुमु-धार इसी विधिसे कैसा करना यह एक बड़ी समस्या है। परंतु पाठक इसका बहुत विचार करेंगे तो इस समस्याक। हल स्वयं हो सकता है। क्योंकि यह स्वाहाविधि यक्नका मुख्य अंगही है।

दोनों सूक्तोंमें बारह मंत्र हैं। प्रलेक मंत्र में जो शक्ति मांगी है, उसके साथ " स्वाहा " का उछेख हुआ है। पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग सकता है कि यह एक प्रचंड शक्ति है। यदि ये शक्तियाँ मनुष्यमें विकसित हो गई और साथ साथ उसमें स्वार्थ भी बढता गया तो कितनी हानी की संभावना है। एकही शारीरिक शक्तिकी बात देखिए। कोई बडा मछ है, बड़ा बलवान है, यदि वह स्वार्थी खुदगर्ज हुआ तो वह बहुत कुछ हानि कर सकता है। परंतु यदि वह मछ अपनी विशाल शक्तिका उपयोग परोपकारके कर्ममें करेगा. अथवा अपने शारीरिक बलको परमात्मसम्पर्णमें लगावेगा । तो कितना लाभ हो सकता है। इसी प्रकार अन्यान्य शक्तियोंके विषयमें जानना चाहिए। आत्म धमर्पणसेही शक्तिका छचा उपयोग हो सकता है। भीर सचाहित भी हो सकता है।

इस । लिए इन दो सूक्तोंमें बारह वार " स्वाहा " का उच्चार करके आत्मसमर्पण का सबसे अधिक उपदेश किया है। जो जो शक्ति अपनेमें बढ़ेगी, उस उस शक्तिका उपयोग में आत्मसमर्थण की विधिसे ही करूँगा ऐसा निश्चय मनुष्य की करना चाहिए तभी उसकी उन्नति होगी और उसके प्रयत्नसे जनताकी भी उन्नति हो सकती है।



# शुद्धिकी विधि।

( ऋषि:-अथर्वा । देवता १९ अग्निः, २० वायुः, २१ सूर्यः २२ चन्द्र, २३ आपः )

| (१९) अग्ने यत्ते तपुस्तेन तं प्रति तपु यो इस्मान्द्रेष्टी यं व्यं द्विष्मः | 11 8 11 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| अग्रे यत्ते हर्स्तेन तं प्रतिं हर यो ईस्मान्देष्टि ०                       | ॥२॥     |
| अग्ने यत्तेऽर्चिस्तेन तं प्रत्यंर्च <u>यो</u> ०                            | 11 3 11 |
| अग्ने यत्ते <u>शो</u> चिस्तेन तं प्रति शोच <u>यो</u> ॰                     | 11811   |
| अग्ने यत्ते तेजस्तेन तर्मतेजसं कृणु यो०                                    | 11411   |
| (२०) बायो यते तपुस्तेन तं प्रति तपु यो०                                    | 11 8 11 |
| वायो यत्ते हरस्तेन तं प्रति हर् यो०                                        | ॥२॥     |
| वायो यत्तेऽर्चिस्तेन तं प्रत्यर्च यो०                                      | 11 3 11 |
| वायो यत्ते शोविस्तेन तं प्रति शोच यो०                                      | 11811   |
| वायो यत्ते तेजुस्तेन तमेतेजसं कृणु यो०                                     | 11411   |
| (२१) सूर्य यने तपुस्तेन तं प्रतिं तपु यो०                                  | 11 8 11 |
| सूर्य यत्ते हर्सतेन तं प्रति हर् यो।                                       | 11 3 11 |

| अथववदका सुवाध माध्य।                                           | [कां॰ २ |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| सर्थ यत्त्र र्धिसतेन तं प्रत्ये च यो ०                         | 11 3 11 |
| स <u>र्य</u> यत्ते <u>शो</u> चिस्तेन तं प्रति शोच् <u>यो</u> ० | 11811   |
| सर्य यते तेज्रस्तेन तमंतेजसं कृणु यो०                          | 11411   |
| (२२) चन्द्र यत्ते तप्स्तेन तं प्रति तप् यो०                    | 11 8 11 |
| चन्द्र यते हर्स्तेन तं प्रति हर् यो०                           | 11 2 11 |
| चन्द्र यत्तेऽर्चिस्तेन तं प्रत्यर्चे यो०                       | 11 3 11 |
| चन्द्र यत्ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच यो०                        | 11 8 11 |
| चन्द्र यत्ते तेज्रस्तेन तमेतेजसं कृणु यो०                      | 11411   |
| (२३) आपो यद्यस्तप्रस्तेन तं प्रतिं तपत् यो०                    | 11 9 11 |
| आपो यद्यो हर्स्तेन तं प्रति हरत यो०                            | ॥२॥     |
| आपो यद्घोऽर्चिस्तेन तं प्रत्यर्चत् यो॰                         | 11 3 11 |
| आपो यद्रीः शोचिस्तेन तं प्रति शोचतु यो०                        | 11811   |
| आपो यहस्तेजस्तेन तमतेजसं कृणत यो रमान्द्रेष्टि यं वयं द्विष    | मः॥ ५॥  |

अर्थ-हे अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, क्षोर आप् देवता ! आपके अंदर जो ( तपः ) तपानेकी शाक्ति है उससे ( तं प्रति तप ) उसको तस करो ( यः अस्मान् द्वेष्टि ) जो अकेळा हम सबका द्वेष करता है और ( यं वयं द्विष्मः ) जिसका हम सब द्वेष करते हैं ॥ १ ॥

हे देवो ! जो आपके अंदर (हरः ) हरण करनेकी शाक्ति है उससे उसका (प्रतिहर ) दोष हरण करो जो हमारा क्षेष करता और जिसका हम द्वेष करते हैं २ ॥

हे देवो ! जो आपके अंदर ( अचिं: ) दीपन शाक्ति है उससे उसका ( शत्यर्च ) संदीपन करो जो हमारा देव करता है और जिसका हम देव करते हैं ॥ ३ ॥

हे देवों ! जो आपके अंदर ( शोचिः ) शुद्ध करने की शक्ति है उससे उसको ( प्रति शोच ) शुद्ध करो जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं॥ ४॥

हे देवो ! जो आपके अंदर (तेजः) तेज है उससे उसको (अतेजसं) अतेजस्वी करो जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं ॥ ५ ॥

भावार्थ-हे अप्ति, वायु, सूर्य, चन्द्र और आप् देवो ! आपके प्रत्येकके अंदर तप, हर, अर्चि, शोचि, और तेज ये पांच शाक्तियां हैं, इसलिये कृपा करके हमारे द्वेषोंको इन शक्तियोंसे परिशुद्ध करो; अर्थात् उनको तपाकर, उनके दोषोंको हटाकर, उन में आंतरिक प्रकाश उत्पन्न करके, उनकी शाद्धि करके और उनको आपके द्विन्य तेज से प्रभावित करके शुद्धि करो। जिस से वे कभी किसीका द्वेष न करेंगे और मिलजुल कर आनंदसे रहेंगे॥

## पांच देव

इन पांच सूक्तोंमे पांच देवताऑकी प्रार्थना की गई है अथवा दुष्टोंके सुधारके कार्य में उनसे शक्तियोंकी याचना की गई है । वे पांच देवताएं ये हैं —

" मिहा, वायु, सूर्य , चन्द्र, भापः "

अभिमें तपानेकी शिक्ति, वायुमें बिहलानेकी शिक्ति, सूर्यमें प्रकाश शिक्ति, चन्द्रमें सौम्यता, और आप (जल) में पूर्ण शांति है। अर्थात् ये देवताएँ इस व्यवस्थासे एक के पक्षातः दूसरी आगई हैं कि पिहले तपानेसे प्रारंभ होकर सबको अन्तमें शांति मिल जावे। अतिम दो देव चंद्र और आप पूर्ण शांति देनेवाले हैं। अप्नि और सूर्य तपाने वाले हें और वायु प्राणगिति या जीवन गितिका दाता है। यदि पाठक यह व्यवस्था देखेंगे तो उनको दुर्धीका सुधार करनेकी विधि निश्चयसे ज्ञात होगी।



पहिले अप्ति तपाता है, वायु उसमें गति करता है और ये दोनों सूर्यके उप्र प्रकाशमें उसे रख देते हैं। उसके पश्चात् चंद्रमाका सौम्य प्रकाश आता है और पश्चात् जल तत्त्वकी पूर्ण शान्ति या शांतिमय जीवन उसे प्राप्त होता है। शुद्ध होनेका यह मार्ग है। यह कम विशेष महत्त्व पूर्ण है। और इसी लिए इन पांचों सूक्तांका विचार यहां इकट्टा किया है।

## पांच देवोंकी पांच शाक्तियाँ।

पांच देवोंकी पांच शाक्तियां इन स्कॉमें वर्णन की हैं। उनके नाम ये हैं।
"तपः, हरः, आर्चिः, शोचिः, तेजः" ये पांच शक्तियां हैं। ये पांचों शक्तियां प्रत्येक देवके पास हैं। इससे पाठक
"तपः, हरः, आर्चिः, शोचिः, तेजः" ये पांच शक्तियां हैं। ये पांचों शक्तियां प्रत्येक देवके पास हैं। इससे पाठक
जान सकते हैं कि हरएक की ये शाक्तियां भिन्न हैं। अग्निका तेज, सूर्यका तेज और जलका तेज भिन्न हो नेमें किसीको भी शंका
नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्येक देवताके पास ये पांच शक्तियां हैं, परंतु उनका स्वरूप और कार्य भिन्न भिन्न हो है। जैसा 'हरः'
नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्येक देवताके पास ये पांच शक्तियां हैं, परंतु उनका स्वरूप और कार्य भिन्न भिन्न हो है। जैसा 'हरः'
नामक शिक्तिके विषयमें देखिये। हरः का अर्थ है "हरण करना " हरलेना। यहां इस एकही शिक्तिका उपयोग पांच देव किस
प्रकार करते हैं, देखिये—

- १ अप्रि-शीतताका दरण करता है, तपाता है।
- २ वायु आर्द्रता का हरण करता है, सुखाता है।
- ३ सूर्य-समय का हरण करता है, आयु घटाता है।
- र चन्द्र—मनस्तापका हरण करता है, मनकी प्रसन्नता देता है।
- ४ जल-शारीरिक मलका हरण करता है, गुद्धता करता है।

प्रतिक देव हरण करता है, परंतु उसके हरण करने के पदार्थ भिन्न हैं, इसी प्रकार " तपन, हरण, अर्चन, शोचन और प्रतिक देव हरण करता है, परंतु उसके हरण करने हैं। प्रत्येक देवता के ये पांच गुण हैं और पांच देवता हैं, इसिलिए सुधार होने के तेजन" के द्वारा इन देवोंसे मनुष्यका सुधार होता है। प्रत्येक देवता के ये पांच गुण हैं और पांच देवता हैं, इसिलिए सुधार होने के

१२ ( अ. सु. मा. कां. २ )

छिए पश्चीस छाननियोंसे छाना जानेकी आवश्यकता है, यह बात पाठक विचार करनेस सहज हीमें जान जायेगे।
यह श्रुद्धिकी विविद्धिनेके लिए हमें यहां इन पांच गुण शक्तियोंका अवश्य विचार करना चाहिये—

१ तपः तपाना, तपना। इसका महत्त्व बडा भारी है। सुवर्णादि धातु अग्निमं तपने से ही शुद्ध होते हैं। कायिक वाचिक मानसिक तपसे ही मनुष्यकी शुद्धि होती है। तपना अनेक प्रकारसे होता है। तप बहुत प्रकारके हैं उन सब का उद्देय शुद्धि करना ही है।

२ हरः - हरण करना, इरलेना । दोषोंको ६रण करना, दोषोंको दूर करना । खुवर्णादि धातुओंको अग्निमें तपानेसे दोष दूर होते हैं और उनकी शुद्धता होती है । इसी प्रकार अन्यान्य तप करनेसे दोष दूर होते हैं और शुद्धि होती है ।

३ अर्चि:-अर्च् धातुका अर्थ 'पूजा और प्रकाश ' है। पूर्वोक्त दो विधियों द्वारा शुद्धता होनेके पश्चात् यह पूजा या उपा-

सना का प्रकाश उस मनुष्यके अंदर डाला जाता है। दोष दूर होनेके परचात ही यह होना है इससे पूर्व नहीं।

४ शोचि:--शुच् घातुका अर्थ शोधन करना है। शुद्धता करना। तप, दोषहरण और अर्चनके पश्चाद शोधन हुआ करता है। शोधन का अर्थ बारीक से बारीक दोवोंको ह्याना। हरण और शोधन में जो भेद है वह पाठक अवश्य देखें। स्थ्ल दोषोंका हरण होता है और स्क्ष्म दोषोंका शोधन हुआ करता है इस प्रकार शोधन होनेके पश्चाद—

प तेजः — तेजन करना है। तिज् धातुका अर्थ तेजकरना और पालन करना है। शल की घारा तेज की जाती है इस प्रकारका तेजन यहां अभीष्ट हैं। तीखा करना, तेज करना, बाद्धिकी तीवता संपादन करना।

उदाहरण के लिये लोहा लीजिय। पिहले (तपः) तपाकर उसको गर्म किया जाता है, पश्चात् उसके दोष (हरः) दूर किये जाते हैं, पश्चात् उसको किसी आकारमें ढाला (आर्चेः) जाता है, नंतर (शोचिः) पानीमें ब्रुझाकर जल पिलाया जाता है और तत्पश्चात् (तेजः) उस शक्षको तेज किया जाता है। यह एक चक्कू छूरी आदि बतानेकी साधारण बात है, इसमें भी न्यूनाधिक प्रमाणसे इन विधियोंकी उपयोगिता होती है। फिर मनुष्य जैसे श्रेष्ठ जीवकी शुद्धतांके लिये इनकी उपयोगिता अन्यान्य रीतियोंसे होगी इसमें कहनेकी क्या आवश्यकता है! ताल्पर्य "तपन, हरण, अर्चन, श्रोधन, और तेजन " यह पांच प्रकारका शुद्धिका विधि है, जिससे दोषी मनुष्यकी शुद्धता है। सकती है। दुष्ट मनुष्य का सुधार करके उसको पवित्र महात्मा बनानेकी यह वैदिक रीति है। पाठक इसका बहुत मनन करें।

## मनुष्यकी शुद्धि।

अब यह विधि मनुष्यमें किस प्रकार प्रयुक्त होता है इसका विचार करना चाहिए। इस कार्य के लिए पूर्वोक्त देव मनुष्यमें कहां और किस रूपमें रहते हैं इसका विचार करना चाहिए। इसका निश्चय होनेसे इस शुद्धीकरण विधिका पता स्वयं लग सकता है। इस लिये पूर्वोक्त पांच देव मनुष्यके अंदर कहां और किस रूपमें विराजमान हैं यह देखिये—

## देवतापंचायतन ।

मनुष्यमें अमि, वायु, स्र्य, चंद, और आप् ये पांच देवताएं निम्नलिखित रूपसे रहती हैं-

१ अग्निः [ बाग्निर्वाक् भूत्वा मुखं प्राविशत् ] = अग्नि वाणीका रूप धारण करके मनुष्यके मुखमं प्रविष्ट हुआ है। अर्थात् मनुष्यके अंदर अग्निका रूप वाक् है।

२ वायुः ( वायुः प्राणो भूत्वा नासिक प्राधिशात ) = वायु प्राण का रूप धारण करके नासिका द्वारा अंदर प्रविष्ट हुआ

है। और यह प्राण एकादरा विध होकर सब शरीरमें व्यापता है।

३ सूर्यः ( सूर्यः चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत् ) = सूर्य नेत्रेन्द्रिय बनकर आंखों में प्रविष्ट हुना है।

४ चन्द्रः (चनद्रमा मनो भूत्वा हृद्यं प्राविशत् ) = चंद्र देव मनका रूप धारण करके हृदयमें भा वसा है।

प आपः (आपो रेतो भूत्वा शिस्नं प्राविशन् ) = जल रेत वन कर शिस्रके स्थानपर वसा है।

ये पांच देव इन पांच रूपोंमें अपने आपको ढाल कर मनुष्यके देवमें आकर इन स्थानोंमें वसे हैं । यह बात विशेष विस्तार पूर्वक ऐतरेय उपानिषद्में लिखी है, वहां ही पाठक देखें । यहां जो वाक्य ऊपर लिए हैं वे ऐतरेय उपानिषद् ( ऐ० उ०-१।२ ) मेंसेही लिए हैं । इन वाक्योंके मननसे पता लगेगा कि इन देवोंका शरीरमें निवास कहां है । अब ये अर्थ लेकर पूर्वीक मंत्रोंसे अर्थ देखिए-

सूक्त १९ = [ अग्नि-वाणी ] = हे वाणी ! जी तेरे अंदर तप है उस तपसे उसकी तप्त कर जी हमारा द्वेष करता है। तथा जो तेरे अंदर हरण शक्ति है, उससे उसीके दोष हरण कर, जो तेरे अंदर दीपन शक्ति है उससे उसीका अंतःकरण प्रकाशित कर, जो तेरे अंदर शोधक गुण है उससे उसकी शुद्धी कर और जो तेरे अंदर तेज है उससे उसीकी तेजस्वी बना ॥ १--५ ॥

सुक्त २० = [ वायु = प्राण ] = हे प्राण ! जो तेरे अंदर तप, दोष-हरण-शक्ति, दीपन शक्ति, शोधन शक्ति और तेजनशक्ति है, उन शक्तियाँ छे उसके दोष दूर कर कि जो हम सबका द्वेष करता है ॥ १--५ ॥

इसी प्रकार अन्यान्य सूक्तींके विषयमें जानना योग्य है। प्रत्येक की पांच शक्तियां हैं और उनसे जो शुद्धता होनी है, उसका मार्ग निश्चित है, वह इस अर्थसे अब स्पष्ट हो चुका है। जो बाह्य देवताएं हैं उनके अंश हमारे अंदर विद्यमान हैं; उन अंशोकी अनुकूळता प्रातिकूळतासे ही मनुष्यका सुधार या असुधार होता है। यह जानकर इस रीतिसे अपनी शुद्धता करनेका यस्न करना चाहिये, तथा जो देव करनेवाले दुर्जन होंगे उनके सुधारका भी इसी रीतिये यस्न करना योग्य है।

शुद्धिकी रीाते।

शुद्धिकी रीति पंचविध है अर्थात् पांच स्थानीमें शुद्धि होनी चाहिए तब देशपुक्त मनुष्यकी शुद्धता हो सकती है। इसका संक्षेपसे वर्णन देखिए-

१ वाणीका तप—सबसे पहिले वाणीका तप फरना चाहिए। जो शुद्ध होना चाहता है या जिसके दोष दूर करने हैं, उस-को सबसे प्रथम वाणीका तप करना चाहिये। सत्य भाषण, मौन आदि वाणीका तप प्रसिद्ध है। वाणीके अंदर जो दीष होंगे उनको भी दूर करना चाहिये। वाणीमें प्रकाश या प्रसन्नता लानी चाहिए, जो बोलना है वह सावधानीसे परिशुद्ध विचारी से युक्त ही बोलना चाहिए। इस प्रकार वाणीकी छुद्धता करनेका यत्न करनेसे वाणीका तेज अर्थात् प्रभाव बहुत बढ जाता है भौर हरएक मनुष्य उसके शब्द सुननेके लिए उत्सुक हो जाता है। ( सू॰ १९)

२ प्राणका तप-प्राणायामसे प्राणका तप है।ता है जिस प्रकार घोंकनीसे वायु देनेसे अझीका दीपन होता है उसी प्रकार प्राणायामसे शरीरके नसनाडीयोंकी शुद्धता होकर तेज थढ जाता है, शरीरके दोष दूर हो जाते हैं, प्रकाश बढता है, शोधन होता है और तेजिस्त्रता भी बढजाती है। इस अनुष्टानेस मनुष्य निर्दोष होता है। (सू० २०)

३ आंखका तप-ओख द्वारा दुष्ट भावसे किसी ओर न देखना और मगलभावनासे ही अपनी दृष्टिका उपयोग करना नेत्रका तप है। पाठक यहां विचार करें कि अपने आंखसे किस प्रकार पाप होते रहते हैं और किस प्रकार पतन होता है। इससे वचनेका यत्न हरएक को करना चाहिए। इसी तरह अन्यान्य इंद्रियोंका संयम करना भी तप है जो मनुष्यकी शुद्धता कर सकता है। अपने इंदिगोंको बुरेपथेस हटाना और अच्छे पथ पर चलाना बडा महत्त्व पूर्ण तप है। इसीसे दोष इटते हैं, शोधन होता है और तेज भी बढता है। (सु० २१)

अस्तिका तप-स्थ पालन करना मनका तप है। बुरे विचारोंको मनसे हटाना भी तप है। इस प्रकारके मनके तप कर

नेसे मनके दोष दूर हो जाते हैं, मन पवित्र होता है और शुद्ध होकर तेजस्वी होता है। (स्० २२) ५ वीर्यका तप-(ब्रह्मचर्य) शिक्ष इंद्रियका, वीर्यका अथवा कामका तप ब्रह्मचर्य नामसे प्रासिद्ध है। ब्रह्मचर्यसे सब अपस्रुस्य

दूर होते हैं और अनन्त प्रकारके लाभ होते हैं रोगादि भय दूर होते हें और निसर्गका आरोग्य मिलता है। ब्रह्मचर्यके विषयमें सबलोग जानते ही हैं इस लिए इसके संबंधमें आधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचर्य सब प्रकारसे मनुष्यमात्र के उद्धार का हेतु है। (स्०२३)

अमि (बाणी), बायु (प्राण), सूर्य (नेत्र आदि इंदिय), चन्द्रमा (मन), आपः (बीर्य) इन देवोंके आश्रयसे मनुष्य की शुद्धि होनेका मार्ग यह है। प्रत्येक देवता की पांच शक्तियोंसे मनुष्यके दोष हटजाते और उसमें गुण बढते जाते हैं। इस प्रकार क्रमशः मनुष्य शुद्ध होता हुआ उन्नत होता जाता है।

#### द्वेष करना।

इन सूक्तोंके प्रत्येक मंत्रमें कहा है कि, जो (द्वेष्टि) द्वेष करता है, उसकी शुद्धता तप आदि द्वारा करना चाहिए। दूस-रोका द्वेष करना इतना बुरा है ? इससे अधिक बुरा और कोई कार्य नहीं है। यह सबसे बड़ा भारी पतन का साधन है।

आज कल अखगरों और मासिकों में देखिए दूसरों का द्वेष अधिक लिखा जाता है और उन्नतिका सञ्चा मार्ग कम लिखा जाता है। दो चार भिन्न इन हे बेठें या मिले तो उनकी जो बाताचित, गुरू होती है, वह भी किसी आत्मोन्नतिके विषयपर नहीं होती, परंतु किसी न किसिकी निन्दा ही होती है। पाठक अपने अनुभव का भी विचार करेंगे तो उनको पता लग जायगा कि मनुष्य जितना कुछ बोलता है उनमेंसे बहुतसा भाग दूसरेकी निन्दा या दूसरेका द्वेष होता है। मनुष्योंके अवनितका यह प्रधान कारण है। यदि मनुष्य यह द्वेष करना छोड दे, तो उसका कितना कल्याण हो सकता है। परंतु दूसरेका द्वेष करना बड़ा प्रिय और रोचक लगता है, इसलिए मनुष्य द्वेष करता जाता है और गिरता जाता है।

इसिलेंथ इन पांच सूक्तों के प्रत्येक मंत्र द्वारा उपदेश दिया है कि " जो ( द्वेष्टि ) द्वेष करता है, उसकी शुद्धि तप आदिसे होनी चाहिये।" क्योंकि सबसे अशुद्ध यदि कोई मनुष्य होगा तो दूसरोंका देष करनेवाला ही है। यह स्वयंभी गिरता है

और दसरोंको भी गिराता है।

मन जिसका चितन करता है वैधा बनता है। यह मनका धर्म है। पाठक इसका स्मरण करें। जो लोग दूसरोंका हेप करते हैं वे दूसरोंके दुर्गुणोंका निरंतर मनन करते हैं, इस कारण प्रतिदिन इनके मनमें दुर्गुणों की संख्या बढ़ती रहती है, किसी कारण भी वह कम नहीं होती। पाठक विचार करें कि मनहीं मनुष्यकी अवस्था निश्चित करता है। जैसा मन वैसा मानव यह नियम अटल है। अब देखिए, जो मनुष्य दूसरेके दुर्गुणोंका निरंतर मनन करता है उसका मन दुर्गुणमय बनता जाता है। अतः निन्दक मनुष्य दिन ब दिन गिरता जाता है।

इसी लिए द्वेष करनेवालेको पश्चात्ताप आदि तप अवस्य करना चाहिए। और अपनी शुद्धि करना चाहिए। तथा आगेके लिए निन्दाशत्ती छोडना भी चाहिए। अन्यथा धोये हुए कपडोंको फिर की चडमें फेंकनेके समान दुरवस्थाका सुधार हो ही नहीं सकता।

पाठक इन सब बातोंका विचार करके अपनी परिक्षा करें और अपनी पिवित्रता करने द्वारा अपने सुधारका मार्ग आक्रमण करें। जो धर्ममें नव प्रविष्ट या शुद्ध हुए मनुष्य होंगे उनकी सचमुच शुद्ध करनेका अनुष्ठान भी इन सूक्तोंके मननसे ज्ञात हो सकता है। नव प्रविष्टोंकी इस प्रकार अनुष्ठान द्वारा सची शुद्धि करनेका मार्ग उनके लिए खुला होनेसेही उनकी सच्ची उन्नति हो सकती है और वैदिक धर्मकी विशेषता भी उनके मनमें स्थिर हो सकती है। पाठक इन सब बातोंका विशेष विचार करें और इन वैदिक आदेशोंसे लाभ उठांने।

-

# डाकुओंकी असफलता।

(88)

## ( ऋषिः-ब्रह्मा । देवता-आयुष्यम् )

| शेर्भक शेर्भ पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनः।           |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| यस्य स्थ तमंत्त यो वः प्राहुत्तमंत् स्वा मांसान्यंत्त           | 11 9 11 |
| शेवृंधक् शेवृंध पुनर्वो यन्तु ०।०                               | 11211   |
| म्रोकार्नुम्रोक पुनर्वी यन्तु ०।०                               | 11 3 11 |
| सर्पार्चुसर्प पुनेवी यन्तु ०।०                                  | 11 8 11 |
| ज् <u>ष्</u> णै पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनीः ।०     | 11411   |
| उपंब्दे पुनर्वी यन्त ०।०                                        | 11 4 11 |
| अर्ज <u>ुनि</u> पुनर्वो यन्तु०।०                                | 11011   |
| भरं <u>जि</u> पुनर्वो यन्तु <u>यातवः</u> पुनर्हेतिः किमीदिनीः । |         |
| यस्य स्थ तमंत्र यो वः प्राहुत्तमंत्र स्वा मांसान्यंत्त          | 11 0 11 |

अर्थ-हे (शरमक शरम ) वध करनेवाले ! हे (किमीदिनः ) लुटेरे लोगो ! (वः यातवः ) तुम्हारे अनुयायी और तुम्हारे (हेतिः ) शस्त्र (पुनः पुनः यन्तु ) लाटकर वापस जांय। (यस्य स्थ ) जिसके साथी तू हो (तं अत्त ) उसको खाओ । (यः वः प्राहेत् तं अत्त ) जो तुम्हें लुटके लिये मेजता है उसीको खाओ अथवा (स्वा मांसानि अत्त ) अपनाही मांस खाओ ॥ १ ॥

हे ( शेवृधक शेवृध ) घातपात करनेवाले ।। २ ॥

(हे स्रोक अनुस्रोक) हे चोर और चोरोंके साथी ! ०।०॥ ३॥

हें ( सर्व अनुसर्व ) हें सांपके समान छिपके हमका करनेवाले ! ०।० ॥ ४ ॥

हे (जूर्णि) विनाशक ! ०।०॥ ५॥

हे ( उपब्दे चिछीनेवाले ! ०।०॥६॥

हे ( अर्जुनि ) दुष्ट मनवाले ! ०।०॥ ७॥

हें ( भरूजि ) नीच वृत्तिवाळें ! तुम सबकें ( यातवः ) अनुयायी और ( हेतिः ) शस्त्र तथा ( किमीदिनीः ) छूट करनेवाळे जो हों सब तुम्हारे पास ही ( पुनः यन्तु ) वापस चले जांय। जिसके अनुयायी तुम हो ( तं शत्त ) उसीको खाश्रो जो तुम्हें भेजता है उसीको खाओ, अथवा अपना ही मांस खाओ ॥ ८ ॥ ( परंतु किमी दूसरेको कष्ट न दो । )

भावार्थ-जो दुष्ट मनुष्य अथवा घातपात करनेवाले मनुष्य होते हैं वे शास्त्रास्त्रांसे सङज होकर अपने अनुयाथियोंके साथ दूसरोंपर इमला करके लूटमार करते हैं और सज्जनोंको सताते हैं। राजाकी सुव्यवस्थासे ऐसा प्रबंध किया जावे कि इन

दुष्टोंमेंसे कोई भी किसी दूसरे सङ्जनोंको छूट न सके। इनके अनुयायी कृतकारी न होते हुए वापस लौट जाय, इनके शस्त्र व्यर्थ हो, ये डाक्ट्संघ भूखे मरने लगें। ये लोग कहीं भी सफलता को प्राप्त न कर सकें। विफल मनोरथ होते हुए ये डाक्ट आपसमें मार पीट करके एक दूसरेकी खाकर स्वयं ही नष्ट हो जाय॥ १-८॥

## दुष्ट लोग।

नगरमें सज्जन नागरिक रहते हैं और जङ्गलोंमें डाकू चेार छटेरे रहते हैं । ये डाकू रात्रीके या दिन के समय नगरों पर हमला करते हैं और छटमार करके भाग जाते हैं । इस प्रकार छट मार पर ये अपना निर्वाह करते हैं ।

राजाका सुराज्यका प्रबंध ऐसा हो कि ये किसी भी समय सफल मनीरथ न हो सकें। सबैदा इनका हमला निष्फल होवे। प्रतिसमय इनका हमला निष्फल होनेसे ये लोग भूखे मरने लगेंगे। पश्चात् आपसमें लहेंगे और आपसमें लह कर मर जांयगे। इनके शिक्षास्त्र जो दूसरोंके लिये थे वेही इन पर गिरेंगे, ये जो दूसरोंके मांस खाते थे वेही अपने मांस खायेंगे, क्योंकि दूसरोंके मांस इनके। मिलेंगे नहीं और दूसरोंकी संपत्तियां इनके। लूटमारके लिये प्राप्त नहीं होगी।

राज प्रबंध द्वारा ऐसी व्यवस्था दोना और चोर छ्टेरे भूखेंस मरने लगना ही उन दुष्टोंके सुधारका मार्ग है। ऐसा सुप्रबंध होनेसे डाक् लोग नागरिक बनने लगते हैं और उनका डाक्के व्यवहार से हानि और उत्तम नागरिक बननेसे लाभ प्रतीत होता है। पाठक विचार करें और देखें कि यह भी एक दुष्टोंको सुधारनेका मार्ग है और जो विचार पूर्वक अमलमें लाया जाय तो निःसंदेह लाभकारी होगा।



## पृश्चिपणीं।

[ २५ ]

( ऋषि:-चातनः। देवता-वनस्पतिः)

शं नी देवी पृश्चिप्णर्यश्चं निर्ऋत्या अकः। उत्रा हि कंण्युजम्भेनी तामभक्षि सहंस्वतीम्॥१॥ सहंमानेयं प्रथमा पृश्चिप्णर्यजायत । तयाहं दुर्णाम्नां शिरी वृश्वामि श्कुनेरिव ॥ २॥

अर्थ-[देवी पृक्षिपणीं नः शं] देवी पृक्षिपणीं औषधी हमारे लिये सुख और [निर्ऋषे अ-शं] व्याधियोंके लिये दुःख [ अकः ] करती है। [ दि उम्रा कण्व-जम्मनी ] क्योंकि वह प्रचंड रोग बीज-नाशक है। [ सहस्वतीं तां अभाक्षि ] बक्रवती उस औषधिका मैं सेवन करता हूं॥ १॥

[इयं प्रथमा सहमाना पृश्चिपणीं अजायत ] यह पहली विजयी पृश्चिपणीं प्रकट हुई है। [तया दुर्णाझां शिरः वृक्षामि ] उस वनस्पतिसे दुरे नामवाले रोगोंका सिर मैं कुचलता हूं [शकुनेः इव ] जिस प्रकार छोटे पक्षीका सिर तोडते हैं॥ २॥

भावार्थ-पृश्लिपणी औषघी मनुष्योंको सुख देती है और रोगोंको ही सतातो है; यह रोगबीजोंको दूर करती है, रोगोंको भगाती है, इसिलेये इसका सेवन करना योग्य है ॥ १ ॥ इस कार्यके लिये यही मुख्य भौषघी है, इससे मानो दुष्ट रोगेंका सिरही टूट जाता है ॥ २ ॥ अरायमसुक्पावानं यश्च स्फाति जिहीर्षति । गुर्भादं कण्वं नाश्चय पृक्षिपर्णि सहस्य च ॥३॥ गिरिमेन्षं आ वेशय कण्वांज्ञीवित्योपंनान् । तांस्त्वं देवि पृक्षिपण्यीप्रीरिवानुदहिन्निहि ॥४॥ परांच एनान्त्र एांदु कण्वांञ्जीवित्योपंनान् । तमांसि यत्र गर्च्छन्ति तत्कृत्यादो अजीगमम् ॥५॥

भर्थ- हे पृक्षिपार्ण ! [अ-रायं] शोभा ह्यानेवाले, [असक्-पावानं] रक्त पीनेवाले [यः च स्फाति जिहीपैति] जो प्रष्टिको रोकता है, उसको तथा [गर्भ-अदं] गर्भ खानेवाले, [कण्वं नाशय] रोगबीजका नाश कर और [सहस्व] उसको जीत लो ॥३॥ हे [देवि पृक्षिपीर्ण ] देवी पृक्षिपणीं जोपधी ! तू [एनान् जीवितयोपनान्] इन जीवित का नाश करनेवाले [कण्वान्] रोगबीजोंको [गिरि आवेशय] पहाडपर ले जाओ और [त्वं तान् अग्निः इव अनुदहन् ] तू उनको अग्निके समान जळाती हुई [इहि] प्राप्त हो ॥ ४॥

[ एनान् जीवित-योपनान्] इन जीवितका नाश करने वाले [ कण्यान् पराचः प्रणुद ] रीगबीजोंको अधोमुखसे ढकेल दे । [ यत्र तमांसि गच्छन्ति ] जहां अंधकार होता है [ तत् ] वहां [ क्रव्यादः अजीगमं ] मांस अक्षक रोगोंको प्राप्त किया है ॥ ५ ॥

भावार्थ — जो रोग शरीरकी शोभा हटाते हैं, खून कम करते हैं, पुष्टिका नाश करते हैं, गर्भको सुखाते हैं, उन रोगोंका नाश पृश्लिपणीं करती है ॥ ३ ॥

जिनको ये रोगबीज सताते हैं उनको पहाडपर वसाओ और पृश्लिपणीं का सेवन उनसे कराओ जिससे वह पृश्लिपणी उसके रोग बीजोंकों जला देगी॥ ४॥

प्राण नाश करनेवाले इन रोग बीजॉकी नीचेके मार्गक्षे दूर करो । जहां अधेरा रहता है वहां ही रक्त और मासका नाश करनेवाले ये रोगबीज रहते हैं ॥ ५ ॥

## प्रश्निपणीं।

इस पृक्षिपणी को चित्रपणी कहते हैं। भाषामें इसकी 'पीठवन, पीतवन, पठौनी ' कहते हैं। इसके गुण ये हैं-

त्रिदोषञ्ची वृष्योष्णा मधुरा सरा।

इन्ति दाइज्वरश्वासरकातिसारतृड्वमीः ॥

भाव. पू. १ भाग. गुडू॰ वर्ग.

'यह पीठवन औषधी त्रिदोषनाशक वलवर्षक, उल्ण, मधुर और सारक है, इससे दाह, ज्वर, श्वास, रक्तातिसार, तृल्णा भौर वमन दूर होता है। इस वनस्पतिका वर्णन इस स्किने किया है। इस स्क्तमें जिन रोगों के नाश करने के लिये इस औषधी का उपयोग लिखा है उनका वर्णन अब देखिये-

### रक्त दोष

इस सूक्तमं यद्यपि अनेक रागमूलाका वर्णन किया है तथापि प्रायः सभी रोगोंका मूल कारण रक्त दोष प्रतीत होता है। इस विषयमं देखिए—

१ अस्कू-पावानं — ( असृक्) रक्तको (पावानं ) जो पीते हैं। अर्थात् जो रक्तको खाजाते हैं। जो रोग रक्तको शरी-रमें कम करते हैं, रक्तकी शुद्धता इटाते हैं और रक्तका प्रमाण कम करते हैं ( Animia ) पांडुरोग जैसे रोग, जिनमें रक्तकी मात्रा कम होती है। ( मं॰ ३ )

२ अ-रायं—(राय, रै) का अर्थ श्री, शोभा, कांति, ऐश्वर्य है। शरीरकी शोभा, शरीरका धाँदर्य यहां राय शब्दसे अभीष्ट है। वह इस रोगसे हटता है। शरीरका खन कम और अशुद्ध होनेसे इस पांडु रोग आंदिमें शरीरकी शोभा हटजाती है और शरीर मरियलसा होजाता है। (मं॰ २)

३ स्फार्ति जिहीर्षिति—पृष्टि हटाता है। शरीरका मांच कम करता है, शरीरका सुखाता है। शरीर कुश होता जाता है। शरीर का छुडोलपन कम होता है। अर्थात् शरीर क्षीण होता है। (मं०३)

४ गर्भादं ( गर्भं—अदं ) = गर्भको खानेवाला रेश्म । माताके गर्भमें ही गर्भको बढने न देनेवाला, सुखानेवाला, अशक्त करनेवाला अथवा गर्भको मृत करनेवाला रोग । ( मं० ३ )

५ कण्वः—जिस रोगमें रोगी अशक्तताका (कणित ) शब्द करते हैं, आहें मारते हैं, हाय हाय करते हैं अथवा किसी प्रकार अपनी अशक्तता व्यक्त करनेवाला शब्द करते हैं । यह नाम रोग बीजका है जिससे पूर्वीक्त रोग ज्ञात होते हैं। (म० १,३—५)

६ निर्ऋतिः — ( ऋति ) सरल व्यवहार, योग्य सत्य रक्षाका मार्ग । ( निः –ऋतिः ) तेढा चाल चलन, अयोग्य असस्य क्षयका मार्ग । इस प्रकारके व्यवहारसे उक्त रोग होते हैं । ( मं० १ )

७ दुर्नामा—( दु:-नामा ) दुष्ट यशवाली रोग । अर्थात् जो रोग दुष्ट व्यवहार से उत्पन्न होते हैं । ( मं० २ )

ये सात शब्द रोगों के लक्षण बता रहे हैं अंतिम (६ निर्ऋति, ७ दुर्नामा) ये दो शब्द रोगोत्पत्तिका कारण बता रहे हैं। अर्थात् ब्रह्मचर्यादि सुनियमों का पालन न करने आदि तथा दुष्ट दुराचार के व्यवहार करने से रक्त दोष हुआ करता है और पाण्डु रोग, क्षय रोग आदि होते हैं। ये दो कारण बता कर इस स्कृतने पाठकों को सावध किया है कि वे इन घातक रोगों से अपना बचाव करें। अर्थात् को लोग ब्रह्मचर्यादि सुनियम पालन करेंगे और धर्माचार से रहेंगे वे इन रोगों से बच सकते हैं।

## रागका परिणाम।

इन रोगोंका परिणाम कितना भयानक होता है यह बात यहां बतायी है देखिए—

जीवित-योपनः॥ ( मं. ४-५)

" जिवित का नांश करनेवाला यह राग है। " खून विगडकर पांडुरांग क्षयरांग रक्तिपत आदि राग हुए तो उनसे जीवित नष्ट होने की ही संभावना रहती है। ये रांग बड़े कष्ट साध्य होते हैं। इसलिए अपने आपको त्रचाना ही याग्य है।

#### उत्पत्तिस्थान।

इन रोग बीजोंका उत्पत्तिस्थान भी इस सूक्तने स्पष्ट शब्दों द्वारा कहा है, देखिए-तमांसि यत्र गछान्ति तस्कब्यादों अजीगमम् ॥ ( मं. ५)

" जहां अंधकार रहता है, ऐसे स्थानों में रक्त मांस खाने वाले ये रोग बीज प्राप्त होते हैं। '' जहां सदा अंधरा रहता है। जहां वायु नहीं पहुंचता, जहां सूर्य प्रकाश नहीं जा सकता, ऐसे अंधेरे स्थानों में इन रोग बीजोंकी उत्पत्ति होती है अथवा ऐसे स्थानों में ये रोग बीज होते हैं। अथात जो लोग सदा अंधेरे कमरों में निवास करते हैं, स्वछ वायु वाले कमरों में नहीं रहते सूर्य प्रकाश न पहुंचनेवाले कमरों में रहते हैं। अथवा जिनके निवास गृह ऐसे हैं उनको ये रोग होते हैं। परंतु जो लोग स्वच्छ वायुवाले स्थानों में तथा सूर्य प्रकाश प्रतिदिन आनेवाले स्थानों में निवास करते हैं उनको ये रोग कष्ट नहीं पहुंचा सकते। इसलिए पाण्डुरोग क्षय आदि खन तथा मांस कम करनेवाले रोगों से बचाव करने के लिए सूर्य प्रकाश और शुद्ध वायु जहां परिपूर्ण हो ऐसे परिशुद्ध स्थानों में निवास करना चाहिए।

#### बचावका उपाय ?

रोग होने के पश्चात बचावका उपाय इस सूक्तने कहा है वह अब देखिए— जीवितयोपनान् एनान् काण्वान् । गिरि बावेशय ॥ ( मं० ४ ) " जीवितका नाश करनेवाले ये रागबीज जिनके अंदर प्रविष्ट हुए हों अर्थात् जिन की ये रोग हो गये हैं, उनकी पहाड पर लेजाओ। '' पहिली बात यह है कि ऐसे रोगियों को उत्तम वायुवाले पर्वतक उत्तम स्थानपर ले जाओ। यह सबसे उत्तम उपाय है। इन रोगियों को नगरों में मत रखी, जन समुहों में मत रखी, परंतु पहाडपर ले जाओ। क्यों कि रोगबीज अंधेरे शुद्धवायुदीन और सूर्य प्रकाशहीन स्थानों उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन रोगबीजों का नाश भी ऐसे स्थानों में होना संभव है कि जहां विपुल प्रकाश शुद्धवायु और अंधेरा न हो। नगरों में मकान पास पास होने के कारण वहां का वायु थोग्य नहीं होता, अतः रोगीको पहाडपर ले जानाही योग्य है। इस मंत्र में प्राणनाशक रोगबीज (जीवितयोपन कण्य) को पहाड पर लेजाने को कहा है, उसका अर्थ उक्त रोग बीजवाले रोगियों को पहाडपर ले जाना है। क्यों कि आगे इसी मंत्र में रोगीके लिए औषधि पयोग भी लिखा है, देखिए—

देवि पृक्षिपणि । त्वं तान् क्षक्षिः इव अनुदद्दन् इहि ॥ ( मं० ४ )

" यह दिव्य औषिष पिठवन उन रेगिबीजोंको अग्निके समान जलती हुई प्राप्त होगी। " अर्थात् पहाडार गये उक्त रोगियोंको इस औषिषिका सेवन करानेसे उनके अंदर प्रविष्ट हुए सब रोगबीज जल जायंगे और रेगिबीज दूर होनेसे रोगी आरोब्य पूर्ण होगा । क्योंकि-

इयं प्रथमा पृक्षिपणीं सहमाना अजायत। (मं० २)

" यह पहली पिठवन विजयी होती है। " किंवा रोगपर विजय प्राप्त करनेके लिए यह सबसे ( प्रथमा ) मुख्य औषिष है। इसके सेवनसे निःसंदेह विजय प्राप्त होगा और रोगबीज दूर होंगे।

> कण्वजम्भनी उम्राहि तां सहस्वतीं अभक्षि ॥ (मं॰ १)

यह रक्त सुखानेवाले रेगिका नाश करनेवाली अलंत प्रचण्ड आंषधि है। इसका सेवन ( सहस्वती ) वीर्यवती या बलवती होनेकी अवस्थामें ही करना चाहिए। ''इस कारण भी रोगीका पर्वत पर होना आवश्यक है, क्योंकि योग्य समयमें ताजी वनस्पाति पर्वत परसे ही निकालकर तत्काल उसका सेवन कराया जा सकता है। वहांसे वनस्पति उखाडकर नगरमें आनेतक वह रस-हीन होना संभव है।

देवी पृक्षिपणीं नः वां

निकैत्या अ-शं अकः॥ (मं० १)

" यह दिव्य औषभी पीठवन मनुष्यको सुख देती है और रोगोंको ही दुःख देती है। '' अर्थात् रोगोंको जडसें इटाती है तथा— तया अहं दुर्णाम्नां शिरः वृद्धामि। (मं॰ २)

" इस औषिष्टे में इन दुष्ट रोगेंका नाश करता हूं। " मानी ६नका सिर ही तोड देता हूं, ताकि ये रोग अपना सिर फिर ऊपर न उठा सकें।

जीवित-योपनान् कण्वान्

एनान् पराचः प्रणुद ॥ ( मं॰ ५)

" जीवित का नाश करनेवाले इन रोग बीजोंको नीचेके द्वारसे ढकेल हो।" नीचे मुख करके दूर करनेका अर्थ शौच शुद्धि द्वारा दूर करनेका है। पिठवनमें मल शुद्धि करनेका गुण है। उक्त रोग बीज नष्ट करके उनको मलद्वारसे दूर कर देती है। यह इस वनस्पतिका गुण है।

पृश्चिपणीं के सेवनसे रक्त दोष दूर होगा, शरीरमें रक्त बढ़ने लगेगा, शरीर पुष्ट होने लगेगा, शरीर पर तेज आवेगा, गर्भकी कुशता दूर होकर गर्भ बढ़ने लगेगा, और अन्यान्य लाभ भी बहुतसे होंगे। इसके सेवनका विधि ज्ञानी वैद्योंको निश्चित करना चाहिए।

१३ ( अ. सु. भां. कां॰ २ )

वेदमें जहांतक हमने देखा है एक औषधि प्रयोग (singledrug systym) ही लिखा है। अर्थात् एकहीं औषधिका सेवन करना। साथ साथ अनेक औषधियां मिलाकर सेवन करनेका उल्लेख कम है। सेवन के लिए पानीमें घोलना या कदाचित् साथ मिश्रीमें मिलाना यह बात और है, परंतु एक समय रोगीको एकहीं औषधि सेवनके लिए देना तथा गुद्ध जल वायु, गुद्ध स्थान, सूर्य प्रकाश आदि निसर्ग देवताओं से ही कहायता प्राप्त करना यह वैदिक चिकित्साको पद्धति प्रतीत होती है। इस्लिए जो पाठक उक्त रोगोंमें इस पीठवनका उपयोग करके लाभ उठाना चाहते हैं वे ज्ञानी वैद्यके निरीक्षणमें इसका प्रयोग कर और लाभ उठाने।

# गो-रस।

( ३६ )

## [ ऋषि:-सविता । देवता-पश्चवः । ]

एह येन्तु प्रावो ये पंरेयुर्वायुर्येषां सहचारं जुजोषं ।
त्वष्टा येषां रूप्धेयां ि वेद्वास्मिन् तान्गोष्ठे संविता नि यंच्छतु ॥ १ ॥
इमं गोष्ठं प्रावः सं स्नंवन्तु वृहस्पितरानंयतु प्रजानन् ।
सिनीवाली नंयत्वाप्रमेषामाज्ञग्मुषां अनुमते नि यंच्छ ॥ २ ॥
सं सं स्नंवन्तु प्रावः समश्चाः समु पर्रुषाः।
सं धान्यस्य या स्फातिः संस्नाव्येणि हविषां जहोमि ॥ ३ ॥

खर्थ- [ पशदः इह क्षायन्तु ] पशु यहां काजावें । [ ये परा-हेयुः ] जो परे गये हैं । [ येषां सहचारं वायुः जुन्नोष ] जिनका साहचर्य वायु करता है । [ येषां रूपधेयानि त्वष्टा वेद् ] जिनके रूप त्वष्टा जानता है । [क्षस्मिन् गोष्ठ तान् सिवता नि यन्छ्तु ] इस गोशालामें उनको सविता बांधकर रखे ॥ १ ॥

[पशवः इमं गोष्ठं संस्ववन्तु ]पशु इस गोशालामें मिलकर का जांय । [ बृहस्पतिः प्रजानन् भानयतु ] बृहस्पति जानता हुका उनको के कावे । [ सिनीवाली एपां अग्रं भानयतु ] सिनीवाली इनके क्षप्रभागको के जावे । हे [ अनुमते ] अनुमते ! [ भा जम्मुषः नियच्छ ] कानेवालोंको नियममें रख ॥ २ ॥

[पश्च क्षाः उ प्रवाः सं सं सं सवन्तु] पशु, घोडे और मनुष्यभी मिल जुलकर चर्ले। [या धान्यस्य स्फातिः सं] जो धान्य की बढती है वह भी मिलकर बढे। मैं [सं साब्येण हविषा जुहोमि] मिलानेवाले हविसे हवन करता हूं॥ ३॥

भावार्थ- जो पशु शुद्ध जलवायुमं अमणके लिये गये हैं वे मिलकर पुनः गोशालामें आजांय। इनके चिन्होंको खण्टी आनता है। समिता उनको गोशालामें बांधकर रखे॥ १॥

सब पशु मिलकर गोशालामें आजांय, जाननेवाला बृहस्पति उनको ले आवे । सिनीवाली अग्रभागको ले चले और अनुमित शेष आनेवालों को नियममें रखें ॥ २ ॥

घोडे आदि सब पशु तथा मनुष्यभी मिल जुलकर चलें और रहें। घान्यभी मिलकर बढे। सबकी मिलानेवाले हवनसे में यज्ञ करता हूं ॥ ३॥ सं सिञ्चामि गवां श्वीरं समाज्येन वहं रसंध्। संसिक्ता असाकं वीरा ध्रुवा गावो मिय गोपंती आ हरामि गवां श्वीरमाहां धान्यं १ रसंध्। आहंता अस्माकं वीरा आ पत्नीतिदमस्तंकम् (इति चतुर्थे।ऽनुवाकः।)

11 8 11

11411

अर्थ- [गवां क्षीरं सं सिद्धामि] गौओंका दूध सींचता हूं। [बर्छ रसं आज्येन सं ]बरुवधंक रसकी वीके साथ मिलाता हूं। [अस्माकं वीरा; संसिक्ताः] हमारे वीर सींचे गये हैं। [मिथ गोपतौ गावः श्रुवाः] मुझ गोपतिमें गौवें स्थिर हों॥४॥ [गवां क्षीरं बा हरामि] गौओंका दूध में लाता हूं। [धान्यं रसं आहार्षं]धान्य और रस में लाता हूं। [अस्माकं वीरा आहताः] हमारे वीर लाये गये हैं। और [परनीः इदं अस्तकं आ] परिनयां भी इस घरमें लायीं गई हैं॥ ५॥

भावार्थ — में गौओं से दूध लेता हूं तथा बलवर्धक रसके साथ घी को मिलाकर सेवन करता हूं। इमारे वीरों और बालकों को यही पेय दिया जाता है। इस कार्यके लिये इमारे घरमें गौवें स्थिर रहें॥ ४॥

में गौंओंसे दूध लेता हूं, और वनस्पतियोंसे रस तथा धान्य लेता हूं। हमारे वीरें। और वालेंकी इकट्टा करता हूं, घरमें पीरेनयां भी लाई जाती हैं और सब मिलकर उक्त पौष्टिक रसका सेवन करते हैं ॥ ५ ॥

#### पशुपालना ।

घरमें बहुत पशु अर्थात् गौवं, घोडे, बैळ आदि बहुत पाले जांय । यह एक प्रकारका धन ही है । आज कल रुपयों को ही धन माना जाता है, परंतु उपयोगकी दृष्टिसे देखा जाय तो गाय आदि पशु ही सचा धन है । इनकी पालना योग्य रीतिसे करने के विषय में बहुतसे आदेश इस स्कतके पहले दो मंत्रों में दिये हैं । आजकल प्रायः घरमें गौ आदि पशु बांकी पालना नहीं होती है, किचित् किसीके घरमें एक दो गौएं होंगी तो बहुत हुआ, नहीं तो प्रायः कोई नागरिक लोग पशु पालते ही नहीं । नगर के लोग प्रायः दूध आदि मोल ही लेते हैं । इतना रिवाज बदल जाने के कारण इस स्क के आदेश वर्य से प्रतीत होंगे । परंतु पाठक जरा अपनी दृष्टि वैदिक काल में ले जाय और यह देखें कि ऋषिकाल में ऋषिलोगों के पास इजारहां गौवें होती थीं और उसी प्रमाण से अन्यान्य पशु भी बहुत से होते थे । ऐसे घरें के लिये ये आदेश फली मृत हो सकते हैं ।

## भ्रमण और वापस आना ।

गाय आदि पशुओंको शुद्ध वायुमें भ्रमण के लिये लेजाना आवश्यक है, उनका संचार शुद्ध वायुमें होनेके विना तथा सूर्य प्रकाशमें उनका भ्रमण होनेके विना न तो उनका स्वास्थ्य ठांक रह सकता है। और न उनका दूध गुणकारी हो सकता है। इपलिये— येषां सहचारं वायुः जुजोष । ( मं० १ )

" जिनका साहचर्य नायु करता है " यह प्रथममंत्रका नाक्य गौओं के आरे। ग्यके लिए उनका शुद्ध नायुमें भ्रमण अत्यंत आवश्यक है यह बात वा रहा है तथा-

ये पशवः परा ईंयुः ते इह आयन्तु ॥ ( मं १ )

" जो पशु अमणके लिए बाहर गये हैं वे मिलकर वापस आजाव " इस मंत्रभागमें भी वही बात स्पष्टतासे हैं। पशु अपने स्थानसे मिलकर बाहर जांय और मिलकर वापस आजांय। आगे पीछे रहनेसे उनको पुनः ढूंडना होगा। इस कष्टसे बचा— नेके लिए सब पशु कमपूर्वक जांय और सब इक्ट्रे वापस आजांय ऐसा जो इस मंत्रमें कहा है वह बहुत उपयोगी आदेश हैं।

जहां हजारों पशु होंगे वहां एक गोपालसे काम नहीं चल सकता । इस कार्य के लिए अपने अपने कार्यमें प्रबोण बहुतसे

गोपाल होने चाहिये। उनका वर्णन सविता आदि नामें से इस सूक्तमें किया है-

```
१ स्वष्टा येषां रूपाणि वेद। (मं० १)
```

- २ सविता अस्मिन् गोष्ठे तान् नियच्छतु । ( मं॰ १ )
- ३ बृहस्पीतः प्रजानन् भानयत् ॥ ( मं० २ )
- ४ सिनीवाली एषां अप्र आनयतु । ( मं० २ ]
- ५ अनुमते । आजग्मुषः नियच्छ । ( मं० २ )

इन मंत्रोंमें देवताओं के नाम अत्येक कार्यके लिए आगये हैं। इन शब्दोंके देवता वाचक अर्थ प्रसिद्ध ही हैं, परंतु इनके मूल धारवर्थ भी यहां देखिए-

- १ रवष्टा सूक्ष्म करनेवाला, कुशल कारीगर । ( त्नक्ष-तन्करणे )
- २ सविता-प्रेरक ! ( स-प्रेरणे )। चलानेवाला ।
- ३ बृहरपति:-ज्ञानवान, (बृहस् ) बडेका (पति ) स्वामी । पुरोहित, निरीक्षक ।
- ४ सिनीवाली-( सिनी ) अन्नकं ( वाली ) बलसे युक्त । अन्नवाली स्ती ।
- ५ अनु-मितः-अनुकूठ मित रखनेवाली स्त्री।

इन पांच देवता वाचक शब्दोंके ये मूल शब्दार्थ हैं और इन अथोंके साथ ही ये शब्द यहां प्रयुक्त हुए हैं। ये मूल अर्थ लेकर इन मंत्र भागोंका अर्थ देखिए-

' कुशल कारीगर गाय आदि पशुओं के आकारों को जानता है। २ प्रेरक उनको गौशाला में कमपूर्वक नियममें रखे। ३ उनको जाननेवाला पशुओं को लावे। ४ अजवाली स्त्री पशुओं के आगे चले। और ५ अनुकूल कार्य करनेवाली आनेवाले पशुओं के साथ चले।

यहां पशु पालनेके आदेश मिलते हैं। इनका विचार यह है- "(१) पशुओं के पालन कमें में एक ऐसा अधिकारी होवे, कि जो पशुओं के सब लक्षण जानता हो, (२) दूसरा कार्यकत्ता ऐसा हो कि जो निरीक्षण करके देखे कि सब पशु यथा स्थान-पर आगये हैं वा नहीं, तथा उनका अन्य खानपानका प्रबंध ठीक हुआ है वा नहीं, (३) तीसरा निरीक्षक ऐसा होवे कि जो पशुस्वास्थ्य विद्याको अच्छी प्रकार जाननेवाला हो, यही पशुओं को लोने लेजानेका प्रबंध देखे, (४) जब पशु घरमें आजांय तो उनको खान पान देनेवाली ली हो जो सबसे आगे जावे, उनके साथ पशुओं को देने योग्य अन्न हो, (५) तथा उसके पीछे चलनेवाली पशुओं के अनुकूल कार्य करनेवाली पीछे पीछे चले। "इस रीतिसे सब पशुओं का योग्य प्रबंध किया जावे। पुरुषोंकी अपेक्षा लियां प्रेम पूर्वक उत्तम प्रबंध करती है इस लए अतिम दो कार्यों को नियुक्त करनेकी सूचना वेदने दी है वह योग्य ही है।

जहां सेंकड़ों और हजारों गीवें पाली जाती हों ऐसे स्थानोमें ऐसा सुयोग्य प्रबंध अत्यंत आवर्यक ही है। आजकल जहां गौवोंका अभाव सा हो गया है वही ऐसे बड़े प्रबंध की आवर्यकरा नहीं है, यह स्पष्ट ही है। यह आजकलकी प्रगति है जो हमें पृष्टिसे दूर रखती है, इसका पाठक अवर्य विचार कों। जिस घरमें दश पांच गौवें कमसे कम हों उस घरके मनुष्य गोरस खा पीकर कैसे हृष्ट पुष्ट होते हैं और जिस घरमें गौवें नहीं होती, उस घरके मनुष्य कैसे मरियलसे होते हैं इसका विचार करनेसे गो पालनेके साथ तन्दुक्स्ती का संबंध कितना घानेष्ठ है इसका पना लग सकता है। यहां तक पिहले दो मंत्रोंका विचार हुआ। तृतीय मंत्रमें सबके मिलजुलकर रहनेसे लाम हेगा यह बात कही है। पशु क्या और मनुष्य क्या सब मिलजुलकर परस्पर उपयोगी है।कर अपनी वृद्धि करें, सब मिलकर धान्य प्राप्त करें अर्थान् खेती करके धान्य की उत्पत्ति करें। इस प्रकार धान्य, वनस्पातिरस और गोरस विवल प्रमाण में प्राप्त करके उन के द्वारा अपनी पुष्टिको बढ़ाते हुए अपनी उन्नति करें। (मं० ३)

द्ध और पोषक रस।

दूध, दही मक्खन, घी, छाछ आदि सब प्रकारके गोरस तथा अन्यान्य पोषक रस विपुल प्रमाणमें पाप्त करने चाहिये, और उनका सेवन भी पर्याप्त प्रमाणमें करना चाहिये, इस विषयमें मंत्र ४ और ५ स्पष्ट शब्दों द्वारा आदेश दे रहे हैं। इन मंत्रों में 'बीराः' शब्द है, इस शब्दका प्रसिद्ध अर्थ शूरवीर है, परंतु वेदमें इसका अर्थ, 'पुत्र, बालबच्चे संतान' भी है। यहां इन मंत्रीमें 'पत्नी' के साहचर्यके कारण यही अर्थ विशेषतः अभीष्ट है।

'में गौओं से दूध लाता हूं, वनस्पतियोंका बलवर्षक रस और धान्य लाता हूं, घी भी लाया है। घरमें धर्मपतिनयां हें 'और बालबचे भी इकट्ठे हुए हैं अथवा इष्ट मित्र वीर पुरुष भी जमा हुए हैं, इन सबको इच्छाके अनुसार यह सब खाद्यपेय दिवा जाता है। (मं० ४-५)

इन दो मंत्रोंका यह आशय है। ' संसिक्ता अस्माकं वीराः ' हमारे कीर या बालबचोंके ऊपर यह रस सीचा गया, जिस प्रकार वृष्टिमें जानेसे सब भीग जाता है उस प्रकार बालबच्चोंपर दूध घी आदि सब रसोंकी वृष्टि की गई है। 'संसिच्' धातुका अर्थ उत्तम प्रकारसे सिंचन करना, भिगोना है। बालक्चे दूध दही मक्खन घी, रस आदिमें पूरे पूरे भींग जांय इतना गोरस घरमें चाहिये। इष्ट पुष्टता तो तब आ सकती है। वैदिक धर्म वैदिक धर्मीयों को यह उपदेश दे रहा है कि अपनी गृह व्यवस्था ऐसी करी कि जिससे घरमें इतना विपुल गोरप प्राप्त ही और उपका सेवन करके सब बालक हृष्टपुष्ट हैं। आजकल नाना प्रकारकी बीमा-रियां बढनेका कारण ही यह है कि गोरस न्यून होनेके कारण मनुष्यमें जीवन शाक्ति ही कम होगई है। पाठक इसका विचार करें और इस विषयमें जो हो सकता है करके अपनी जीवन शक्ति बढावें। सब अन्य आरोग्य जीवन शक्तिकी वृद्धि होनेसे ही प्राप्त होंगे। गोरक्षण, गोवर्धन तथा गोसंशोधन करनेकी कितनी आवश्यकता है और राष्ट्रीय किंवा जातीय जीवन की दृष्टिस भी इस विषयकी कितनी आवश्यकता है इसका पाठक विचार करें।

वैदिक आदेश व्यवहारमें लानेका विचार जो लोग कर रहे हैं उनको इस सूक्तका बहुत मनन करना योग्य है, क्येंकि यह आदेश ऐसा है कि इसके व्यवहारमें लाते ही लाभ होने का प्रत्यक्ष अनुभव आवेगा।

## विजय-प्राप्ति।

( 20)

(ऋषिः-कषिञ्जलः । देवता-१.५ वनस्पतिः, ६ रुद्रः, ७ इन्द्रः । )

नेच्छत्रुः प्रार्शं जयाति सहंमान।<u>भि</u>भूरंसि । प्राशं प्रतिप्राशो जहार्सान्क्रण्योषधे

सुपर्णस्त्वान्वंविन्दत्यक्ररस्त्वांखनश्रसा । प्राशं०

जर्थ-[ शत्रुः प्राशं न इत् जयाति ] प्रतिपक्षी मेरे प्रश्नपर नहीं निश्चयसे विजय प्राप्त कर सकता । क्योंकि त् [ सह-माना अभिभूः अति ] जयशील और प्रभावशाली है। [ प्राशं प्रतिप्राशः जिह ] प्रत्येक प्रश्लपर प्रतिवादीको जीत लो। [ आषिषे ! अरसान् कृणु ] हं आपिषे ! तू प्रतिपक्षियोंको नीरस कर ॥ १ ॥

[सुपर्णः त्वा अनु अविन्दत ] गरुडने तुझे प्राप्त किया है और [स्करः त्वा नसा अखनत् ] स्अरने तुझे नाकसे

खोदा है ॥ २ ॥

भावार्थ-मेरे प्रश्नसे प्रतिपक्षी का पराजय होगा। क्योंकि मेरी यह शक्ति जय शालिनी और प्रभावयुक्त है। इसीलिये प्रस्थेक प्रश्नसे प्रतिपक्षीका पराभव होगा। औषाधि भी प्रतिपक्षियोंको शुब्क बनावे ॥ १ ॥ इस वनस्पतिको गरुडपक्षी प्राप्त करता है और सूत्रर खोदता है ॥ २ ॥

| इन्द्रों ह चके त्वा बाहावसीरेभ्य स्तरीतवे । प्राशं   | 11 3 11 |
|------------------------------------------------------|---------|
| पाटामिन्द्रो व्याश्चादसुरेभ्य स्तरीतवे । प्राश्चं    | 11811   |
| तयाहं शत्रून्त्साक्ष इन्द्रेः सालावृकाँ ईव । प्राशं० | 11411   |
| रुद्र जलापभेपज्ञ नीलंशिखण्ड कमेंकृत्।                |         |
| प्राशं प्रतिप्राशो जहारुसान्कंण्वोषधे                | 11 & 11 |
| तस्य प्राशं त्वं जेहि यो न इन्द्राभिदासीति ।         |         |
| अधि नो बूहि शक्तिभिः प्राशि माम्रत्तरं कृधि          | 11 9 11 |

अर्थ — [ इन्द्र: असुरेभ्यः स्तरीतवे त्वा बाहाँ ह चक्रे ] इन्द्रने असुरोंसे अपनी रक्षा करनेके लिये तुक्षे बाहूपर धारण किया था॥ ३॥

भावार्य- इन्द्रने यह औषधि असुराँके पराभव करनेके लिये अपने शरीरपर धारण की थी ॥ ३ ॥

तथा उसीने इसका सेवन भी किया था।। ४॥

उसीसे शत्रुओं को भगा देता हूं॥ ५॥

हे जल चिकित्सक नील शिखाधारी उत्तम पुरुषार्थी रुद्रदेव ! प्रति प्रश्नेस प्रतिवादीको परास्त कर और हे औषधे ! तू प्रतिपक्षीको शुष्क बना दे ॥ ६॥

हे इन्द्र! जो हमें दास बनाने की चेष्टा करता है उसको प्रतिप्रश्न में जीत लो, प्रतिप्रश्नमें मेरा विजय कर और शक्तियों के साथ हमें कथन कर ॥ ७ ॥

#### विजय के क्षेत्र।

एक विजय बाद विवादमें होता है, दूसरा युद्धमें होता है। इन दोनों वीजयों की प्राप्ति करनेके लिये विभिन्न शिक्तयों की आवश्यकता रहती है।

## वादी और प्रतिवादी।

प्रश्न करनेवाला 'प्राश' अर्थात वादी होता है और उसके प्रतिपक्षीको 'प्रतिपाश्' कहते हैं। 'वादी और प्रतिवादी' इन दो शब्दोंके समानही ये 'प्राश और प्रतिपाश' शब्द हैं। पाठक इनमें समानता देखें। पहिला मंत्र तथा आगेभी कई मंत्रोंमें कहा है कि प्रश्नकर्ता यों समझिये कि उत्तर दाता भी अपने पक्षका ज्ञान इतना रखे, और इस प्रकार कुशलतासे प्रश्न करे कि एक दो या

<sup>[</sup> असुरेभ्यः स्तरीतवे ] असुरों से बचाव करनेके किये [ इन्द्रः पाटां व्याश्चात् ] इन्द्रने इस पाटा वनस्पतिको खाया था । ०॥ ४॥

<sup>[</sup> अहं तया शत्रून् साक्षे ] मैं उस वनस्पतिसे शत्रुओं को परास्त करता हूं [ इन्द्रः सालावृकान् इव ] जैसे इन्द्र भेड आदियों को दूर करता है ॥ ५ ॥

हे [जलाय-भेषज] जलसे चिकिरसा करनेवाले [नील-शिखण्ड] नील शिखावाले [कर्मकृत् रुद्र] पुरुषार्थी रुद्र! [प्राशं प्रतिप्राशः] प्रत्येक प्रक्षके प्रति प्रतिवादीको [जिह्न] जीत लो। [स्रोषधे सरसान् कृणु] हे स्रोषधे ! त्ं प्रतिपक्षीको शुष्क कर ॥ ६ ॥

हे इन्द्र ! [ यः नः अभिदासित ] जो हमें दास बनाना चाहता है [तस्य प्राशं त्वं जिह ] उसके प्रश्नको तूं जीत को [शक्तिभिः नः अधिवृद्दि ] शक्तियों के साथ हमें कह और [प्राशि मो उत्तरं कृषि ] प्रश्नप्रतिप्रश्नमें मुझे अधिक उत्तम कर ॥ ७ ॥

थोडे भे प्रश्नों भे ही प्रतिपक्षीका मुख फीका पड़जाय। कई चतुर लोग ऐसे होते हैं कि वे शांतिसे एक दो प्रश्न ऐसे ढंग भे पूछते हैं कि उन प्रश्नों को उत्तर देते देते प्रतिपक्षी स्वयं परास्त हो जाते हैं। अपने विषयका ज्ञान इतना प्राप्त करना और प्रश्न पूछनेका कौशल्य अपने में ऐसा बढ़ाना कि जिससे सहज ही में वाद विवादमें विजय प्राप्त हो सके। इस सूक्त के मंत्र भागों में ऐसी तैयारी करनेकी सूचना कई वार दो है। वाद विवाद में विजय प्राप्त करनेका आत्म विश्वास अपने अंदर हो और किसी प्रकारका संदेह न हो। यह वाद विवाद के विजय के विषय में हुआ।

## युद्धमें विजय।

अब दूसरा विजय युद्धमें रातुऑपर प्राप्त करनेका है इसमें भी अपनी आवर्यक पूर्व तैयारी करना योग्य ही है। जिस तैयारी से अपने विजय का निश्चय हो सके और कदापि संदेह न रहे।

दे।नों युद्धोंमें पूर्व तैयारी अत्यंत आवश्यक है और जितनी पूर्व तैयारी अधिक होगी उतनी ही विजयकी संभावना अधिक होगी।

## पाटा औषधी।

इस सुक्तमें उक्त विजयके लिये एक औषधि प्रयोग लिखा है। इस औषधिका नाम 'पाटा या पाठा' (मं॰ ४) है इस स्रोषधिके गुण ये हैं—

> तिक्ता गुरुहणा बातवित्तज्वरधी । भग्नसंधानकरी वित्तदाहातीसारशूलधी च । राज नि० व. ६ श्रेयसी मुखवाचिका । कफकण्ठरुजावहा । भावप्र० ।

'यह पाटा या पाठा वनस्पति तिक्त, गुरु, उष्ण है, बात पित्त जबर नाशक, टूटेहुएको जोडनेवाली, पित्त दाह अतिसार का नाश करनेवाली है। यह श्रेयकारिणी, मुखमें वाणीके दोष दूर करनेवाली, तथा कण्ठकी पीडाको हटानेवाली है।' भाषामें इस पाठा वनस्पतिको ' चक्रपाठा, आकनामी, निमुखा' कहते हैं।

वादिविवाद के समय यह वल्ली मुखमें घरनेसे या कण्ठपर बांधनेसे बोलनेके समय कण्ठ उत्तम रहता है और वक्तृत्वसे होने-वाले कष्ट नहीं होते । यह बात भावप्रकाशादि प्रंथोंमें भी कही है। कण्ठमें क्ष होने या अन्य प्रकार शब्द स्फुट न होने आदिके जो कष्ट होते हैं वे इसके प्रयोगसे नहीं होते । इसिलये इस औषि धिसे वादिविवादमें विजय प्राप्त होनेका वर्णन इस स्कमें किया है। इसके अतिरिक्त यह और उत्तेजक होनेसे थकावटभी नहीं होती। इससे भी विजय होनेमें सहायता होती है।

युद्धमें भी यह वनस्पित इसिलए उपयोगी है कि इससे टूटे हुए अवयव जोडे जाते हैं, घाव शीघ्र भर जाते हैं। महाभार तमें भी देखते हैं कि वहांके वीर युद्धसमाप्तिक नंतर कुछ वनस्पित सेवन करते थे तथा शरीरपर लेपन भी करते थे। जिससे रात्री व्यतीत होते ही वीर पुनः युद्ध करनेके लिए सिद्ध हो जाते थे। नहीं तो पिहले दिनके युद्धमें घायल हुए वीर दूसरे दिन फिर किस प्रकार युद्ध कर सकते थे, इस शंकाका उत्तर इस वेद भंत्रने बताया है। महाभारतमें कहीं औषधिका नाम नहीं दिया, केवल औषधि जडी वूटी सेवन की जाती थी इतनाही लिखा है। इस सूक्तने "पाठा" नाम दिया है। ज्ञानी वैद्य इसका अन्वे-पण करें कि यह वनस्पित कीनसी है और उसका उपयोग कैसा किया जाता था।

यह भौषि अपने पास रखना, बाहुपर या गलेमें लटकाना, मुखमें घारण करना अथवा पेटमें सेवन करना उक्त रीतिसे लामकारी है, देखिये—

१ इन्द्रः बाही चक्रे। (मं॰ ३) २ इन्द्रः पाटां व्यासात्। (मं० ४)

इन मंत्र भागों में शरीरपर धारण करने और पेटमें सेवन करनेकी बात लिखी है। यदि ज्ञानी वैश इस वनस्पतिकी बोग्य स्रोज करेंगे, और सेवनविधिका निश्चय करेंगे तो बड़े उपकार हो सकते हैं। भारतीय युद्धके समय वीर लोग इसका उपयोग, करते थे और लाम उठाते थे। बाणोंसें रक्त पूरित हुए वीर तथा घोडे सार्यकाल इसके सेवन करनेसे पुनः दूसरे दिन युद्ध करने. में समर्थ हो जाते थे। यदि यह केवल कविकल्पना न होगी और यदि इस मंत्रमें भी वहीं बात हम देखते हैं तो इसका अन्वेषण होना योग्य है।

## शक्तिके साथ वक्तृत्व।

सप्तम मंत्रमें एक बात विशेष महत्त्वकी कही है देखिए-

शक्तिभिः अधिबृहि। (मं० ७)

"अनेक शिक्त यों को अपने साथ रखकर ही जो बोलना हो सो बोल दो ।" अपने पास शिक्तयां न रहते हुए बोलना और बड़ा वक्तृत्व करना कुछ प्रयोजन नहीं रखता, उस शिक्तिहींन वक्तृत्वसे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, इस लिए अपने पास और अपने पीछे कार्यकारिणी शिक्त कितनी है, इसका विचार करके ही जो कुछ वक्तृत्व करना हो तो वह उस शिक्ति प्रमाणसे ही करना योग्य है। अपनी शिक्ति अत्यधिक किया हुआ वक्तृत्व न शत्रुपर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है और नाही अपना बल बढ़ा सकता है। इसलिए वेदकी यह महत्त्व पूर्ण सूचना पाठक अवश्य समरण रखें। तथा-

यः नः अभिदासति तं जिह । (मं०७)

''जो हमें दास बनाना चाहता है उसे जीत लो।'' यह उपदेश भी पूर्वीक्त आदेशके अनुसंधानसे कार्यमें लाया जाय तो बढा लाभकारी हो सकता है। अपना बल बढाना, उतना ही बोलना कि जितना करके दिखाया जा सकता है, इतना होनेके पक्षात अपने को दास बनानेवालेका पराभव करना। यह अपनी शक्ति बढाकर अपने कार्यक्षेत्रका विस्तार करनेका योग्य मार्ग है।

### अभिदासन का निषेध।

वेद में हम देखते हैं कि अभिदासन का पूर्ण और तीन्न निषेध स्थान स्थानपर किया है। यहां तक यह निषेध है कि "अभिदास " का अर्थ " विनाश " ही माना है। पूर्ण नाश होना और दास बनाना यह वेदकी दृष्टिसे एकही बात है। कि भी अवस्थामें वेद दास गुलाम- बनना पसंद नहीं करता। पाठक इस बातको यहां मनन करें और धर्ममयी वीरवृत्ति अपने अंदर बढ़ानेका यत्न करें।

## जलचिकित्सक।

षष्ठ मंत्रमें जलाचिकित्सक, नीलिशिखावाले, पुरुषाधाँ रहका वर्णन है। "जलाष मेषज" शब्द जलिचिकित्साका भाव बता रहा है। जलाष का अर्थ जलहीं है। नील शिखण्डीका अर्थ नील शिखावाले हैं, यह तरुण जवान आरोग्य पूर्ण मनुष्य का बोध करता है। युद्धकी शिखा खेत होती है, तरुणकी ही नीली या काली होती है। " कर्म— कृत् " शब्द पुरुषाधाँका वाचक है। अपने चिकित्सा कर्म में कुशल। " रह " शब्द का अर्थही ( रुद्×द ) रुलानेवाले रोगोंको हटानेवाला है। ये सब शब्द उत्तम चिकित्सकका भाव बताते हैं। यह चिकित्सक का नाम यहां इसलिये आया है कि यहां युद्धमें व्रणितांग वीरोंको आरोग्य प्राप्त कर। नेका संबंध है। तथा पाठा औषधिका प्रयोग भी करना है। इसलिए सुविज्ञ वैद्यकी आवश्यकना है।

यह सूक्त जिस विषयका प्रदिपादन कर रहा है वह प्रत्यक्ष अनुभवका विषय है, इसीलए ज्ञानी वैद्योंको ही इसकी प्रत्यक्षता करनेका यत्न करना चाहिये, अन्यथा यह विद्या केवल शब्दों में ही रहेंगी।

# दीर्घायुष्य प्राप्ति ।

(26)

## [ ऋषि:-शम्भ्रः । देवता-जरिमा, आयुः ]

तुभ्यंभेव जीरमन्वर्धताम्यं मेमम्नये मृत्यवी हिंसिषुः श्वतं ये ।

मातेवं पुत्रं प्रमंना जपस्थे भित्र एनं भित्रियात्पात्वंहंसः ॥१॥

भित्र एनं वरुणो वा रिशादा जरामृत्युं क्रणतां संविदानौ ।

तदामिहीतां व्युनीनि विद्वान् विश्वां देवानां जिनमा विविक्त ॥२॥

त्वमीशिषे पश्चनां पार्थिवानां ये जाता उत वा ये जिनत्राः ।

मेमं प्राणो हांसीन्मो अपानो मेमं भित्रा विधिषुमीं अभित्राः ॥३॥

भर्य-हे ( जिरमन् ) वृद्धावस्था ! ( तुभ्यं एव भयं वर्धताम् ) तेरे लिये ही यह मनुष्य बहे । ( इमं ये अन्ये शतं मृह्यवः ) इसको जो ये सी अपमृश्यु हैं ( मा हिंसियुः ) मत हिंसित करें । ( प्र-मनाः माता पुत्रं उपस्थे इव ) प्रसन्नमन वाली माता पुत्रको जैसे गोदमें केती है उसी प्रकार ( मित्रः मित्रियात् एनसः एनं पातु ) मित्र मित्रसंबंधी पापसे इसको बचावे ॥ १ ॥

( मित्रः रिशाद्सः वरुणः वा ) मित्र और शत्रुनाशक वरुण (संविदानौ एनं जरामृत्युं कृणुतां ) दोनों मिलकर इसको वृद्धावस्थाके पश्चात् मरनेवाला करें। (होता वयुनानि विद्वान् अग्निः) दाता और सब कर्मोंको यथावत् जाननेवाला आग्नि (तत् विश्वा देवानां जिनमा विवक्ति ) उसको सब देवोंके जन्मों को कहता है ॥ २ ॥

(ये जाताः उत वा ये जिनत्राः) जो जन्मे हैं और जो जन्मनेवाछे हैं उन (पार्थिवानां पश्चनां त्वं ईशिषे) पृथ्वी के ऊपर के प्राणियोंका तुंस्वामी है। (इसं प्राणः मा, अपानः च मा हासीत्) इसको प्राण और अपान न छोडदें। तथा (मित्राः इसं मा विधिषुः) मित्र इसे न मारें और (मा अमित्राः) शत्रु भी न मारें॥ ३॥

शत्रुनाशक मित्र भौर वरुण ये मिलकर इसकी अतिदीर्घ आयुवाला करें। सब चारित्रय जाननेवाला तेजस्वी देव इसके

सम देवताओं के जीवन चरित्र कहे ॥ २ ॥ हे ईश्वर ! तू पृथ्वीपर के संपूर्ण जन्म हुए और जन्मनेवाले सब प्राणियोंका स्वामी है, तेरी कृपासे प्राण और अपान इसे बीचमें ही न छोड़ें तथा मित्रोंसे या शत्रुऑस इसका वध न होते ॥ ३ ॥

१८ ( झ. सु. भा. कां॰ २ )

भावार्थ - मनुष्य पूर्ण वृद्धावस्थातक दीर्घायुषी होवे । बीचमें सेंकडों अपमृत्यु प्रयत्न करनेपर भी इसे न मार सकें । जिस प्रकार अपने प्रियपुत्र को माता गोदमें लेकर प्रेमके साथ पालती है, उसी प्रकार सबका मित्र देव इस पुरुषको मित्र संबंधी पापसे बचावे ॥ १ ॥

द्योद्वां पिता पृथियो माता जरामृत्युं क्रणुतां संविद्वाने । यथा जीया अदितेरुपस्थे प्राणापानाभ्यां गुपितः श्वतं हिमाः इममंग्र आयुषे वर्चसे नय प्रियं रेती वरुण भित्रराजन् । मातेवास्मा अदिते शर्मे यच्छ विश्वे देवा जरदंष्टिर्यथासंत्

11 8 11

11 4 11

जर्थ- ( द्यौः पिता पृथिवी माता संविदाने ) द्यौष्पिता और पृथ्वी माता भिलकर ( त्वा जरामृत्युं कृणुतां ) तुझको ृद्धावस्थाके पश्चात मरनेवाला करें । ( यथा जिद्दतेः उपस्थे ) जिवसे मातृभूमिकी गोदमें ( प्राणापानाभ्यां गुपितः ) प्राण और अपानसे सुरक्षित होकर ( कार्त हिमाः जीवाः ) सौ वर्षतक जीवित रह ॥ ४ ॥

हें ( शसे मित्र वरुण राजन् ) असे और मित्र तथा वरुण राजा! ( प्रियं रेतः ) प्रिय भोग और वीर्य का बल देकर ( इसं आयुषे वर्चसे नय ) इसको दीर्थ आयुष्य और तेज प्राप्तिके लिये ले जा। हे ( अदिते ) आदिशक्ति ! तू ( माता इव अस्मै शर्म यच्छ ) माता के समान इसे सुख दे। हे विश्व देवो! ( यथा जरदृष्टिः असत् ) यह मनुष्य जिससे वृद्धावस्था तक जीवित रहे वैसी सहायता करो॥ ५॥

भावार्थ— बुपिता सूर्य और मातृभूमि ये दोनों मिलकर इसको श्रात दीर्घ आयुष्यतक जीवित रखें और यह मनुष्य अपनी मातृभूमिकी गोदमें प्राण और अपानोंसे सुरक्षित होता हुआ सी वर्षकी दीर्घ आयुतक जीवित रहे ॥ ४ ॥

हे अमे वरुण भित्र राजन् ! इसको त्रिय भोग और वीर्थका बल देकर दीर्घ आयुसे युक्त तेजस्वी जीवन प्राप्त कराओ । आदिशक्ति माता के समान इसे सुख देवे । और अन्यान्य सब देव इसको ऐसी सहायता करें कि यह सुख से अतिदीर्घ आयुष्य प्राप्त कर सके ॥ ५॥

## दीर्घ आयुष्यकी मर्यादा।

'' शतायु '' शब्द दीर्घ आयुष्यकी मर्यादा बता रहा है। इस सूक्तके (मं०४) में भी (शतं हिमाः जीवाः) '' सौ वर्षतक जीवो '' कहा है इससे सौ वर्षका दीर्घायु प्राप्त करना, इस सूक्तका उद्देश्य है। छोटी आयुके बालक को यह आशीर्वाद दिया जाता है, और सब दिलसे चाहते हैं कि वह सौ वर्षतक जीवित रहे। तथा-

#### ये अन्ये शतं मृत्यवः ते इमं मा हिंसिषुः। ( मं॰ १ )

" जो सेकडों अपसन्यु हैं य इसको बीचमें ही न मार सकें। " अर्थात सी वर्षके पूर्व कोई अपमृत्यु इसका नाश न कर बके। बीचमें किसी किसी समय कोई अपसृत्यु इसके पास आ भी गया, तो वह इसके पास सफल मनोरथ न हो सके, यह यहां इसना है। लोग अपनी दीर्घ आयु करनेके लिए ऐसे दढ़वती हों, और खान पान भोग ब्यवहारादिके नियम ऐसे दक्षतासे बलन करें कि वे बीच दीमें मृत्युके वशमें कभी न चले जांय।

#### साधन।

दीर्घंजीवन प्राप्त करनेका साधन चतुर्थ मंत्रमें संक्षेप से कहा है, देखिए--प्राणापानाभ्यां गुपितः शतं हिमा जीवाः । ( मं॰ ४ )

' प्राण और अपानसे रक्षित होता हुआ सो वर्ष जीओ।'' इस मंत्र भागमें दीर्घ जीवन का साधन कहा है। यदि उत्ता विचार मनुष्य करेगा, तो प्रायः यह दीर्घायु प्राप्त कर सकेगा। प्राण और अपानसे अपनी सुरक्षितता प्राप्त करना चाहिए। व्याति प्राणका और अपान का बल अपनेमें बढाना चाहिए। नाभिके ऊपर प्राणका राज्य है और नीचे अपानका राज्य है। ये का शरीरमें मित्र और वहण हैं। इनका उल्लेख इसी सूक्तमें अन्यत्र (मं०२, ५ में ) पाठक देख सकते हैं। इसी एक साधनासे जन्य दीर्घ आयु प्राप्त कर सकता है।

## इनका कार्य क्षेत्र।

श्वास और उच्छ्वास ह्रप प्राणका कार्य हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। प्राणायामसे इस प्राणका बल बढता है और इनकी सब कियाएं भी ठीक प्रकार चल सकती हैं। साधारण भक्षा और उजायी प्राणायाम इस अनुष्ठानके लिए पर्याप्त हैं। भक्षा प्राणायाम धोंकनीकी गतिके समान वेगसे श्वास उच्छ्वास करनेसे होता है। यह थोड़े समय तक ही होता है। श्वधिक होनेवाला सुगम प्राणायाम उज्जायी है। जो स्वरयुक्त और शांत वेगसे श्वासोच्छ्वास नाकसे करनेसे होता है। श्वासका भी शब्द हो और उच्छ्वास का भी हो। इच्छानुसार कुंभक किया जावे या न किया जावे। यह अतिसुगम और सुसाध्य प्राणायाम है और विना आयास जिस समय चाहे हो सकता है। यह सौम्य होता हुआ भी इस कार्यके लिए अति उपयोगी है।

इस प्रकार प्राणका बल बढानेका अनुष्ठान होनेसे इसी का परिणाम अपान क्षेत्र पर भी होता है। और अपानिक कार्य भी उत्तम रीतिसे होने लग जाते हैं। अपानेक कार्य मलमूत्रोत्सर्ग और कोष्ठगत बायुका नीचे भागसे गमन आदि हैं, वे इससे हैति हैं। अन्यान्य योगसाधन भी सुविज्ञ साधकसे जाने जा सकते हैं।

इस योजनासे प्राण और अपानका बल बढानेसे दीर्घआयु प्राप्त करनेका हेतु सिंद्ध हो सकता है। हित मित पथ्य भोजन, संयमवृत्ति, ब्रह्मचर्य आदि जो धर्ममार्गके साधन हैं, वे हरएक अवस्थामें आवश्यक हैं वे सर्व साधारण होनेसे उनका विचार यहां करनेको आवश्यकता नहीं है। प्राण अपानके बलसे अपने आपको सुरक्षित करना यह एक मात्र अनुष्ठान यहां इस कार्यके लिए इस सूक्तने बताया है और वह योग्य ही है।

ये दोनों कार्य ठीक प्रकार होने लगे, तो शौचशुद्धिके संबंधमें कीई हैश नहीं होंगे, भूख उत्तम लगेगी, छातीमें भी कीद कफादिकी बाधा नहीं होगी। इस प्रकार शरीरके सब व्यवहार विना कष्ट होने लगेगे, तो समझना कि दीर्घांगुकी प्राप्ति के मार्ग पर अपना पग है। परंतु यदि इनके कष्ट होने लगे तो समझना योग्य है, कि अपना पग दूसरे मार्गपर पड़ा है। यही तृतीय मंत्रमें कहा है।

#### इमें प्राणः मा हासीत्, मा अपानः [ मं० ३ ]

" प्राण अथवा अपना इसे बीचमें ही न छोड़ दें। '' अर्थात् यह मनुष्य सौ वर्षकी पूर्ण आयुतक उत्तम प्रकार जीवित रहे और इसके शरीरमें अन्ततक प्राण और अपान अपना अपना कार्य ठीक रीतिसे करते रहें। जो पाठक अपने स्वास्थ्यके सबे-धमें विचार करते हैं उनको अपने अंदरके प्राण और अपानके कार्यका विचार करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य ठीक चलते रहे ती इही शरीरका स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

स्वास्थ्य की तथा दीचे आयु प्राप्त होने की यह कुंजी है। (प्राणापानाभ्यां गुपितः) प्राण और अपान द्वारा जो सुरक्षित होता है, वह निश्चयसे सौ वर्ष जीवित रहेगा। इसलिए दीवायुष्य के इच्छुक लोग अपने शरीरके अंदर इन दोनों बलोंका बढावें।

#### वध ।

प्राण अपान भी बलवान् हुए और शरीर स्वास्थ्य भी उत्तम रहा तो भी वध, कतल, अपघात आदि आपत्तियां हैं जिन के मनुष्यकी मृत्यु हो सकती है। धर्मयुद्धादि प्रसंग छोड दिए जांय, क्योंकि वहां जाकर मरना तो धर्म ही होता है, अन्य वधभी का नहीं है। परंतु इनको हटाना मनुष्य के स्वाधीन नहीं होता है। कई प्रसंगोंमें अपने अंदर अहिंसा भाव बढाने और सार्वित्र प्रेमदृष्टिकी वृद्धि करनेसे धातक लोगों के मन का भी सुधार होता है, परंतु यह सिद्धि योगानुष्ठानसे और दीर्घ आत्मसंयमसे छा है। इसलिए सबको यह प्राप्त होना कठिन है। अतः सर्वसाधारणके लामार्थ ईशप्रार्थना ही एक सुगम साधन है, इसलिए मंत्र कहा है कि—

## ईशप्रार्थना ।

इमं मित्राः मा विधिषुः मा अमित्राः ( मं० ३ )

"हे ईश्वर! तेरी छपासे मित्र इसका वध न करें और अमित्र भी न करें।" तृतीयमंत्र परमेश्वर प्रार्थना विषयकही है, " मृत भविष्य कालके सब प्राणियों का एक ईश्वर है, सबका पालन वही करता है, उसी की छपासे इस मनुष्यका वध न होवे और इसका स्वास्थ्य भी उत्तम रहे।" यह तृतीय मंत्रका भाव ईश प्रार्थनाका बल प्राप्त करनेकी सचना देता है । सब चराचर जगत का पालनहारा परभारमा है, उसकी भिक्त करनेसे जो श्रद्धाका बल बढता है, वह अपूर्व है। श्रद्धावान् लोग ही उस बलका अनुभव करते हैं। और प्राय: यह अनुभव है कि श्रद्धा भिक्ति परमारम भक्ति करनेवाल उपासक उत्तम स्वास्थ्यसे संपन्त होते हैं। इस लिये इस दीर्घायुज्य प्राप्तिके सूक्तमें ( खं ईशिषे ) इस तृतीय मंत्रद्वारा जो ईश भिक्तिका पाठ दिया है वह वीर्घ आयु प्राप्त करनेके लिए अत्यन्त आवश्यक है। पाठक इस बलसे वंचित न रहें। इस बलके प्राप्त होने पर अन्य साधन लाभ-कारी हो सकते, हैं परन्तु इस बलके न होने की अवस्थामें अन्य साधन कितने भी पास हुए तो भी वे इतना लाभ नहीं पहुंचा सकते। पाठक इसका विचार करके ईशमिक्तका बल अपने अंदर बढावें जिससे सब विद्य हर हो सकते हैं।

## देवचरित्र अवण।

दीर्घ आयु प्राप्त बरनेके लिए श्रवण अथवा पठन देवताओं के चिरत्रोंका ही करना चाहिए। देवों अर्थात् देवताके समान सर्द्रहषोंके जीवन चरित्र श्रवण करने चाहिए, उन्हीं प्रंथोंका पठन करना चाहिए और उनके चरित्रोंकाही मनन करना चाहिए।

आज कल उपन्यास आदि पुस्तकें ऐसे घृणित कथा कलापोंसे युक्त प्रकाशित हो रही हैं कि जिन के पठन पाठनसे पढ़ने वालोंमें रागद्वेष बढ़ते हैं, बीर्य श्रष्ट होता है, ब्रह्मचर्य टूट जाता है, और नाना प्रकारकी आपित्तयां बढ़ जाती हैं। परंतु ये पुस्तक आज कल बढ़ रहे हैं, अपने देशमें क्या और इतर देशोंमें क्या द्वीन दर्जे के लोग लेखन व्यवसाय में आनेके कारण हीन सारस्वत प्रचलित हुआ है, इससे सब प्रकारकी हानि ही हानि हो रही है, इस से बचने के उद्देश्यसे इस सूक्तने सावधानी की सूचना द्वितीय मंत्रमें दी है, देखिए—

वयुनानि विद्वान् होता अग्निः

तत् विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति ॥ ( मं० २ )

'' सब कमीं को यथावत् जाननेवाला दाता अभिके समान तेजस्वी उपदेशक सब देवों के जावन चरित्र उसे सुनावे।''
यह मंत्र वर्ड दृष्टिओं से मनन करने योग्य हैं। इस में सबसे पहिले उपदेशक के गुण कहे हैं, उपदेशक दाता उदार मनवाला
होवे, अपने सर्वस्वका (होता) हवन करनेवाला हो, (अभिः) अभि के समान तेजस्वी हो और (वयुनानि विद्वान् ) कर्तव्याकर्तव्य को यथावत् जाननेवाला हो। इसी प्रकारका प्रयुद्ध उपदेशक लोगोंका मार्गदर्शक बने, लोगोंको धर्म मार्गका उपदेश
करें और लोगोंको (देवानां जिनमानि देवताओं के जीवनचरित्र सुनावे। देवोंने अपने जीवन में कैसे शुभ कर्म किये हैं, रीतिसे
परीपकार किया, जनताका उद्धार कैसा किया, इल्यादि सभी बातें लोगोंको समझा देवे। राक्षसों और पिशाचोंके जीवन चरित्र
पढने नहीं चाहिए अपितु देवोंके दिव्य चरित्र ही अपने सामने रखने चाहिए। आदर्श जीवन देवोंका हुआ करता है। राक्षस और पिशाचों, घूर्तों और डाकुओंचा जीवन तो न सुनने योग्य होता है। यही उच्च जीवन मनुष्य अपने सामने आदर्शके लिए
रखेंगे तो उनके जीवनोंका भी सुधार होगा और उनकी आयु भी वढेगी। आयु बढानेके लिए भी यह एक उत्तम साधन है कि
लोग श्रीरामचंद्रका जीवन अपने आदर्शके लिए ले और रावणका जीवन न लें। आजकल की उपन्यासादि पुस्तकें जो मानवी
अंतःकरण का ही विगाड कर रही हैं, उनसे बचने की सुचना यहां वेदने दी है। इसका पालन जितना हो सकता है उतना
लाभकारी होगा।

आज कल जो चरित्र मिलते हैं वे मनके विकार बढानेवाले मिलते हैं। ध्यम शीलता बढानेवाले चरित्र कम हैं। इस लिए सर्प्रंथ पठन यह एक आजकल दुःसाध्य दात हो रही है। तथापि ऋषियोंकी कृपांछे रामायण महाभारत प्रंथ तथा अन्यान्य ऋषित्रणीत चरित्र हैं, उनका मनन करनेसे बहुत लाम हो सकता है। जो लोग इस बातको आवस्यक समझते हैं उन को उचित है। के वे ऐसे सचरित्र अथवा श्रेष्ठ प्रंथ निर्माण करें और करावें कि जिनके पठन पाठन से आगामी संतान सुधारके पथपर सुगमतासे चल सके। अस्तु। इस मंत्र भागने '' दिव्यचरित्रोंका श्रवण और मनन '' यह एक साधन दीर्घायुष्य प्राप्तिके लिए कहा है वह अल्यंत आवस्यक है, इसलिए जो दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं वे ऐसे चरित्रोंकाही मनन करें।

पापसे बचाव । दीर्घ आयुष्य प्राप्त करनेके लिए पापसे अपना बचाव करनेकी आवश्यकता है। पापसे पतन होता है। और रोगादि वढ जानेके कारण आयुष्य क्षीण ही होती है, हमालिए इस स्किके पहिले ही मंत्रने पापसे बचनेकी सूचना दी है, देखिए—

सित्र एनं मित्रियात् संहसः पातु । ( मं १ १ )

" मित्र इस मनुष्यको मित्रसंबंधी पापसे बचावे। " शत्रु संबंधसे होनेवाले पापसे तो बचना ही चाहिए। कई लोग मनसे ऐसा मानते हैं कि मित्र के लिए मित्रके हित साधनके लिए, कुछ मी बुरामला किया जाय तो वह हानिकारक नहीं है। परंतु पाप जो है वह हमेशाही पाप होता है वह किसीके लिए किया जावे, जब पापाचरण होगा तब उसका गिरावटका परिणाम अवश्य ही ओगना होगा। इसलिए जो मनुष्य दीर्घ आयुष्य प्राप्त करनेके इच्छुक हैं उनको अपने आपको पापके बचाना चाहिए। मित्र अपने मित्रको पापकर्म करनेसे रोके और उसको सीधे धर्म मार्गपर चलाने की सलाह देवे। मनुष्य स्वयं भी विचार करके जाने कि पाप कर्मसे पतन अवश्य होगा, इसलिए हरएक मनुष्य अपना मित्र बने और अपने आपको बुरे मार्गसे बचावे। मनुष्य स्वयंही अपना मित्र और अपना शत्रु होता है इस लिए कभी ऐसा कार्यन करे कि जिससे स्वयं अपना शत्रु समान बन जाय तात्पर्य यह है कि दीर्घ आयुष्य प्राप्त करना हो तो अपने आपको पापसे बचाना चाहिए। पाप कर्म करते हुए दीर्घ आयुष्य प्राप्त करना असंभव है।

भोग और पराक्रम ।

मनुष्यको भोग भी चाहिए और पराक्षम भी करना चाहिए । परंतु भोग बहुत भोगनेष्ठे रोग बढते हैं और वीर्थ-का संयम करनेसे ही आरोग्य पूर्ण दीर्घ आयु प्राप्त हो सकती है । मनुष्यको भोग प्रिय लगते हैं । और भोगोंमें अपने वीर्यका नाश करना साधारण मनुष्यके लिए एक सहज ही सी बात है, इसलिए इसका योग्य प्रमाण होना चाहिए यह बात पंचम मंत्रमें स्पष्ट की गई है, देखिए-

इमं प्रियं रेतः आयुषे वर्चसे नय। ( मं॰ ५ )

" इस मनुष्यको प्रिय मोग देकर, तथा बीर्य पराक्षम भी देकर दीर्घ आयुष्यके साथ प्राप्त होनेवाले तेजके लिए ले चलो। " अर्थात् यह मनुष्य अपने लिए प्रिय मोग भी योग्य प्रमाणमें भोगे और बीर्य रक्षण द्वारा पराक्षम भी करे, परंतु यह सब ऐसे सुयोग्य प्रमाणमें हो कि जिससे उसका आयुष्य और तेज बढता जाय। परंतु भोग भोगने और वीर्यके कार्यमें प्रमाणका अतिरेक कभी न हो, जिससे बीच हीमें अकाल एत्यु इसके प्राणोंकों ले चले। अपना समय मोग और पराक्षमके कार्योंके लिए ऐसा बांटना चाहिए कि भोग भी प्राप्त हों और वीर्यके सब कार्य भी बन जांय, और यह सब दीर्घायु और तेजकी प्राप्तिमें बाधा न दाल सकें। अपने कार्य इस सूचनाके अनुसार करने चाहिए। रेतके थोग्य उपयोगसे संतानोत्पात्ति भी होती है, बल भी बढता है, पांतु उसके अतिरेक से ब्रह्मचर्य नाश द्वारा न न प्रकारके कष्ट उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार अन्यान्य भोग की बातोंके विषयमें समझना योग्य है। इस आश्चय की ध्यान में धारण करके यदि मनुष्य अपना व्यवहार करेंगे तो उनको मोगभी प्राप्त होंगे और दीर्घ आयु भी मिलेगा।

देवोंकी सहायता ।

- १ मित्रः रिशादसो वरुणः संविदानौ जरामृत्युं कृणुतां । ( मं॰ २ )
- २ द्याँबिपता पृथिवी माठा संविदाने स्वा जरामृश्युं कृषुतां ॥ ( मं० ४ )
- ३ आदिते । माता इव शर्म यच्छ । (मं॰ ५)

४ विश्वे देवाः । जरदृष्टिः यथा असत् । [ मं० ५ ]

" मित्र और शत्रुनाशक वरुण ये दोनों मिलकर इसकी दोर्घ आयु करें ॥ युलोक और मातृभूमि मिलकर इसकी दीर्घायु करें ॥ हे अविनाशी आदि शाक्ति ! तूं माता के समान सुख दे ॥ हे सब देवों ! इसकी पूर्ण आयुवाला आतिवृद्ध करें ॥ "

यहां मित्र, वहण, सूर्य, पृथिवी, अदिति और सब अन्य देव इसकी दीर्घ आयु करने में सहायक हों, यह प्रार्थना की है। इस से स्पष्ट होता है कि दीर्घ आयु चाहने वाले मनुष्य को इन देवों के साथ अविरोधी बर्ताव करना चाहिए। यदि इनकी अनुक्लासे आयुष्यकी वृद्धि होनी है तो उनके साथ विरोध करना योग्य नहीं यह स्पष्ट ही हुआ। सूर्य देव अपने प्रकाशसे सर्वत्र शुद्धता करता है और हमें दीर्घ आयु देता है, परंतु सूर्य प्रकाशसे वंचित नहीं रहना चाहिए, अन्यथा वह हमें सहायता कैसी पहुंचायेगा? वहणदेव समुद्रका देव है, समुद्रजल, मृष्टिजल, सामान्य जल उसीके जीवन सागर हैं। यदि मनुष्य इन जलेंसे अपनी निर्मलता करे अथवा अन्य रीतिसं लाभ उठावे तब ही जलदेव वहणसे लाभ प्राप्त हो सकता है। मातृभूमि की योग्य उपासना करनेसे जो राष्ट्रीय स्वातंत्र्य प्राप्त होता है, उससे मनुष्य कार्यक्षम और दीर्घजीवी हो सकता है, इसी प्रकार अन्यान्य देवोंका संबंध है जिसका विचार पाठक करें और उनसे लाभ प्राप्त करके दीर्घजीवी बनें।

# दीर्घायु, पृष्टि और सुप्रजा।

( २९ )

( ऋषि:-अथर्वा । देवता-नाना देवता: । )

पाथिवस्य रसे देवा भगस्य तन्वोई वर्ले । आयुष्य मिस्मा अग्निः धर्यो वर्च आ धाद्गृहस्पतिः आयुर्देस्मे घेहि जातवेदः प्रजां त्वंष्टरिधानिधेद्यस्मे । ग्यस्पोषं सवित्रा सुंवास्मे शतं जीवाति श्ररदस्तवायम्

11 8 11

11 7 11

भर्थ-हे (देवाः) देवो ! अग्नि सूर्य और बृहस्पति ( अस्यै ) इस मनुष्य के लिये ( पार्थिवस्य तन्तः भगस्य ) पार्थिव शरीरके ऐश्वर्य संबंधी ( रसे बले ) रस और बलके अंदरसे प्राप्त होनेवाला ( आयुष्यं वर्षः ) दीर्घ आयुष्य और तेज ( आ धात् ) देवे ॥ १ ॥

हे ( जातवेदः ) ज्ञान देनेवाले देव ! ( अस्मै आयुः घेहि ) इसके लिये दीर्घ आयु दे । हे ( त्वष्टः ) रचना करने वाले देव ! ( अस्मै प्रजां आघि निघेहि ) इसके लिये प्रजा दे । हे ( सवितः ) प्रेरक देव ! ( अस्मै रायः पोषं आ सुव ) इसके लिये घन और पुष्टि दे । (सब अयं कातं कारदः जीवाति ) तेरा यह बनकर सौ वर्ष जीवित रहे॥ २ ॥

भावार्थ— हे देवो ! इस मनुष्यको अग्नि सूर्य बृहस्पति आदि देवताओं की कृपासे ऐसा दीर्घ आयुष्य प्राप्त हो, कि जिसके साथमें पार्थिव ऐश्वर्य युक्त अन्न रस बल तेज और नीरोग जीवन होते हैं॥ १॥

हे देवो ! इसको उत्तम सन्तान, ऐश्वर्य युक्त उत्तम, पुष्टि, और दीर्घ आयुष्य दो॥ २॥

| आशीर्ण ऊर्जिमुत सीप्रजास्त्वं दक्षं धत्तं द्रविणं सचैतसी।<br>जयं क्षेत्राणि सहसायमिन्द्र कृष्यानो अन्यानधरान्तसपत्नान्  | ॥३॥      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| इन्द्रण दत्ता वरुणन शिष्टा मरुद्धिरुग्नः प्रहितो न आगेन ।                                                               | 11 4 11  |
| एष वा द्यावापृथिवी उपस्थे मा क्षुंधन्मा तृपत                                                                            | 11811    |
| ऊर्जिमस्मा ऊर्जस्वती धत्तं पयो अस्मै पयस्वती धत्तम् ।<br>ऊर्जिमस्मै द्यावांपृथिवी अंधातां विश्वे देवा मुरुत् ऊर्जेमापंः | 11.25.12 |
| शिवाभिष्टे हदंयं तर्पयाम्यनमीवो मीदिषीष्ठाः सुवर्चीः ।                                                                  | ॥५॥      |
| सुबासिनौ पित्रतां मुन्थमेतमुश्चिनौ हृपं रिधार्य मायाम्                                                                  | ॥६॥      |
| इन्द्रं एतां संसूजे विद्धो अर्थ ऊर्जा स्वधामुजरां सा तं एवा।                                                            |          |
| तया त्वं जींव शरदः सुवर्चा मा त आ सुम्रोद्धिपर्जस्ते अक्रन्                                                             | 11 0 11  |

अर्थ-(नः आशीः)हमारे लिये आशीर्वाद मिले तथा हे (सचेतसाँ) उत्तम मनवालो! (ऊर्ज उत सीप्रजासवं) बल तथा उत्तम सन्तान, (दक्षं द्विणं) दक्षता आरे घन हमें (घतं) दो। हे इन्द्र! (अयं सहसा) यह अपने बलसे (क्षेत्राणि जयं) विविध क्षेत्रों और विजयको प्राप्त (कृण्वानः) करता हुआ (अन्यान् सपरनान् अधरान्) अन्य शत्रुकोंको नीचे दबाता है ॥ ३॥

यह ( इन्द्रेण दत्तः ) प्रभुने दिया है, ( वरुणेन शिष्टः ) शासकके द्वारा शासित हुआ है, (मरुद्धिः प्रहितः) उत्साही वीरों द्वारा प्रेरित हुआ है और इस कारण ( उप्रः नः आगन्त ) उप्र बनकर हमारे पास आया है । हे ( द्यावा प्रथिवी ) युक्षोक और पृथिवी ! ( वां उपस्ये ) आपके पास रहने वाला ( एषः ) यह ( मा धुक्षत, मा तृषत् ) क्षुधा और तृषासे पीडित न हो ॥ ४ ॥

हें ( ऊर्जस्वती ) हे अन्नवाली ! ( अस्में ऊर्ज धत्तं ) इसके लिये अन्न दो, ( पयस्वती अस्में पयः धत्तं ) हे दूध वाली ! इसके लिये दूध दो छुलोक और पृथ्वीलोक ( अस्में ऊर्ज अधत्तां ) इसके लिये बल देते हैं । तथा ( विश्वे देवाः मरुतः आपः) सब देव, अरुत्, आप ये सब इसके लिये ( ऊर्ज ) शंक्ति प्रदान करते हैं ॥ ५ ॥

(शिवाभिः ते हृद्यं तर्पयामि) कल्याणनयी विद्याओं द्वारा तेरे हृद्यको भें तृप्त करता हूं। तू (अनमीवः) निरोग और (सुवर्चाः) उत्तम तेजस्वी होकर (मोदिपीष्ठाः) आनिन्दित हो। (सवासिनौ) मिलकर निवास करनेवाले तुम दोनौं (अश्विनोः रूपं) अश्विदेवोंके रूपको और (मार्या परिधाय) बुद्धि तथा कमें शक्तिको प्राप्त होकर (प्तं मन्धं पिवतां) इस रसका पान करो॥ ६॥

(विद्धः इन्द्रः) भक्ति किया हुआ प्रभु (एतां अजरां ऊर्जां स्वधां अग्रे सस्ते ) इस अक्षीण अन्नयुक्त सुधा को उत्पन्न करता है, देता है। (सा एषा ते ) वह यह सब तेरे लियेही है। (तया खं सुवर्चाः वारदः जीव ) उसके द्वारा त् उत्तम तेजस्वी बनकर बहुत वर्ष जीविव रह। (ते मा आसुस्नोत्) तेरे लिये ऐश्वर्यं न घटे (ते भिषजः अक्रन्) तरे लिये वैद्योने उत्तम रसयोग बनाये हैं॥ ७॥

मावार्थ- हे देव ! हमें आशीर्वाद दे, हमें बल, सुप्रजा, दक्षता और धन प्राप्त हो। मनुष्य अपने निजवलसे विविध कार्य-क्षेत्रोंमें विजय प्राप्त करें, और शत्रुओंकी नीचे मुख किए हुए भगा देवे॥ ३॥

यह मनुष्य परमात्मा द्वारा बनाया, गुरुके द्वारा शिक्षित बना, वीरों द्वारा उत्साहित हुआ है, इसिलए यह श्चरवीर बनकर हमारे अन्दर आया है, और कार्थ करता है। मातृभूमि की उपासना करनेवाला यह वीर भूख और प्यासेस कमी कष्ट को प्राप्त न हो ॥ ४॥ सूर्य पिता और भूमि माता इसको अन्न, रस, बल और ओज देवें। जल आदि सब देव इसकी सहायता करें॥ ५॥ शुभ विद्याओं द्वारा तेरे हृदय की तृप्त करता हूं। तू नीरोग और तेजस्वी बनकर सदा आनंदित हो जाओ । मिलकर रही और अपना सोंदर्य, अपनी बुद्धि और कर्मकी शाक्ति बढाकर इस रसकी पीओ ॥ ६॥

प्रभुने ही यह बलवर्षक अमृतरस प्रारंभमें उत्पन्न किया है, इसका सेवन करके तेजस्वी और विलिष्ट बनकर तू दीर्घ आयु की समाप्तिक जीवित रह। तेरी आयु में ऐश्वर्य की न्यूनता कभी न हो। और तेरे लिए वैद्य लोग उत्तम योग तैयार करें, जिससे तू नीरोग और स्वस्थ रहकर उन्नतिको प्राप्त हो॥ ७॥

## रस और बल।

हमारा स्थूल शरीर पार्थिव शरीर कहलाता है, क्योंकि यह पार्थिव परमाणुओंका वना है। पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाले विविध रसोंके सेवनसे इसकी पुष्टि होनी है और उक्त रस न मिलनेसे इसकी क्षीणता होती है। अर्थात् शरीर का बल णढाना हो तो पार्थिव रसोंका सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। शरीरका ऐश्वर्य, बल, आयुष्य और तेज इस रससेवनपर निर्भर है।

पार्थिव रसका पार्थिव शरीरके संवर्धनमें वह संबंध है इतना माननेसे अग्नि, सूर्य आदि देवताओंका संबंध इससे बिलकुल नहीं है ऐसा नहीं सिद्ध हो सकता; क्योंकि अग्निकी उण्णता; सूर्य किरणोंका रसायनगुण और जलका रस इन सबका संमिश्रण होकर ही पृथ्वीसे रस उत्पन्न होता है। इन सम्पूर्ण देवताओंके अंश इस रसमें होनेसे ही वह रस मानो देवतांशोंका ही रस है। इसलिए उसके सेवनसे देवताओंके सखांश का ही सेवन होता हैं। जिस प्रकार गौ घास खाकर दूध रूपी जीवन रस देती है, इसी प्रकार यह सूमि अपने योग्य पदार्थ सेवन करके घान्य, फल, शाक, कंद, मूल आदि रूपसे रस देती है। पाठक विचार करके देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि यदापि यह रस भूमिसे उत्पन्न होता है, तथापि उसके साथ आप, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र आदि सब देवोंका घनिष्ठ संबंध है। यदि कोई वनस्पति सूर्य प्रकाशसे वंचित रखी जाय अर्थात् ऐसे स्थानपर रखी जाय कि जहां सूर्य प्रकाश नहीं है, तो वह दुर्बल हो जाती है। यह बात देखनेसे पाठक स्वयं जान सकते हैं कि पृथ्वीसे रस उत्पन्न होनें सूर्यादि देवोंका भी भारी संबंध है। पाठक यहां अनुभव करें कि, ये सब देव मनुष्य मात्रके लिए अन्नादि भोग तैयार करनेंमें कैसे दन्नित्त होकर कार्य कर रहे हैं! यही इन देवोंकी पालक शक्ति है, जो प्राणीमात्रका पालन कर रही है।

" अप्रि सूर्य बृहस्पति आदि सब देव पार्थिव ऐश्वर्यके रससे और शारीरिक बलसे उक्त आयुष्य और तेज देते हैं।" यह प्रथम मंत्रका कथन उक्त तारपर्य बताता है। इसलिए दीर्घायु आरोग्य और बलयुक्त तेज चाहनेवाले लोग सूर्यादि देवींसे मिलनेवाले लाभ प्राप्त करें और उक्त गुणोंसे युक्त अन्नादि रस लेकर अपना बल बढावें। यह प्रथम मंत्रका कोंस है। (मं० १)

## शतायु बनो ।

द्वितीय मन्त्र कहता है कि " जानवेदसे आयु, स्वष्टांसे सुप्रजा, सवितासे पुष्टि और धन प्राप्त करके यह मनुष्य सौ वर्ष जीवित रहता है।" (मं०२) इस मन्त्रमें दीर्घायु प्राप्त करनेकी युक्ति बताई है। जातवेद, स्वष्टा और सविता ये तीन देव हैं कि जिनकी कुपांसे दीर्घायु प्राप्त होनी है। इसिल्ए इनका विशेष विचार करना आवश्यक है-

१ जातवेदः - ( जात-वेदस् ) जिससे वेद अर्थात् ज्ञान बना है; जिससे ज्ञान का प्रवाह चला है। जिसके पास ज्ञान है और जिससे वह ज्ञान चारों ओर फैलता है। ( जातं वे।ते ) जो बने हुए पदार्थ मात्रको जानता है अर्थात् पदार्थ मात्रके गुणधर्मोंको जाननेवाला ज्ञानी। ( जातस्य वेदः ) उत्पन्न हुए वस्तु मात्र का ज्ञान। इस अर्थमें यह शब्द पदार्थविद्याका वाचक है। किसीभी प्रकार विचार किया जाय तो यह शब्द ज्ञानवाचक स्पष्ट है, मंत्रमें कहा है कि यह आयु देता है, इससे स्पष्ट धिंद होता है कि " ज्ञानी अथवा ज्ञानकी सहायतासे आयु वढाई जा सकती है।" यदि आयु बढाना अभीष्ट हो तो वस्तुमात्रका ज्ञान अर्थात् पदार्थ विद्या प्राप्त करना चाहिए और उस विद्यासे अन्नरसादिकोंका योग्य सेवन करके अपनी आयु बढानी चाहिए।

२ त्वष्टा-बारीक करना, बारिकाईसे कार्य करना, कुशलता से कार्य करना, कारीगरीका कार्य करना, इत्यादि कार्य करनेवालेका त्वष्टा नाम है। परमेश्वर सब जगल् का बड़ा भारी कारीगर है, इसलिए उसकी त्वष्टा कहते हैं। अन्य कारीगर भी छोटे
त्वष्टा हैं। " त्वष्टा इस मनुष्यके लिए प्रजा देवे " यह इस मन्त्रभागका कथन है। योग्य सन्तित बनाना इसकि आधीन है,
परमात्माकी कृपासे इसकी योग्य और उत्तम सन्तित प्राप्त हो। जो मनुष्य कारीगरीके कार्योमें कुशल होता है, उसमें सुन्दरताका
ज्ञान अन्योसे अधिक होता है, इसलिए ऐसे मनुष्यको अन्योंकी अपेक्षा अधिक सुडील सन्तान होना सम्भव है। मातापिताके
अन्दर सुन्दरताकी कल्पना जितनी अधिक होगी। उतनी सुन्दरता अथवा सुडीलपन सन्तितमें आना सम्भव है। त्वष्टासे प्रजा
का सम्बन्ध यह है।

इ सविता—प्रेरणा करनेवाला और रसका प्रदान करनेवाला। सूर्य सबको जगाता है और वनस्पतियों में रसका सञ्चार करता है इसलिए उसका नाम स्विता होता है। यह भूमिक ऊपर वनस्पति आदिकों में रस उत्पन्न करके प्राणियों की (पोर्ष पुष्टि करता है और उनकी (राय:) शोभा या ऐश्वर्य भा बढ़ाता है।

इस रीतिसे ये देत मनुष्यकी महायता करते हैं और इसकी दार्घजीवन देते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वह इससे यह लाग प्राप्त करें।

## अन्न, बल, धन, सुसन्तान और जय।

आगे तृतीय मन्त्रमें मनुष्यकी सम्पूर्ण आकांक्षाओं का वर्णन संक्षेपसे किया है। 'हमें अन्न, बल, धन, सुबन्तान और जय प्राप्त हो और रात्रु नीचे दब जांय। 'यही सब मनुष्योंकी मनकामना होना स्वाभाविक है। अन्नेस शरीर की भूख शान्त होती है, उससे बल बढता है; धन हर एक व्यवहार का साधक होनेसे सब चाहते ही हैं, इसके पश्चात् वंशविस्तार के लिए सुसन्तानकी अभिलाषा मनुष्य करता है। इसके अनन्तर अपने विजयका इच्छुक होता है। यह प्राय: हरएक मनुष्यकी इच्छा है, परन्तु यह सिद्ध कैसे हो, इसका उपाय पूर्व दो मन्त्रोंमें कहा है। उससे यह सब प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ ध्यान रखने योग्य विशेष महस्वकी बात इस मन्त्रमें कही है; उसकी बतानेवाला मन्त्रमाग यह है-

## अयं सहसा जयं ऋण्वानः क्षेत्राणि। (मं० ३)

'यह अपने बलसे विजय करता हुआ क्षेत्रोंको प्राप्त करें।' इस मंत्र मागमें (सहः) अपने अंदर के बलका उल्लेख है। 'सहः' नाम है 'निजबल 'का। जिस बलसे शत्रु का हमला सहाजाता है, जिस बलसे शत्रु का हमला आने पर भी अपना जुकसान कुछ भी नहीं होता है, उसका नाम सह है। मनुष्यको यह 'सह ' संज्ञक बल अपने अंदर बढाना चाहिए। यह बल जितना बढेगा उतना ही विजय प्राप्त होगा और विविध कार्य क्षेत्रोंमें उन्नति हो सकेगी। और इसीके प्रभावसे बल जितना बढेगा उतना ही विजय प्राप्त होगा और विविध कार्य क्षेत्रोंमें उन्नति हो सकेगी। और इसीके प्रभावसे शत्रु परास्त होंगे। इसके न होनेकी अवस्थामें अन्य साधनोपसाधन कितने भी पास हुए तो उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसिके न होनेकी अवस्थामें अन्य साधनोपसाधन कितने भी पास हुए तो उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसिके मंत्र भागने जो " सह " संज्ञक बल अपने अंदर बढानेकी स्वना दी है, उसको ध्यानमें धारण करके, वह बल अपने अंदर बढानें और उसके आधारसे अन्न, बल, धन, सुसन्तान आदिके साथ विजय कमार्व।

चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि यह मनुष्य द्यावाष्ट्रियों के अंदर जो आया है नह 'इन्द्रने आज्ञा दिया हुआ, वहण द्वारा चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि यह मनुष्य द्यावाष्ट्रियों के अंदर जो आया है, इसिलिए यह यहां आकर भूख और प्याससे दुखी न बने।' (मं०-शासित बना हुआ, और महतों द्वारा चलाया हुआ आया है, इसिलिए यह यहां आकर भूख और प्याससे दुखी न बने।' (मं०-शासित बना हुआ, और मनुष्य अपने आपको इन देवों द्वारा प्रेरित हुआ समझे। अपने पीछे इतने देव त्रेरणा करने और रक्षा करनेवाले ४) प्रत्येक मनुष्य अपने आपको इन देवों द्वारा प्रेरित हुआ समझे। अपने पीछे इतने देव त्रेरणा करने और रक्षा करनेवाले हैं, यह बात मनमें लानेसे मनकी शाक्ति बडी प्रभावशाली बन जाती है। मेरे सहायकारी इतने देव हैं यह विश्वास बडा बल है, यह बात मनमें लानेसे मनकी शाक्ति बडी प्रभावशाली बन जाती है। मेरे सहायकार ही मनुष्य अपनी बाक्ति हैं, मूर्य तेज देता है, अन्यान्यदेव इसकी लिए अन्न तैयार करते हैं, बृहस्पित इसे ज्ञान देता है, जातवेदा इसकी विद्या देता है, सूर्य तेज देता है, अन्यान्यदेव इसकी लिए अन्न तैयार करते हैं, बृहस्पित इसे ज्ञान देता है, क्या ऐसा मनुष्य अपनी शक्तिये चारों करे विजय प्राप्त करके अपने अन्यप्रकार की सहायता करते हैं और रक्षा भी करते हैं, क्या ऐसा मनुष्य अपनी शक्तिये चारों करे विजय प्राप्त करके अपने अन्यप्रकार की सहायता करते हैं और रक्षा भी करते हैं, व्याहेश काटिश्व होकर अपने पांत्रपर खडा होना चाहिए।

१५ ( अ. स. मा. कां. २ )

" अन्नवाली भूमि इसे अन्न अर्पण करती है, दूधवाली गौवें इसके लिए दूध देती हैं, द्यावा पृथिवी इसके लिए बल ढाती हैं और आप देवता इसे वीर्य प्रदान करती है। ( मं॰ ५ )

पाठक इसका अनुभव करें। इतनी देवताएं मनुष्यकी सहायता कर रही हैं, कुछ न मांगती हुई सहायता देती हैं। इतनी सहायता परमात्माकी मंगलमयी योजनासे हो रही है। इसके बाद भी यदि मनुष्य अपना बल न बढावे और विजय न पादन करे; तो फिर दोष किसका हो सकता है? कृतया सब पाठक इसका उत्तर दें और अपना उत्तरदातृत्व जानकर अपना पुरुषार्थ करनेके लिए कटिबद्ध हों। मनुष्य अपनी उन्नतिके लिए कटिबद्ध हुआ तो ये सब देव उसके सहायक होते हैं और उसकी अखंड उन्नति हो सकती है।

## हदयकी तृप्ति।

अन्न प्राप्त हुआ, शरीरका बल भी बढ़ा, संतिति भी बहुत हुई, तथा अन्यान्य भीग और ऐश्वर्य भी मिले, तो भी इयर्थ कि तिले, तो भी इयर्थ कि तिले सकती । इसलिए पूर्वोक्त विराप्त अभ्युदयकी तृष्ति मार्ग बताकर षष्ठ मंत्रमें निःश्रेयसका मार्ग बताया जाता है। हृदयकी तृष्तिका मार्ग यह है—

### ते हृद्यं शिवाभिः तर्पयामि । ( मं॰ ६ )

"तेरा हृदय मंगल वृत्तियों से तृष्त करता हूं।" शिवा शब्द शुभता का वाचक है। जो मंगलमय है वह शिव है, फिर कह भावना हो सकती है, कामना हो सकती है और विद्या भी हो सकती है। कुछभी हो जो शिव है उसीसे हृदयकी सन्तुष्टि होती है, किसी अन्य बातसे नहीं। पाठक यहां अनुभव करले कि जब कभी बुरा विचार उनके मनमें आता है, तब मन कैसा अशित होता है और जब कभी शुभ भावना आती है तब मन कैसा प्रसन्न हो आता है। शुभ विचार, शुभ उच्चार और शुभ आचार ही मनुष्यके हृदयका संतोष कर सकता है। इनके मनमें स्थिर होनेसे मनुष्यका हृदय तृप्त शांत और मंगलमय हो जात है। इस हृदयकी शोभन अवस्थासे मनुष्य दीर्घायु, नीरोग, तेजस्वी, वर्चस्वी, तथा बलवान होता है और ऐसे शांतिपूर्ण मनुष्यको हो सुसंतान होती है। पाठक यहां देखें कि हृदयकी शांतिका महत्त्व कितना है और हृदयकी अशांतिसे हानि कितनी है। यहां आत आगे के मंत्र भागमें कही है—

#### अनमीवाः सुवर्चाः मोदिषीष्टाः ( मं० ६ )

" नीरोग और उत्तम तेजस्वी होकर आनन्दित हो " अर्थात् पूर्वोक्त रीतिसे हृदयकी शान्ति स्थिर होनेसे मनुष्य नीराग और उत्तम तेजस्वी होकर आनन्दित हो सकता है, इसलिए मनुष्यको उचित है कि वह अपने अंतःकरणको शान्त और मङ्गल- य बनावे और अशान्तिसे दूर रहे। इतनाही नहीं परन्तु अशान्त अवस्था चारा ओर खडी होने पर भी अपना अंतःकरण गान्त और श्रुम मंगल कामनाओंसे परिपूर्ण रखे। यह तो अंतःकरण के निश्चलत्व के विषयमें उपदेश हुआ। बाहरका ब्यवहार आसा करना चाहिए इस विषयमें इसी मन्त्रका उत्तरार्ध देखिए-

#### सवासिनौ मायां परिधाय मन्धं पिबतम् । ( ए॰ ६ )

" सब मिलकर एक स्थानपर रहते हुए कौशल्यको धारण करके रस का पान करों '' इसमें निर्मालखित उपदेशबे। धक ाब्द महत्व पूर्ण हैं—

१ स-बासिनौ-एकत्र निवास करनेवाले, समान अधिकारसे एक स्थानपर रहनेवाले ! उचनीच भेदको न बढाते हुए जमान विचारसे इकट्ठे रहने वाले । एक प्रकारके आचार व्यवहारसे रहनेवाले ।

यह शब्द एकताका बल अपने समाज में बढानेका उपदेश दे रहा है। परस्पर विद्वेष न बढे, परन्तु एकताका बल <sup>बढे</sup>; ्ह भाव यहां स्मरण रखने योग्य है।

२ मायां परिधाय — माया का मर्थ कुशलता, हुनर, कर्म करनेकी प्रवीणता, कौशल आदि प्रकार का है। यह शब्द बुद्धि कि और कर्मशक्तिको समानतया प्रयुक्त होता है। कुशलतासे कार्य करनेकी बुद्धि और शक्ति धारण करने की सूचना इस शब्दद्वारा मिलती है । जगत् का व्यवहार करनेके लिए यह कुशलता अखन्त आवश्यक है । कुशलताके विना कार्य करनेवाला यशका भागी नहीं हो सकता ।

एकता के साथ, समताभावके साथ रहनेवाले और कुशलतासे कार्य व्यवहार करनेवाले लोग ही भोगरूपी रस पान करे आनंद प्राप्त कर सकते हैं। पाठक इस आशय को मनमें रखकर इस मंत्रका विचार करें और बोध प्राप्त करें।

#### स्वधा ।

मंत्र ७ में 'स्वधा अजर और बलवती है, यह इन्द्रकी बनाई है, इसका सेवन करके तेजस्वी बनकर सी वर्ष जीओ यह उपदेश हैं। यह स्वधा क्या चीज है, इसका विचार करना चाहिए—

'स्व+धा ' अपनी धारण शाक्तिका नाम स्वधा है। जिस शाक्तिसे अपने शरीरके विविध अणु इक्ट्रे रहते हैं उसके स्वधा शाक्ति कहते हैं। यह स्वधा शाक्ति जितनी मनुष्यमें होती है उतनी ही उसकी आयु होती है। शरीरकी स्वधाशाक्ति कस होनेपर कोई आपधि सहायक नहीं होती। जबतक यह स्वधाशाक्ति शरीरमें कार्य करती है तबतक ही मनुष्य जीवित रह सकता, बढ सकता और विजय पासकता है। यह स्वधा शाक्तिका महत्त्व है। इसके विना मृत्यु निश्चित है। इसीलिए सप्तम मन्त्रमें कहा है कि '' यह स्वधाशक्ति अजर है '' अर्थात् यह जरा वाली नहीं है, इससे (जरा) बुढापा जलदी नहीं आता, वृद्ध आयुमें भी जवानी रहती है। यह स्वधा (उर्जा) बल बढानेवाली है, इसीकी सहायतासे मनुष्य (सुवर्चाः) उत्तम कान्तिवाला तेजस्वी और प्रभावशाली होता है और (शर्त जीव) सी वर्षकी पूर्ण निरोग आयु प्राप्त कर सकता है।

इसलिए ब्रह्मचर्यादि सुनियमोंका पालन करके तथा ब्रायुष्यगणके सूक्तोंमें कहे उपदेशोंके अनुकूल आचरण करके मनुष्य अपनी स्वधाशिक्तको बढावे और मनुष्यको प्राप्त होनेवाले ब्रानेक कार्यक्षेत्रोंमें विजय कमावे तथा इस सूक्तके षष्ट मन्त्रमें कं उपदेशानुसार अपने अन्तःकरणको ग्रुम मार्वोसे शान्त और गंभीर बनावे ब्रीर इह पर लोकमें कृतकृत्य बने । यही--

" नः आशीः "

" इमार लिए आशीवीद मिले " और धर्वत्र निर्वेरता और शान्तका बडा साम्राज्य हो !

# पति और पत्नीका मेल।

(30)

( ऋषि:-प्रजापति: । देवता-अश्विनौ )

यथेदं भूम्या अधि तृणं वार्ता मथायति ।

एवा मध्नामि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा असंः ॥ १॥

सं चेन्नयांथो अश्विना कामिना सं च वक्षयः ।

सं वां भगांसो अग्मत सं चित्तानि सम्रं ब्रता ॥ २॥

यत्स्रिपणी विवक्षवी अनमीवा विवक्षवैः ।

तत्रे मे गच्छताद्भवै शुल्य ईव कुल्मेल् यथा ॥ ३॥

यदन्तंरं तद्वाद्धं यद्वाद्धं तदन्तंरम् । कुन्या∫नां विश्वक्ष्याणां मनों गृभायीवधे॥ ४॥

कथं—( यथा वातः ) जैसा वायु ( सूम्याः अधि । सूमिगर ( इदं तृणं मथायति ) यह वास हिलाता है, ( एव ते मनः मध्नामि ) वैसा ही तरा मन में हिलाता हूं जिससे तू (मां कामिना श्रसः) मेरी इच्ला करनेवाली होवे और यथा मत् श्रय-गाः न श्रसः ) मुझसे दूर जानेवाली न होवे ॥ १॥

(हे कामिनों अधिनों) परस्पर कामना करनेवाले दो बलवानो! (च इत् सं नयाथः) मिलकर चलो, (च सं वक्षथः) भौर मिलकर खारो बढो। (वां भगायः सं अग्मत) तुम दोनों को ऐश्वर्य इकट्ठे प्राप्त हों, (चित्तानि सं) तुम दोनोंके चित्त परस्पर मिले और (बतानि सं) तुम्हारे कर्म भी परस्पर मिल जुल कर हों॥ २॥

(यत्) जहां (विवक्षवः सुपर्णाः) बोलनेवाले सुंदर पंखवाले पक्षी जाते हैं और (विवक्षवः अनमीवाः) बोलनेवाले नीरोग मनुष्य जाते हैं, (तन्न ) वहां ( में हवं गच्छतात् ) मरी प्रेरणानुसार जानो, ( यथा शत्यः कुल्मलं हव ) जैसा बाण की नोक निशानेपर जाती है ॥ ३ ॥

(यत् अन्तरं तत् वाह्यं ) जो अंदर है वही वाहर है और (यत् वाह्यं तत् अन्तरं) जो बाहर है वही अंदर है। हे क्षोषधं! (विअरूपाणां कन्यानां )विविध रूपवाली कन्याओंका (मनः गृभाय) मन प्रदण कर ॥ ४॥

भावार्थ-जिस रीतिसे वायु घास हिल ता है उस रितिस में तेरा मन हिलाता हूं, जिससे तू मेरे ऊपर प्रीति करनेवाली होकर सदा मेरे साथ रहनेवाली नथा मेरेसे दूर न होनेवाली हो॥ १॥

हे परस्पर प्रेम करनेवाले श्री पुरुषो ! तुम दोनों मिलकर चलो, मिलकर आगे बढो, मिलकर ऐश्वर्य प्राप्त करो, तुम दोनोंके चित्त परस्पर भिले रहें और तुम्हारे कर्म भी मिल जुल कर होते रहें ॥ २ ॥

जहां मुन्दर पहुनाले पक्षी शब्द करते हैं और जहां नीरोग मनुष्य भ्रमण करने जाते हैं ऐसे मुंदर स्थानपर तू मेरी प्रेर-णासे चल ॥ ३॥

जो हमारे अंदर है वही बाहर है। और जो बाहर है वही अंदर है। मैं निष्कपट भावसे बर्ताव करता हूं और इस निष्कपट आवरणसे मैं विविध रूपवाली कन्याओंका मन आकर्षित करता हूं॥ ४॥

## एयमे<u>ग</u>न्पतिकामा जनिका<u>मो</u>ऽहमार्गमम् । अश्वः कनिकदुद्यथा भगे<u>ना</u>हं सहार्गमम्

11 4 11

अर्थ-( इयं पति-कामा आ अगन् ) यह कन्या पतिकी इच्छा करती हुई आयी है और ( जाने कामः अहं आ अगमं ) स्त्री की इच्छा करनेवाला में आया हूं। ( अहं भगेन सह आ आगमं ) मैं धनके साथ आया हूं, ( यथा कनिकदत् अश्वः ) जैसा हिनहिनाता हुआ घोडा आता है॥ ५॥

भावार्थ- पतिकी इच्छा करनेवाली यह स्त्री प्राप्त हुई है और स्त्री की इच्छा करनेवाला घोड़के समान हिनहिनाता हुआ में धनके साथ आया हूं। हम दोनोंका इस रीतिसे मेल अर्थात् विवाह हुआ है ॥ ५॥

### अश्विनी देव।

यह सूक्त विवाह के विषयमें बड़े महत्त्वपूर्ण उपदेश दे रहा है। इस सूक्त की देवता 'अश्विनी' है। ये देव सदा युगममें रहते हैं, कभी एक दूसरेसे पृथक् नहीं होते। विवाहमें भी ख्रीपुरुष एकवार विवाह हो जानेपर कभी पृथक् न हों, आमरण विवाह बंघन से बंधे रहें, इस उद्देश इस सूक्तकी यह देवता रखी है। जिस प्रकार अश्विनी देव सदा इक्ट्रे रहते हैं कभी वियुक्त नहीं होते, उसी प्रकार विवाहित ख्रोपुरुष गृहस्थाश्रम में इक्ट्रे रहें और परस्परसे वियुक्त न हों अर्थात् विवाह बंधन तोडकर स्वरं वर्तन कभी करनेवाले कभी न बनें।

द्वितीय मंत्रमें "कामिनी अश्विनी " कहा है, अर्थात् परस्पर की कामना करनेवाले अश्विनी देव जिस प्रकार एक कार्यमें इन्हें रहते हैं; उसी प्रकार विवाहित स्त्री पुरुष एहस्थाश्रममें मिल जुलकर रहें और एक दूमरे से विभक्त न हों । यहां "अश्विनी " शब्द 'अश्वशितसे युक्त ' होनेका भाव बता रहा है । पुरुष गर्भाषान करनेमें समर्थ होनेके लिये वैद्य शास्त्रमें "वाजीकरण " के प्रयोग लिखे हैं । वाजीकरण, अश्वीकरण ये शब्द समानार्थक ही हैं । स्त्रीपुरुष अश्विनी हों, इसका अर्थ वाजीकरणसे प्राप्त होनेवाली शक्ति से युक्त हों, अर्थात् गर्भाषान करनेकी शक्ति युक्त पुरुष हो, और गर्भाषारण करनेकी शिक्ति युक्त स्त्री हो । " आश्वि " शब्दका यह रेलार्थ यहां पाठक अवस्य देखें । स्त्री पुरुष परस्पर " कामिनी " अर्थात् परस्पर स्की इच्छा करनेवाले हों, स्त्री पुरुष की प्राप्तिकी इच्छा करे और पुरुष स्त्रीकी प्राप्तिकी इच्छा करे विवाहका समय भी निश्चित हो सकता है । देखिए—

#### विवाह का समय।

मंत्र पांचमें निम्नलिखित भेत्र भाग आता है, उससे विवाहका काल निश्चित हो सकता है--

इयं पतिकामा का करान् ॥

अहं जनिकामः आ अगमम् ( मं॰ ५)

"यह स्त्री पतिकी इच्छा करती हुई आगई है और में खिकी इच्छा करता हुआ आया हूं।" यह समय है जो विवाहके लिए योग्य है। स्त्रीके अंदर पतिकी प्राप्तिकी इच्छा और पतिके अंदर स्त्री की प्राप्तिकी इच्छा प्रवल होनी चाहिए। इस समय विवाह करना चाहिए। परंतु यहां यह भी संभव माना जा सकता है कि यह गर्भाधानका समय हो। िंधर सजावट करने के पूर्व विवाह करने की वात प्रथम काण्ड सूक्त १४ में लिखी है। यदि विवाह पहिले हुआ हो यह समय गर्भाधान का मानना पड़ेगा। तथापि निश्चय यही प्रतीत होता है कि ब्रह्मचर्य समापिके पश्चात पाँड और गृहस्थाश्रम योग्य स्त्री पुरुष होने के पश्चात ही विवाह करना चाहिये। इस विवयमें इसी मंत्रमें आगे देखिए—

यथा कनिकद्त् अश्वः।

अहं भगेन सह आगमम् ॥ (मं॰ ५)

' जैसा हिनहिनाता हुआ घोडा आता है वैसा में धनके साथ आया हूं। ' यहां उत्तम तारुण्य और गर्भाधान की अध्युत्तम शक्ति जिसके शरीरमें है ऐसे तरणका वर्णन है; यही विवाह के लिए योग्य है। विवाह के लिए न केवल तारुण्य और

बीर्य की आवश्यकता है, प्रत्युत (भगं) धनकी भी आवश्यकता है। कुटुंब का पालन पोषण करनेके लिए आवश्यक धन कमा-नेकी योग्यता पुरुष प्राप्त करे, धन कमाने लगे और तत्पश्चात् विवाह करे; यह बोध यहां मिलता है। पहले ब्रह्मचर्य पालन करे, तरुण बने, वीर्यवान और बलवान् हो, धन कमाने लगे और पश्चात् सुयोग्य स्त्रीस विवाह करे। यह पंचम मंत्रका आशय सतत ध्यानमें धारण करने योग्य है।

हितीय मंत्रमें "कामिनो अश्विनो " शब्द हैं, इनका आशय इससे पूर्व बतायाही है। 'कामिनो ' शब्दका विशेष स्पष्टी-करण पंचम मंत्रके पूर्वार्थने किया है और 'अश्विनो ' का स्पष्टीकरण पंचम मंत्रके तृतीय चरण द्वारा हुआ है। यह बात पाठक मनन पूर्वक देखेंगे, तो 'अश्विनो ' शब्द यहां उत्तम तारुण्यसे युक्त पितपत्नीका वाचक है और 'अश्व ' शब्द वाजीकरण सिद्ध वीर्यवान् पुरुष का विशेषतया वाचक है, यह बात स्वयं स्पष्ट हो जायगी।

पंचम मंत्रमं धन कमाने के परचात् विवाह करने का उपदेश तो विशेष ही मनन करने योग्य है। 'धीः, श्रीः, स्त्रीः' यह

## निष्कपट वर्ताव ।

स्त्री पुरुषोंका परस्पर बर्ताव, पतिपरनीका परस्पर व्यवहार निष्कपट भावसे और हृदय की एकता से ही होना चाहिए। तभी गृहस्थाश्रमी पुरुषों को सुख प्राप्त हो सकता है। इस विषयमें चतुर्थ मंत्रका उपदेश विशेष महस्वपूर्ण है—

#### यदन्तरं तद्वाद्यं बद्वाद्यं तदन्तरम् । ( मं॰ ४ )

' जो अंदर है वही बाहर, जो बाहर है वही अंदर है । ' यह निष्कपट व्यवहारका परम उच्च आदर्श है । पित परनीके विषयमें तथा परनी पितके विषयमें अंतर्बाह्य एक जैसा व्यवहार करें, अंदर एक भाव रखते हुए बाहर दूसरा भाव न रखें। गृहस्थियों के लिए व्यवहारका आदर्श यहां वेदने सुबोध शब्दों हारा बताया है। वैदिक धर्मका पालन करनेवाले गृहस्थी इसका अवश्य आचरण करें और अपना गृहस्थपनका सुख बढावें।

## विश्वरूपाणां कन्यानां मनः गुभाय ॥ ( मं॰ ४ )

' विविध रूपवाली कन्याओं का मन इसी प्रकार आकर्षित किया जावे।' कोई तरुण किसी कन्याके साथ बातचीत करने तथा अन्य व्यवहार करने के समय अपना अंदर बाहरका बत्तीव सीमा और कपट रहित रखे। कपट भावसे कन्याको धोखा देकर उसको फंसानेका यहन कोई न करे। सरल निष्कपट भावसे ही अपनी धर्मपरनी बनने के लिए किसी कन्याका मन आकर्षित किया जाय। कभी कोई छल या कपट न किया जाय। स्त्री पुरुष व्यवहार के विषयमें इस मंत्रका यह उपदेश अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेवाले और प्रविष्ट हुए पाठक इस मंत्रका वार्रवार मनन करें।

## आदर्भ पतिपत्नी।

चतुर्थं मंत्रमं परस्पर निष्कपट व्यवहार करनेका उपदेश दिया है, उस उपदेशके पालन करनेसे आदर्श कुटुंब बन सकता है इसमें कोई संदेहही नहीं है, इसका थोडासा नमूना द्वितीय मंत्रमें बताया है, इसमें पांच उपदेश हैं, देखिए—

९ संनयथः—सन्मार्गसे चलो और चलाओ । एक मत से चलो । एक मतसे संसार चलाओ । स्त्री और पुरुष एक दिलसे चलें और परिवारको चलावें ।

२ संबक्षथः — मिलकर आगे बढो । स्त्री और पुरुष एक विचारसे आगे बढने तथा उन्नति संपादन करनेका प्रयत्न करें।

इ भगासः सं अग्मत — सब मिलकर ऐश्वर्य प्राप्त करें। मिलकर ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे विपुक्त धन प्राप्त हो जावे।

४ चित्तानि सं--आपके चित्त मिले हुए हों।

५ व्रतानि सं-आपके कार्य भी मिलजुल कर किए जाय।

क्याति पितपरनीमें वैर भाव, द्वेष भाव या कठोर भाव न हो। यहांतक एकता का भाव हो कि ये दोनों मिलकर एकहीं शरीरके अवयव हैं ऐसा माना जावे। यहांके ये शब्द यद्यपि सामान्यतः पातिपरनीके कर्तव्य बतानेके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तथापि सामान्यतः ऐक्य प्रतिपादन परक भी इस मंत्रका भाव लिया जा सकता है और इस दृष्टिसे यह मंत्र सामाजिक ऐक्य भावका उत्तम उपदेश दे रहा है। पाठक इस दृष्टिसे भी इस मंत्रका विचार करें और आदर्श पतिपरनीके विषयमें इसका उज्वल उपदेश सारण रखें।

#### अमण का स्थान।

पतिपत्नीको मिलकर भ्रमण के लिए जाना हो, तो किस प्रकारके स्थानमें जांय, इस बातका उपदेश तृतीय मंत्रमें किया गया है उसको भी यहां देखिये—

> यत् सुपर्णा विवक्षवः॥ धनमीवा विवक्षवः॥ तत्र मे हवं गच्छतात्॥ ( मं॰ ३ )

"जहां सुंदर पंखवाले पक्षी शब्द करते हैं और जहां नीरोग पुरुष वार्तालाप करते हुए जाते हैं, वहां प्रेरणानुसार जांय।" ऐसे स्थानमें पितपत्नी परस्परकी इच्छानुसार अथवा प्रेरणानुसार, परस्परकी रुचीक अनुकूल अमण के लिये जांय। जहां सुंदर सुंदर पक्षी मंजुल शब्द कर रहे हैं और जहां नीरोग मनुष्य जाने के इच्छुक होते हैं वहां जांय। यह स्थानका वर्णन कितना मनोरम है ? पाठक ही इसका अनुभव अपने मनमें कर लें। उत्तम भाग्यसे ही ऐसे वन अथवा उद्यान स्त्री पुरुषोंको अमण के लिए प्राप्त हो सकते हैं। यहां वेदने आदर्श स्थानहीं अमण के लिए प्राप्त हो, यदि ऐसा स्थान हर एक परिवारके लिए न मिला, तो इसी प्रकारका कोई अन्य स्थान अमण के लिए पसंद करें और निष्कपट भावसे उत्तम वार्तालाप करते हुए गमन करें।

## स्त्रीके साथ बर्ताव।

पुरुष स्त्रीके साथ कैसा बर्ताव करे और स्त्री भी पुरुषके साथ कैसा बर्ताव करे, इस विषयमें एक उत्तम उपमा प्रथम मंत्रमें ली है और इस विषयका उपदेश किया है। 'जिस प्रकार वायुंसे घास हिलाया जाता है उस प्रकार खीका मन हिलाता हूं।' (मं० १) यह कथन बड़ा बोधप्रद है। वायुंके अंदर प्रचण्ड शक्ति है, वायु वेगसे चलने लगा, तो बड़े बड़े युद्ध भी दूर जाते हैं; परंतु वही वायु कोमल घासको नहीं तोड़ ग, परंतु केवल हिलाता है। इसी प्रकार वीर पुरुषका कोप प्रवल शत्रुको लिख भिन्न कर सकता है, परंतु वहीं वीर पुरुष ब्रियोंसे वैसा कूरताका वर्ताव न करे। जिस प्रकार युद्धोंको तोडनेवाला वायु घासको कैवल हिलाता है, उसी प्रकार शत्रुको नष्टभ्रष्ट करनेवाला पुरुष भी ब्रियोंसे कोमल सीतिसे ही बर्ताव करे। कठोर व्यवहार कभी न करे।

स्त्रियां भी अपने अंदर घासके समान कोमलता घारण करें और प्रचण्ड वायु चलने पर भी जैसा घास टूटता नहीं, उसी प्रकार अपने कुटुंबके स्थानसे कभी विचलित न हों।

यहां इस उपमासे दोनोंके उत्तम कर्तव्य बताये हैं। इस उपमाका विचार जितना अधिक किया जाय उतना अधिक बोध मिल सकता है। यह पूर्ण उपमा है, इतनी योग्य उपमा अन्यत्र नहीं मिल सकती। पाठक इसका विचार करें और बोध लें और वह बोध अपने परिवारमें ढाल दें।

यह सूक्त पतिपत्नीके गृहस्थधर्मका आदर्श बता रहा है, यदि पाठक इसका अधिक विचार करेंगे, तो उनको बहुत उत्तम उपदेश मिल सकता है। विवाह विषयक अन्यान्य सूक्तोंके साथ पाठक इस सूक्तका विचार करें।

# रोगोत्पादक किमि।

(38)

( ऋषि:-काण्वः । देवता मही )

इन्द्रंस्य या मही दृषिकिमोर्विश्वंस्य तहेणी ।
तयां पिनिष्म सं किमीन्दृषदा खल्यां इव ॥ १॥ १॥
दृष्टमृदृष्टंमतृह्मथीं कुरूर्हंमतृह्म ।
अलगण्डून्त्सवीञ्छ्छनान्किमीन्वचंसा जम्भयामसि ॥ २॥
अलगण्डून्हिन्म महता व्धंनं दूना अदूना अर्सा अंभूवन् ।
शिष्टानिश्चंद्रिति तिरामि वाचा यथा किमीणां निकृत्व्छपति ॥ ३॥
अन्वान्त्र्यं शीर्ष्ण्यंभुमथो पार्ष्टेयं किमीन् ।
अवस्क्रवं व्यंध्वरं किमीन्वचंसा जम्भयामसि ॥ ४॥

कर्थ—[ इन्द्रस्य या मही दवत् ] इन्द्रकी जो बडी शिला है जो [ विश्वस्य क्रिमेः तईणी ] सब क्रिमियोंका नाग करनेवाली है [ तया किमीन् सं पिनिष्म ] उससे में क्रिमियोंको पीस डाल्टं [ दवदा खल्वान् इव ] जैसे पत्थरसे चणोंको पीसते हैं ॥ १॥

[ इप्टं बहुएं बतुइम् ] दीखने वाले और न दिखाई देनेवाले इन दोनों प्रकारके क्रिमियोंका में नाश करता हूं। [ अथो कुरूरुं बतुइम् ] और भूमिपर रेंगनेवाले किमियोंको भी में नष्ट करता हूं। [सर्वान् अल्गण्डून् ] सब विस्तरे बादि में रहनेवाले तथा [ शलुनान् ] देगसे इधर उधर चलनेवाले सब [ क्रिमीन् ] किमियोंको [ वचसा जम्भयामसि ] वचाके हारा हटाना हूं॥ २॥

[ अलगण्डून् महता वधेन हिम ] विविध स्थानोंमें रहनेवाले किभियोंको वडे आधातसे में मारता हूं। [ दूनाः अदूनाः अरसाः अभूवन् ] चलनेवाले और न चलनेवाले सब किमी रसहीन होगये। [ शिष्टान् अशिष्टान् वाचा नि तिरामि ] बचे हुए और न चचे हुए भी सब किमियोंको वचासे में नाश करता हूं। [ यथा किमीणां निकः उच्छिषातै ] जिससे किमियोंसे कोई भी न बचे ॥ ३ ॥

[ अन्वान्त्रयं ] आंतोंमें होनेवाले, [ शीर्षण्यं ] सिरमें होनेवाले [ अथो पाष्टेंयं किमीन् ] और पसालियोंमें होनेवाले किमियोंको तथा [ अवस्कवं ] रेंगनेवाले और [ व्यध्वरं ] बुरे मार्गपर होनेवाले सब किमियोंको में [ वचसा जम्भयामिस ] वचा आंषिधिसे हटाता हूं ॥ ४ ॥

भावार्ध-सब प्रकारके किमियोंका नाश करनेमें समर्थ इन्द्र अर्थात् आत्माको हढ शक्ति है उससे में रोगोल्पादक किमियोंका नाश करता हूं॥ १॥

भांखसे दिखाई देनेवाले और न दिखाई देनेवाले नृथा भूमिपर रेंगनेवाले अनेक प्रकारके किंमियाँका वचा औषधिसे हटाता हूं॥ २ ।।

वचा औषाधिसे में सब किमियोंको हटाता हूं जिससे एक भी न वच सके ॥ ३ ॥ भातोंमें, सिरमें, पसलीमें जो कृमि कुमार्ग के आचरणसे होते हैं उन सबको में वचा से हटाता हूं ॥ ४ ॥

ये क्रिमंयः पर्वतेषु वनेष्वोषंधीषु पुशुब्बुद्ध्वं १ न्तः । ये अस्माकं तन्विमाविविद्याः सर्वे तद्वंनिम जानिम किमीणाम् ( इति पश्चमोऽनुवाक । )

11411

अर्थ-[ये पर्वतेषु किमयः] जो पहाडियोंपर किमि होते हैं, (वनेषु, भीषधीषु, पशुषु, अप्सु अन्तः) वन, औषधि,पशु, जि मादिमें होते हैं, भौर ( ये अस्माकं तन्त्रं आविविशुः ) जो दमारे शरीरमें पविष्ट हुए हैं [ तत् किमीणां सर्वं जिनम हिन्म ] वह किमियौंका सम्पूर्ण जन्म में नष्ट करता हूं ॥ ५ ॥

भावार्थ-जो पर्वतीमें, वर्तीमें, औषधियोंमें, पशुओंमें तथा जलोंमें किमि होते हैं तथा जो इमारे शरीरीमें घुसते हैं उन सब किमियोंका में नाश करता हूं॥ ५॥

## किमियोंकी उत्पात्ति।

रोगोत्पादक कि मियोंकी उत्पत्ति 'पर्वन, चन, औषि, पशु, और जल इनके बीच में होती है' ( मं० ५ ) तथा में किमि-

अस्माकं तन्वं आविविद्याः। (मं० ५)

'हमारे शरीरमें घुनते हैं' और पीड़ा करते हैं, इशिलये इन किभियों को हटाकर आरोग्य साधन करना चाहिये। यह पंचम मंत्रका कथन विशेष विचार करने योग्य है। जलमें सडावट होनेसे विविध प्रकार के किसि होते हैं, पशुके शरीर में अनेक जेंतु होते हैं, हरी वनस्पतियोंपर अनेक किमि होते हैं, वर्नों में जहां दलदलके स्थान रहते हैं वहां भी विविध जाति के किमि होते हैं और इनका संबंध मनुष्य शरीरके साथ होनेसे विविध रीग उत्पन्न होते हैं। शरीरमें ये कहां जाते दें इसका वर्णन मंत्र ४ कर रहा है-अन्वान्त्रयं शीर्षण्यं अथो पार्ष्टेयं किमीन् । ( मं० ४ )

''आंतों में, धिरमें, पसालियों में ये किसी जाते हैं और वहां बढते हैं।'' इस कारण वहां नाना प्रकारके राग उत्पन्न होते हैं। इस:लिये आरोग्य चाहनेवालों को इनको दूर करना चाहिये। इनकी उत्पत्ति के विषयमें मंत्र ४ में दो शब्द बड़े महत्त्व के हैं।-

" अवरैकवं, व्यध्वरं" (मं॰ ४)

१ अवस्कव-( अव+स्कव) नीचे गमन । नीच स्थानमें गमन करनेथे इनकी उत्पत्ति होती है । यहां आचरणकी नीचता

समझना योग्य है।

२ ब्यध्वर-( वि-अध्व-र ) विरुद्ध मार्ग पर रमना । धर्म विरुद्ध ब्यवहारके जो जो मार्ग हैं उनपर रमनेसे रोगके बीज उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मचर्यादि नियमोंका न पालन करना आदि बहुतसे धर्म विरुद्ध व्यवहार हैं जो रोगतत्पन्न करनेमें हेतु होते हैं। इस दृष्टिसे ये दोनों शब्द बड़े महत्त्वके हैं।

दूर करनेका उपाय।

इन किमियोंको दूर करनेका उपाय दो प्रकारका इस सूक्तों कहा है-१ वचा-वचा नामक वनस्पतिका उपयोग करना । माशामें इसकी वच कहते हैं । किमि नाशक औषधियों में इसका महत्त्व सबसे अधिक है। इसका चूर्ण शरीरपर लगानेसे किमि बाधा नहीं होती, बचाका मणि गलेमें या शरीरपर धारण करनेसे भी कि.मिपोडा दूर होती है और जलमें घोलकर भी इसका सेवन करनेसे पेटके अंदरके कि।मेरोष दूर हो जाते हैं। आविधि जन्य उपायोमें यह सुलभ और निश्चित उपाय है।

२ इन्द्रस्य मही इयत्-इन्द्रका बडा पत्थर । इस नामका कोई पदार्थ है या यह आध्यात्मिक शाक्तिका नाम है, इस विषय में अभीतक कोई निश्चय नहीं हो सका। इन्द्र शब्दका अर्थ आश्मा है, उसका बडा परथर अर्थात जिसपर टकर खाकर ये रोग जन्त मर जाते हैं वह उसकी प्रवल जीवन शक्ति है। आत्म शक्ति के मुकाबलेमें इन रोगि कि मियों की खुलक शक्ति उहर नहीं सकती । यह सब ठीक है, परंतु इस विषयमें अधिक खोज होनेको आवश्यकता है। ये किमि इतने सूक्ष्म होते हैं, कि आंखसे दिखाई नहीं देते ।

१६ (अ. स. मा. कां० २)

( अद्यष्ट ), दूसरे ऐसे होते हैं कि जो आंखने दिलाई देते हैं। कई शरीर पर होते हैं, कपर्डोंपर चिपकते हैं बिस्तरेमें होते हैं, इस प्रकार विविध स्थानोंमें इनकी उत्पत्ति होती है। इनका नाश उक्त प्रकार करनेने इनकी पीड़ा दूर होती है और आरोग्य मिलता है।

## किमि-नाशन।

[ 32 ]

(ऋषि: काण्यः । देवता-आदित्यः )

ज्यन्नादित्यः किमीन्हन्तु निम्रोचेन्हन्तु राईमिभिः । ये अन्तः किमीयो गर्वि ॥१॥
विश्वरूपं चतुर्श्वं किमि सारङ्गमर्जनम् । शृणाम्यस्य पृष्टीरिपं वृश्वामि यिक्छिरः ॥२॥
अन्तिवद्यः किमयो हिन्म कण्ववन्त्रीमदाप्यवत् ।
अगस्त्यस्य ब्रह्मांणा सं पिनष्मयहं क्रमीन् ॥३॥
हतो राजा किमीणामुतैषां स्थपतिर्हेतः । हतो हतमाता क्रिमिंहतभ्राता हतस्वसा ॥४॥

अर्थ-[ उद्यन् आदित्यः कितीन् हन्तु ] उदय होता हुना सूर्य किमियोंका नाश करे। [निम्नोचन् रिहमिनः हन्तु ] अस्तको जाता हुना सूर्य भी अपने किरणोंसे किमियोंका नाश करे। [ ये किमयः गवि अन्तः ] जो किमि भूमीपर हैं ॥१॥

[ विश्वरूपं ] अनेक रूपवाले [चतुरक्षं] चार आंखराळे, [सारंगं अर्जुनं किमिं] रींगनेवाले श्वेतरंगके किमि होते हैं। [ अस्य पृष्टीः श्रणामि ] इनकी हाड्डियोंको में तोडता हूं। [ अपि यत शिरः वृक्षामि ] इनका जो सिर है वह भी तोडता हूं॥ २॥

हे [ किमयः ] किमियो ! [ अन्निवत्, कण्यवत्, जमदग्निवत् ] अन्नि, कण्य और जमदग्नि के समान [ यः इन्मि ] तुमको मार डालता हूं । [ अहं अगस्त्यस्य ब्रह्मणा ] में अगस्तिकी विद्यासे [ किमीन् सं पिनाव्मि किमीयोंको पीस डालता हूं ॥ ३ ॥

[ किमीणां राजा हतः ] किमियोंका राजा मारा गया । [ उत एवां स्थपतिः हतः ] और इनका स्थानपति भी सारा गया। [हत-माता, हतस्राता, हतस्वसा किमिः हतः] किमीकी माता,भाई,वहीन तथा वह किमि भी मारा गया है॥४॥

भावार्थ — सुर्य उदय होनेके पश्चात् अस्त होने तक अपने किरणोंसे रोगोत्पादक किमियोंका नाश करता है। ये किमि

ये किमि बहुत प्रकारके विविध रंगह्मपवाले होते हैं, कई श्वेत होते हैं और कई अन्य रंगों के होते हैं। इनगेंसे कईयाँकी चार अथवा अनेक आंख होते हैं।। २॥

आत्रि, कण्व, जमदिम और अगस्त्य इन नामों द्वारा सूचित होनेवाले उपाय हैं कि जिनसे इन राग बीजोंका नाश ही जाता है।। ३ ।।

इन उपायोंसे इन किमियोंके मूल बीज ही नष्ट होते हैं ॥ ४ ॥

हतासी अस्य वेशसी हतासः परिवेशसः । अशो ये क्षुंछका इंव सर्वे ते किमयो हताः प्रते शुणामि शक्ते याभ्यां वितदायसि । भिनाद्वी ते कप्तसः

11 4 11

प्र ते श्रृणामि शृक्ते याभ्यां वितुद्रायासे । भिनाद्यं ते कुषुम्मं यस्ते विष्धानंः। ।।६।।

धर्थ- [अस्य वेशसः इतासः] इसके परिचारक मारे गये । [परिवेशसः इतासः] इसके सेवक पीसे गये । [अयो य श्रुष्ठकाः इव ] अब जो श्रुष्ठक किमी हैं [ ते सर्वे किमयः इताः ] वे सब किमी मारे गये ॥ ५ ॥

[ते श्टोत प्र श्रणामि ] तेरे दोनों सींग तोड डालता हूं [याम्यां बितुदायसि ] जिनसे त् काटता है। [ते कुपुरसं भिनिधा ] तेरे विषके आशयको मैं तोडता हूं [या ते विषधाना ] जो तेरा विषका स्थान है ॥ ६॥

भावार्थ — इनके सब परिवार पूर्णतासे दूर हो जाते हैं ॥ ५ ॥ इनमें जो विषका स्थान होता है उसका भी पूर्वोक्त उपायोंसे ही नाश हो जाता है ॥ ६ ॥

#### स्यंकिरण का प्रभाव।

सूर्य किरणों में ऐसी। जीवन शक्ति है कि जिससे संपूर्ण प्रकारके रोगबीज दूर होते हैं। इसिल्ए जिस स्थानपर रोग जन्तु-ओंके बढ़नेसे रोग उत्पन्न हुए हों, उस स्थानमें सूर्य किरण पहुंचानेसे वे सब रोग दूर हो जाते हैं। जिस घरमें रोग उत्पन्न हुए हों, उस घरके छप्परमें से सूर्य किरण विशुल प्रमाणमें उस घरमें प्रविष्ट करानेसे वहांके रोग दूर हो जाते हैं। क्योंकि रोगबीजीं को हटानेवाला सूर्यके समान प्रभावशाली दूसरा कोई भी नहीं है।

#### क्रिमियोंके लक्षण।

इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें इन किमियों के कुछ लक्षण कहे हैं, देखिए ( मं०२ )---

१ अर्जुनः--धेत रंगवाला,

२ सारंग:--विविध रंगवाला, चित्रविचित्र वर्ण वाळा, धब्बे जिसके शरीरपर हैं।

३ चतुरक्षः - चार नेत्र वाला, चारों तर्फ जिसके शरीरमें नेत्र हैं।

४ विश्वरूप:--विविध रंगरूप वाला ।

इन लक्षणोंसे ये किमि पहचाने जा सकते हैं।

## रोग बीजोंके नाशकी विद्या।

हन रोग बीजोंका नाश करनेकी विद्या तृतीय मंत्रमें कही है। इस मंत्रमें इस विद्याके चार नाम आगये हैं, देखिए—
(१) अत्रि, (२) कण्व, (३) जमदिम और (४) अगस्त्य के (ब्रद्मणा) ब्रह्मसे अर्थात् इनकी विद्यासे में रोग बीजभूत क्रिमियोंका नाश करता हूं। रोगबीजों का नाश करनेकी विद्याके ये चार नाम हैं। प्राचीन विद्याकी खोज करनेवालोंको उचित है कि वे इन विद्याओंकी खोज करें। इस समय तक हमने जो खोज की उससे कुछभी परिणाम नहीं निकला है।

#### विषस्थान ।

इन किमियों के शरीर में एक स्थान ऐसा होता है कि जक्षां विष रहता है, (मं॰ ६) यह विष ही मनुष्य के शरीर में पहुंचता है और वहां विविध रेग उत्पन्न करता है। इसलिए इनसे बचने के उपाय की शक्ति ऐसी चाहिए कि जिससे यह विष दूर हो जाय और मनुष्य के शरीर पर यह विष अनिष्ट परिणाम न कर सके।

11 4 11

## यक्ष नारान ।

(33)

(ऋपि:-ब्रह्मा । देवता-यक्ष्मविवर्हणं, चन्द्रमाः, आयुष्यम् ।) अक्षीभ्यां∫ ते नासिकाभ्यां कणीभ्यां छुबुंकादिध । यक्षमं शीर्षण्यं मिरित को जिज्ञहाया वि वृंहामि ते 11 9 11 ग्रीवाभ्यंस्त उाष्णहाभ्यः कीकंसाभ्यो अनुक्यादि । यक्षमं दोव्ण्यं भूमंसांभ्यां बाहुभ्यां वि बृहामि ते 11 7 11 ह्दयाने परि क्वास्रो हलीक्षणात्पार्थाभ्याम् । यहम् मत्रनाभ्यां छीह्वो यकनस्ते वि वहामसि 11 3 11 आन्त्रेभ्यं इते गुद्राभ्यो वितिष्ठोहद्राद्धि । यक्मं कुक्षिभ्यां प्लाशेनिभ्या वि बृंहामि ते 11 8 11 ऊरुभ्यां ते अष्ठीवद्भचां पार्धिणभ्यां प्रपदाभ्याम् । यक्षमं भसुद्यं १श्रोणिभ्यां भासदुं भंसंसो वि वृहामि ते 11 4 11 अस्थिभ्यंस्ते मुजभ्यः स्नावंभ्यो धमनिभ्यः। यक्मं पाणिम्यामुङ्गिलिम्यो नुखेम्यो वि वृहामि ते

अर्थ-(ते कक्षीभ्यां नासिकाभ्यां ) तेरे बांखोंसे और दोनों नथुनोंसे (कर्णाभ्यां छुबुकात् अपि ) कानोंसे, और ठोडीमेंसे, (ते मिस्तिष्कात् जिह्नाया ) तेरे मस्तक्त तथा जिह्नाते ( शीर्षण्यं यहमं वि वृहामि ) सिर संबंधी रोग को हरावा हं ॥ १ ॥

(ते ब्रीवाम्यः बाब्जिहाम्यः ) तेरे गले से और गुद्दी की नाडीसे (कीकसाम्यः अनुक्यात् ) इंसली की हाड्डियोंसे भौर रीढसे जीर ( ते अवास्यां, ते बाहुस्यां ) तरे कंघोंसे और अजाओंसे ( दोषण्यं यहमं वि बृहामि ) मुद्देके रोगकी हटाता हुं॥ २॥

(ते हृद्यात, छोन्न:, इलीक्ष्णात् ) तरे हृद्यसे फेफडेसे और पित्ताशयसे, पार्श्वाभ्यां परि ) दोनों कांखोंसे (ते मतस्नाभ्यां ) तेरे गुर्रेसि ( प्रेष्टः यक्नः ) विल्लो क्षोर जिगरसे ( यक्ष्मं वि वृदामि ) रोग की हटाता हूं ॥ ३ ॥

( ते आन्त्रेम्यः गुदाम्यः ) तेरी आंतोंसे और गुदासे ( वनिष्ठोः उदराद् अधि ) मलस्थानसे और उदरसे ( ते कुक्षिभ्यां फ्राशे: नाभ्या: ) तेरी कोखोंसे अंदर की थैलीसे और नाभिसे ( यक्ष्मं वि बृहामि ) रोग इटाता हूं ॥ ४ ॥

( तं ऊरुम्यां अष्ठीवज्ञायां ) तेरी जंघाओंसे जीर घुटनोंसे ( पार्ध्णभ्यां प्रपदाभ्यां ) एडियोंसे और पैरोंसे, (ते श्रोणि-भ्यां ) तेरे कुल्होंसे (मंसतः भत्रयं भातदं) गुह्यस्थानसे कटिके संबंधके गुह्य (यहमं विवृहामि) रोगको में हटाता हूं ॥ ५ ॥

( ते बास्थिम्यः मज्जभ्यः ) तेरी हृद्विरोसे और मजासे ( स्नावभ्यः धमनिभ्यः) पुट्टोंसे और नाहियोंसे ( ते पाणिभ्यां अंगुल्जिम्यः नखम्यः ) तेरे हाथ, अंगुलि और नाख्नोंसे ( यहमं विवृहामि ) रोग को हटाता हूं॥ ६ ॥

## अङ्गेंअङ्गे लोम्निलो<u>मि</u> यस्ते पर्वेणिपर्वणि । यक्ष्में त्वचस्य∫ते व्यं कुश्यर्यस्य बीबुर्हेणु विष्वंङ्चं वि बृंहामसि

11 0 11

अर्थ- (यः ते) जो तेरे (अङ्गे अङ्गे लोझि लोझि पर्वाणि पर्वाणि) प्रत्येक अंग प्रत्येक रोम और प्रत्येक गांठमें (ते स्वचस्यं विष्वेद्यं यक्षमं ) तेरी त्वचा संबंधी फैकनेवाले क्षय रोगको (कर्यपस्य विवर्देणः कर्यपके उपायसे (वयं विवृद्धामासि) इम हटा देते हैं ॥ ७॥

भावार्थ-आंख नाक कान बाहु आहि स्थूल शरीरके मोटे अवयवांसे, हृदय होहा यक्तत आदि आंतरिक अवयवांसे, अस्थि मजा आदि धातुओंसे अथवा जहां कहां रोग हो वहांसे कर्यप की विद्यासे हम रोगको हटा देते हैं १-७॥

#### करयप-विचर्हण।

पूर्व सूक्तमं आत्रि, कण्त्र, जमदाप्ति श्रीर अगस्य नामकी रोगदूरीकरण की विद्या आगई है। उसी प्रकारकी क्र्यप विवर्दण नामक विद्याका उछेल इस सूक्तमें आगया है। खोज करनेवालों को उन विद्याओं के साथ इस विद्याकी भी खोज करनी चाहिये। इस समय तो यह विद्या अज्ञात ही है।

[ यह सूक्त कुछ पाठ भेदसे ऋ० १०। १६३ में आया है ]

# मुक्ति का सीधा मार्ग।

(38)

(ऋषिः-अथर्या । देवता-पश्चपतिः । )
य ईश्चे पश्चपतिः पश्चनां चर्तुष्पदामुत यो द्विपदांस् ।
निष्क्रीतः स यृज्ञियं भागमेतु रायस्पोषा यर्जमानं सचन्ताम् ॥ १॥
प्रमुश्चन्तो भुवेनस्य रेती गातुं धंतु यर्जमानाय देवाः ।
उपार्कृतं शशमानं यदस्थित्भियं देवानामण्येतु पार्थः ॥ २॥

अर्थ-[यः पशुपतिः] जो पशुपति [यः द्विपदां उत चतुष्पदां ईशे ] द्विपाद और चतुष्पादांका स्वामी है [सः निष्कीतः] वह पूर्ण रीतिसे प्राप्त हुआ हुआ [याज्ञियं भागं पतु ] यजनीय विभागको प्राप्त होते । [रायः पोषाः यजमानं सचन्ताम्] धन और पुष्टियां यज्ञ कम्नेवालेको प्राप्त हों॥ र ॥

है [देवा: ] देवो ! [ सुननस्य रेतः प्र सुखन्तः ] सुवन के वीर्यका दान करते हुए [ यजमानाय गातुं घत्त ] यज्ञ करनेवाले के लिये सन्मार्ग प्रदान करो । [यत् शशमानं उपाकृतं देवानां प्रियं पाथः श्रस्थात्] जो सोमहृष सुनंस्कृत देवें का प्रिय शक्त है वह हमें [ एतु ] प्राप्त हो ॥ २ ॥

भावार्थ—जो द्विपाद और चतुष्पात् आदि सब प्राणियों का स्वामी एक ईश्वर है, वह निःशेष रीतिसे प्राप्त होने के पश्चात् पूज के स्थानमें पूजित होता है और उनकी कृपासे सब प्रकारके था और पुष्टियां उपासक को प्राप्त होती हैं ॥ १ ॥

सब देव इस उपास ह की संसारका बीर्य प्रदान करते हुए सन्मार्ग बताते हैं और वनस्मित संबंधी सुनंस्कृत देवों के लिए। प्रिय ऐसा जो अन्न हीता है वह इसकी देते हैं ॥ २ ॥

| ये बुध्यमानुमनु दीध्यांना अन्वेक्षंन्तु मनेसा चक्षंपा च।                       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| अप्रिष्टानभ्रे प्र मुंमोक्त देवो विश्वकमी प्रजयां संरराणः                      | 11 3 11 |
| ये ग्राम्याः पुश्रवी विश्वरूपा विरूपाः सन्ती बहुधैकैरूपाः ।                    |         |
| वायुष्टानम्रे प्रमुमोक्तु देवः प्रजापंतिः प्रजयां संरराणः                      | 11811   |
| <u>प्रजानन्तः</u> प्रति गृह्णन्तु पूर्वे <u>प्राणमङ्गेभ्यः पर्याचरंन्तम्</u> । |         |
| दिवं गच्छ प्रति तिष्ठा शरीरैः स्वर्गं योहि पृथिभिदेव्यानैः                     | 11411   |

अर्थ-[ये दीध्यानाः] जो प्रकाशमान [वध्यमानं अनु] बंधे हुए को अनुकूछता के साथ [मनसा च चक्षुवा अन्वेक्षनत] मनसे और आंखसे देखते हैं, [ विश्वकर्मा प्रजया संरराणः देवः अग्निः ] विश्वकर्ता प्रजासे रमनेवाला प्रकाशमान देव [ तान् अप्रे प्रमुमोक्तु ] उनको सबसे पहेले मुक्त करे।

[ये प्राम्याः विश्वह्पाः पश्चः ] जो प्रामीण विश्विशंग रूपवाले पशु [बहुधा विरूपाः संतः एकह्पाः ] बहुत करके क्रानेक रूपवाले होनेपर भी एक रूप होनेकं समान ही हैं ( प्रजया संरराणः प्रजापतिः वायुः देवः ) प्रजाके साथ रमने वाला प्रजापालक प्राण देव [तान् अप्रे प्रमुमोक्तु ] उनको पहले मुक्त करे ॥ ४ ॥

[ पूर्वे प्रजानन्तः ] पहले विशेष जाननेवाले ज्ञानी [ परिशाचरन्तं प्राणं ] चारों स्थानोंमें श्रमण करनेवाले ज्ञाणको [ अंगेभ्यः प्रतिगृह्णन्तु ] सब अंगोंसे प्रहण करें । [ शरीरैः प्रतितित्व ] सब शरीरांगोंसे प्रतिष्ठित रह, पश्चात् [ देवयानैः पिथिभिः स्वर्गं याहि, दिवं गच्छ ] देवोंके जाने योग्य मागोंसे स्वर्गको जा, प्रकाशमय स्थानको प्राप्त हो ॥ ५ ॥

भावार्थ – जो तेजस्वी ज्ञानी पुरुष अपने मनसे और आंखसे बद्ध स्थितिमें रहे हुए प्राणीको अनुकम्पा की दृष्टिसे देखते हैं, छनको – ही विश्वका निर्माण करनेवाला और प्रजाओं में रमनेवाला प्रकाशमय देव सबसे पहले मुक्त करता है ॥ ३ ॥

प्राम्य पशु जो वास्तवमें विविध रंगरूपवाले होते हुए भी एक रूपवाले जैसे होते हैं, उनको भी सन प्रजाओं के माथ रहनेवाला प्राणीका प्राणदेव पहिले मुक्त करता है। ४ ॥

जो ज्ञानी लोग सब शरिरमें संचार करनेवाले प्राणकी सब अंगों और अवथवेंसि इब्हा करके अपने अधिकारमें लाते हैं, वे शरीरसे सुदृढ होते हुए दिव्य मार्गसे सीधे स्वर्ग हो जाते हैं और प्रकाश का स्थान प्राप्त करते हैं ॥ ५ ॥

#### प्राणका आयाम ।

शारीरमें प्राण एक अद्भुत शाक्त है। वास्तवमें यह एकही प्राण शारीरक विभिन्न अवयवों और अंगों में कार्य करनेके कारण अनेक प्रकारका माना जाता है और इसी एकको अनेक नाम भी दिए जाते हैं। ईश्वरी नियमसे एक प्राण अनेक] अवयवों में जाता है और वहांसे स्वेच्छासे निवृत्त होता है। यदि इस प्राणपर मनुष्यकी इच्छाका खामिरव होगा अर्थात् मनुष्यकी इच्छाके अनुसार प्राणका अंगों और अवयवों में गमन होगा, और इच्छानुसार इसकी शारीर में स्थिति हो सकेगी, तो शारीरका कोई भी अवयव कभी रोगी न होगा और इच्छा मरण की सिद्धि भी प्राप्त होगी। यह सब बात प्राणपर प्रभुत्त्व प्राप्त होने पर ही निभैर है। इसी लिए पद्म मंत्रने कहा है—

प्रजानन्तः पूर्वे पर्याचरन्तं प्राणं क्षङ्गेभ्यः प्रातिगृह्णन्तु । ( मं० ५)

" जाननेवाले बडे लोग संचार करनेवाले प्राणको सब अंगोंसे इकट्ठा करके अपने खाधीन कर लेवें।" इस मंत्रमें इस कर्मके अधिकारी कीन हैं यह भी कहा है, प्राणका कार्य बताया है और प्राणको स्वाधीन करनेका भी उपदेश दिया है; इसका अनुसंधान देखिए—

१ प्र—जानन्तः पूर्वे = (प्र—जानन्तः ) विशेष जाननेवाले अर्थात् शरीर् शाल और योगशाश्चके विशेष ज्ञाता। प्राणायामके शास्त्रको उत्तम प्रकारसे जाननेवाले योगी (पूर्वे ) पहले, अर्थात् नवीन सीखनेवाले नहीं, जो पुराने अनुभवी हैं। वे लोग अपने अंगों और अवयवोंसे प्राणको इक्टा करके अपने आधीन करें।

२ पर्याचरन्तं प्राणं—(परि+आचरन्) चारों ओर संचार करनेवाले प्राणकी खाधीन करें । प्राण संपूर्ण शरीरमें संचार कर रहा है, स्वेच्छासे संचार कर रहा है, उसको अपनी इच्छासे कार्य करनेमें लगावें। प्राणका संचार जहां योग्य रीतिसे नहीं होता है वहां रोग दोते हैं; इसालिए प्राणकी अपनी इच्छासे प्रेरित करनेकी शाफि प्राप्त होगई तो सब शरीर नीरागी रखना और दीर्घ आयु प्राप्त करना भी संभवनीय है।

३ धङ्गिभ्यः प्राणं प्रतिगृह्ण-तु— शरीरके अंगा और अवश्वोसे प्राणको इक्ट्रा करना और अपनी इच्छानुसार उसे शरीरमें प्रेरित करना यहां सूचित किया है।

योग शास्त्रमें प्राणायाम विधि कही है। इसके अनुष्ठान से यह सिद्धि प्राप्त है। सकती है। जो पाठक इस विषयमें अधिक परिश्रम करना चाहते हैं, वे अच्छे योगीके पास रहकर ब्रह्मचर्य आदि सुनियमोंका अनुष्ठान करके अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अपने शरीरके सब अंगों और अवयवेंकि प्राणको इक्ष्टा करना और पुनः प्रत्येक अवयवमें उसको भेजना यह सब किया अपने आधीन होनी चाहिए, इसके कीनसी सिद्धि हो सकती है इसका वर्णन इसी मंत्रमें देखिए—

शरीरैः प्रतितिष्ठ। (मं॰ ५)

"अपने शरीरों के साथ स्थिर हो" यह पहिलो सिद्धि है। स्थूज सूक्ष्म और कारण ये तीन शरीर हैं, इसी प्रकार सात शरीर भी गिने जा सकते हैं, अंगों और अवयवोंकी गिनती करनेसे बहुत सूक्ष्म विचारमें जाना पड़ेगा, इसलिये वह विचार हम छोड़ देते हैं। इन शरीरों के साथ मनुष्य सुदृढ और सप्रतिष्ठित हो सकता है। जो पूर्वोक्त साधन करेगा और प्राणको अपने आ-धान बनायेगा, वह शरीरसे नीरोग, सुदृढ तथा दीर्घायु हो सकता है। यह तो प्रयक्ष लाभ हुआ, परंतु प्राणायाम साधन करनेसे अप्रत्यक्ष भी बहुत से लाभ होते हैं। इस अप्रत्यक्ष लाभ के विषयमें यही मंत्र इस प्रकार कहता है—

दिवं गच्छ । देवयानैः पाथिभिः स्वर्ग याहि । ( मं॰ ५ )

''प्रकाशमय स्थान प्राप्त कर । देवों के मार्गसे स्वर्गमें जा" यह है अन्तिम सिद्धि, जो इस प्रकाशके मार्गसे और प्राणके वशीकरणसे प्राप्त हो सकती है। योग साधनके द्वारा प्राप्त होनेवाली यह अन्तिम सिद्धि है, जो प्रायः सब धर्म प्रयोमें वर्णित हो चुकी है।

पशुपति रुद्र ।

पूर्वोक्त पंचम मंत्रमें प्राण का वर्णन किया है, उसके वशीकरणसे लाम बताये और उसकी विधि मी कही है। इसी प्राणकों वेदमें "रुद्द, पशुपति" आदि नाम आये हैं। प्राण शब्द परमारमाका वाचक हो, या शरीरस्थ प्राणका वाचक हो, दोनें। अवस्थामें ये शब्द उसके वाचक होते हैं। यजुर्वेदके रुद्दाध्यायमें ये रुद्दके वाचक कहे हैं और प्राण रुद्द हैं बात शतपथादि बाह्मणोंमें अनेक-वार कही जा चुकी है। इसलिये पशुपति शब्द रुद्द और प्राण एक ही अर्थमें प्रयुक्त होने में किसीको सेदेह नहीं हो सकता।

शरीरमें ''पशुभाव" हैं, स्थूलशरीरमें पाशवी वल रहता है, इंद्रियोंमें भोगेच्छा, काम कोघ आदि पशुभाव हैं, मनमें कुवासना आदि पशुभाव हैं, इस प्रकार स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरोंके क्षेत्रोमें बहुतसे पशु विद्यमान हैं, उनकी वशमें रखनेवाला, उनका खामी यह प्राणहीं है। प्राणके वशमें होनेसे ये सब पशु वशमें हो जाते हैं और कोई, कप्ट नहीं देते । पशुपति होना यह भी एक बढ़ी भारी सिद्धि है, जो प्राणको वश करनेसे प्राप्त हो सकती है। प्राणका वर्णन अन्यत्र इसी प्रकार हुआ है—

प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे ।

यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्दसर्वं श्रितिष्ठितम् । अथर्वः ११। ( ६ )।४।१

"प्राणके लिये प्रणाम है जिसके वशमें यह प्रव है, जो सबका स्वामी है और जिसमें सब ठहरा है।" यह प्राणका वर्णन देखिये और इस सूक्तका प्रथम मंत्र देखिये — "द्विपाद और चतुष्पाद पशुओं का जो पशुपति हिं नह अपना बनने के पश्चात् वह पूज्य स्थानमें जाता है और धन तथा पृष्टियां उपासकको मिलती हैं॥ " (मं॰ १)

द्विपाद और चतुष्पादों के शरीरों का चलाने शाला शालाही है, इसके होने से सब इंद्रिय कार्य करते हैं और इसके चले जाने से यह शरीर सुदी हो जाता है, इसलिए द्विपाद चतुष्पादों का खासी शाल है। यह प्राण (निः – कीतः) पूर्ण रीति से खरीदा जाय, तभी वह आधीन हो जाता है। कोई पदार्थ खरीदा जाने परही अपने नुस्वामीत्व में आ जाता है। यह प्राण किस रीति से खरीदा जा। सकता है, इसका विचार करना चाहिए।

द्रव्य देकर अन्य पदार्थ खरीदे जाते हैं, वैसा यह प्राण धनसे खरीदा नहीं जा सकता । इसको योगानुष्ठानरूपी तपके द्वारा खरीदनेकी आवश्यकता है । वैराग्य और अभ्यास द्वारा यह खरीदा जाता है अर्थात् यह पूर्ण स्वाधीन हो जाता है । स्वाधीन होनेके पश्चात् '' यह ( यज्ञियं भागं ) पूजाके स्थानमें प्राप्त होता है, '' यज्ञ स्थलमें यह प्राप्त होता है, योगी जन इसकी प्राणा- बाम द्वारा उपसना करते हैं, जिससे—

रायस्वीषाः यजमानं सचन्ताम् । ( मं० १ )

'' शोभा और पुष्टियां यजमानको मिलती हैं। '' मंत्रमें 'राय ' शब्द है जो 'धन, शोभा ' आदिका वाचक है। गोग-मार्गसे प्राणको उपासना करनेसे यह प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। इसके साथ ''शरीर—प्रतिष्ठा '' अर्थात् शरीर स्वास्थ्य रूप फल जो कि मंत्र ५ में कहा है, वह भी यहां देखने योग्य है, क्योंकि ''शरीरकी प्रतिष्ठा '' भी शरीरकी शोभा और पृष्टि होने से ही हो सकती है।

#### बीजशक्ति।

इस प्राणके अनुष्ठानसे और एक महत्त्व पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है, उसका वर्णन हितीय मंत्र हारा हुआ है— भुवनस्य रेतः प्रमुख्यन्तः देवाः गातुं धत्त । ( मं० २ )

" त्रिभुवनका बीज फैलानेवाले देव इसको योग्य मार्ग देते हैं। " त्रिभुवनके अंदर अनंत पदार्थ हैं और उन पदार्थों के अनंत सूक्ष्म बीज हैं, यही त्रिभुवनका 'रेत ' अथवा वीर्थ है। यह वीर्थ सूर्गादि देवों के पास है। यह बीज शाक्त इन देवों से इस पुरुषको प्राप्त होती है जो प्राणको पूर्वोक्त प्रकार वश करता है। ब्रह्मवर्थ प्रतिष्ठासे जो वीर्य लाम होनेका वर्णन योगसूत्रों में है वह वीर्थ यही है। पाठक विचार करके देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि बीजमें केन्द्रीभूत शक्ति होती है और वह बड़ी भारी शक्ति है, उसका विस्तार अपरिमित हो सकता है। यह बीजशक्ति यदि अपने अंदर आगई, बढ़ी या बुद्धिगत हुई, तो अपनी शक्ति बहुत ही बढ सकती है। योगींके अंदर जो विलक्षण शक्ति आती है उसका कारण यही है कि, वह सूर्यादि देवोंसे बीजशिक्ति प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है।

#### योगीका अन।

द्वितीय मंत्रके उत्तरार्धमें योगीके सेवन करने योग्य सार्विक अन्नका वर्णन हुआ है— यत् शशमानं उपाकृतं देवानां प्रियं पाथः अस्थात्

तत् आपि पृतु ॥ ( मं॰ २ )

'' जो वनस्रांत संबंधी उत्तम संस्कार किया हुआ देवोंको प्रिय अज होता है यह अज हमें प्राप्त हो । " इसमें दिन्य अजका थोडासा वर्णन हैं। अज नरम अर्थात् सुपच हो, हाजमा बिगाडनेवाला न हो। ''शशमान'' शब्द चन्द्र या सोम औषधि का बाचक है। यह देवोंका अज है। सोम वनस्पतिका रस ही है। इस रसमें गौका ताजा दूध मिलाया जाता है और सत्तू भी मिला होता है। यह रस पृष्टि कान्ति और बल बढानेवाला है। अज (देवानां प्रियं) देवताओं के लिए प्रिय हो, देव शब्दंकों अर्थ इन्द्रिय भी है। यह अर्थ लेनसे अज ऐसा हो कि जो इंद्रियोंका हित करनेवाला, अर्थात् इन्द्रियोंके लिए दितकारी हो, यह अर्थ इसी वाक्यसे मिलता है। कोई पदार्थ ऐसा नहीं लेना चाहिए कि जो शरीरकी हानि करनेवाला हो और इन्द्रियोंको निर्वल करने-वाला हो। इस मंत्रका ''पाथः '' शब्द भी पीने योग्य अजका बोध करता है। यह सब वनस्पतिजन्य रसक्त बलदर्धक और पुष्टिकारक अजका बोध करनेवाला वर्णन है। दूध के साथ सोमरस या अज, अथता औषधिरस आदि सेवन करना योग्य है। सोमरस पानकी विधि यज्ञप्रकरणमें प्रसिद्ध है।

#### मुक्तिका मार्ग।

तृतीय मंत्रमें मुक्तिका धीधा मार्ग बताया है, जो इरएक को मनमें धारण करना चाहिए-ये दीध्यानाः मनसा चक्षुषा च बध्यमानं अनु वन्वेक्षन्त । ( मं० ३ )

" जो तेजस्वी लोग बन्द हुए को मनसे और आंखसे अनुकम्पाकी दृष्टिसे देखते हैं, '' वे मुक्तिके अधिकारी हैं। वेही बंधनसे छूट सकते हैं और कैवल्य धाम में पहुंच कर विराजमान हो सकते हैं।

स्वयं (दीध्यानाः) तेजस्वी होते हुए, पूर्वोक्त तपे। नुष्ठान से अपना तेज जिन महारमाओं ने बढाया है, उनकी चाहिए, कि वे अपने (मनसा) मनसे, अपने अन्तः करण के गहरे भावसे तथा अपने (चक्षुपा) आंखसे बंधनमें फंसे, गुलामीमें सडनेवाले, परतंत्र जीवॉपर दयावी दृष्टीसे देखें अर्थात् यहां केवल आंखसेही देखना नहीं है अपितु अंतः करणसे उनकी हीन अवस्थाकी सोचना है, उस अवस्थाना दिलने मन करना है और उनकी सहायता करने के लिए अपनी ओरसे जहां तक हो सकता है वहां तक यहन भी करना है। उनकी सहायता के लिए आत्मसमर्पण करना है। जो महारमा दीनों के उद्धारके लिए आत्म समर्पण करते हैं वेही मुक्तिके अविनार है। परमारमाको दीनों के अंतः करणमें अनुभव करके उनकी सेवा करना, अथवा दीनों के उद्धारके प्रयस्तसे परमारमाकी उप सन। करना, आदि कार्य जो करते हैं वे मुक्तिके अधिकारी हैं। इनकी सहित कैसी होती है यह भी देखिये

प्रजय। संरराणः विश्वकर्मा अप्तिः देवः अग्रे तानु प्रमुमोक्तु । िमं ३ ो

"प्रजाके साथ रहनेवाला विश्वका कर्ता तेजस्वी देव पहले उनको मुक्त करे।" इस मंत्रमें स्पष्ट शब्दों द्वारा कहा है कि ईश्वर प्रजाके साथ रहता है, अर्थात् प्रजाजनों के अन्तःकरण में रहता है। दीन प्रजाओं में उसको जो कष्ट होते हैं, वे कष्ट दीन प्रजाको सेवा करने से ही दूर होनेके कारण दीन प्रजाको सेवा करना ही प्रमात्माकी भक्ति करना है। इसीलिये इस मंत्रके पूर्वार्थमें कहा है कि "बद्ध स्थितिमें दीन और दुःखी बने हुए जर्नोंको अनुकंपा की दृष्टिस मनसे और आंख से देखनेवाले सबसे पहले मुक्त होते हैं।" पाठक यहां परमात्मोपासना का सच्चा मार्ग देखें और उस मार्ग से चलकर मुक्ति के अधिकारो बनें।

#### विश्वरूपमें एकरूपता।

विश्वका रूप अनेक प्रकारका है, विविधता इस विश्वमं स्थान स्थानपर दिखाई देती है, एक छे दूसरा भिन्न और दूसरे से तीसरा भिन्न, यह भेदकी प्रतीति इस जगत्में सबैत्र है। विचार होता है कि क्या यह भेद सदा रहना है अथवा इसका अभेद होनेकी कोई युक्ति है। चतुर्थ मंत्र कहता है कि भेदमें अभेद देखनेका अभ्यास करों, जैसा—

विश्वरूपा विरूपाः सन्तः बहुधा एकह्याः । ( मं॰ ४ )

'विश्वमें दिखाई देनेवाले ह्य विविध प्रकारके ह्य होनेयर भी वे बहुत प्रकारसे एकह्य ही है। 'उदाहरण प्रम्य पशुदी लीजिय-गौवें ह्य रंग और आकारसे भिन्न हैं, यह भेद हिंछ है। इस हिंछ से देखनेसे भिन्नता अनुभवमें आती है। अब यह हिंछ छेड दें और ''गौ-पन'' (गोत्व) की सामान्य हिंछ सब गौओंको देखिये, इस हिंछेसे सब विविध गौवें एक गोजातिमें मिल जाती हैं। जाति हिंछ से अभिन्नता और व्यक्ति हिंछ भिन्नता का इस प्रकार अनुभव आता है। अब प्रामीण पशुओं में गौ, चैल, घोडी, जाति हिंछ अभिन्नता और व्यक्ति हिंस भिन्नता का इस प्रकार अनुभव आता है। अब प्रामीण पशुओं में गौ, चैल, घोडी, घोडा, बकरी, मेंडी, गधा, गधी आदि अनेक पशु आते हैं, ये परस्पर भिन्न हैं इसमें किसी को भी शंका नहीं हो सकती। परंतु यह सब जाति भेदकी भिन्नता 'पशुख' सामान्य में अर्थात् ये सब 'पशु' हैं, इस दृष्टिसे देखनेसे छुप्त हो जाती है और पशुभाव में सब एक दिखाई देते हैं। पशु और मनुष्य निःसंदेह भिन्न हैं, परंतु 'प्राणां' होनेके कारण दोनोंकी एकता 'प्राणी' भावमें होती है। इसी प्रकार भिन्नता और अभिन्नता का विचार करना उचित है और किस दृष्टिसे भिन्नता अनुभवमें आती है और किस दृष्टिसे अभिन्नता दिखाई देती है, इसका निश्चय करना चाहिये। चतुर्थ मंत्र कहता है कि 'विविध हप होनेपर भी बहुत प्रकार हिंस स्पत्क हपता हैं और इस एकहपताका ही विचार करना चाहिये। अपने शरीरमें ही देखिये, प्राण दस स्थानोंमें विभक्त होनेके कारण उसको दस नाम प्राप्त होते हैं, परंतु वह दस प्रकारका नहीं है, विभिन्न दस कार्य करने पर भी वह सब मिलकर एक ही है। १७ (अ. स. स. का. २)

विभिन्न पाणों अभिन्न प्राणेक कार्यको देखना ही श ख़की दृष्टि है। इसी प्रकार विभिन्न इंद्रियों अभिन्न इन्द्रकी (आत्माकी) शिक्त कार्य कर रही है, यह अनुभव करना आख़की दृष्टिसे देखना होता है। इंद्रियों की भिन्नता बचा भी जान सकता है, परंतु उनमें एक आत्माकी शिक्त समान नियमसे कार्य कर रही है, यह देखना विशेष अभ्यास से ही साध्य हो सकता है। इसी प्रकार जल, आप्त, वायु, सूर्य आदि विभिन्न तितीम देवताओं में एक अभिन्न आत्माकी परम शाक्ति कार्य कर रही है, विविध प्रकारके विभिन्न जगतमें अभिन्न शितिसे वह ओतप्रोत हुई है, इस दृष्टिसे जगत् की ओर देखना यह एक उच दृष्टिकी अवस्था है, इस उच्च दृष्टिसे जगत्की ओर देखना यह एक उच दृष्टिकी अवस्था है, इस उच्च दृष्टिसे जगत्की ओर देखना यह एक उच्च दृष्टिकी अवस्था है, इस वच्च दृष्टिसे जगत्की ओर देखना यह एक उच्च दृष्टिकी अवस्था है, इस उच्च दृष्टिसे देखनेवाले महात्मा सुक्तिके अधिकारी हैं। इस विषयमें चतुर्थ मंत्रका उत्तराध देखिये—

प्रजया संरराणः प्रजापतिः बायुः देवः तान् अग्रे प्रमुमोक्त् ॥ ( मं० ४ )

"प्रजाके साथ रहनेवाला प्रजाका पालक पाग देव उन महात्माओं को पहले मुक्त करे" जो विविध प्रकारके विभिन्न जगत् में अभिन्न एक शक्तिके कार्यका अनुभव करते हैं। पूर्वीक्त मुक्तिके अधिकारीका यह भी एक लक्षण है। इस रीतिसे इस सूकते मनुष्यकी आस्तिक उन्नतिका मार्ग कमशः बताया है। यदि पाठक इस दृष्टिसे इस सूक्तकः विचार करेंगे तो उनको बडा बोध प्राप्त हो सकता है। सुब्ध्यत्यके लिये यहां संक्षेपसे फिर सारांश कह देते हैं-



१ ज्ञानी योगी अपने सब शरीरमें सेचार करनेवाले प्राणको अपने सब अवयवों और इंद्रियोंसे इक्छा करके अपने आधीन करें। इससे शरीरकी हडता होगी और प्रकाशके दिव्य मार्गसे स्वर्गकी प्राप्ति भी होगी। (मं० ५)

२ प्राण सब दिपाद चतुष्पादौंदा संचालक है, वह स्वाधीन होनेपर पुष्टी और शोभा बढाता है। ( मं० १ )

३ प्राणको नशमें करनेसे विश्वचालक सूर्यादि देवोंसे वडी वीर्यकी शक्ति प्राप्त होती है, इसके लिये दिन्य सुसंस्कार किया

४ जो अपने मनसे और आंखसे दीनाको अनुकंपा की दृष्टिसे देखता है और उनके उद्धार करनेके लिये आस्मसमर्पण करता है, उसको विश्वकर्ता देव सबसे पहले मुक्त करता है (मैं ३)

५ जगत् की विविधतामें जो एक शक्तिकी अभिन्न एकताका अनुभव करता है, उसको प्रजापालक देव सबसे पहले मुक्त करता है। ( मं॰ ४ )

यह सारांश से इस सूक्तका तात्पर्य है। पाठक यदि इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनकी इस दिन्य मार्ग संबंधी अनेक बीध ाप्त हो सकते हैं।

#### पशु ।

पशु वाचक शब्द प्रयोग द्वारा इस सूक्तनें बडाही महत्त्व पूर्ण उपदेश दिया है। यहां पशु शब्दसे गाय घोडे आदि पशु ऐसा अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मनुष्य भी एक पशुही है। जब तक इसके पशु भावका पूर्णतया नाश नहीं होता है तब तक यह पशुही रहता है। जितने प्रमाण से इसका पशु भाव दूर होगा, उतने ही प्रमाणसे इसके मनुष्यस्य की विकास होगा। मनुष्य शरीरके अंदर सब इंदियां पशुक्तप ही हैं। इस शरीरक्ति। रथको ये हतने पशु जोते हैं। इन पशुओं के उन्मत्त होनेंसे इसका सर्वस्व नाश हो सकता है। इसलिये इन पशुओं के स्वाधीन करनेका प्रयत्न मनुष्यको करना चाहिये। मनके अंदर भी काम को धादि पशुभाव हैं। इन सब पशुओं को सुशिक्षासे वश करना चाहिये और मनुष्यस्व ( मननशिलस्व ) का विकास करना चाहिये। मनुष्य बननेका पारंभ होनेंके पश्चात् ही इस सुक्तके उपदेशका अनुष्ठान करनेका अधिकार मनुष्यको प्राप्त है। सकता है। इत्यादि विचार पाठक करें और इस सुक्तसे अधिकास अधिकार प्राप्त करनेका शांव करने ।

## यज्ञमं आत्मसमर्पण।

(34)

(ऋषि:-अंगिराः । देवता विश्वकर्मा )

ये भृक्षयंन्तो न वर्षन्यानृधुर्यानुष्ययो अन्वतंष्यन्त विष्ण्याः । या तेषांमवया दुरिष्टिः स्वि ष्टि न्स्तां क्रंणविद्धिकंमी यज्ञपंतिमृषय एनंसाद्वृतिभेक्तं प्रजा अनुतृष्यमानम् । मध्यव्यान्त्स्तोकानप् यान्स्राध् सं नृष्टोभीः सृजत् विश्वकंमी

11 8 11

11 7 11

अर्थ-(य मक्षयन्तः) जो मनुष्य अन्न सेवन करते हुए भी (वस्ति न आनुष्यः) अच्छी बातोंकी बृद्धि नहीं करते, तथा (यान् धिष्ण्या अग्नयः) जिनके संवंधमें बुद्धिके अग्नि (अन्वतष्यन्त )पश्चात्ताप करते हैं, (तेषां या अववाद्विष्टिः) उनकी जो अवनितिकारक सदोप इष्टिकी पद्धित है, (विश्वकर्मा तां नः सु+इष्टि कृणवत्) विश्वका रचिता देव उस-को हमारे छिये उत्तम इष्टि बनावे ॥ १॥

( प्रजाः अनुतद्यमानं ) प्रजाओं के संबंधमें अनुताप करनेवाले ( यज्ञपति ऋषयः एनसा निर्मवनं आहुः ) यज्ञके पति को ऋषि पापसे पृथक् कहते हैं । ( यान् मथव्यान् रतोकान् अप रराध ) जिन मथने योग्य रसभागोंको समर्पित करता

का आप पापस प्रवक् करण र । । रहा ( विश्वकर्मा तेमिः नः सं सृज्रु ) विश्व की रचना करनेवाला उनके साथ हमें संयुक्त करे ॥ २ ॥

भावार्थ—जो अन्न खाते हुए भी श्रेष्ठ कर्तव्योंको नहीं करते, जिसके कारण उनकी बुद्धियों के अंदर रहनेवाले अग्नि भी बड़ा पश्चात्ताप करते हैं, उनसे जो दोष होते हैं वे सुधर जांय और विश्वकर्ताकी कृपासे वे इमारे सत्कर्ममें संमिलित हों ॥ १ ।

| अद्यान्यान्त्सीम्पान्मन्यमानी युज्ञस्य विद्यान्त्सम्ये न धीर्रः |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|----|----|
| यदेनंश्वकृवान्बद्ध एप तं विश्वकर्मन्त्र मुश्रा स्वस्तये         | 11 | 3  | 11 |
| धोरा ऋष्यो नमी अस्त्वेभ्यश्चर्यदेषां मनसश्च सत्यम् ।            |    |    |    |
| बृहस्पतेये महिष द्युमन्नमो विश्वकर्मन् नमस्ते पाद्ये स्मान्     | 11 | 8  | 11 |
| युज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिर्मुखं च वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि ।    |    |    |    |
| इमं युज्ञं वितंतं विश्वकंर्मणा देवा यंन्तु सुमन्स्यमानाः        | 11 | eq | 11 |

कर्थ- (सोमपान अदाःयान मन्यमान:) सोमपान-यङ्ग करनेवालों को दान देने अयोग्य समझनेवाला (न यङ्गस्य विद्वान्) न तो यज्ञ का जाता होता है और (न समये धीरः) न समयपर धैर्य धरनेवाला होता है। (एषः बद्धः यत् एनः चक्तान्) यह बद्ध हुआ मनुष्य जो पाप करता है, हे (विश्वकर्मन्) विश्वके रचयिता ! (तं स्वस्तये प्रमुख) उसको कल्याणके लिये खुका कर दो ॥ ३॥

( ऋषयः घोतः ) ऋषि लोग बडे तेजस्वी होते हैं, ( एभ्यः नमः अस्तु ) इनके लिये नमस्कार होते । ( यत् एषां चक्षुः मनः च सत्यं ) क्योंकि इनका आंख और मन सत्यभावसे पूर्ण होता है। हे ( महिष विश्वकर्मन् ) विश्वके बलवान् रचियता ! ( बुद्दस्पतये युमत् नमः ) ज्ञान पतिके लिये व्यक्त नमस्कार हो ( अस्मान् पाहि ) हमारी रक्षा कर, (ते नमः ) तेरे लिये नमस्कार हो ॥ ४ ॥

( यज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिः मुखं च ) जो यज्ञका आंख, भरणकर्ता और मुख समान है उसको ( वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि ) वाणी कान और मनसे में अर्पण करता हूं। ( सुमनस्यमानाः द्वाः ) उत्तम मनवाळे देव ( विश्वकर्मणा विततं हमं यज्ञं आयन्तु ) विश्वके कर्ताह्वारा फैळाये हुए इस यज्ञके प्रति आजांय ॥ ५ ॥

भावार्थ- दुखी प्रजाजनों के संबंध में हृदयसे तपनेवाले यज्ञकर्ती पुरुषको निष्पाप समझते हैं, जो सोम का मन्यन करके याग करता है उनके साथ विश्वकर्माकी कृपासे हमारा संबंध जुड जाय ॥ २ ॥

जो यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणोंकी दान देनेके लिए अयोग्य समझता है, न उसको यज्ञका तत्त्व समझा होता है और न वह समयपर घेर्ग दिखानेमें समर्थ होता है। यह अज्ञानी मनुष्य इस बद्ध अवस्थामें जो पाप करता है, उससे विश्वकर्ता ही उसे छुडावे और उसका कल्याण करें। ३।।

ऋषि बड़े तेजस्थी और प्रभावशाली होते हैं क्योंकि उनके मनमें और आंखमें सत्य चमकता रहता है। उस ज्ञानी के लिए हम प्रणाम करते हैं, दे सर्वशक्तिमान विश्वके कर्ता! हमारी सब प्रकारसे रक्षा कर, तेरे लिए हम नमन करते हैं॥ ४॥

में अपनी वाणी कान और मनसे यज्ञ के चक्ष पेट और मुखमें आत्मार्पण करता हूं क्योंकि विश्वकर्ताने यह यज्ञ फैलाया है, जिसमें सम देव आकर कार्य करते हैं। पा

#### अयाजकोंकी निन्दा।

प्रथम और तृतीय मंत्रमें अयाजकोंकी निंदा की है। कहा है कि—'' जो अन्न खाते हुए भी यज्ञ जैसे सत्कर्मोंको करनेकी रुची नहीं रखते, अन्य सत्कर्म भी नहीं करने, अद्भावना भी नहीं फैलते '' ( मं० १ ) उनकी सद्रित कैसी होगी ? मनुस्यकी युद्धिम कई प्रकारके अग्नि हैं, वे सत्कर्म, सद्भावना और सिद्धिचारके अभाव के कारण, इसकी युद्धिमें वसेनेके कारण पश्चात्ताप करने हैं । क्योंकि दुष्ट मार्गमें यह मनुस्य सदा रत होनेके कारण उन युद्धि शक्तियोंका विकास नहीं होता। '' धिषणा '' शब्द युद्धिका वाचक है उसमें रहनेवाला '' धिष्ण्यः अग्निः " है। हरएक मनुस्यकी युद्धिमें यह रहता ही है। ऐसा मनुस्य जो दुस्कर्म करता है, उससे उसको परमात्मा ही बचावे और यह सुधरकर प्रशस्ततम यज्ञकर्ममें रत हो जावे ( मं० १ )। यज्ञ करनेवाले

ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, इस विषयमें किसीको भी संदेह नहीं हो सकता। परंतु " जो मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भी दानके लिए पात्र नहीं समझता, न तो उसको यज्ञका तत्त्व और न उसको समय का महत्त्व समझा होता है। यह उसकी बद्ध स्थिति है, इस स्थितिमें जो वह कुछ कर्म करता है वह तो पापमय होने में संदेह ही नहीं है, परमात्माही उसे इस पापसे बनावें और सन्मार्गपर चलावें। (मंत्र०३) "

इस रीतिसे इन दो मंत्रों में अयाजकों की निन्दा की है।

#### याजकोंकी प्रशंसा।

हितीय मंत्रमें याजकोंकी प्रशंसा की है। '' जो दीन और दुखी प्रजाकी ओर अनुतापकी भावनासे देखता है और उनके कल्याणका चिंतन करता है वह याजक निष्पाप है, ऐसे याजकोंके साथ परमात्माकी कृपासे हमारा स्थिर संबंध होते।'' (मं०२) यज्ञसे ही पाप द्र होता है और दूसरोंकी भलाईके लिए आत्मसमर्पण करना यज्ञ है जो पाप दूर करनेमें समर्थ है।

#### ऋषियोंकी प्रशंसा।

चतुर्थ मंत्रमं ऋषियोंकी प्रशंक्षा इस प्रकार की है— ''ऋषि बडे तेजस्वी हैं और उनके मनमें तथा आंखमें सद्य रहता है, इन ऋषियोंके लिए नमस्कार है। '' (मं॰ ४)

इस वर्णनमें (घोरा ऋषयः) ऋषियों के लिए "घोर "यह विशेषण आया है । इसका अर्थ "उच्च " श्रेष्ठ उन्नत एंडा होता है। ऋषि उन्नत होनेका हेतु इस मंत्रमें यह दिया है कि "उनके मनमें और आंखमें सदा सन्य रहता है। " वे असन्य विचार कभी मनमें नहीं लाते और उनकी दृष्टि सल्यसे उज्वल हुई होती है। यह बात तो ऋषियों के विषयमें हुई। परंतु यहां हमें बोध मिलता है कि जिसके मनमें और आंखमें ओतप्रोत सन्य वसेगा, वह पुरुष भी ऋषियों के समान उच्च बनेगा, उच्च होनेका यह उपाय है। सत्यकी पालना करनेसे मनुष्य उच्च होता है।

#### विश्वकर्ता की पूजा।

इस स्क्तिकी देवता 'विश्वकर्मा' है। विश्वका कर्ता एक प्रभु है, उसकी उपासना करना मनुष्य मात्रका कर्तव्य है। "' (मं० ५) इस प्रभुने, आत्मसमर्पण करके संपूर्ण जीवोंकी मलाई के लिए विश्वक्षी महान् यज्ञकी रचना सबसे प्रथम की है, इसको देखकर अन्यान्य महात्माओं ने भी विविध यत्न करना प्रारंभ किया। इस लिए ऐसे "विश्वकर्ताको हम नमन करते हैं, वह इम सबकी रक्षा करे। ' (मं० ४) इस रीतिसे उस प्रभुकी उपासना और पूजा करना मनुष्य मात्रके लिए योग्य हैं।

इस प्रकार यह स्क्त यज्ञ में आत्मसमर्पण करनेका उपदेश दे रहा है। यह स्क प्रत्येक मनुष्यकी कहता है कि— वाचा श्रोत्रेण मनसा च जुहोमि। (मै॰ ५)

"वाणी, कान और मनसे अर्पण करता हूं। " यज्ञमें आत्मसमर्पण करने की तैयारी इरएक मनुष्य करे, समर्पण करने के समय पीछे न हटे । क्योंकि इप प्रकारके समर्पणसे ही उच्च अवस्था प्राप्त होती है ।

## विवाहका मंगल कार्य।

( ३६ )

(ऋषिः-पतिवेदनः । देवता-अग्नीपोमौ )

आ नी अमे सुमृति संभुलो गंमेदिमां कुंमारी सह नो भगेन ।
जुष्टा वरेषु समेनेषु वृल्गुरोषं पत्या सौभगमस्त्वृस्ये ॥१॥
सोमंजुष्टं ब्रह्मंजुष्टमर्यम्णा संभृतं भगम्। धातुर्देवस्य सृत्येनं कृणोमि पतिवेदंनम्॥२॥
इयमंग्रे नारी पति विदेष्ट सोमो हि राजां सुभगां कृणोति ।
सुवाना पुत्रान्महिंषी भवाति गृत्वा पति सुभगा वि राजत ॥३॥
यथांखरो मंघवंश्वाहरेष प्रियो मृगाणां सुषदां वृभूवं ।
एवा भगंस्य जुष्टेयमंस्तु नारी सिम्प्रया पत्याविराधयन्ती ॥४॥।

षर्थं — हे करे ! ( भगेन सह ) धनके साथ ( सं-भकः ) उत्तम वक्ता पति ( इमां नः नः सुमिति कुमारीं ) इस इमारी उत्तम बुद्धिवाली कुमारी कन्याको (का गमेत् ) प्राप्त होवे । ( अस्यै पर्या सौभगं अस्तु ) इसको पतिकै साथ सौभाग्य प्राप्त होवे । क्योंकि यह कन्या ( वरेषु जुष्टा, समनेषु वल्गु ) श्रेष्ठोंमें प्रिय और उत्तम मनवाकोंमें मनोरम है ॥ १ ॥

(सोमजुष्ट) सोम द्वारा सेवित, (बहाजुर्र) ब्राह्मणों द्वारा सेवित, (अर्थमणा संमृतं भगं) श्रेष्ठ मनवालोंसे इकट्ठा किया हुना धन (धातुः देवस्य सत्येन) धारक देवके सत्य नियमसे (पति-वेदनं कृणोमि) पतिकी प्राप्ति के लिये योग्य करता हूं ॥ २॥

हे अग्ने! (इयं नारी पित विदेष्ट) यह श्ली पितको प्राप्त करे। (हि सोमः राजा सुभगां कृणोति ) क्योंकि सोम राजा इसको सोभाग्यवती करता है। यह (पुत्रान् सुत्राना सिंहिषी भवाति )पुत्रोंको उत्पन्न करती हुई घरकी रानी होते। यह (सुभगा पित गत्वा विराजतु ) सौभाग्यवती पितको प्राप्त करके शोभित हो॥ ३॥

हे (मधवन्) इन्द्र! (यथा एव आखरः) जैसा यह गुहाका स्थान (सृगाणां प्रियः सुपदाः वभूच) पशुक्रोंके लिये प्रिय भौर बैठने योग्य स्थान होता है (एना) ऐसे ही (पत्रा अविराध्यन्तो) पतिसे विरोध न करती हुई और (भगस्य जुद्धा इयं नारी) ऐश्वर्यसे सेवित हुई यह स्त्री पितके लिये (सं प्रिया) उत्तम प्रिय (अस्तु) होवे ॥ ४॥

भावार्थ-जिसने धन प्राप्त किया है, ऐसा उत्तम विद्वान् वक्ता पति इस इमारी बुद्धिमती कुमारीको प्राप्त होवे । यह हमारी कन्या श्रेष्टोंको प्रिय मौर उत्तम मनवालोंमें सुंदर है, इस लिए इस कन्याको इस पति के साथ उत्तम सुन्त प्राप्त होवे ॥१॥ सौम्यता, ज्ञान और श्रेष्ट मन द्वारा संगृदित और सञ्चमार्गसे प्राप्त किया हुआ यह धन केवल पतिके लिये है ॥२॥

यह स्त्री पितको प्राप्त करे, परमेश्वर इसे मुखी बनावे; यह स्त्री घरमें रानीके समान बनकर पुत्रोंको उत्पन्न करती हुई मुखी होकर शोभित होवे ॥ ३ ॥ भगेंस्य नावमा रीह पूर्णामजुंपदस्वतीम् । तयीपुत्रतारय यो वरः प्रतिकाम्य ि।।।।।।। आ क्रेन्द्रय धनपते वरमामंनसं कृष्ण। सर्वे प्रदक्षिणं कृष्णु यो वरः प्रतिकाम्य ि।।।।। हुदं हिर्रण्यं गुल्गुंल्वयमोक्षो अथो भगः ।
एते पार्तभ्यस्त्वामदुः प्रतिकामाय वेत्तंवे ॥ ७॥
आ ते नयतु सिवता नयतु पंतिर्यः प्रतिकामयि। त्वमस्य धेद्योपधे ॥ ८॥

इति पष्ठोऽनुत्राकः । (इति द्वितीयं काण्डम् । )

अर्थ- हें स्त्री ! (पूर्णा अनुप×दस्वतीं ) पूर्ण और अट्ट ( भगस्य नावं आरोह ) ऐवर्ष की इस नीकापर चढ और ( तया उपप्रतारय ) उससे उसके पास तैरकर जा कि (यः वरः प्रतिकाम्यः ) जो वर तेरी कामना के योग्य है ॥५॥

हे धनपते ! (वरं भाकरदय) अपने वर को बुळा और (आ मनसं कृषु) अपने मनके अनुकूल वार्ताछाप कर । (सर्वे प्रदक्षिणं कृषु) सब उसके दिहनी और कर कि (यः वरः प्रतिकास्यः ) जो वर तेरी कामना के योग्य है ॥६॥

( इदं गुल्गुलु हिरण्यं ) यह उत्तम सुवर्ण है, ( अयं औक्षः ) यह बैल है और (अथो भगः ) यह धन है। ( एते त्वां पतिकामाय वेत्तवे ) ये तुझे पतिकी कामना के लिये और तेरे लाभ के लिये (पतिभ्यः अदुः ) पतिको देते हैं।। ७॥

(सविता ते भा नयतु) सविता तुझे चलावे। (यः प्रतिकाम्यः पितः) जो कामना करने योग्य पित है वह (नयतु) तुझे ले जावे। हे औषधे! (त्वं अस्यै घेहि) तु इसके लिये घारण करा। ८।।

भावार्थ — यह स्त्री पितसे कभी विरोध न करे और ऐश्वर्यंसे शोभित होती हुई सबको प्रिय होवे ॥ ४ ॥ स्त्री इस गृहस्थाश्रम रूपी पूर्ण और सुदढ नौका पर चढे और अपन प्रिय पितके साथ संसार का समुद्र पार करे ॥ ५ ॥ जो वर अपने मनके अनुकूल हो उप वरको सुजाकर उसके साथ अपने मनके अनुकूठ वार्ता आप करक उपके साथ सन्मान पूर्वक व्यवहार करे ॥ ६ ॥

यह उत्तम सुवर्ण है, यह गाय और बैंक है, और यह धन है। यह सब पतिको देते हैं इसलिये कि तुझे पति प्राप्त होते॥ ७॥

सविता तुझे मार्ग बतावे, तेरा पति तेरी कामनाके अनुकूल चलता हुआ तुझे उत्तम मार्गये ले चले। औषधियोंसे तुझको पृष्टि प्राप्त हो ॥ ८ ॥

वरकी योग्यता।

विवाहका कार्य अत्यंत मंगलमय है, इसलिये उपके संबंधके जो जो कर्तव्य हैं, वे भी मंगल भावना से करना उचित हैं। निवाहके मंगल कार्यमें वर और वधु का सबसे प्रधान स्थान होता है। इसलिये इनके विषयमें इस सूक्तके आदेश प्रथम देखेंगे। वरके विषय में इस सूक्तमें निम्नलिखित बातें कहीं हैं-

१ संभलः = (सं+भलः ) उत्तम प्रकार व्याख्यान करनेवाला । ( मं० १ ) जो किसी विषयका उत्तम प्रतिपादन करता है । विशेष विद्वान् ।

यह शब्द वरकी विद्वत्ता बता रहा है। वर विद्वान हो, शास्त्रका शाता हो, चतुर और धन्मान्य विद्वान हो, केवल विद्वता होनेसे पर्याप्त नहीं है, कुटुंब पोषणके लिये आवश्यक धन कमानेवाला भी चाहिये, इस विषयमें कहा है-

२ भगेन सह कुमारी जागमेत्-धनके साथ आकर कन्याको प्राप्त करे ( मं० १ )। अर्थात् पहले धन कमावे और पश्चात्

कन्याको प्राप्त करे, विवाह करे। धन प्राप्त न होने की अवस्था में विवाह न करे, क्योंकि विवाह होनेके पश्चात् कुटुंबका परिवार बढेगा, इसिलेय उसके पोषण करनेकी योग्यता इसमें अवस्य होनी चाहिये।

३ पति: नयतु— पति अपनी धर्मपरनीको सन्मार्गसे चलावे। धर्मनीतिके मार्गसे चलावे, परंतु साथ साथ वह (प्रति-काम्यः) परनीकी मन कामनाके अनुकूल भी चले। इसका तारपर्थ यह है कि पति अपनी धर्मपरनीके साथ अल्प कारणसे कभी झगंडा न करे, धर्मपरनीपर प्रेम करे, परंतु उसको सच्चे धर्म मार्गपर चलानेका यस्न करे। ( मं०८)

इस सूक्तमें इतने आदेश पतिके लिये दिये हैं। इससे पूर्व विवाह विषयक कई सूक्त आचुके हैं, उनमें पतिके गुण धर्म और कमें बताये हैं; उनके साथ इस सुक्तके आदेशोंका विचार करना चाहिये।

#### वधुकी योग्यता।

वधूके विषयमें बहुतसे उपदेश इस सूक्तमें कहे हैं जो पारिवारिक जगत्में रहनेवालों के अवस्य मनन करना योग्य

१ कुमारी — कुमार और कुमारी ये शब्द बड़े महत्त्वपूर्ण हैं । पूर्ण ब्रह्मचर्य स्थिर होनेका भाव स्वित करनेवाले ये शब्द हैं। तरुण ब्री पुरुषों में जो विकारी भाव मनके अंदर उत्पन्न होता है, वह जिनके मनमें उत्पन्न नहीं हुआ, उनकी "कुमार" कहते हैं। यह शब्द अखंड स्थिर ब्रह्मचर्य धारण करनेवाले का द्यातक है। जब तक मनमें कुमार भाव रहता है, तबतक वीर्यरोष उत्पन्न होता हो। इस प्रथम मंत्रमें "कुमारी" शब्द आया है, जो कन्याका बोध कराता है। कन्या ऐसी हो कि जो कुमारी हो अर्थात् पुरुष विषयक काम विकार संबंधी चंवलभाव जिसके मनमें किंचित् भी उत्पन्न न हुए हों। यहां विवाह के लिये योग्य कुमारी का वर्णन किया है। जिससे ताक्ष्यके कारण उत्पन्न होनेवाले दोष जिस कन्यामें उत्पन्न न हुए हों उसका बोध होता है। इससे छोटो आयुमें विवाह करने की पद्धति बताई जाती है ऐसा मानना अयुक्त है, क्योंकि इससे पूर्व बताया ही है कि " पतिकी इच्छा करनेवाली ख्रीका विवाह है।" [ देखो कां० २ सू० ३० ] इसलिये इस स्कमें छोटो आयुमें विवाह करने की पहाता है ।" [ देखो कां० २ सू० ३० ] इसलिये इस स्कमें छोटो आयुमें विवाह करने की संभावना नहीं है। इस कारण यहांका "कुमारी" शब्द ऐसी कन्याका बोध करता है कि जो प्रौढ तो हो, पतिकी इच्छा तो करती हो, परंतु मनके चंचल विकारोंसे पूर्णतया अलित हो। पाठक इससे समझेंगे कि वेदकी हाधिसे कन्याओंकी शिक्षा कैसी होनी चाहिये और विवाहके पूर्व उनके मन कैसे पवित्र रहने चाहिये। ( मं० १ )

२ सुमितः — कन्या उत्तम मितवाली हो, उत्तम बुद्धिवाली हो। जिसके मनपर सुंसस्कार हुए हैं ऐसी पवित्र मित धारण करने वाली कन्या हो। (मं० १)

३ सुमनेषु वरेषु जुष्टा बल्गु—उत्तम मनवाले श्रेष्ठ पुरुषोंमें सेवा करने योग्य और सुंदर कन्या हो। समताके विचार मनमें रखनेवाले, विषम भावना मनमें न रखनेवाले जो श्रेष्ठ लोग होते हैं' उनमें जाकर विद्याका मनन करनेवाली और अपने स्त्रीत्वके कारण मनोहर ऐसी परिशुद्ध विचारवाली कन्या हो। 'श्रेष्ठोंमें जाने योग्य' (वरेषु जुष्टा) इतना कहने मात्रसे कन्याका धार्मिक दृष्टिसे पावित्रय बोधित होता है। कन्या ऐसी हो कि जिसका आचरण काया वाचा मनसे कभी बुरा नहीं हुआ है। शुद्ध आचारसे संपन्न हो और साथ साथ मनोरम तथा दर्शनीय भी हो। कन्याएं ऐसी बनें, इस प्रकारकी शिक्षा उनकी मिलनी चाहिये। (मं०१)

इस रीतिसे कन्याके शुद्धाचारके विषयमें वेदका आदेश है। यह हरएक वैदिक धर्मीकी सदा मनमें धारण करने योग्य है। कुमार,और कुमारिकाओंकी पवित्रता रखकर उनकी विवाह संबंध से जोडना वेदकी अभीष्ट है। इसलिये विवाह के पूर्व कुमार और कुमारिकाओंका इस प्रकारका मेल वेदकी अभीष्ट नहीं है कि जो अनीतिके मार्गमें उनकी ले जानेकी संभावना रख सकता हो। पाठक इससे सब कुछ समझ लें।

विवाहके पश्चात्।

विवाह होनेके पश्चात् स्त्रीपुरुषोंका परस्पर बर्ताव कैसा हो इस विषयमें इस सूक्तने अत्यंत उत्तम उपदेश दिये हैं— भगस्य जुष्टा इयं नारी, पत्या अविराधयन्ती, संप्रिया अस्तु ॥ ( मं० ४ ) " ऐश्वर्य को प्राप्त हुई यह ली, पतिसे विरोध न करती हुई, पतिको अत्यंत प्रिय हो " विवाद होने के प्रथात ली अधिक ऐश्वर्य में जाती है, इसलिये यह मंत्र सूचित करता है, कि विशेष भाग्य और ऐश्वर्य में पहुंचने के कारण यह स्त्री उन्मत्त न हो, परंतु पतिके साथ प्रेमसे रहे और पतिसे कभी विरोध न करे। घमंडमें आकर पतिका अपमान कभी न करे, परंतु ऐसा आचरण करे कि जिससे दोनों का प्रेम दिन प्रतिदिन बढजाय। तथा—

सर्वे प्रदाक्षणं कृणु यो वरः प्रतिकाम्यः। ( मं॰ ६ )

'' जो करना है वह पितको प्रदक्षिणा करके कर जो वर तेरी कामना रूप है। '' प्रदक्षिण करनेका आश्य है सन्मान करना आदर प्रदर्शित करना, सरकार करना! पितका सरकार करते हुए जो करना है करना चाहिये। परनी का "प्रति-काम " पित ही होता है। अपने मनके अंदर जो (काम) इच्छा होती है उसका जो बाह्य स्वरूप होता है उसको "प्रति काम " कहते हैं। अपना रूप होता है और शोशों जो दिखाई देता है उसको "प्रतिकर्प" कहते हैं, लेखकी दूसरी प्रति करने का नाम "प्रति लेख" है। इसी प्रकार खोके मनके अंदर के कामका 'प्रति काम ' पित है। परनी अपने पितको अपना 'प्रतिकाम " समझे और उसका सरकार करके हरएक कर्तव्य करे। तथा—

पत्या अस्यै सौभाग्यं अस्तु। ( मं॰ ३ )

" पितसे इसको शोभा प्राप्त हो। '' स्त्री की शोभा पित ही है। पितिविरिहत स्त्री शोभा रहित होती है। यह भाव मनमें रखकर धर्मपत्नी मनमें समझे कि अपनी संपूर्ण शोभी पितके कारण ही है और उस कारण मनसे पितका सदा सत्कार करें। तथा——

> पति गत्वा सुभगा विराजतु ॥ पुत्रान् सुवाना महिषी भवाति । ( मं ॰ ३ )

' यह स्त्री पितिको प्राप्त करके ऐश्वर्यसे विराजती रहे और उत्तम पुत्रोंको उत्पन्न करती हुई घरकी रानी बने। '' यहां पितिको प्राप्त करके पितिके साथ रहना, पितिके ऐश्वर्यसे अपने आपको ऐश्वर्यंवती समझना, पुत्रीको उत्पन्न करना और घरकी स्वामिनी बनना स्त्रीका कर्तव्य बताया है। कई शिक्षित स्त्रियां संतान उत्पन्न करनेके अपने कर्तव्यसे परावृत्त होती हैं। यह योग्य नहीं है। स्त्रीकी शरीर रचना ही इस कर्तव्यकी सूचना देती है और नहीं बात इस मंत्र द्वारा बताई है। सुसंतित, सहद संतान उत्पन्न करना विवाहित स्त्रीका कर्तव्य ही है। यह बात ध्यानमें रखकर उत्तम संति निर्माण करने योग्य अपना शरीरस्वास्थ्य रखनेमें स्त्रियां प्रथमसे ही दत्तिचत्त हो। जो स्त्रियां पहलेसे अपने स्वास्थ्यका विचार नहीं करती, वे आग संतानोत्पित्ति करनेमें असमये हो जाती हैं। इसिलेये स्त्रियों के स्वास्थ्यका विचार प्रशंस है।

#### ऐश्वर्य की नौका।

पञ्चम मन्त्रमें गृहस्थाश्रमको ऐथ्यैको नौका की उपमा दी है। यह उपमा घडी बोधप्रद है। देखिये - पूर्णी अनुप-दस्वतीं भगस्य नावं आरोह।

यः प्रतिकाम्यः वरः, तथा ४प प्रतास्य ॥ ( सं ५ )

"सब प्रकारसे परिपूर्ण और कभी न ट्रटनेवाली ऐश्वर्यकी नौका यह है, उसपर चढ और जो तेरा पित है उसकी इस नौका के आश्रयसे परतीर पर ले जा।" यह गृहस्याश्रम रूपी नौका है, जिसपर पित परनी वस्तुतः इक्ट्री ही सवार होती हैं; परंतु स्त्री घरकी सम्नाश्ची होनेके कारण इस स्त्री को ही नौका चलानेवाली इस मंत्रने कहा है। यह स्त्रीका बड़ा भारी सन्मान वेदने किया है और साथ साथ स्त्रीक हाथमें बड़ा भारी अधिकार भी दिया है। वास्तविक घर गृहिणी ही है, इंटोंका घर घर नहीं है। इसी प्रकार स्त्रीके होनेसे ही गृहस्थाश्रम होता है और खोंके न होनेसे गृहस्थाश्रम नहीं रहता। इसलिए गृहस्थाश्रम स्त्रीका महत्त्व विशेष ही है। इस हेतुसे इस मंत्रमें खोंके उद्देश्यसे कहा है कि इस गृहस्थाश्रम रूपी नौकापर स्त्री चढ़ और इस नौका को ऐसे ढंगसे चलावे कि यह सब नौका अपने पहुंचनेके स्थानपर सीधी पहुंचे और मार्गमें कोई कष्ट न हों। इसी प्रकार स्त्रीके अधिकार के विषयमें निम्न लिखित मंत्र भाग देखने योग्य है—

१८ ( अ. सु. भा. कां॰ २ )

#### धनपते ! वरं आकन्दय । आमनसं कृणु । ( मं॰ ६ )

ं हे गृहस्थाश्रमके संपूर्ण धनके स्वामिनि । अपने पतिको बुलाकर उसको अपने मनके अनुकूल कर । " यह अधिकार है गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट स्त्रीका । यह स्त्री गृहस्थाश्रम के संपूर्ण ऐश्वर्य की स्वामिनी है और यदि पति हीन मागपर चलने लगे, तो उसकी सन्मागपर लानेका उसका अधिकार ही है। स्त्रियोंको यह अपना अधिकार जानना चाहिए और इस अधिकारके चलाने—की योग्यता अपने अंदर लानेका प्रयस्न भी उनको करना चाहिए।

#### पुरुषका स्थान।

जब स्त्रीको गृहस्थाश्रम में इतना अधिकार प्राप्त हुआ है, तब पुरुषका स्थान गृहस्थाश्रममें कहां है, इसका भी विचार करना यहां प्राप्त है, देखिए यह स्थान—

#### यः प्रतिकाम्यः पतिः नयतु । ( मं ८ )

"कामनाके अनुकूल पति है वह चलावे '' अर्थात् गृहस्थाश्रम का रथ चलावे। स्त्रीको सन्मार्गपर चलावे, गृहस्थाश्रममें यदि कुछ त्रुटियां रहीं, तो उनको ठीक करे, गृहन्यवस्थाको दोषगुक्त रहने न दें। यह पुरुष गृहस्थाश्रममें रहता हुआ-

#### सविता ते का नयतु ( मं० ८ )

"यह पति सूर्यके समान स्त्रीको ले आवे ।" यह पति घर में सूर्यके समान है। जिस प्रकार सूर्य अपनी प्रह मालाका संचालक है, उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रमका सूर्यपित संपूर्ण गृहस्थाश्रमका चालक है। यह परनीको साथ लेकर संपूर्ण गृहस्थाश्रम को चलावे। यहां पाठक स्मरण रखें कि गृहस्थाश्रम का चलाना तो केवल पतिसे नहीं हो सकता और ना ही केवल स्त्रीसे हो सकता है, दोनोंके द्वारा वस्तुतः यह गृहस्थाश्रम चलाया जाता है। इसीलिए इस सूक्तमें स्त्रीको भी कहा है कि वह गृहस्थाश्रम चलावे और पुरुषको भी वैसाही कहा है। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि, दोनों मिलकर परस्परों के विचार से गृहस्थाश्रम चलावें। दोनोंका समान अधिकार होनेसे दोनोंको समान आज्ञा द्वारा कहा है। यह देखकर गृहस्थाश्रममें स्त्री पुरुष अपने सम अधिकारों को जानकर मिलजुलकर समानतया अपना कार्यका बोझ उठावें और आनंदसे इस संसार यात्रा के। पूर्ण करें। तथा—

#### सोमो दि राजा सुभगां कृणोति। ( मं॰ ३ )

" सोम राजा इस स्त्री को ऐश्वर्य युक्त करता है। " यह पति घरमें राजाके समान है। परनीको महारानी इससे पूर्व कहा ही है। जब पत्नी रानी है, तब पति राजा होनेमें कोई शंका नहीं है। यह राजा रानी एक मतसे इस गृहस्थाश्रमका राज्य चला वें। परस्पर में विरोध न होने दें। एक दूधरेके सहायक बनकर उन्नति करते जांय।

इस ढंगसे वेदने पतिका स्थान गृहस्थाश्रममें निश्चित किया है। दोनोंको उचित स्थान दिया गया है। इसका विचार करके दोनों अपने स्थानके योग्य ब्यवहार करके आदर्श गृहस्थी बनें।

#### पातिके लिए धन।

परनीकी औरसे अथवा वधूके घरसे कुछ धन वरको दिया जाता है। दहेजके रूपमें यह धन वधूके घरसे वरके पास आता है, इस विषयमें सप्तम मंत्र बड़ा स्पष्ट है-

इदं गुल्गुलु हिरण्यं, अयं औक्षः, अथो भगः, एते त्वा पतिभ्यः अदः॥ ( सं०७ )

"यह सुंदर सुवर्ण है, ये गौवें और बैल हैं, यह धन है, यह सब पितको दिया है। " वहां सन्मान के लिए पित शब्दका बहुवचन हुआ है। विवाहके मंगल कार्थमें पितका ही विशेष सन्मान होना उचित है। यहां स्मरण रहे कि यद्यपि यह दहें अ अ घरसे पितके घर अ जी है, तथापि यह धन कुमार्गसे कमायां नहीं होना चाहिए। इस विषयमें द्वितीय मंत्र देखिए——

सोमजुष्टं, ब्रह्मजुष्टं, श्रर्थम्णा संभृतं भगम् । घातुर्देवस्य सत्येन पतिवेदनं कृणोमि॥ ( मं ॰ २ )

" सौम्यवृत्तिसे, ज्ञानसे और श्रेष्ठ मनोवृत्तिसे प्राप्त और इक्ट्ठा किया हुआ धन विधाता ईश्वरकी सस्यनिष्ठासे पतिको प्राप्त होने योग्य करता हूं। "

" सोम, ब्रह्म और अर्थमा " ये तीन शब्द कमशः ' सौम्य वृत्ति, विद्या—ज्ञान और श्रेष्ठ मन ' के बोधक हैं। 'अर्थ—मन ' का अर्थमन् बना है, जो श्रेष्ठ मनवालेका द्योतक है। जिसका उच्च मन है वह अर्थमा कहलाता है। ब्रह्म शब्द ज्ञान और विद्याका वाचक प्रसिद्ध है, सोम शब्द सौम्यता का केन्द्र होनेमें शंका नहीं है। ये तीन शब्द शांत और श्रेष्ठ विद्यासे सुसंस्कृत मनोब्रात्तिके वाचक हैं। इस मनोब्रित्ति कमाया हुआ, संगृहित किया हुआ और बढाया हुआ धन परमेश्वर विषयक सत्यानिक के साथ पतिको समर्पित करना चाहिए। अथवा इस प्रकार प्राप्त किया हुआ धन पतिको समर्पित करना चाहिए। इंनि वृत्तिसे इक्ट्रा किया हुआ धन पतिको नहीं देना चाहिए। यहां कन्या विचार करे कि जो धन पतिको दहे जके रूपमें दिया जाता है, वह किस रीतिसे कमाया हुआ है। हीन वृत्तिसे कमाया धन पतिके घरमें हीनता उत्पन्न करेगा। इसलिए सावधानीसे और विचारसे दहे जका धन पतिको देना चाहिए। जो दिया जाय वह पवित्र विचारसे कमाया हुआ हो और पवित्र विचार के साथ दिया जाय।

इस प्रकार इस विवाहके मङ्गल कार्यका विचार इस सूक्तमें दर्शाया है। इस सूक्तका विचार विवाह विषयक अन्य सूक्तींके साथ पाठक करेंगे, तो उनको बहुत बोध प्राप्त हो सकता है भीर ऐसे तुलनात्मक विचारसे वैदिक विवाहकी पद्धति भी ज्ञात हो सकती है।

यहां पष्ट अनुवाक और द्वितीय काण्ड समाप्त ।





## अथवीवेद हितीय काण्ड का।

#### थोडासा मनन।

#### गणविभाग।

अथर्ववेदके इस द्वितीय काण्डमें ३६ सूक्त, ६ अनुवाक और २०७ मंत्र हैं। प्रथम काण्डमें ३५ सूक्त, ६ अनुवाक सौर १५३ मंत्र थे। अर्थात् प्रथम काण्डकी अपेक्षा इस द्वितीय काण्डमें ५४ मंत्र अधिक हैं। इसमें गणोंके विचारसे सूक्तोंक ऐसे विभाग द्वीते हैं—

9 शांतिगण— इस द्वितीय काण्डमें शान्तिगणके निम्न लिखित सूक्त हैं, - २, ५-७, ११, १४, ये छः सूक्त शांति गणके हैं। इनमें ७ वाँ सूक्त भागवी शांति, ११ वाँ सूक्त बाईस्यया महाशांति और १४ वाँ सूक्त बृहच्छान्ति के प्रकरण बता रहे हैं। अन्य सुक्त सामान्यतया " महाशान्ति" का विषय बताते हैं।

२ तक्सनाशन गण- सुक्त ८-१० ये तीन सुक्त इस गणके हैं ां

३ आयुष्यगण — सूक्त १५, १७, २८, ३३ ये सूक्त आयुष्य गण के हैं। इनमें ३३ वाँ सूक्त आयुष्यगणका होते हुए भी "पुरुषमेघ" प्रकरणमें समाविष्ट है। पाठक यहां इस सुक्तका विषय देखकर पुरुषमेघके वास्तविक स्वरूपका भी विचार कर सकते हैं। ३३ वाँ सूक्त "यहम नाशन" अर्थात् रोगको दूर करनेका विषय बताता है। मनुष्यके संपूर्ण शर्रार के अवयवों से सब प्रकार के रोग दूर करनेका विषय इस सूक्तमें है और इस कारण यह सूक्त "पुरुषमेघ" प्रकरण के अन्दर आगया है। जो लोग समझते हैं कि पुरुषमेघ, नरमेघ, आदि मेघों मनुष्यादि प्रणियोंका वध होता है, वे इस सूक्तके विचार से जान सकते हैं कि मेघमें मनुष्यादि प्रणियोंके वधकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत पुरुषमेघ प्रकरणमें मनुष्य के संपूर्ण रोग दूर करके उसकी उत्तम आरोग्य देनेका विचार प्रमुख स्थान रखता है। यदि पाठक यह बात इस सूक्तके विचार से जानेंगे तो उनको न केवल पुरुषमेघ प्रकरण प्रस्थुत गोमेघ आदि प्रकरण भी इसी प्रकार गौ आदिकांके स्वास्थ्य साधनके प्रकरण होनेके विचार सन्देह नहीं रहेगा। पाठक इस दृष्टिभे इस सूक्तका विचार करें।

४ अपराजित गण- २७ वाँ मूक्त अपराजित गणका है।

पाठक इन गणों के इन सूक्तों का विचार प्रथम काण्डके इन गणों के सूक्तों के साथ करें और एक विषयके सुक्तीं का साथ साथ विचार करके अधिकसे अधिक बाध प्राप्त करें।

विषय—विभाग।

दितीय काण्डमें प्रथम काण्डके समान ही बड़े महस्वपूर्ण विषय हैं। इनके विभाग निम्न अलिखित प्रकार हैं-

9 काध्यात्मिविद्या— इस द्वितीय काण्डमें अध्यात्मिविद्याके साथ संबंध रखनेवाले आठ सूक्त हैं। प्रथम सूक्त में "गुझा अध्यात्मिविद्या '' का अत्यंत उत्तम वर्णन है। द्वितीय काण्डके प्रारंभमें ही यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण सूक्त आया है। पढ़ते पढ़ते पढ़ते मन अध्यात्मित्समें मगन होता है और इसके मननसे जो आलंद होता है, उसका वर्णन शब्दों द्वारा नहीं हो सकता। यदि पाठक इसकी कंठ करके प्रतिदिन ईश्वर उपासनाके समय इस का मननपूर्वक पाठ करेंगे, तो पाठक भी इससे वैसाही आनंद पाठ करें से दितीय सूक्तमें "एक पूजनीय ईश्वर " का गुणगान है। यह विषय भी आत्माके साथ ही सम्बन्ध रखनेवाला है। १६ वें सूक्तमें "विश्वम्भरकी भक्ति " करनेकी सूचना है। इस भक्ति ही आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसके अतिरिक्त कमशः निम्नलिखित सूक्त इस अध्यात्मप्रकरण के साथ सम्बन्ध रखते हैं।

|       | et.   | - C            | विषय                 |
|-------|-------|----------------|----------------------|
| ११ वॉ | सूक्त |                | बात्मांके गुण,       |
| 92    | 11    | •••            | मन का बल बढाना,      |
| 90,96 | 3)    | •••            | आत्मसंरक्षण का बल,   |
| 58    | ,,    | 1711           | मुक्तिका सीधा मार्ग, |
| 94    | 1,    |                | निभय जीवन,           |
| 74    | ,,    | ··· I with the | यज्ञमं आत्मसमर्पण।   |

ये सात स्क और पूर्वोक्त तीन सूक्त मिलकर दस सूक्त अध्यातम विषयक इस द्वितीय काण्ड में आगये हैं। प्रथम काण्डकी अपेक्षा यह विषय इस काण्डमें मुख्यतया विशेष प्रतिपादन किया है। पाठक इसलिये इन दस सूक्तींका साथ साथ मनन करें और उचित बोध प्राप्त करें। अथवेवेदका यही मुख्य विषय है, इसलिये पाठक इस विषयकी ओर उदासीनतासे न देखें।

सू॰ १२ "मानासिक बल बढाना," और सू० १५ " निर्भय जीवन '' ये दो सूक्त अध्यारम विषयके अतिरिक्त स्वतंत्र महत्त्व रखते हैं और आरोग्य विषयके साथ भी संबंध रखते हैं, तथापि इनका विशेष संबंध अध्यारमाविषयके साथ होनेसे ये यहां दिये हैं।

२ आरोग्य और स्वास्थ्य — द्वितीय काण्डका तीसरा सूक्त " क्षारोग्य " विषय का प्रतिपादन करता है। इसके साथ —

सूक्त ४ ... जङ्गिड मणि से आरोग्य,
,, ८ ... केत्रियरोग दूर करना,
,, ९ ... सन्धिबात ,, ,,
,, २५ ... पृश्लिपणींसे आरोग्य,
,, ३३ ... यक्ष्म नाशन,
,, ३१, ३२ ... रोगोस्यादक किमियोंका दूर करना।

आरोग्य और स्वास्थ्य से संबंध रखनेवाले इतने सूक्त इस द्वितीय काण्डमें हैं ! पाठक इन सूक्तोंका इकट्ठा विचार करेंगे, तो उनको आरोग्य और स्वास्थ्यके साथ साथ वेदकी भैषज्य विद्या का भी पता लग सकता है। चतुर्थ सूक्तमें ''जिक्किड मणि '' धारणेस आरोग्य प्राप्त होनेका अद्भुत उगाय कहा है। यह अधर्व वेदकी विशेष विद्या है। जो वैद्य इस विषयकी खोन करना चाहें वे अधर्ववेदमें इसी प्रकारके कई विषय देखेंगे। कई लोग '' मणि '' शब्दका अर्थ बदल कर इन सूर्कोंके अन्य अर्थ करना चाहते हैं! यह प्रयस्त उनके अज्ञानका प्रकाशक है। वेदके विषयका ऐसा विपर्यास करना किसीको भी उचित नहीं है। '' मणि धारण विधि '' यह शास्त्रीय उपाय है इसलिये पाठक इसकी खोज प्रेमके साथ करें। विशेष कर सुविज्ञ वैद्य यदि इसकी खोज करेंगे तो चिकिरसाका एक नया मार्ग निकाल सकते हैं।

३ दीर्घायुष्य प्राप्ति -- पूर्वोक्त विषयके साथ ही यह विषय संबंधित है। चिकित्साका अथवा वैद्यशास्त्रका नाम "आयुर्वेद" है। इससे भी वैद्य शास्त्र का संबंध " दीर्घ आयुष्य " के साथ कितना है यह बात पाठक जान सकते हैं। इस विषयके सूक्त इस काण्डमें निम्न लिखित हैं—

सूक्त २८ ... दीर्घायुष्य, ,, २९ ... दीर्घायु, पृष्टि और सुप्रजा। ये दो सुक्त इस विषयमें इकट्ठे पढने योग्य हैं। ४ पुष्टि— पूर्वोक्त २९ वें सूक्तमें पुष्टिका संबंध है। इस पुष्टिक साथ २६ वाँ 'गोरस '' का वर्णन करनेवाला सूक्त बडा संबंध रखता है। गोरससे ही मनुष्योंकी पुष्टि होती है।

े विवाह — पूर्वोक्त २९ वें सूक्तमें सुप्रजाका वर्णन है, विवाहसे ही सुप्रजा निर्माण होना संभव है। इस विवाह विषयका उपदेश देनेवाले तीन सुक्त इस काण्डमें हैं—

सूक्त ३० ... पति और परनीका मेल,
,, ३६ ... विवाहका मंगल कार्य,
,, १३ ... प्रथम वस्त्र परिधान।

इनमें सू० १३ "प्रथम बस्न परिधान '' का वर्णन करनेवाला सूक्त विवाहित स्त्री पुरुषोंका कर्तेव्य बताता है। इसलिये इन तीन सूक्तोंका विचार इकट्ठा करना योग्य है।

६ वर्णधर्म — वर्णधर्म का वर्णन करनेवाले निम्न लिखित दो सूक्त इस काण्डमें है

सूक्त ६ ... ब्राह्मण धर्मैका वर्णन ,, ५ ... क्षत्रिय धर्मका वर्णन,

इसीके साथ संबंध रखनेवाले निम्नलिखित चार सुक्त हैं, इस कारण इनका विचार इकट्ठा ही होना योग्य है-

सूक्त २७ ... विजय की प्राप्ति, ,, २४ ... डाकुओंकी असफलता, ,, १४ ... विपत्तियोंको हटाना,

. १० ... दुर्गतिसे बचना।

ये चार सुक्त क्षत्रिय धर्मके साथ संबंध रखनेवाले हैं और बाह्मण धर्मसे संबंध रखनेवाले सुक्त निम्नलिखित छः हैं-

सूक्त ७ ... शापको लौटा देना ... १९०२३... श्रुद्धिकी विधि

इस प्रकार इन सूक्तोंका विषयानुसार विभाग है। जो पाठक वेदका अम्यास मननपूर्वक करनेके इच्छुक हैं, वे इस प्रकार सूक्तोंका विषयानुरूप विभाग देखकर एक एक विषयके सूक्त साथ साथ मनन करते जांयगे, तो वेदके मर्मको अधिक शीघ्र जाननेमें समर्थ होंगे।

#### विशेष द्रष्टव्य। निर्भय जीवन।

विषयके महरव की दृष्टिसे इस द्वितीय काण्डमें कई ऐसे विषय हैं, कि जिनकी और पाठकोंका ध्यान विशेष रीतिसे खींचना अत्यंत आवर्यक है। इस प्रकारका विषय स्क १५ में '' निर्भय जीवन '' नामसे आया है, वह पाठक अवस्य वार्यार मनन पूर्वक देखें।

भयही मृत्यु है, जिसके मनमें भय है, जो सदा ढरता रहता है, जस ढरपोक मनुष्यको आनंद कहांसे प्राप्त हो सकता है ? अर्थात भय और आनंद कहांपि इकट्ठे नहीं रह सकते। मनुष्य तो आनंद प्राप्तिके लिए यत्न करनेवाला प्राणी है, इसलिए उसके अपने अंदरकी भयकी भावना दूर करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यया वह आनंद का भागी किदापि नहीं हो सकता। इस पंत्रहनें सूक्तमें कहा है कि 'निर्भय होनेके कारण सूर्य क्षीण नहीं होता' इसका अर्थ यह है कि जो कोई निर्भय होकर अपना कत्य पालन करेगा वह भी कहापि क्षीण, अशक्त अथवा दुवेल नहीं होगा इतना ही नहीं, प्रत्युत बढता जायगा। शरीरकी पृष्टि, मन की बलिष्ठता, आत्माकी शक्ति सब प्रकारसे निर्भयतापर अवलंबित है। निर्भयता के विना मनुष्यकी उन्नति किसी रीतिसे भी नहीं हो सकती। चार वर्णोके कर्तव्य, चार आश्रमोंके अथवा अन्य जो भी कर्तव्य मनुष्यकी करने होते हैं वे ठीक प्रकार करनेके लिए सबसे प्रथम निर्भयता की आवश्यकता है। पाठक इस गुण हा इतना महत्त्व जानकर इस गुणको अपने अंदर बढावें और अपनी उन्नतिका साधन करें।

जो पाठक निर्भेयता का संबंध मानवी उन्नतिके साथ देखते अथवा अनुभव कर सकते हैं, वेही इस सुक्त का गंभीर संदेश जान सकते हैं।

#### शुद्धि करण।

इसी प्रकार ' शुद्धिकरण विधि ' का अलंत महत्त्व है । सूक्त १९ से २३ तक के पांच सूक्त इस एकही विषयका प्रकाश कर रहे हैं। इनमें उपदेश देनेका ढंगही और है, अन्यों कि अलंकार की अपूर्व झलक यहां पाठक देख सकते हैं। वैदिक उपदेश में 'अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र और आप ' ये पांच देवताएं कितना महत्त्व रखती हैं, इसकी साक्षी इन सूक्तों के मननसे मिल सकती हैं। वेदका उपदेश जिस समय होता है उस समय सूर्य, चन्द्र आदि देव जड नहीं रहते, वे जीवित और जाग्रत रूपमें उपदेशका अमृत देते हैं।

बाह्य देवताओं के अंशावतार अपने शरीर में वहां और कैस हैं और उनका बाह्य जगत् से तथा अपनी उन्नतिसे क्या संबंध है, इस बातका ज्ञान जिनको हुआ है, वेही इन पांच स्क्लांको ठीक प्रकार समझ सकते हैं। अन्य लोग उतना लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि वेदका ज्ञानामृत पान करने के पूर्व उकत बात ठीक प्रवार समझ में आना अल्यंत आवश्यक है। इन सुक्लोंके स्पष्टीकरण में इस अपूर्व वैदिक पद्धतिको थोडासा आविष्कार किया है। जो पाठक मननपूर्वक इन सुक्लोंका अभ्यास करेंगे वे इस पद्धतिको समझ सकते हैं।

#### मुक्तिका सीधा मार्ग।

हितीय वाण्डके ३४ वें सक्तमें इस मुक्तिके सिंघे और सरल मार्गका उपदेश हुआ है। मुक्तिका मार्ग बतानेवाले प्रंय आर्थ शास्त्रों में अनंत हैं, परंतु जो बात अन्य प्रंथों में कहीं भी नहीं कहीं है, वह अपूर्व बात इस सूक्तमें कहीं है और इस हिसे इस सूक्त का महत्त्व अस्पंत है।

'दीन और दुःखी जनोंकी सेंवा करके उनके कप्टोंको दूर करना ' यह एक मात्र सच्चा मार्ग है जो मीधा मनुष्य को मुक्ति धाम तक ले जाता है। परमेश्वर जैसा ज्ञानी श्रूर और धनी मनुष्यों के अंतः करणों में रहता है, उसी प्रकार दीन, दुःखी और अनाथ जनोंके हदयों में भी रहता है। परंतु पूर्वोक्त तीनों लोग समर्थ होनेके कारण वे दूसरों से सेवा अपने अधिकारसे ही ले सकते हैं। परंतु जो दीन और अनाथ रहते हैं, उनेक कप्ट कीन दूर कर सकता है ? वे तो दुःखमें सहते ही रहते हैं। दीन जनोंकों जो अपने परिवार में देखता है, नहीं नहीं, जो दीन जनोंकों अपना ही समझता है, और अपना सुख देखनेके समान भावसे जो दीनोंकों सुखी करनेका विचार करता है और तदनुकूल आचरण करता है वहीं मुक्तिके सीध मार्ग पर है। जो दीन और दुःखी मनुष्योंको अपना कहता है, वही महातमा है और परमात्मा वहीं रहता है। किसी दीन मनुष्यों दुःखी देखकर जो सुखका अनुभव कर नहीं सकता, परंतु जिसका आत्मा तडफडता रहता है वही सुक्तिका अधिकारी है। विराधित, दीन और दुःखी मनुष्योंकी रक्षा करनेके लिए ही श्रेष्ठ पुरुषोंने आत्मार्थण किया और उसी कारण वे पूज्य बने हैं।

इस प्रकार स्पष्ट शब्दों द्वारा मुक्तिका सीधा मार्ग बतानेका वेद का ही अधिकार है। पाठक यहां वेदकी अपूर्वता देखें और इस सीधे मार्ग पर चलते हुए मुक्तिका परम आनंद प्राप्त करें।

बोम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

# अथर्ववेद का सुवोध भाष्य।

### द्वितीय काण्ड की विषय सची।

| सबका पिता                     | ą      | बाह्य उपासना का फल       | 23        |
|-------------------------------|--------|--------------------------|-----------|
| अथर्ववेदका खुवोध भाष्य        |        | जपने अंदरकी जीवनशक्ति    | ,,        |
| द्वितीय काण्ड                 | ą      | प्राण का प्राण           | 22        |
| ऋषि-देवता-छन्द-सूची           | ,,,    | प्ता क्यों कहा है ?      | ,,        |
| ऋषिकमसे स्क                   | e e    | विरोधाछङ्कार 💮 💮         | २३        |
| देवताकमसे सुक                 | ,,     | व्यवद्वारकी बात          | ",        |
| अथर्ववेदका खुवोध भाष्य        |        | जडचेतन का सान्धि-प्राण   | 1,        |
| द्वितीय काण्ड                 | PART . | स्थूलसे सूक्ष्मका ज्ञान  | २४        |
| १ गुह्य-अध्यात्म-विद्या       | 9      | प्रत्यक्षसे अप्रत्यक्ष   | ,,        |
| गृढादेद्या                    | 6      | प्राणों का भाना भीर जाना | २५        |
| गृडविद्याका अधिकारी           | 9      | प्राणों का पति           | "         |
| पूर्व तैयारी ( प्रथम अवस्था ) | 1)     | ब्रह्माण्ड देह           | २६        |
| द्वितीय सवस्था                | 90     | सारांश—                  | 1,        |
| तृतीय अवस्था                  | "      | ३ आरोग्यस्क              | २७        |
| पूर्णावस्था                   | 39     | <b>क्षै।</b> षधि         | 26        |
| सूत्रात्मा                    | 92     | शस्त्रों का उपयोग        | ,,        |
| ध्रमृतका धाम                  | 9,     | ४ जङ्गिड मणि             | 75        |
| गुहा                          | 1,1    | सण और जङ्गिड             | 30        |
| चारभाग                        | 93     | जङ्गिड मणि के लाभ        | ३१        |
| एकरूप                         | 97     | मणिधारण                  | 22        |
| भनुभवका स्वरूप                | 98     | मणिपर संस्कार            | 33        |
| जगत्का ताना भौर वाना          | 94     | खोजकी दिशा—              | <b>38</b> |
| एकके अनेक नाम                 | ",     | जङ्गिड मणिसे दीर्घायुष्य | 99        |
| वह एकही है                    | "      | वडारण                    | "         |
| देवोंका अमृतपान               | 98     | बलवर्धन                  | ३५        |
| २ एक पूजनीय ईश्वर             | 90     | बल भीर विजय              | 7,        |
| गंधर्व और अप्सरा              | 96     | दूषण                     | ,11       |
| महान् गन्धर्व                 | 98     | <b>अ</b> त्रि            | 3 €       |
| ब्रह्मकी ब्राह्म उपासना       | २०     | ५ क्षत्रिय का धर्म       | ३७        |
| असका आक्ष उपारम               | २१     | क्षात्रिय के गुण         | 36        |
|                               |        |                          |           |

| द्वितीयकाण्डकी विषय सूची             |         |                                | ( 889 ) |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| बलकी गणना                            | 64      | २९ दीर्घायु, पुष्टि और सुप्रजा | 990     |
| स्वाद्दा विधि                        | ८६      | रस सौर बल                      | 192     |
| १९-२३ द्युद्धिको विषि                | ۷٥      | शतायु                          |         |
| पांच देव, पंचायतन                    | 69      |                                | , ,,    |
| पांच देवोंकी 'पांच शक्तियां '        | ,,      | अन्न, बल, धन, सुसन्तान और जय   | 993     |
| मनुष्यकी छाद्धि, पंचायतन             | 90      | हृदयकी तृष्ति                  | 998     |
| शुद्धिकी रीति                        | 99      | स्वधा                          | 994     |
| द्वेष करना                           | 99      | ३० पति और पत्नीका मेळ          | . 998   |
| २४ डाकुओंकी असफलता                   | 93      | अधिनी देव                      | 990     |
| दुष्ट कोग                            |         | विवादका समय                    | ,,,     |
| २५ पृश्चिपणी                         | 48      | निष्कपट बर्ताव                 | 996     |
|                                      | 11      | धादर्श पतिप्रनी,               | "       |
| रक्त दोव                             | 84      | अधणका स्थान                    | 998     |
| रोतका परिणाम, उत्पत्तिस्थान बचावका र | उपाय ९६ | स्त्रीके स्थाथ बर्ताव          | ,,      |
| २६ गोरस                              | 96      | ३१ रोगोत्पादक क्रिमि           | 920     |
| पशुपाङना                             | 99      | क्रिमियोंकी उत्पत्ति           | 129     |
| अमण और वापस भाना                     | ,,      | किमियोंको दूर करनेका उपाय      |         |
| दूध और पोषक रस                       | 900     | ३२ क्रिमिनाशन                  | ,,      |
| २७ विजय—प्राप्ति                     | 909     | सूर्य किरणका प्रभाव            | 977     |
| विजय के क्षेत्र, वादी और प्रतिवादी   | 105     | क्रिमियों के उक्षण             | 923     |
| युद्धमें विजय                        | 903     | रोगबीजनाश की विद्या, विषस्थान  | "       |
| पाटा भीषधी                           | ,,      |                                | 91      |
| शक्ति के साथ धक्तृत्व                | 908     | ३३ यक्ष्मनाशन                  | 928     |
| अभिदासन का निषेध                     | "       | कर्यप-विवर्द्ण                 | 924     |
| जलिचितिरसक                           | "       | ३४ मुक्तिका सीधा मार्ग         | "       |
| २८ दीर्घायुष्य प्राप्ति              | 904     | प्राणका आयाम                   | १२६     |
| दीर्घ क्षायुष्य की मर्यादा साधन,     | 908     | पशुपति रुद                     | 170     |
| कार्यक्षेत्र, वध                     | 900     | ् बीजशाक <u>ि</u>              | 176     |
| र्द्शप्रार्थना                       | 906     | योगीका अञ्च                    | ,,      |
| देवचरित्रश्रवण                       | "       | मुक्तिका मार्ग                 | 929     |
| पावसे बचाव, भोग और पराक्रम           | 908     | विश्वरूपमें एकरूपता            | "       |
| देवोंकी सहायता                       | 11      | पशु                            | 1939    |
|                                      |         |                                |         |

अथर्ववेदका द्वितीय काण्ड समाप्त



# अथर्ववेद

का

सुबोध भाष्य

तृतीयं काण्डम्

लेखक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर अध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डल, साहित्य-वाचस्पति, गीतालङ्कार

तृतीय वार

स्वाध्यायमण्डल, पारडी

संवत् २०१६, शक १८८१, सन १९५९

## अपने राष्ट्रका विजय!

\* ×

सम्हम्पां राष्ट्रं स्यामि समोजी वीर्थे वर्लम् ।
वृश्चामि स्र्यूणां बाहूननेने हिविषाहम् ॥ २ ॥
नीचैः पंचन्तामधरे भवन्तु ये नेः सूरिं मुघवानं पृत्नयान् ।
श्चिणामि ब्रह्मणामित्रानुत्र्ययामि स्वानहम् ॥ ३ ॥
एषामहमायुधा सं स्याम्येषां राष्ट्रं सुवीरं वर्धयामि ।
एषां श्चत्रम्जरंमस्तु जिष्ण्वेर्ड्रषां चित्तं विश्वेऽवन्तु देवाः ॥ ५ ॥

अथर्व० का० ३।१९

" मैं इन अपने लोगोंके राष्ट्रको बल, वीर्य और प्रभावसे युक्त करता हूं, तथा मैं रात्रुओंके वाहुओंको इस आह्वानके साथ काटता हूं ॥ २॥

हमारे शत्रु नीचे गिर जांय, जो हमारे ज्ञानियों और धनिकोंपर सेनासे हमला चढाते हैं वे नीचे गिर जांय ॥ ३॥

मैं इनके आयुर्धोंको तीक्ष्ण बनाता हूं, मैं इनका राष्ट्र उत्तम वीरतासे युक्त कराके बढाता हूं, इनका क्षात्रतेज अजर और विजयी हो, इनके चित्तको सब देव सचेत करें ॥ ५॥ "

प्रकाशक और मुद्रक : वसंत श्रीपाद सातवङेकर, वी. ए., स्वाध्याय मण्डल, भारत-मुद्रणालय, पोस्ट- ' स्वाध्याय मण्डल (पारडी)', पारडी [ जि. सूरत ]



## अथर्ववेदका स्वाध्याय।

## तृतीय काण्ड।

इस तृतीय काण्डका प्रारंभ ' अग्नि ' शब्दसे हुआ है। यह अग्नि देवता प्रकाशकी देवता है। अंधेरेका नाश करना और प्रकाशको फैलाना इस देवताका कार्य है। प्रकाश मनुष्यका सहायक और मित्र है और अंधेरा मनुष्यका घातक और शत्रु है। प्रकाशमें मनुष्य बढता है और अंधेरेमें घटता है। इस लिये प्रकाशके देवताका महत्त्व अधिक है और इसलिये इसका नाम मंगल-कारक समझा जाता है। ऐसे मंगल वाचक अग्नि शब्दसे इस काण्डका प्रारंभ हुआ है।

जिस प्रकार प्रथम कांडमें चार मंत्रवाले सूक्त और द्वितीय काण्डमें पांच मंत्रवाले सूक्त अधिक थे, इसी प्रकार इस तृतीय काण्डमें छः मंत्रवाले सूक्त विशेष हैं, देखिये—

६ मंत्रवाले १३ सूक्त हैं, इनकी मंत्रसंख्या ७८ है,

७ मंत्रवाले ६ सूक्त हैं, इनकी मंत्रसंख्या ४२ है,

८ मंत्रवाले ६ सूक्त हैं, इनकी मंत्रसंख्या ४८ है,

९ मंत्रवाले २ सूक्त हैं, इनकी मंत्रसंख्या १८ है,

१० मंत्रवाले २ सूक्त हैं, इनकी मंत्रसंख्या २० हैं,

११ मंत्रवाला १ सूक्त हैं, इसकी मंत्रसंख्या ११ है,

१३ मंत्रवाला १ सूक्त हैं, इसकी मंत्रसंख्या १३ है।

कुल सूक्तसंख्या ३१ कुल मंत्रसंख्या १३०

प्रथम, द्वितीय और तृतीय इन तीन काण्डोंकी तुलना मंत्रसंख्याकी दृष्टिसे अब देखिये—

काण्ड प्रपाठक अनुवाक् सूक्त काण्डप्रकृति मंत्रसंख्या

१ २ ६ ३५ सूक्तमें ४ मंत्र १५३

२ २ ६ ३६ सूक्तमें ५ मंत्र २०७

३ २ ६ ३१ सूक्तमें ६ मंत्र २३०

सूक्तोंमें मंत्रोंकी जो संख्या होती है वह उसकी प्रकृति होती है, जैसा प्रथम काण्डके सूक्तोंकी प्रकृति 'मंत्र चार 'है अर्थात् इस काण्डके सूक्तोंमें चार मंत्रवाले सूक्त अधिक हैं और जो अधिक मंत्रवाले सूक्त हैं वे भी कई सूक्तोंमें चार मंत्रवाले बनाये जा सकते हैं, इसी प्रकार द्वितीय कांडकी प्रकृति पांच मंत्रकी है और तृतीय काण्डकी छः मंत्रकी है, इस विषयमें अथर्व सर्वानुक्रमणीका कथन यह है—

वेनस्तदिति प्रभृतिराकाण्डपरिसमाप्तः
पूर्वकाण्डस्य चतुर्कचप्रकृतिरित्येवमुत्तरोत्तर
काण्डेषु पष्टं यावदेकेका तावत्स्केष्वृगिति
विज्ञानीयात्। (अथर्व॰ वृ॰ सर्वातु. ११९३१)
अग्निनं इति ... पड्टचं प्रशृतिरन्या विक्रतिरिति विज्ञानीयात्। (अथर्व॰ वृ॰ सर्वातु. २१९११)
'पिहले काण्डकी चार ऋचाओंकी प्रकृति, द्वितीय काण्डकी
पांच ऋचाओंकी प्रकृति, इस प्रकार छठे काण्डतक एक एक
ऋचा सूक्तमें बढती है। तृतीय काण्डकी छः ऋचाओंकी
प्रकृति है, अन्य विकृति है।'

यद्यपि प्रथम, द्वितीय और तृतीय काण्डकी प्रकृति कमशः चार, पांच और छः ऋचाओं ही है, तथापि इन काण्डों में कई सूक्त ऐसे हैं कि जो इस प्रकृतिसे अधिक मंत्रसंख्यावाले हैं, इसको अथर्व-बृहत्सर्वानुकमणिकारने त्रिकृति नाम दिया है। विकृतिका अर्थ प्रकृतिमें कुछ विशेषता (विशेष कृति) है। यह विशेषता कई प्रकारकी होती है और विशेष रीतिसे मंत्रोंका निरीक्षण करनेथे इसका पता भी लग सकता है, जैसा द्वितीय काण्डके दशम सूक्तको देखिये। द्वितीय काण्डकी प्रकृति पांच मंत्रोंके सुक्तोंकी है, परंतु इस दशम सूक्तमें आठ मंत्र हैं, अर्थात् यह विकृति है। यह विकृति इस कारण हुई है कि ' एवाहं त्वा ०-० स्ताम्।' यह मंत्रभाग इस सूक्तमं बारंबार आगा है। यदि यह वारंबार आगा हुआ मंत्रभाग अलग किया जाय और एक मंत्रके साथ ही रखा जाय और शेष मंत्रभागों के दो दो चरणों के मंत्र माने जाय तो केवल पांच मंत्रोंका ही यह सूक्त हो सकता है। इसी प्रकार कई अन्य

रीतियां हैं कि जो अन्य सूक्तोंको लग सकतीं हैं और विकृतिकी प्रकृति बनाई जा सकती है। इससे पाठक जान सकते हैं कि यह विकृति भी बुद्धिपूर्वक ही हुई है और इसके होनेसे सूक्तकी प्रकृतिमें कोई दोष नहीं आता है। इस प्रकार इस काण्डकी प्रकृतिका विचार करनेके पश्चात अब इम तृतीय काण्डके सूक्तोंके कमशः ऋषि, देवता और छन्द देखते हैं—

| स्क                             | <b>मंत्रसंख्या</b> | ऋषि                      | देवता                                    |                                                                                                                         |  |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| प्रथमोऽनुवाकः। प्रथमः प्रपाठकः। |                    |                          |                                          |                                                                                                                         |  |
| 9                               | •                  | अथर्वा                   | सेनामोहनं,<br>बहुदैवत्यं                 | त्रिष्डुप्ः २ विराङ्गर्भा<br>भूरिक्ः ३, ६ अनुष्टुभ्<br>५ विराट्पुरअध्णिग् ।                                             |  |
| 2                               | 4                  | अथर्वा                   | बहुदैवत्यं                               | त्रिष्टुप्। २-४ अनुष्टुम् ।                                                                                             |  |
| 3                               | •                  | अथर्वा                   | अप्तिः, नानादेवताः                       | त्रिष्टुप्; ३ च. भूरिक् पंक्तिः, ५,६<br>अनुष्टुभ्।                                                                      |  |
| A                               | v                  | अथर्वा                   | इंद्र:                                   | त्रिष्टुप्; १ जगती; ४, ५ भूरिक्                                                                                         |  |
| 4                               | 6                  | <b>भथर्वा</b>            | सोमः                                     | अनुष्टुप्; १ पुरोऽनुष्टुप् त्रिष्टुप्,<br>८ विराडुरोवृहती ।                                                             |  |
| ब्रितीयोऽनु                     | (वाकः।             |                          |                                          | - 14/13/126/11                                                                                                          |  |
| 6                               | 6                  | जगद् बीजं पुरुषः         | वानस्पत्याश्वत्थदेवत्यं                  | अनुष्टुभ् ।                                                                                                             |  |
| v                               | v                  | भृगृः-अंगिराः            | यक्ष्मनाशनं बहुदेवता                     | अनुष्टुभ्; ६ भुरिक्।                                                                                                    |  |
| ٤                               | (                  | અથર્વો                   | मित्रः, विश्वेदेवाः                      | त्रिष्टुसः; २, ६ जगतीः; ४ च.<br>विराड्बृहतीगर्भा, ५ अनुष्टुस् ।                                                         |  |
| •                               | ę                  | वामदेवः                  | वानापृथिवी, विश्वेदेवाः                  | अनुष्टुप्; ४ च. निचृद् बृहती;<br>६ भुरिक्।                                                                              |  |
| 9.                              | 93                 | अथर्वा                   | अष्टका                                   | अनुष्टुप्; ४,६,१२ त्रिष्टुप्; ७ त्रयः<br>व. विराड्गर्भातिजगती ।                                                         |  |
| वृतीयोऽनुवाकः।                  |                    |                          |                                          |                                                                                                                         |  |
| 11                              | •                  | ब्रह्मा - भृगु - अंगिराः | इन्द्रः, अग्निः, आयुष्यं,<br>यक्ष्मनाशनं | त्रिष्टुप्; ४ शक्वरोगर्भा जगतीः<br>८ त्य. प. बृहतीगर्भा जगतीः;<br>५,६ अनुष्टुप्; ७ उष्णिम्बृ-<br>हतीगर्भा पथ्यापंक्तिः। |  |
| 12                              | • 100              | नद्या                    | वास्तेाष्पतिः, शाला                      | त्रिष्टुप्; ३ वृहती; ६ शक्वरी गर्भा<br>जगती; ७ आर्षाअनुष्टुप्;<br>८ मूरिक्; ९ अनुष्टुप्                                 |  |

| सूक्त       | <b>मंत्रसंख्या</b> | ऋषि               | देवता                          | छंद                                                                                                                                         |
|-------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93          | v                  | सृगुः             | वरुणः, सिन्धुः                 | अनुष्टुप्; १ निचृत्; ५ विराड्-<br>जगती; ६ निचृदनुष्टुप्                                                                                     |
| 98          | Ę                  | नह्या             | नान्।देवताः गोष्ठदेवता         | अनुषुष्; ६ आर्षीत्रिष्टुष्                                                                                                                  |
| 94          | ٥                  | अथर्वा (पण्यकामः) | विश्वेदेवाः इन्द्रामी          | त्रिष्टुप्; १ भुरिक्; ४ त्र्य. ष.<br>वृहतीयभी विराडत्यष्टिः;<br>५ विराड्जयती; ७ अनुष्टुप्;<br>८ निचृत्।                                     |
| चतुथोऽनुव   | कः। द्वितीयः       | प्रपादकः ।        |                                |                                                                                                                                             |
| 9 €         | v                  | <b>બ</b> થર્વા    | बृ <b>ह</b> रपतिः बहुदेवत्यं   | त्रिष्टुप्। १ आर्षीजगती;<br>४ भूरिक्पंक्तिः ।                                                                                               |
| 9 0         | 9                  | विश्वामित्रः      | सीता                           | अनुष्टुप्; १ आर्षां गायत्री; २, ५,<br>९ त्रिष्टुभः; ३ पथ्यापंक्ति; ७<br>विराट्पुरउष्णिक् ८ निचृत् ।                                         |
| 96          | Ę                  | <b>अ</b> थर्वा    | वनस्पतिः                       | अनुष्टुप् ; ४ अनुष्टुब्गर्भा चतु०<br>उध्णिक्;६ उध्णिगर्भा पथ्या पंकिः।                                                                      |
| 98          | ٤                  | वसिष्टः           | विश्वेदेवाः, चंद्रमाः, इन्द्रः | अनुष्टुप्; १ पथ्यावृह्दती; ३ भूरि-<br>ग्वृह्दती; ६ त्र्य. ष. त्रि. क.<br>गर्भातिजगती; ७ विराडस्तार-<br>पंक्तिः; ८ पथ्यापंक्तिः ।            |
| २०          | 90                 | वसिष्ठः           | अग्निः मंत्रोक्तदेवताः         | अनुष्टुप्; ६ पथ्यापंक्तिः;<br>८ विराङ्जगती ।                                                                                                |
| पञ्चमोऽनुवा | कः।                |                   |                                |                                                                                                                                             |
| २१          | 90                 | वसिष्ठः           | अग्निः                         | त्रिष्टुप्; १ पुरोत्तुष्टुप्; २, ३, ८<br>भूरिक्; ५ जगती; ६ उपरि-<br>ष्टाद्विराड्बृहती; ७ विराड्गर्भा;<br>९ निचृदत्तुष्टुप्; १० अत्तुष्टुप्। |
| २२          | Ę                  | वसिष्ट <b>ः</b>   | बृहस्पतिः, विश्वेदेवाः         | अनुष्डप् ; १ विराट्त्रिष्डप् ; ३<br>पंचपदा परानुष्डुविराङतिजगती;<br>४ त्र्यवधानाषट्पदाजगती                                                  |
| २३          | 6                  | <b>ब्रह्मा</b>    | चन्द्रमाः, योनिः               | अनुष्टुप्, ५ उपरिष्टाद्भुरिबृह्ती;<br>६ स्कंघोप्रीबीबृह्ती ।                                                                                |
| २४          | v                  | <b>मृगुः</b>      | वनस्पतिः प्रजापतिः             | अनुष्टुप्; २ निचृत्पथ्यापंक्तिः ।                                                                                                           |
| २५          | 4                  | मृगुः (जायाकामः)  | मित्रावरुणौ कामेषुदेवता        | <b>अनु</b> च्टुप्                                                                                                                           |

| स्क               | <b>मंत्रसंख्या</b> | ऋषि            | देवता                         | छंद                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| षष्ठोऽनुवाद<br>२६ | F: 1               | अथर्वा         | रुद्रः अग्न्यादिबहुदेवत्यं    | त्रिष्टुप्; २ त्रिष्टुप्; २, ५, ६<br>जगती; ३,४ सुरिक् ।                                                                   |
| २७                | ٤                  | अथर्वा         | स्द:                          | अष्टिः; २ अत्यष्टिः: ५ भुरिक्।                                                                                            |
| २८                | •                  | त्रह्मा        | यामिनी                        | अनुष्टुप्; १ अतिशक्वरीगर्भा च.<br>अ. जगती; ४ यवमध्या विराट्<br>कक्कप्; ५ त्रिष्टुप्; ६ विराड्॰<br>गर्भा प्रस्तारपंक्तिः । |
| 29                | c                  | उद्दालकः       | शितिपादविः ७ कामः;<br>८ भूमिः | अनुष्टुप् ; १,३ पथ्यापंक्तिः;<br>७ व्य. ष. उपरिष्टाद्दैवीवृहती<br>कक्क० ग० विराङ्जगती;<br>८ अपरिष्टाद्वृहती ।             |
| ३०                | 4                  | <b>અથ</b> ર્વા | चन्द्रमाः स्रोमनस्यं          | अनुष्टुप्; ५ विराड्जगती;<br>६ प्रस्तारपंक्तिः ७ त्रिष्टुप् ।                                                              |
| 39                | 99                 | वद्या          | पाध्म-हा                      | अनुष्डुप्; ४ भुरिक् ; ५ विराट्<br>प्रस्तारपंक्तिः ।                                                                       |

नृतीय काण्डके स्क्तोंके ये ऋषि देवता और छन्द हैं। अब इनका विभाग ऋषिक्रमानुसार देखिये—

> १ अथर्चा- १-५, ८, १०, १५, १६, १८, २६, २७, ३० ये तेरह सूक्त ।

२ ब्रह्मा- ११, १२, १४, २३, २८, ३१ ये छः सूका।

३ वासिष्ठाः- १९, २०, २१, २२ ये चार सूक्त ।

8 भृगुः- १३, २४, २५ ये तीन सूक्त । भृगु-आंगिराः- ७, ११ ये दो सूक्त ।

५ जगद्वीजं पुरुष:- ६ वाँ एक सूक्त।

६ बामदेवः- ९ वाँ एक सूक्त ।

७ विश्वामित्रः- १७ वाँ एक सूक्त।

८ उदालकः - २९ वाँ एक सूबत ।

ये ऋषिकमानुसार सूक्त हैं। अब देवताकमानुसार सूक्त देखिये --

१ बहुदैवत्यं, नाना देवताः- १, २, ३, ७, १४, १६, २६, २७ ये आठ सूक्त ।

२ विश्वेदेवाः - ८,९,१५, १९,२२ ये पांच सूक्तः

३ आग्नः- ३, ११, २०, २१ ये चार सूक्त ।

8 इन्द्र:- ४, ११, १९ ये तीन सूक्त ।

५ चन्द्रमाः - १९, २३, ३० ये तीन सूक्त।

६ बृहस्पति:- १६, २२ ये दो सूक्त।

७ रुद्र:- २६, २७ ये दो सूक्त।

८ वनस्पति:- १८, २४ ये दो स्क ।

९ यक्ष्म नाशनं- ७, ११ ये दो सूक्त ।

१० सेना मोहनं- १, २ ये दो सूक्त।

११ इन्द्राञ्ची- १५ यह एक सूक्त ।

१२ सोमः - ५ यह एक मूक्त ।

१३ वनस्पत्यश्वत्थः - ६ यह एक सूक्त ।

१८ मित्रः - ८ यह एक सूक्त।

१ श्वावापृथिवी - ९ यह एक सूक्त ।

१६ वरुण:- १३ यह एक सूक्त।

१७ प्रजापति:- २४ यह एक सूक्त।

१८ मित्रावरुणौ- २५ यह एक सूक्त।

१९ भूमिः - २९ यह एक सूक्त ।

२० अप्रका- १० यह एक सूक्त।

२१ सिंधुः- १३ यह एक सूक्त।

१२ आयुष्यं- ११ यह एक सूक्त ।

२३ वास्तोष्पतिः- १२ यह एक सूकत।

१८ शाला- १२ यह एक सूकत।

१५ गोष्ठः- १४ यह एक सूक्त ।

२६ सीता- १० यह एक सूक्त।

२७ योनिः- २३ यह एक सूक्त।

**२८ कामेषुः- २५ यह एक सूक्त ।** 

२९ यामिनी- २८ यह एक सूक्त।

३० कामः - २९ यह एक सूक्त ।

३१ सांमनस्यं- ३० यह एक सूक्त।

३२ पाटम-हा- ३१ यह एक सूक्त।

३३ शितिपाद्विः - ३९ यह एक सूक्त।

३४ मंत्रोक्ताः- २० यह एक सूक्त ।

इस प्रकार इन सूक्तोंके मंत्रोंकी देवताएं हैं। इनसे और भी देवताएं हैं जिनका संबंध पाठक विवरणके समय खयं समझ जांयगे। अब इन सूक्तोंके गणोंका विचार देखिये—

#### सूक्तोंके गण।

इस तृतीय काण्डके सूक्तोंके गण इस प्रकार लिखे हैं-

१ अपराजितगण- १९ वाँ सूक्त ।

२ तक्मनाञ्चानगण- ७, ११ ये दो सूक्त।

३ वर्चस्यगण- १६, २२ ये दो सूक्त।

8 आयुष्यगण- ८, ११ ये दो सूक्त ।

५ रौद्रगण- २६, २७ ये दो सूक्त ।

६ अंह्रालिंगगण- ११ वाँ एक सूक्त।

us पाष्म-हा-गण- ३१ वाँ एक सूक्त ।

८ वृहच्छान्तिगण- २१ वाँ एक सूक्त ।

इस प्रकार ये सूक्त इन गणोंके साथ संबंध रखते हैं। इस काण्डके अन्य सूक्तोंके गणोंका पता नहीं चलता। इस काण्डके सूक्तों द्वारा कुछ शांतियां सूचित होती हैं उनके नाम ये हैं—

१ आंगिरली महाशान्ति- ५, ६ ये दो सूक ।

२ कीमारी महाशान्ति - ७ वाँ एक सूक्त।

३ ब्राह्मी महाशान्ति- २२ वाँ एक सूक्त ।

इन सूक्तोंका संबंध इन शान्तियोंके साथ है। इस लिये अध्ययन करनेके समय पाठक इस बातका विचार करें। खोज करनेवालोंको उचित है कि वे इस शांति प्रकरणकी खोज करें अर्थात् इन शांतियोंका तात्पर्य क्या है और इनकी विधि भी कैसी होती है इत्यादि खोजका विषय है। संभव है कि इस खोजसे अपूर्व ज्ञान प्राप्त होगा। इस काण्डमें शत्रुसेनाके संमोहनका विषय पहले दो सूक्तोंमें आया है और सामनस्य अर्थात् एकताका विषय तीसवें सूक्तमें आया है—

शात्रुसेनासंमोहनं- १, २ ये दो सूक्त । सामनस्यं- ३० वाँ एक सूक्त ।

ये सूक्त विशेष विचारपूर्वक इस दृष्टिस पढने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त इस तृतीय काण्डका १५ वां 'इन्द्र महोत्सव ' के विषयका सूक्त है, ऐसा कौशीतकी सूत्रमें कहा है। इसिल्ये इस इन्द्र महोत्सवके विषयमें भी विचार होना चाहिये।

ये सब विषय बडे गंभीर हैं इसिलये आशा है कि पाठक भी इसका विचार गंभीरताके साथ करेंगे। इतनी भूमिकाके साथ अब तृतीय काण्ड ग्रह्म किया जाता है।





## अथर्बबेद का सुबोध माध्य।

तृतीय काण्ड।

## शत्रुसेना का संमोहन।

( ? )

( ऋषिः — अथर्वा । देवता — सेनामोहनं, वहुदैवत्यम् ।)

अप्तिर्नः शत्रुन्प्रत्येतु विद्वान्त्रंतिदहेन्नभिश्चस्तिमरातिम् । स सेनां मोहयतु परेषां निर्वस्तांश्च कृणवज्ञातवेदाः यूयमुग्रा मरुत ईदशे स्थाभि प्रेतं मुणत् सहंध्वम् । अमीमृणन्वसंवो नाथिता इमे अप्रिह्मीषां दूतः प्रत्येतं विद्वान्

11 9 11

11 7 11

अर्थ— (विद्वान् अग्निः) विद्वान् अग्निसमान तेजस्वी वीर (अभिश्वस्ति अराति) घातपात करनेवाले शत्रुकी (प्रति दहन्) जलाता हुआ (नः शत्रुन् प्रत्येतु) हमारे शत्रुऑपर चढाई करे। (सः जातवेदाः) वह ज्ञानी (परेषां सेनां) शत्रुऑकी सेनाको (मोहयतु) मोहित करे (च निर्हस्तान् कृणवत्) और उनको हस्तरहित करे॥ १॥

हे (मर्+उतः) मरनेके लिये तैयार वीरो ! (ई हरो यूयं उन्नाः स्थ) ऐसे समयमें तुम बहे वीर हो, इस लिये (अभि-प्र-इत, मृणत, सहध्वम्) आगे बढो, काटो, और जीत लो। (इमे नाथिताः वसवः) ये बलवान् वसनेवाले वीर (अमीमृणन्) काटते रहे हैं। (एषां दूतः विद्वान् अग्निः) इनका दाहकर्ता ज्ञानी अग्निकं समान तेजस्वी वीर (प्रत्येतु) विशेष चढाई करे॥ २॥

भावार्थ — राजनीतिको जाननेवाले विद्वान् और तेजस्वी पुरुष घातपात करनेवाली शत्रुसेनाको जलाते हुए शत्रुझॉपर चढाई करें। सेनासंमोहनकी विद्याको जाननेवाले ज्ञानी शत्रुसेनाको मोहित करें और उनको हस्तहीन जैसे बना देवें॥ १॥

हे मरनेके लिये सिद्ध हुए शूर वीरो । ऐसे युद्ध समयमें तुम बड़े बीर हो, इस लिये आगे बढ़ो, शत्रुको काटो और उनको जीत लो । ये बलवान अपने देशनिवासो बीर शत्रुको काटते हैं; इनका साथी ज्ञानी तेजस्वी बीर भी शत्रुको जलाता हुआ। शत्रुक पर चुढ़ाई करे ॥ २॥

२ ( अथर्व. भाष्य काण्ड ३ )

| 11 3 11 |
|---------|
|         |
| 11.8.11 |
|         |
| 11411   |
|         |
| 11 4 11 |
|         |

अर्थ — हे ( मघवन वृत्रहन् इन्द्र ) धनवान् शत्रुनाशक सम्राट् तथा ( च अग्निः ) हे ज्ञानी ! ( युवं ) तुम दोनीं मिलकर ( अस्मान् रात्र्यतीं अमित्र-सेनां ) हमारी शत्रुता करनेवाली शत्रुसेनाको ( अभि ) पराभूत करके ( तान् प्रति दहतं ) उनको जला दो ॥ ३॥

हे (इन्द्र) नरेन्द्र! (प्रवता ते द्वरिभ्यां) वेगसे तेरे हरणशील वेगों द्वारा (प्रस्तः वज्रः) चलाया हुआ वज्र (श्रून् प्रमुणन् प्र+एतु) शत्रुओंको काटता हुआ आगे बढे। (प्रतीचः, अनूचः, पराचः) सन्मुख, पीछे और परे भागनेवाले शत्रुओंको (जिह्नि) इनन कर दे और (एषां चित्तं) इन शत्रुओंके चित्तको (सत्यं विष्वक् कृणुहि) ठीक प्रकार चारों ओर भटका दे॥४॥

हे (इन्द्र) नरेश ! (अमित्राणां सोनां मोहय) शत्रुओंकी सेनाको घवराओ । (अग्नेः वातस्य ध्राज्या) आप्रिके और वायुके प्रचंड वेगसे (तान्) उन शत्रुसैनिकोंको (विष्वः विनाशय) चारों ओर भटकाकर नाश कर डाल ॥ ५॥

(इन्द्रः सेनां मोहयतु) नरेश शत्रुसेनाको मोहित करे, (मर्+उतः) मरनेके लिये सिद्ध हुए वीर (ओजसा झन्तु) वेगसे हनन करें। (अग्निः चक्षूंषि आदत्तां) अग्नि अर्थात् प्रकाश उनके आंखोंको ले लेवे। इस प्रकार शत्रुकी (पराजिता) पराभूत हुई सेना (पुनः पतु) फिर भी पीछे हुटे॥ १॥

भावार्थ — हे घनवान् शत्रुनाशक नरेश! तथा हे तेजस्वी ज्ञानी वीर! तुम दोनों मिलकर हमारी शत्रुता करनेवाली शत्रुसेनाको पराभूत करो और उनको जला दो॥ ३॥

हे नरेश ! वेगसे चलाया हुआ तुम्हारा शब्दका समुदाय शत्रुओंको काटता हुआ आगे वढे । संमुखसे, पछिसे और चारों आरेसे भागनेवाली शत्रुसेनाका हनन करके उनके चित्तमें ऐसी घबराहट उत्पन्न करो कि जिससे वे चारों दिशाओंमे भाग जाय॥ ४॥

हे नरेश! अग्न्यस्त्रके दाहसे और वायव्यास्त्रके वेगसे शत्रुसेनाको ऐसा घवराओं कि वे चारों दिशाओं में भाग जांय और इस रीतिसे उनका नाश कर ॥ ५ ॥

नरेश शत्रुके सैन्यको घवरावे, श्रूर वीर वेगसे शत्रुसेनाका हनन करें और शत्रुसेनाकी ऐसी घवराहट करें कि जिससे उनको कुछ भी न दीख पड़े और इस प्रकार शत्रुका पूर्ण पराजय होकर उनका पूर्ण नाश हो जावे॥ ६॥

इसी विषयका द्वितीय सूक्त है इसिलिये उस सूक्तका भी अर्थ हम यहां पहले देखते हैं, और पश्चात् दोनों सूक्तोंका मिलकर विचार करेंगे। द्वितीय सूक्त यह है — ( ? )

( ऋषिः - अथर्वा । देवता - सेनामोहनं, बहुदैवत्यम् ।)

अप्रिनीं दृतः प्रत्येतं विद्वान्प्रंतिदहं स्विभिर्यास्तिम् ।

स चित्तानि मोहयतु परेषां निर्हेस्तांश्व कृणवज्ञातवेदाः ॥ १॥

अयम्प्रिरंम् मुह्द्यानि चित्तानि वो हृदि ।

वि वो धमत्वोकंसः प्र वो धमतु सर्वतः ॥ २॥

इन्द्रं चित्तानि मोहयं सर्वाङाक्तंत्या चर ।

अप्रेवित्तस्य प्राज्या तान्विष्यो वि नांश्य ॥ ३॥

व्याकृतय एपामिताथो चित्तानि महात ।

व्याक्तिय एपामिताथी चित्तानि मुद्यत । अथो यद्वैषां हुदि तदेषां परि निर्जिहि

11 8 11

अर्थ — ( तः दूतः विद्वान् अग्निः) इमारा दूत ज्ञानी तेजस्वी वीर (अभिशक्ति अराति प्रतिद्दन्) घात-पात करनेवाले शत्रुको जलाता हुआ (प्रत्येतु) चढाई करे। (सः जातवेदाः परेषां चित्तानि मोहयतु) वह ज्ञानी शत्रुओं के चित्तोंको मोहित करे और उनको (निर्हस्तान् च कृणवत्) इस्तहीन जैसे करे॥ १॥

(यानि चः हृदि) जो तुम्हारे हृदयमें संबंधित हैं वे (चित्तानि) वित्त (अयं अग्निः अमूमुहत्) यह तेजस्वी वोर घवराहटमें डालता है। वह (वः ओकसः विधमतु) तुमको-शत्रुको-घरसे निकाल देवे और (वः सर्वतः प्रधमतु) तुमको-शत्रुको-सर्व प्रदेशसे हटा देवे ॥ २॥

है ( इन्द्र ) नरेश ! शत्रुके ( विक्तानि मोहयन् ) निर्ताको मोहयुक्त करता हुआ तू ( आकृत्या अर्वाङ् चर ) ग्रुभसंकल्पसे हमारे पास आ। (अग्नेः वातस्य आज्या) अग्नि और वायुके वेगसे (तान् विष्वः विनाश्य) उनको चारों ओरसे नष्ट श्रष्ट कर दे ॥ ३॥

है (एवां) इन शत्रुओं के (आकृतयः) संकल्पो ! (त्रि) तुम परस्पर विरुद्ध हो जाओ, पश्चात् तुम (इत) हट जाओ (अथो चित्तानि) और इनके चित्तो ! (मुद्धात) मोहित होओ। (अथो अद्य) और आज (यत् एपां हृद्धि) जो इनके हृदयमें संकल्प है (एपां यत् परि निर्जाष्टि) इनका वह संकल्प पूर्णतासे नाश कर ॥४॥

भावार्थ — हमारे ज्ञानी स्वयंसेवक वीर घातपात करनेवाले शत्रुसेना पर चढाई करें, शत्रुओंको घवराहटमें डालें और उनको हस्तहीन जैसे बना देवें ॥ १ ॥

शत्रुकं चित्तोंका माहित करे, उनको घरोंसे ानिकाल देवे और सब देशसे उनको इटा देवे ॥ २ ॥

हे राजन् ! तू शत्रुसेनाके चित्तोंको मोहित कर, अग्न्यक और वायव्यास्त्रके वेगसे उनको चाराँ दिशाओं में भगा दे और पश्चात विजयपूर्ण शुभ संकल्पसे हमारे पास आ॥ ३॥

शत्रुओं के संकल्प आपसमें एक दूसरेके विरोधी हों, उनके दिलोंमें घबराइट पैदा हो, और उनके दिलोंमें जो संकल्प आज हों वे संकल्प कल तक भी स्थिर न रहें॥ ४॥ अमीषां चित्तानि प्रतिमोहयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्ते परेहि।
अभि प्रेहि निर्देह हुत्स शोकेप्रीह्यामित्रांस्तर्मसा विध्य शत्रून ॥ ५॥
असी या सेनां मरुतः परेपामुसानैत्युभ्योजसा स्पर्धमाना।
तां विध्यत तमुसापेत्रतेन यथैपामुन्यो अन्यं न जानात् ॥ ६॥

बर्थ — हे (अप्ते ) व्याघि ! (अमीषां चित्तं प्रतिमोहयन्ती ) इनके चित्तको मोहमं डालती हुई शत्रुसेनाके (अंगानि गृहाण ) अवयवाँको पकडे रखो और (परा हिंहे ) परे तक चली जा। (अभि प्र हिंहे ) सब प्रकारसे आगे बढा। (हृत्सु शोकैं: निर्देह ) हृदयके शोकोंके साथ शत्रुको जला दे। तथा (प्राह्या तमसा) जकडनेवाले रोगसे और मूच्छी रोगसे (अभित्रान् शत्रुन् विध्य) दुष्ट शत्रुओंको त्रस्त कर दे॥ ५॥

. है (मर्+उतः) मरनेके लिये सिद्ध वीरो ! (परेषां असी या सेना) शत्रुऑकी यह जो सेना (स्पर्धमाना अस्मान् आजसा अभि-आ-पित ) स्पर्धा करती हुई इमपर वेगसे चढ़ाई करके आती है, (तां अपझतेन तमसा विध्यत) उसको कर्महीन करनेवाले अंधकारसे मोहित कर डालो, (यथा) जिससे (प्षां अन्यः अन्यं न जानात्) इनमेंसे एक दूसरेको भी न जान सके॥ ६॥

भावार्ध — व्याधियां तथा अन्य भय भी शत्रुके दिलको भयभीत कर दे, शत्रुसैनिकोंके अंगप्रत्यंग व्याधियोंसे जकड जांय, शत्रुसैन्य रोगोंसे और नाना प्रकारके भयोंसे त्रस्त हो जाय । संधिवात और मूर्च्छी रोग शत्रुको घवरा देवे ऐसे कठिन समयभें उनपर इमला कर और शत्रुके इदयोंको शोकसे जला दे॥ ५॥

हे बीर पुरुषो ! जो सेना हमारे साथ स्पर्धा करती हुई हमपर चढाई करके आरही है उसको ऐसा मोहित करें। कि वे पुरुषार्थहीन होकर मूर्च्छितसे हो जांय और उनमेंसे एक मनुष्य दूसरेको जान भी न सके ॥ ६ ॥

#### सेनाका संमोहन।

ये दो सूक्त शत्रुसेनाके संमोहनका विषय बता रहे हैं। जो शत्रुकी सेना मारती और काटती हुई अपने राष्ट्रपर अथवा अपने सैनिकोंपर चढाई करके आ रही है, वह मोहित करके, घबराकर पराभूत करनी चाहिये और उसको भगा देना चाहिये। इसका नाम है 'सेना-संमोहन'।

कई लोग कल्पना करते हैं कि यह शत्रुकी सेनाका संमोहन मंत्रसामध्येसे होता है, परंतु वास्तविक बात वैसी नहीं है। यह संमोहन केवल घवराहट ही है अर्थात् शत्रुसेना पर ऐसे हमले करने कि शत्रुसैनिकोंको कर्तव्यमूढ बन कर भाग जाना ही एक मार्ग जीव बचानेके लिये अवशिष्ट रहे।

ये दोनों सूक्त स्पष्ट हैं और इतने ही विषयका यहां अधिक विवरण करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि इन सूक्तोंमें कई शब्दप्रयोग ऐसे किये गये हैं, कि जिनका विशेष स्पष्टीकरण करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा संदेह उत्पन्न होना संभव है। इन सूक्तोंमें 'अप्ति, इन्द्र, महत् ' आदि शब्द है, जिनके अर्थ देवता प्रसंगमें अप्ति, विद्युत, वायु आदि लिये

जाते हैं, तथा अध्यातम प्रसंगमें वाणी, मन और प्राण िये जाते हैं; इस विषयका स्पष्टीकरण पूर्व काण्डों में आ चुका है। ये दोनों प्रसंग इन दोनों सूक्तों में नहीं हैं। इन सूक्तों का विषय युद्ध है, शत्रुसेना मोहनका संबंध है, अपनी सेना और शत्रुसेनाका झगडा होने का अवसर है, इस िये यह न अध्यातमका विषय है और ना ही आधि दैवतका विषय है। प्राणियों के परस्परके संबंधका वर्णन आधि मौतिक प्रकरण हुआ करता है। इस कारण आधि मौतिक प्रकरण प्राणि समिष्टि विषयका प्रवरण कहा जाता है और इस प्रकरण चक्क शब्दों के अर्थ प्राणि विषयक होते हैं अर्थात् यहां मनुष्यप्राणि विषयक भाव समझना उचित है। अब उक्त शब्दों के अर्थ देखिये—

#### १ इन्द्र।

(इन्+इ) शत्रुसेनाका भेदन करनेवाला, यह इसका धारवर्थ है परंतु मुखिया इस अर्थमें इस शब्दका प्रयोग होता है, जैसा-मृगेन्द्र = मृगोंका मुखिया, सिंह; खगेन्द्र = पक्षियोंका मुखिया गरुड; नरेन्द्र = मनुष्योंमें मुख्य राजा अथवा सम्राट् इ०। इन्द्र शब्दके ये अर्थ प्रसिद्ध हैं, परंतु प्रायः लोग केवल 'इन्द्र' शब्दका अर्थ 'राजा' करनेके समय डरते हैं। उनको इन दो सूक्तोंका अच्छा मनन करना उचित है। इस मननसे उनको पता लग जायगा कि ऐसे प्रसंगोंमें मनुष्य विषयक ही इन्द्रादि शब्दोंका अर्थ लेना योग्य है। इस विषयको अच्छी प्रकार समझमें आनेके लिये इन दो स्क्तोंके कई वाक्य उदाहरणके लिये लेते हैं—

- १ इन्द्र ! ते प्रस्तः वज्ञः शत्रुन् प्रमृणन् पतु । प्रतीचः अनुचः जिह । एषां चित्तं विष्वक् कृणुहि॥ (सू. १, मं. ४)
- २ इन्द्र ! अभित्राणां सेनां मोहय । अग्नेः वातस्य भ्राज्या विषूचः तान् विनाशय॥ (सू. १, मं. ५)
- ३ इन्द्रः सेनां मोहयतु॥ (सू. १, मं. ६) ४ इन्द्रः! चित्तानि मोहयन् आकृत्या अर्वाङ् चर॥ (स. २, मं. ३)

'(१) है राजन्! तेरे द्वारा चलाया हुआ शस्त्र शत्रुओंको काटता हुआ आगे चले। सब ओरके शत्रुओंका हनन कर। इन शत्रुओंके चित्तको चारों ओर भटकनेवाला कर॥ (२) है राजन्! शत्रुकी सेनाको मोहित कर। अग्नि और वायुके प्रवाहसे शत्रुक्षेनाको चारों ओर भग दे॥ (३) राजा शत्रुक्षेनाको घवरा देवे॥ (४) हे राजन्! शत्रुक्षेनाको मोहित करके अपने ग्रुभ संकल्पसे हमारे पास चला आ॥ '

इस प्रकारके ये मंत्र इन्द्र शब्द द्वारा राजाका कर्तव्य बता रहे हैं। यहां 'राजा, नरेन्द्र, सम्राट्' आदि प्रकारका ही इस शब्दका अर्थ है। यहां इन्द्र शब्द क्षात्रशिरोमणी वीर राजाका वर्णन कर रहा है, जो ख्वयं युद्ध भूमिमें उपस्थित रहकर अपनी सेनाको चलाता है, और केवल सेनापित पर ही निर्भर नहीं रहता है। इसी इन्द्रके अन्य पर्याय भी इन स्कॉमें आ गये हैं वे अब देखेंगे—

#### २ मघवन्।

'(मघ) धन (वन) वाला। जिसके पास धन है। जो राजा अपने पास बहुत धनसंग्रह रखता है वही युद्धमें विजय पा सकता है। युद्धमें विजय प्राप्त करनेका यह एक वडा भारी साधन है, धनहीन राजा यदि युद्धका प्रारंभ करेगा तो उसके पराभूत होनेमें कोई संदेह ही नहीं है। इस शब्दसे बोध होने वाला यह अर्थ पाठक देखें और राजाका बल धनकोशमें होता है यह बात जान लें।

#### ३ वृत्रहन्।

'( इत्र ) घेरनेवाले शत्रुको ( हन् ) हनन् करनेवाला । अर्थात जो शत्रु घेरकर हमला करता है अथवा मार्ग रोकता है उसको अपने शस्त्रोंके प्रभावसे मारता है, उसका यह नाम है।

इस प्रकार इन्द्रवाचक शब्द और उसके वर्णनपरक मंत्र वीर राजाके कर्तव्य बता रहे हैं। पाठक यह वैदिक शैळी जानेंगे तो उनको बहुत मंत्रोंका गंभीर आशय इस रीतिसे स्पष्टतया ध्यानमें आ सकता है। इन्द्रके साथ 'महत् ' रहते ही हैं, इनके विषयमें अब देखिये—

#### ४ मस्तः ।

(मर्+उत्) मरनेके लिये जो उठकर खडे हुए हैं, मरनेके लिये जो तैयार हुए हैं, शत्रुका पराभव करनेके लिये अपने प्राणोंकी आहुती देनेके लिये जो किटिबद्ध हुए हैं, उन वीरोंका यह नाम है। इन्द्रकी सेनाके महत् नामक जो वीर हैं उनका अर्थ वर्णन भी इस अर्थकी सार्थकता बता रहा है। यह शब्द सैनिकॉका उत्साह बता रहा है। इस प्रकारके उत्साही वीर जिस सेनामें होंगे उनका विजय निःसंदेह हो सकता है। इस शब्दका प्रयोग जिन मंत्रोंमें है उनके उदाहरण यहां देखिये—

- १ हे मरुतः ! ईटशे यूयं उत्राः स्थ । अभिषेत, मृणत, सहच्चम् । (स. १, मं. २)
- २ मरुतः ओजसा झन्तु। (स्. १, मं. ६)
- रे हे मरुतः ! या असी परेषां सेना स्पर्धमाना अस्मान् अभ्येति, तां अपव्रतेन तमसा विध्यत, यथा पषां अन्यः अन्यं न जानात् ॥ (स. २, मं. ६)

'(१) हे मरनेके लिये तैयार वीरो! ऐसे प्रसंगमें तुम सब बड़े उप हो। इस लिये आगे बढ़ो, काटो और वैरीको पराभूत करो॥ (२) बीर लोग बलके साथ वैरीको कार्टे॥ (३) हे वीरो! यह जो वैरीकी सेना हमारे साथ स्पर्धा करती हुई हमपर धांवा कर रही है, उसको कर्महीन मोहमय तमसे विद्ध करो, जिससे उनका एक मनुष्य दूसरेको पहचान न सके॥ '

ये मक्तोंके मंत्र स्पष्टतया सैनिक वीरोंके कर्तव्य बता रहे हैं। युद्धमें सेनाके वीर कैसा उप कर्म करें, उसका उपदेश यहां इस प्रकार मिल रहा है। इसका मनन करके क्षात्रतेजसे युक्त वीर पुरुषोंको बडा उत्साह आ सकता है। इसके नन्तर 'वसवः' शब्द देखिये—

#### ५ वसवः।

वसनेवालोंका नाम 'बसु 'है। जो अपने राष्ट्रमें अपने अधिकारसे वसना चाहते हैं, शत्रुके हमले होनेपर भी खयं अपने स्थानसे हिलना नहीं चाहते वे 'बसु 'होते हैं। इन बसुओंक विषयमें अथवेबेदमें ही अन्य स्थानमें कहा है—

संवसव इति वो नामधेयं उग्नंपश्या राष्ट्रभृतो ह्यक्षाः॥ (अथर्व. ७१०९१६)

' आपका नाम संवसु ( संवसवः ) है, आप देखनेके लिये अति उम हैं और राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले हैं और आप राष्ट्रके (अक्षाः ) आंख ही हैं। ' इस मंत्रमें वसु उम्र राष्ट्रमृत्य हैं ऐसा कहा है। इसलिये हम यहां इस सूक्तके प्रसंगमें 'वसु ' पदका अर्थ ' उम्र राष्ट्रमृत्य ' अर्थात् ' श्चरवीर राष्ट्रीय खयं-सेवक ' करते हैं। यह अर्थ लेनेसे प्रचलित सूक्तके मंत्रभागका अर्थ निम्न लिखित प्रकार होता है देखिये—

इमे नाथिता वसवः अमीमृणन् । एषां दृतः अग्निः विद्वान् प्रत्येतु ॥ (सू. १,मं.२)

'ये प्रभावशाली राष्ट्रभुस बैरी सेनाको काटते हैं। इनका विद्वान दूत अग्नि वैरीपर चढाई करे।' इस मंत्रमें हमें पता लगता है कि यहांका अग्नि शब्द वसुओं में से एक वस्नका वाचक है अर्थात् यदि उक्त प्रकार 'वसु ' राष्ट्रभुस हैं, तो ' अग्नि ' भी वसुओं में से एक राष्ट्रभूस अथवा राष्ट्रका दूत ' है जो समयक्त्र है और बडा चतुर भी है। इन्द्र और अग्निम यह भेद है, पाठक इसका मनन करें। इन्द्र खंय सम्राट् अथवा राजा है, वह खंये सेवक या राष्ट्रभूस नहीं है, और अग्नि राजा नहीं है परंतु राष्ट्रभूस है। अग्नि विद्वान है और इन्द्र धनवान है। ये विशेषणों द्वारा बताये भेद पाठक मननपूर्वक देखें और सोचें। ये भेद ही वैदिक राज्यपद्धतिका खरूप स्पष्ट कर देते हैं। इस प्रकार वसु शब्दका अर्थ देखनेके पश्चात्, और अग्निको उनमेंसे एक जाननेके पश्चात् अब अग्निका अर्थ देखते हैं—

#### ६ अग्रिः।

वसु शब्दके जो लक्षण पूर्व शब्दके वर्णनके प्रसंगमें बताये हैं वे इसके साथ भी संगत होते हैं। यह प्रकाशका देव है, शत्रुको जलाता है और उपासकको तेजप्रदान करता है। यह (विद्वान्) शानी है, समयश है, कर्तव्य अकर्तव्यको ठीक प्रकार समझता है। यह (जात-वेदाः = जातं वेत्ति) वने हुए वस्तु-स्थितिको यथावत् जाननेवाला है। पाठक देखें कि ऐसा योग्य राष्ट्रमृत्य (दूतः) राष्ट्रका दूत, कितना उपयोगी होगा, और ऐसे युद्धके प्रसंगमें इस प्रकारके राष्ट्रदूतकी सेवाका कितना लाभ राष्ट्रको हो सकता है।

अप्रि ब्राह्म तेज और इन्द्र क्षात्रतेज व्यक्त करता है, जिस समय राष्ट्रपर आपित आती है उस समय ये दोनों मिलजुलकर राष्ट्रकार्य करें, इस विषयकी सूचना इन सूक्तोंमें मिलती है। इस विषयका मंत्र देखिये—

हे वृत्रहन् इन्द्र! अशिः च यूयं तान् प्रतिदहतम्। (स. १, मं. ३)

'हे वीर राजन् ! तू और ज्ञानी राष्ट्रभृत्य दोनों मिलकर शत्रुको जला दो । 'यहां मिलकर कार्य करनेका उपदेश है । ब्राह्मतेज और क्षात्रतेज इकट्ठा होकर वैरीका नाश करे । ऐसा कभी न हो कि वैरी राष्ट्रके द्वारमें उपस्थित होवे और राष्ट्रके ये दोनों भाग आपसमें झगडते रहें। यह तो राष्ट्रघातकी अवस्था होगी, इसलिये ब्राह्मण क्षत्रियोंको अपना अभेद्य ऐक्य रखना चाहिये और अपने राष्ट्रकी उन्नतिमें ही अपनी उन्नति देखनी चाहिये।

#### शत्रुको घबरानेकी रीति।

वैरीको घवराना, उसको मोहित करना, उसको भ्रमित करना और उसको परास्त करना, इत्यादिके उपाय इन दो सूक्तों में कहें हैं। जिनमेंसे हमले करनेकी कई विधियां इससे पूर्वके स्पष्टीकरणमें आचुकी हैं। अब कुछ विशेष साधनोंका उल्लेख करना है जो यहां करेंगे—

१ अग्न्यस्त्र और वायव्यास्त्र के प्रयोगसे वैरीका नाश करनेकी पिंहली रीति इन सूक्तोंमें कही है—

अग्नेः वातस्य ध्राज्या तान् विनाशय ॥ (सू. १, मं. ५; सू. २, मं. ३)

' अप्रिके वेगसे और वायुके वेगसे उन राजुओं का नारा कर । यहां प्राजी शब्द है, अप्रिका ( प्राजी ) महावेग और वायुका महावेग, इनके धकेसे राजुका नारा करना लिखा है । प्राजी शब्दका अर्थ केवल वेग, गति इतना ही नहीं है, जिस वेगके धकेसे मजुष्य नष्टअष्ट होते हैं, मजुष्य अपने स्थानपर ठहर नहीं सकते, उस महावेगके प्रवल धकेका आशय इस 'प्राजी' शब्दमें है। इसलिये ऐसा प्रतीत होता है कि यहां के ' अप्रेः प्राजी, वातस्य प्राजी ' ये दो शब्द कमशः अग्नयस्त्र और वायव्यास्त्र अथवा इसी प्रकारके रास्त्रास्त्र विशेषके वाचक होंगे। इसी स्पष्टीकरणमें इससे पूर्व अप्रि राब्दका अर्थ मजुष्य वाचक बताया है, परंतु वह अर्थ यहां नहीं है। एक ही सूक्तमें एक ही अप्रि राब्दके दो परस्पर भिन्न अर्थ है यह बात यहां स्सरण

रखना च।हिये, अन्यथा अर्थका विपर्यास होनेमें देरी नहीं लगेगी।

२ तमसास्त्र — तमसास्त्रका प्रयोग भी इसमें है ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है—

#### तां विध्यत तमसापव्रतेन यथैषामन्यो अन्यं न जानात्। (सू. २, मं. ६)

' उस शत्रुसेनाको पुरुषार्थहीन करनेवाले तमसास्रके प्रयोगसे विद्ध करो जिससे उनका एक सैनिक दूसरे सैनिकको न पहचान सके। ' इस मंत्रमें ' अपत्रतं तमः ' शब्दका प्रयोग है। तम शब्दका अर्थ ' अन्धकार ' है। अपत्रतका अर्थ ' कर्महोन ' है। दोनोंका तार्थ्य ' कर्महोन करनेवाला अंधेरा ' है। इससे शत्रुसेनाको वेध करना है। वेध करनेके लिये शस्त्रास्त्र ही चाहिये, अन्यथा वेध नहीं हो सकता। इसलिये इस मंत्रमें तमसास्त्रका उल्लेख है ऐसा स्पष्ट दीख रहा है। अन्धकारास्त्रके प्रयोगसे ही सैनिक एक दूसरेको पहचाननेमें असमर्थ होंगे। इसी अर्थका एक मंत्रभाग प्रथम सूक्तमें है—

अग्निः चक्ष्रंषि आदत्ताम् । (सू. १, मं. ६)
' अग्नि शत्रुकी आंखें के केवे ' इस वाक्यका भी आशय
तमसास्त्र प्रयोगका ही है क्योंकि यहां हरएक की आंखें निकाल
देनेका आशय नहीं है, परंतु उनको कुछ भी न दीख पढ़े यही
आशय है। तथा और देखिये—

अमित्रान् शत्रुन् तमसा विष्य। (सू. २, मं. ५)

' शत्रुओं को अन्धकारास्त्रसे विद्ध कर । 'यहां का ' विष्य ' शब्द भी अस्त्रह्म तमको सूचित करता है। यह मंत्र अन्यत्र आगया है वह भी यहां देखिये—

#### अन्धेन तमसा अभित्रान सचन्ताम ।

( ऋ॰ १०।१०३।१२; यज्ञ० १७ । ४४; साम उ० ९।३।५; निरु० ९।३३)

तां गृहत तमसापत्रतेन यथामी अन्यो अन्यं न जानात्। (यजु॰ १७४४)

'शत्रुओं के। अन्धतमसे ढांप दो ' इत्यादि मंत्रभागों में भी किसी प्रकारके अस्त्रका ही उल्लेख है अन्यथा वेध करना असंभव है।

३ अप्ता, ग्राही — सूक्त २, मं. ५ में 'अप्ता और प्राही 'इन दो रोगोंके द्वारा शत्रुके वित्तोंको मोहित करने अथवा उनको त्रस्त करनेका उल्लेख है। 'प्राहां ' शब्दका अर्थ संधिवात इसी अथवंतेदमें इससे पूर्व अनेक वार आया है। यह अर्थ यदि यहां लिया तो संधिवात जैसे जकडनेवाले रोगद्वारा शत्रुको त्रस्त करनेकी बात ब्यक्त हो सकती है। अप्वा शब्दका अर्थ रोग, ब्याधि अथवा भय है। परंतु यह युद्ध प्रसंग है इस लिय इन शब्दोंके कोई दूसरे अर्थ भी होना संभव है। यद्यपि ठीक पता नहीं है तथापि 'प्राही' शब्दका अर्थ 'पाश' होना संभव है, जिससे शत्रुको पकड़ा जाय और जकड़कर बांधा जाय। 'अप-वे' धातुसे यदि 'अप्वा' शब्द बनाया जाय तो 'वे' धातुका अर्थ 'तन्तु—संतान' होनेके कारण अप्वा शब्दका अर्थ 'जल अथवा जाला' होना संभव है। मंत्रमें—

#### अप्वे ! परेहि; अमीषां चित्तानि प्रतिमाहयन्ती अङ्गानि गृहाण॥ (सू. २, मं. ५)

'हे अपने! आगे बढ, इनके चित्तोंको मोहित करके उनके अंगोंको पकड रख।' यह अपना अस्त्रका नर्णन स्पष्ट बता रहा है कि इस नामका किसी प्रकारका जाला शतुपर फेंका जाता है, जिसमें पकडे जानेके कारण शतु में।हित हो जाते हैं और पश्चात् उनके शरीर पकड या जकडकर बांधे जाते हैं। इस मंत्रमें 'परेहि, अंगानि गृहाण' आदि वर्णन यह 'अप्वा' कोई शत्रुपर फेंकने योग्य जालेका अस्त्र है ऐसा निश्चय करता है। अर्थात् 'प्राही और अपना' ये दोनों जालेके समान शत्रुको पकडनेके कुछ साधन विशेष होंगे ऐसा हमारा तर्क है, इस विषयके अर्थके लिये इस समयतक कोई प्रमाण हमें मिला नहीं है। खोज करनेवाले पाठक इस विषयको विशेष खोज करके अर्थनिश्चय करनेमें सहायता दें।

#### मंत्रोंकी समानता।

इन दोनों सूक्तोंमं मंत्रोंकी समानता है। दोनों सूक्तोंका पहला मंत्र कुछ थोडे पाठमेदसे करीब एक जैसा ही है। प्रथम सूक्तका ५ वाँ मंत्र और द्वितीय सूक्तका ३ रा मंत्र करीब एक जैसा ही है। प्रथमार्घमें थोडा पाठमेद है। यह समानता पाठक अवस्य देखें।

इन दोनों सूक्तोंके मननसे युद्ध विषयक बहुत ही बोध प्राप्त हो सकता है। आशा है कि इस दृष्टिसे पाठक इन सूक्तोंका अध्ययन करके लाभ जठावेंगे।

# राजाकी स्वराज्यपर पुनः स्थापना।

(3)

(ऋषि:- अथर्वा। देवता- अग्निः, नानादेवताः)

अचिक्रदत्स्वपा इह भ्रवदमे च्यिचस्व रोदंसी उह्नची ।
युक्जन्ते त्वा मुरुती विश्ववेदस आग्नं नेय नमेसा रातहंच्यम् ॥ १॥ १॥
दूरे चित्सन्तंमरूपास इन्द्रमा च्यावयन्तु स्ख्याय विश्रम् ।
यद्गायत्रीं वृंद्दतीमुर्कमंस्रे सौत्रामण्या दधृपन्त देवाः ॥ २॥
अद्भयस्त्वा राजा वर्रुणो ह्वयतु सोमस्त्वा ह्वयतु पर्वतेभ्यः ।
इन्द्रेस्त्वा ह्वयतु विद्भय आभ्यः श्येनो भृत्वा विश्व आ पतेमाः ॥ ३॥
श्येनो ह्व्यं नेयत्वा परसादन्यक्षेत्रे अपरुद्धं चर्रन्तम् ।
अश्विना पन्थौ कृणुतां सुगं ते इमं संजाता अभिसंविश्वध्वम् ॥ १॥ १॥

अर्थ — (इह स्व-पाः भुवत्) यहां अपना रक्षण करनेवाला मनुष्य होवे ऐसा (अचिक्रदत्) पुकारकर कहा गया है। हे (अग्ने) अमे ! (उद्भवी रोदसी व्यचस्व) विस्तृत यावापृथिवोमें अपना तेज फैलाओ। (विश्ववेदसः महतः त्वा युक्षन्तु) सब जाननेवाले महत् तुझे योग्य बनावें। (रात-हृब्यं अमुं) हवनीय पदार्थीको देनेवाले इस पुरुषको (नमसा आनय) नमस्कारपूर्वक यहां ला॥ १॥

(दूरे चित् सन्तं विषं इन्द्रं) दूर रहनेवाले प्राज्ञ इन्द्रको भी (अरुपासः सख्याय आच्यावयन्तु) तेजस्वी लोक मित्रताके लिये यहां ले आवें। (यत् देवाः) क्योंकि सब देव (सौ-त्रामण्या) सौत्रामणीके द्वारा (गायत्री बृहतीं अर्क अस्मै दध्यत ) गायत्री बृहती रूप अर्चन इसके लिये धारण करते हैं ॥ २ ॥

(वरुणः राजा) राजा वरुण (अद्भयः त्वा ह्रयतु) जलके लिये तुझे बुलावे, (सोमः त्वा पर्वतेभ्यः ह्रयतु) सोम तुझे पर्वतींके लिये बुलावे (इन्द्रः त्वा आभ्यः विद्भ्यः ह्रयतु) इन्द्र तुझे इन प्रजाओं के लिये बुलावे। (इयेनः भूत्वा इमाः विद्याः आपत्) तू र्येन पक्षीके समान वेग धारण करके इन प्रजाओं में आ जा॥ ३॥

(अन्यक्षेत्रे अपरुद्धं चरन्तं हृव्यं ) अन्य देशमें छिपकर घूमनेवाले बुलाने योग्य राजाको ( इयेनः परसात् आनयतु ) श्येनवत् शीघ्रगामी दूसरे देशसे ले आवे। (अश्वितौ सुगंते पन्थां कृणुतां) दोनों अश्विनी सुखसे जाने योग्य तेरा मार्ग बनावें। (सजाताः इमं अभि संविधध्वं) सजातीय लोग इसको प्रविष्ट करावें॥ ४॥

भावार्थ — इस जगतमें मनुष्यको अपना संरक्षण खयं करना चाहिये, यह बात पुकार पुकारकर सब आप्तपुरुषोंने कहीं है। मनुष्य अग्निवत् तेजस्वी बने और अपना प्रकाश जगत्में फैलावे। ऐसे अपने राजाको सब जाननेवाले वीर शक्तिमान करें और उसको नमनपूर्वक अपने राज्यगद्दीपर स्थापित करें ॥ १॥

राजा दूर भी क्यों न गया हो उसको अपने राज्यके हितके लिये तेजस्वी बीर पुनः ले आवें, उत्तम रक्षण करनेके योग्य प्रबंधसे उसका उत्तम सरकार करें॥ २॥

जलस्थानकी रक्षाके लिये जलाधिपति, पर्वतोंकी रक्षाके लिये पर्वतोंका अधिकारी, जनोंकी रक्षाके लिये मनुष्योंका अधिपति किंवा मुखिया सम्राट्को बुलावें, तब सम्राट् अपने प्रजाओंमें शीघ्रतासे जाकर विराज ॥ ३॥ ह्वयंन्तु त्वा प्रतिज्ञनाः प्रति <u>मित्रा</u> अवृषत । इन्<u>द्रा</u>ग्री विश्वे देवास्ते <u>वि</u>श्वि क्षेममदीघरन् यस्ते हवं <u>विवर्दत्सजातो यश्</u>व निष्ट्यः । अपांश्वमिन्द्र तं कृत्वाथेम<u>मि</u>हावं गमय

11 4 11

11 4 11

अर्थ — (प्रतिजनाः त्या ह्रयन्तु ) प्रत्येक प्रकारके लोग तुझे बुलावें। (मित्राः प्रति अवुषत ) मित्र तेरा बल बढावें। (इन्द्रामी विश्वेदेवाः) इन्द्रामी और सब देव (विश्वित ते क्षेमं अदीधरन् ) प्रजाजनीमें तेरे लिये क्षेम धारण करें॥ ५॥

हे ( इन्द्र ) नरेन्द्र ! ( यः सजातः ) जो सजातीय है ( च यः निष्ट्यः ) और जो विजातीय है ( ते हवं विच-दत् ) तेरे आदरणियताके विषयमें विवाद करे, ( तं अपाञ्चं कृत्वा ) उसकी बहिष्कृत करके ( अथ इमं इह अब गमय ) पश्चात् इसको यहां लाओ ॥ ६ ॥

आवार्थ — राजा संकट समयमें अन्य देशमें छिप छिपकर भी क्यों न रहता हो, उसकी पुनः अपनी राजगद्दीपर लाकर बिठलाना उचित है, ज्ञानी उसका मार्ग सुगम करें और सजातीय लोग उसकी अपने राज्यमें प्रविष्ट करावें ॥ ४ ॥

मित्रजन उस राजाका बल बढावें और उसकी सहायता करें, सब देव प्रजाके समेत उस राजाका कल्याण करें ॥ ५ ॥ यदि सजातीय अथवा विजातीय कोई मनुष्य इस योग्य राजाका विरोध करनेवाला हो तो उसको राज्यसे वाहर करके बडे आदर सत्कारसे राजाका प्रवेश अपने राज्यमें कराना चाहिये ॥ ६ ॥

यहां तृतीय सूक्तका अर्थ और भावार्थ हुआ। इसिके साथ चतुर्थ सूक्तका अत्यंत घनिष्ठ संवंध है इसिलये उसका अर्थ और भावार्थ पहले देखकर पश्चात् दोनों सूक्तोंका मिलकर विचार करेंगे—

## राजा का चुनाव।

(8)

( ऋषिः- अथवी । देवता- इन्द्रः, नानादेवताः )

आ त्वा गन्राष्ट्रं सह वर्चिसोदि<u>हि</u> प्राङ् <u>वि</u>शां पतिरेकुराट् त्वं वि राज । सर्वीस्त्वा राजन्य्रदिश्ची ह्वयन्तूपुसद्यों नमुस्योऽ भवेह ॥ १॥

अर्थ हे राजन् ! ( राष्ट्रं त्वा आगन् ) यह राष्ट्र तुझको प्राप्त हुआ है, अब ( वर्चसा सह उद्+इहि ) तेजके साथ उदयको प्राप्त हो । ( विशापितिः प्राङ् एकराट् त्वं विराज ) प्रजाओंका खामी प्रमुख एक सम्राट् होकर त् विराजमान हो । ( सर्वाः प्रदिशः ह्वयन्तु ) सब दिशा और उपदिशाएं तुझे पुकार और ( इह उपसद्यः नमस्यः भव ) यहां पास पहुंचने योग्य और नमस्कारके लिये योग्य हो ॥ १ ॥

भावार्थ — हे राजन् ! यह राष्ट्र अब तुझको प्राप्त हुआ है अब अपने तेजको प्रकाशित कर, सब प्रजाओंका एक सम्राट् होकर विराजमान हो । सब दिशा और उपदिशाओं में रहनेवाले सब लोग तुझे ही चाहें और तू सबके लिये प्राप्त होनेवाला बनकर सबसे सुपूजित हो ॥ १ ॥

३ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ३)

काण्ड ३

| त्वां विश्वो वृणतां राज्यािय त्वािमाः प्रदिशः पश्चे देवीः ।        |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| वन्मन्राष्ट्रस्य कुकुदि श्रयस्व ततो न उत्रो वि भंजा वर्सनि         | 11 2 11  |
| अच्छे त्वा यन्तु हुविनेः सजाता अग्निर्दृतो अंजिरः सं चरातै ।       |          |
| जायाः पुत्राः सुमनेसो भवन्तु वृहुं वृिं प्रति पश्यासा उप्रः        | 11 \$ 11 |
| अश्विना त्वाग्रे मित्रावरुणोमा विश्वे देवा मुरुतंस्त्वा ह्रयन्तु । |          |
| अधा मनी वसुदेयांय कृणुष्य तती न उग्रो वि भंजा वस्नि                | 11811    |
| आ प्र द्रेव पर्मस्याः परावतः शिवे ते द्यावीपृथिवी उमे स्तीम् ।     |          |
| तद्वयं राजा वर्रणस्तथांह स त्वायमंह्वत्स उपेदमेहिं                 | 11411    |

अर्थ — (विद्याः त्वां राज्याय वृणतां) प्रजाये तुझको राज्यके लिये खीकार करें (इमाः देवीः पञ्च प्रादिदाः) ये दिन्य पांच दिशायें (त्वां वृणतां) तुझको राज्यके लिये खीकार करें । तु (राष्ट्रस्य वर्ष्मन् ककुदि अयस्व) राष्ट्रके ऐश्वर्यमय उच्च स्थानपर आश्रय कर (ततः उग्नः) पश्चात् उप्र वीर बनकर (नः वस्त्नि विभन्न) इम सबके लिये धनोंका विभाग कर ॥ २॥

( हविनः सजाताः त्वा अच्छ यन्तु ) बुलानेवाले सजातीय लोग तुझको सन्मानपूर्वक मिलें ( अग्निः अजिरः दूतः संचराते ) अग्नि वेगवान् दूत संचार करे। ( जायाः पुत्राः सुमनसः भवन्तु ) स्त्रियां और पुत्र उत्तम मनवाले हों। ( उग्नः बहुं बिलें प्रति पश्यासे ) उप्र होकर तु बहुत भेंटको देख।। ३॥

(अग्ने) आगे (अश्विनो, मित्रावरुणो, विश्वेदेवाः, मरुतः) अश्विनी, मित्रावरुण, सब देव और मरुत् (त्वा ह्ययन्तु) तुझको बुलावें। (अध वसु-देयाय मनः कृणुष्व) पथात् तू धनका दान करनेके लिये अपना मन कर (ततः उग्नः नः वस्नि वि भज) पथात् उप्न होकर हम सबको धनका भाग दे॥ ४॥

(परमस्याः परावतः आ प्रद्रच ) अति दूर देशसे यहां आ। (उभे द्यावापृथिवी ते शिवे स्तां) दोनों द्यावापृथिवी ते शिवे स्तां) दोनों द्यावापृथिवी तेरे लिये कल्याणकारी होवें। (तथा अयं राजा वरुणः) वैसा ही यह वरुण राजा (तत् आह् ) यह कहता है (सः अयं त्वा अह्वत्) वह यह तुझको बुलावे (सः इदं उप-आ-इहि ) वह तू इस राष्ट्रको प्राप्त कर ॥ ५ ॥

भावार्थ — सब प्रजाएं राज्य चलानेके लिये तेरा ही स्त्रीकार करें। सब दिशा और उपदिशाओं में रहनेवाले प्रजाजन तुमें ही पसंद करें। तू राष्ट्रके परम उच ऐश्वर्यवान राजपदपर आरुड होकर, वीर बनकर, हम सबके लिये धनको योग्य विभागसे बांट दें॥ २॥

तेरी इच्छा करनेवाले सजातीय लोग सन्मानपूर्वक तेरे पक्षमें रहें, अभिके समान तेरे तेजस्वी दूत चारों देशोंमें संचार करें । तेरे राष्ट्रमें धर्मपत्नियां और बालबचे उत्तम मनवाले हों । तू श्रूरवीर होकर बहुत मेंट प्राप्त कर ॥ ३ ॥

सब देवताएं तेरी सहायता करें । तू धनका दान करनेमें अपना मन स्थिर कर और शूरवीर होकर हम सबमें योग्य विभागसे धन बांट दे ॥ ४ ॥

यदि त् दूर देशमें भी गया तो भी अपने राष्ट्रमें शीघ्र ही वापस आ। सब देव तेरी सहायता करें। तू सदा अपने राष्ट्रमें ही रहा। ५॥ इन्द्रेन्द्र मनुष्यार्द्धः परे<u>हि</u> सं द्यज्ञांस्था वर्रुणः संविद्धानः । स त्वायमेह्यत्स्वे स्थस्थे स देवान्यंश्वत्स उ कल्पयाद्विर्यः ॥ ६॥ पृथ्या रेवतीर्वहुधा विरूपाः सर्वीः सङ्गत्य वरीयस्ते अक्रन् । तास्त्वा सर्वीः संविद्धाना ह्वंयन्तु दश्चमीमुग्रः सुमर्ना वश्चेह ॥ ७॥

अर्थ — हे (इन्द्र-इन्द्र) राजाओं के महाराजा! (मनुष्याः परेहि) मनुष्यों के समान परे जा और (हि चरुणैः संचिदानः) विरिष्ठों से मिलकर तू (सं अज्ञास्थाः) ठीक प्रकार जान सकता है। (सः अयं स्वे सधस्थे त्वा अहत्) वह यह अपने घर तुझे बुलावे (सः देवान् यक्षत्) वह देवोंका यज्ञ करे, और (स उ विदाः कल्पयतात्) वह निश्चयसे प्रजाओं को समर्थ करे॥ ६॥

(पथ्याः रेवतीः) सन्मार्गसे चलनेवाली धनवाली (बहुधा विरूपाः सर्वाः संगत्य) बहुत प्रकारसे विविध ह्यवाली सब प्रजाएं मिलकर (ते वरीयः अक्रन्) तेरे लिये श्रेष्ठ स्थान बनाती हैं। (ताः सर्वाः संविदानाः त्वा ह्यन्तु) वे सब एकमत होकर तुझे बुलावें पश्चात् तू (इह उग्रः सुमनाः दशर्मी वश् ) यहां उप्र और उत्तम मनवाला होकर दसवी दशकतक राज्यको वशवर्ती कर ॥ ७॥

भावार्थ — तू साधारण मनुष्योंके समान ही अपने आपको मानकर देशमें सर्वत्र भ्रमण कर और राष्ट्रके वरिष्ठ मनुष्योंमें मिलकर सब वातें ठीक प्रकार समझ लो । ऐसा करनेसे लोग अपने घरमें तुझे आदरसे बुलावेंगे और वे यज्ञयाग भी करेंगे । इस प्रकार प्रजाओं के साथ मिलजुलकर सब प्रजाको सब प्रकारसे समर्थ कर ॥ ६ ॥

प्रजा सन्मार्गसे चलनेवाली हो, और धनवान् हो। बहुत प्रकारके रंगरूपोंसे विभिन्न रहनेपर भी सब प्रजा मिलकर एक भावसे तुझे श्रेष्ठ माने और सब एकमतसे तेरी प्रशंसा करे। इस प्रकार वीरतासे और श्रुभ मनोभावसे राज्य करता हुआ तू सी वर्षतक राज्य अपने वशमें रख ॥ ७ ॥

पूर्व सम्बन्ध ।

इस तृतीय काण्डके प्रारंभके दो स्क्लोंमें युद्ध विषय है। श्रा त्रुसेनाके साथ युद्ध करके उसका पूर्ण पराभव करनेका महत्त्व- पूर्ण उपदेश इन दो स्क्लोंमें है। इस प्रकार विजय प्राप्त होनेके पश्चात् अपने राजाका राजधानीमें प्रवेश होता है, उस समयके उत्सवके ये मंत्र हैं, अथवा इस विजयको प्राप्त करके राजा वापस आगया तो उस समय उसे करने योग्य उपदेश इन दो स्क्लोंमें है। तृतीय और चतुर्थ स्क्ल विशेष स्क्षम दृष्टिसे देख-नेसे और एक बात प्रतीत होती है, वह यह है कि- ' किसी समय शत्रुसेन्य द्वारा परास्त हुआ राजा किसी दूसरे देशमें या जंगलोंमें छिपकर रहता है और उसके राज्यपर दूसरे विदेशी राजाका अधिकार होता है। ऐसे समयमें राज्यमें रहनेवाले लोग तथा पुराने समयके अधिकारसंपन्न वीर राज्यकान्ति करनेका यत्न करें, पुरुषार्थ प्रयत्नसे शत्रुका पराभव करें और अपने पुराने राजाको लाकर बहे सन्मानके साथ पुनः राजगही-पर स्थापित करें । 'यह भी उपदेश यहां दिखाई देता है।

पुराणों इन्द्रकी एक कथा भी इस प्रकारकी रची हुई है, कि असुरोंके द्वारा इन्द्रका पराभव हुआ, वह भाग गया और छिपकर किसी प्रदेश में रहा, देवोंने अपने पुरुषार्थ प्रयत्नसे असुरोंका पराभव करके इन्द्रकी ढूंढा और पुनः इन्द्रपदपर स्थापित किया। यह कथा महाभारत उद्योगपर्व अ॰ १० से १५ तक पाठक देख सकते हैं। पाठक इन सब राजकीय घटना-ओंको मनमें रखते हुए इन दो सूक्तोंका अभ्यास करें और मनन करें। ऐसा करनेसे ही इन सूक्तों द्वारा राजनीतिका बहुतसा उपदेश मिल सकता है।

#### आत्मरक्षा ।

तृतीय सूक्तने सबसे प्रथम आत्मरक्षाका बडा महत्त्वपूर्ण संदेश प्रारंभमें ही कहा है। यह संदेश हरएक वैदिकधर्मीको ध्यानमें धारण करना चाहिये—

इह स्व-पा भुवत् ( इति ) अचिकदत् ॥

(सू. ३, मं. १)

' यहां आत्मरक्षा करनेवाला मनुष्य बने, ऐसा पुकार पुकार

कर कहा गया है। 'इस जगत्में यदि मनुष्यकी संमानसे जीवित रहना है तो (खपाः) आत्मरक्षा करना उसके लिये अत्यावस्यक है। यह बात जैसी एक मनुष्यके लिये सत्य है वैसी ही एक समाज और एक राष्ट्रके लिये भी सत्य है। जिस समय एक समाज आत्मरक्षा करनेमें दक्ष नहीं रहता उस समय दूसरा समाज उसपर इमला चढानेमें प्रवृत्त होता है। इसी प्रकार जिस समय एक राष्ट्र आत्मरक्षा करनेमें समर्थ नहीं होता है, उसी समय इसरा राष्ट्र उसपर आक्रमण करता है और उसको परतंत्र बनावर उसपर अधिकार चलाने लगता है। आत्मरक्षा करनेकी असमर्थता बडा भारी अपराध है, जो राष्ट्र परतंत्र हुए हैं वे खानुभवसे इस वैदिक उपदेशका महत्त्व जान सकते हैं। आत्मरक्षाका अत्यंत महत्त्व है इसीलिये इस मंत्रने कहा है कि यह बात वारंवार पुकार पुकार कर कही है। जो बात अत्यंत महत्त्वकी होती है वही वारंवार प्रकार पुकार कर कही जाती है। इस कारण जो बात वेदने अनेक वार पुकार पुकार कर कही है वह मन्ष्यमात्रकी उचितिकी दृष्टिसे अलंत महत्त्वपूर्ण है इसमें कोई संदेह ही नहीं है। पाठक इस दृष्टिसे इस आत्मरक्षाके वैदिक उपदेशका स्मरण रखें।

आत्मरक्षाका सामर्थ्य न रखनेवाला राष्ट्र और उसका राजा ही परास्त होता है और आपित्तमें गिरता है। आत्मरक्षा करने-वालेकी तेजोवृद्धि होती है इस विषयमें इसी मंत्रका अगला भाग देखिये—

#### अग्ने ! उरूची रोदसी व्यचस्व॥ (सू. ३, मं. १)

'अभिके समान तेजस्वी ! त् इस विशाल यावापृथिवीके अंदर फैल जाओ ।' आत्मरक्षा करनेवालेका आदर्श अप्ति है, यह अप्ति सदा उर्ध्व गतिसे जलता और प्रकाशता है। 'अभेः उद्ध्वं उचलनं ' अप्तिकी ज्वलनकी गति उचगति है। उचगतिवाले सदा उन्नत ही होते रहेंगे और अपना तेज फैलायंगे और संपूर्ण जगतको प्रकाशमान करेंगे। आत्मरक्षा करनेवालोका यश जगत्में चारों दिशाओं में फैलता ही है। आत्मरक्षा करनेवालेकी गति तो अप्तिके प्रचंड प्रकाशसे बताई है। जिसको निस्य देखकर वैदिकधर्मी आत्मरक्षा करनेवालेकी अपने कर्तव्यको कभी न भूलें। अब देखिये कि आत्मरक्षा न करनेवालेकी अवस्था क्या होती है—

अन्यक्षेत्रे अपरुद्धं चरन्तं ॥ (स्. १, मं. ४)

'दूसरेके देशमें प्रतिबंधमें भटकता है।' जो आत्मरक्षा नहीं करता वह दूसरेके अधिकारमें प्रतिबंधमें पडता है, दूसरे देशमें छिपछिपकर रहता है, किसी न किसी प्रकार बंदिखानेमें

सडता रहता है। यह आत्मरक्षा न करनेका परिणाम है। यह परवशताका भयानक परिणाम आत्मरक्षा न करनेसे प्राप्त होता है यह जानकर मनुष्य, समाज, राष्ट्र तथा राजा आत्मरक्षाका अपना परमश्रेष्ठ कर्तव्य कभी न भूले; यह आदेश वेद इस सूक्तद्वारा देता है और वारंवार ऊद्धोषित करता है कि मनुष्य इस आत्मरक्षाकी वातको कभी न भूले।

#### सोत्रामणी याग।

' सौत्रामणी ' नामक एक वडा भारी यज्ञ है । इसमें मुख्य ध्येय अथवा साध्य क्या है वह तैतिरीय संहिताके वचनसे स्पष्ट होता है—

इन्द्रस्य सुबुवाणस्य दशघेन्द्रियं वीर्यं परापतत्। तदेवाः सौत्रामण्या समभरन् ॥

(तै. सं. ५।६।३।४)

'इन्द्रका वीर्य दस दिशाओं में विभिन्न मार्गीसे विभक्त हो गया था, वह देवों ने सौत्रामणी यागसे एकत्रित किया।' अर्थात् इस सौत्रामणी यागका साध्य विखरी हुई शक्तिको इक्ष्ट्रा करना है। 'सु+त्रामन्' शब्दका अर्थ है (सु) उत्तम (त्रामन्) रक्षा करनेकी बुद्धिपूर्वक शक्ति। यह जिससे प्राप्त होती है उसको 'सौ-त्रा-मणी याग' कहते हैं। पूर्वोक्त तैतिरीय संहिताके वचनमें भी विखरी हुई इन्द्रकी शक्ति इक्ष्ट्री करनेके लिये ही सौत्रामणी याग बनाया गया और उस यागसे वह शक्ति केन्द्रीभूत होगई इत्यादि बात स्पष्ट है। अर्थात् सौत्रामणी यागसे संगठन होता है और राष्ट्रीय शक्ति बढती है। इसीलिये इस तृतीय सूक्तके द्वितीय मंत्रमें सौत्रामणी यज्ञके द्वारा राज्यश्रष्ट राजाको फिर राज गद्दीपर लाते हैं, ऐसा कहा है—

दूरे सन्तं विष्रं इन्द्रं सख्याय अरुषासः आच्यावयन्तु। (सू. ३, मं. २)

'राज्यसे दूर हुए ज्ञानी नरेन्द्रको सख्यके लिये तेजसी लोग उस गुप्त स्थानसे यहां लावें। 'राज्यभ्रष्ट राजा जंगलों में या ( अन्य-क्षेत्रे अपरुद्धं चरन्तं। मं॰ ४ ) दूसरे देशमें लिय लियकर रहता है उसको पुनः राज्यपर स्थापित करनेके लिये ज्ञानी लोग अपने राज्यमें ले आवें; उसका सख्य पुनः जनताके साथ पूर्ववत् हो; और ज्ञानी इन्द्र ही राजगहीपर बैठ जावे; इसलिये यह सब प्रयत्न है। यह सब प्रयत्न करनेके लिये सौत्रामणी याग किया जाता है ऐसा इसी द्वितीय मंत्रके उत्तरार्धमें कहा है—

देवाः अस्मै गायत्रीं बृहर्ती अर्के सौत्रामण्या दध्यन्त । (सू. ३, मं. २) 'देव इस राजाके लिये गायत्री, बृहती आदि ह्रप अर्चन सत्कार सौत्रामणी यागके द्वारा करते हैं।' राजगद्दीपर राजाको विठलानेका प्रबंध करनेके लिये सौत्रामणी याग करते हैं; इस यागसे अपनी विखरी हुई शक्तिको इक्टी करते हैं और उस शक्ति द्वारा उस राजाको अपने राज्यमें लाकर उसका बड़ा सत्कार करते हैं। इस सत्कारका खहूप देखिये—

वरुणो राजा त्वा अद्भयः ह्वयतु । सोमः त्वा पर्वतेभ्यः ह्वयतु । इन्द्रः त्वा आभ्यः विड्भ्यः ह्वयतु ॥

(स. ३, मं. ३)

अभ्विना ते सुगं पन्थां कृणुताम् ॥

(सु. ३, मं. ३)

प्रतिजनाः त्वा ह्रयन्तु, भित्राः प्रति अवृषत ॥ ( सृ. ३, मं. ५ )

' वहण राजा जलस्थानोंके संरक्षणके लिये तुझे बुलावे, सोम राजा पर्वतोंकी रक्षाके लिये तुझे बुलावे, इन्द्र तुझे इन प्रजाज-नोंकी सुन्यवस्थाके लिये बुलावे। अधिदेव यहां आनेका तेरा मार्ग सगम करें। प्रत्येक प्रजाजन आदरसे तुझे बुलावे और मित्र सदा तेरा बल बढावें। '

राज्य प्रबंधमें समुद्र किनारेका प्रबंध, पर्वत स्थानोंका प्रबंध ये दो प्रबंध अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्वके हें और प्रजाजनोंके सुप्रबंधका कार्य राष्ट्रके अंतर्गत व्यवहारका है। समुद्रमें नौका, जलर्ड्ग आदिकी रक्षाका प्रबंध करना होता है और पर्वतोंपर भी कीले आदिका प्रबंध आवश्यक होता है। प्रजाकी सुव्यवस्थाका प्रबंध तो राज्यशासनका मुख्य भाग है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन प्रबंधोंको करनेके लिये राजाको पुनः राजगहीपर स्थापित किया जाय, यह तात्पर्य यहां है। राजाक कर्तव्योंकी भी सूचना यहां मिलती है। सब देवताओंकी सहायता भी इस राजाको प्राप्त हो और इस प्रकार देवताओंकी सहायतासे बलवान बना हुआ अपने देशका राजा शत्रुके लिये असहा हो, यह इच्छा प्रजाजनोंके नेताओंके अन्तःकरणमें रहना चाहिये। देखिये इस विषयमें अगला मंत्र ही कहता है—

#### इन्द्राक्षी विश्वे देवाः विश्वि ते क्षेमं अदीधरन्। (सू. ३, ५. ५)

'इन्द्र, अग्नि और संपूर्ण अन्य देव प्रजामें तेरा कल्याण संवर्धित करें। 'अर्थात् इन देवोंकी कृपासे तेरी प्रजाका भी कल्याण होने और प्रजाके आनंदके साथ तेरा भी कल्याण होने। यहां— ते क्षेमं चिशि । (सू. ३, मं. ५) 'तेरा (राजाका) कल्याण प्रजामें वसता है।' अर्थात् प्रजाजनोंके कल्याण होनेसे ही राजाका कल्याण होना संभव है अन्यथा नहीं। जो राजा प्रजाके कल्याणके साथ अपने कल्याणका संबंध नहीं जानता वह सचा राजा ही नहीं है। यजुर्वेदमें भी कहा है कि—.

विशि राजा प्रतिष्ठितः। (यज्ञ. २०१९) 'प्रजाके आश्रयसे राजा सुप्रतिष्ठित होता है। 'प्रजा न हो तो राजा कहां रहेगा ? परन्तु राजा न होनेकी अवस्थाम प्रजा रह सकती है, इस कारण कहते हैं कि राजा प्रजाके आश्रयसे रहता है, परन्तु प्रजा राजाके आश्रयके विना भी रह सकती है। अतएव राजाका कल्याण प्रजाके कल्याणमें है। 'ते श्लेमं विशि 'इस अथर्व मंत्रका इस दृष्टिसे पाठक मनन करें। ऐसे राजाको सजातीय छोग अपने राज्यमें पुनः स्थापन करें, इस विषयमें इस सूक्तका चतुर्थ मंत्र देखिये—

सजाताः इमं (राजानं ) अभि-सं-विशाध्वम् ॥ (स. ३, मं. ४)

' सजातीय लोग इस राजाको ( आभे ) चारों ओरसे (सं ) ठीक प्रकार (विशध्वं ) प्रवेश करावें । 'राजा अपने राष्ट्रमें आवे तो खजातीयोंके साथ ही आवे। वे उसकी सुरक्षितताका प्रबंध करें और चारां ओर उत्तम प्रबंध रखें, राजाकी सुरक्षि-तताके लिये उत्तम यत्न किया जाय और स्वराष्ट्रमें ऐसे सुप्रबंध-के साथ उसका प्रवेश कराया जाय। स्वजातीय (सजाताः) लोग ही राजाके रक्षक हो सकते हैं, परजातीय लोग किस समय घोखा देंगे इसका कोई नियम नहीं है, इसलिये राजा भी स्वजातीय लोगोंके ऊपर अधिक विश्वास रखे और उनका योग्य सन्मान करता रहे। नहीं तो कई राजा ऐसे होते हैं कि जो विदेशियों और परकीयॉपर तो अधिक विश्वास रखते हैं और स्वदेशीयों तथा स्वजातीयोंपर अविश्वास करते हैं। इस आत्म-घातके बर्तावका परिणाम उसकी अंतमें ब्ररी तरह भोगना पडता है। इसलिये इस मंत्रभागने स्वजातीय लोगोंकी विश्वासमें लेनेकी सूचना की है जो राजनीतिमें विशेष महत्त्वकी है। जहां स्वजातीय लोग सहायताके लिये तैयार हैं वहां राजा विश्वाससे वेगपूर्वक जावे और अपना कार्य प्रारंभ करें; इस विषयमें यह मंत्र देखिये-

इयेनः भृत्वा इमाः विद्याः आपतः ॥ (सू. ३,मं. ३) ' दयेन पक्षीके समान वेगसे इस प्रजामें आ पड ' अर्थात् जहां प्रजाजनोंके भद्र पुरुष सहायता करनेको तैयार हैं वहां राजाको स्वराके साथ पहुंचकर अपना प्रजापालनका कार्य करना चाहिये। विरोधी मनुष्य।

सजातीय लोग प्रायः सदा राजाकी सहायताके लिये तैयार ही रहेंगे, क्योंकि राजाका गौरव बढनेसे उनका भी यश बढता ही है, तथापि कई लोग शत्रुपक्षको मिलकर उत्तम राजाको राष्ट्रमें पुनः स्थापित करनेके विरोधी भी होना संभव है, उनका क्या किया जाय, यह शंका यहां हो सकती है; इस शंकाका उत्तर इस सूक्तके षष्ट मंत्रने दिया है, देखिये—

#### यः सजातः, यः च निष्टयः, ते हवं विवदत्, तं अपार्श्वं कृत्वां, अथ इमं इह अवगमय ॥

(सू. ३, मं. ६)

'कोई सजातीय अथवा कोई विजातीय या विदेशीय मनुष्य तेरे राज्यारोहणके ग्रुभ प्रसंगके विकद्ध विवाद खडा करनेवाला हो तो उसको बहिष्कृत करके, पश्चात् इस राजाको यहां ले आओ। '

सर्व संमितिसे जिस राजाको राज्यकी गद्दी दी जाती है, उसके विरुद्ध कार्यवाही करनेवाला यदि कोई मनुष्य हो तो (अपाइं तं कृत्वा) उसको अलग करके ही अन्य श्रेष्ठ लोगोंको अपना प्रशस्त कर्तव्य करना चाहिये। राज्यकी अंतर्गत व्यवस्था करनेके प्रसंगमें इस प्रकारके कई झगडे होते ही रहते हैं, इस लिये उसको दूर करनेका एक उपाय यहां बताया है, इसके अनुसंधानसे पाठक अन्य उपदव दूर कर सकते हैं।

#### चतुर्थ सुक्त ।

यहां तृतीय स्कार विचार समाप्त हुआ और अब इसी विषयसे संबंध रखनेवाले चतुर्थ स्कार विचार करते हैं। तृतीय स्कार संबंध बाहर रहनेवाल राजाको पुनः स्वराज्यमें लाकर राज्यपर स्यापित करनेके महत्त्वपूर्ण कार्यके साथ है और इस चतुर्थ स्कार संबंध धर्वसाधारण राजाको और विशेषतः प्रजाके चुने हुए राजाको राजगद्दीपर विठलानेके कार्यके साथ है, इसलिय इस चतुर्थ स्कार संबंध एक रीतिसे तृतीय स्कार साथ है और दूसरे विचारसे देखा जाय तो यह चतुर्थ स्कार स्वतंत्र भी है। राजाका राज्याभिषेक इस चतुर्थ स्कार मुख्य स्थान रखता है, वही पहले देखेंगे—

#### राजाका चुनाव।

राजाका पुत्र हो अथवा नया ही योग्य वीर हो, उसको प्रजाकी संमतिसे ही राज्य प्राप्त होता था। श्रीरामचंद्र जैसे सर्वमान्य पुरुषोंको भी राज्य प्राप्त होनेके लिये प्रजाकी अनुमति लेनी पड़ी थीं, इस बातको देखनेसे प्रजाकी संमति प्रबल शक्ति

रखती थी ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है, इस सूक्तने इस वैदिक रीतिपर बहुत ही उत्तम प्रकाश डाला है, देखिये—

प्रदिशः देवीः इमाः पञ्च विशः त्वां राज्याय वृणताम्। (स्. ४, मं. २) 'दिशा उपदिशाओं में रहनेवाली यह दिन्य पांच प्रकारकी प्रजा तुझको राज्यके आधिपत्यके लिये चुनें।' प्रजा राज्यशासन चलानेके लिये तेरा स्वीकार करे, ऐसा कहने मात्रसे राजगद्दीपर राजाको रखने या न रखनेका अधिकार प्रजाके आधीन है यह वात खयं सिद्ध होती है। अर्थवंदेदमें इस वातको बतानेवाले

चलानक लिय तरा स्वाकार कर, एसा कहन मात्रस राजग्ह्।पर राजाको रखने या न रखनेका अधिकार प्रजाके आधीन है यह बात खयं सिद्ध होती है। अर्थववेदमें इस बातको बतानेवाले कई सूक्त हैं, उनका विचार उनके स्थानपर यथावकाश होगा, पाठक भी ऐसे स्थान स्थानपर आनेवाले उल्लेखोंको इकट्ठा करके सबका मिलकर इकट्ठा विचार करेंगे तो उनको वैदिक राजनीति शास्त्रका ज्ञान होगा। अस्तु। इस प्रकार राजाका चुनाव करके उनको राज्यपदके लिये स्वीकार करनेका अधिकार प्रजाका है यह बात इस मंत्रभाग द्वारा सिद्ध होगई, अब इस सूक्तके इसी भावके पोषक मंत्रभाग यहां देखिये—

हे राजन् ! सर्वाः प्रदिशः (प्रजाः) त्वा ह्रयन्तु। (सू. ४, मं. १)

हविनः सजाताः त्वा अच्छ यन्तु। (सू. ४, मं. ३) बहुधा विद्धपाः सर्वाः (प्रजाः) संगत्य ते वरीयः अक्रन्। (सू. ४, मं. ७) ताः संविदानाः सर्वाः (प्रजाः) त्वा ह्वयन्तु।

ताः सावदानाः सर्वाः ( प्रजाः ) त्वा ह्वयन्तु । ( सू. ४, मं. ७ )

'हे राजन्! सब दिशाओं में रहनेवाली सब प्रजा तुझे पुकारें। मेंट लानेवाले स्वजातीय लोग तेरे संमुख आ जावें। बहुत करके विभिन्न रूपवाली सब प्रजा एकत्र सभा करके तुसे श्रेष्ठ बनावें। वह जाननेवाली सब प्रजा तुझे ही बुलावें। 'इत्यादि मंत्रभाग प्रजाकी अनुमित राजाके लिये अत्यंत आवश्यक है यही बात बता रहे हैं। इसलिये इस स्काका स्पष्ट आशय यही है कि प्रजाद्वारा स्वीकृत होकर ही राजा राजगहीपर आ जावे। किसी पुरुषको जन्मतः राजगहीका अधिकार नहीं हो सकता, परंतु जिसको प्रजा स्वीकृत करे वही राजपदके लिये योग्य हो सकता है। इस स्काके उपदेशमें यह महत्त्वपूर्ण बात पाठक अवश्य देखें और वैदिक धर्मके अनुकूल प्रजानियुक्त तथा प्रजासंमत ही राजा है यह स्मरण रखें।

#### प्रजाका पालन।

राज्याभिषेकके समय ही प्रजाके चुने और पसंद किये राजाको राजगद्दीपर आभिषिक्त होनेके समय बताया जाता है कि अब तेरा प्रजापालनरूप कर्तब्य है। देखिये —

१ राष्ट्रं त्वा आगन्,

२ वर्चसा सह उदिहि,

३ विशां पतिः प्राङ् एकराट् त्वं विराज,

८ उपसद्यः नमस्यः च इह भव॥ (स्. ४, मं. १)

' हे राजन् ! (१) अब तेरे पास यह राष्ट्र आगया है, (२) अपने प्रकाशके साथ उदयको प्राप्त हो, (३) प्रजाका पालक मुख्य एक राजा होक्र तू विशेष प्रकाशमान हो, (४) तथा सब प्रजाओंको पास जाने योग्य और नमस्कार करने योग्य बन। 'इस प्रथम मंत्रमें 'प्रजा-पति 'बन, यह आदेश है। पति शब्दका यद्यपि प्रसिद्ध अर्थ स्वामी या मालिक है तथापि यह शब्द 'पा ' धातुसे बननेके कारण (पाति रक्षति) पालन करनेवालेका वाचक ही मुख्यतया यह शब्द है। जो पालन करता है वही पति कहलाने योग्य है, इसलिये प्रजापति (विशां पति:) ये शब्द प्रजापालन रूप राजाका कर्तव्य बताते हैं। राजा शब्द भी वस्तुतः अनियंत्रित राजाका वाचक नहीं है, प्रत्युत (रंजयित ) प्रजाका रंजन करनेवाले उत्तम राजाका वाचक है। इस प्रकार यहां प्रजापालन रूप राजाका मुख्य कर्तव्य बताया है। ऐसे राजाको ही प्रजा प्रमसं (नमस्यः) नमन करती है अर्थात् उसीका सत्कार करती है। राजा ऐसा हो कि जो आवश्यकता पडनेपर प्रजाको ( उपसद्यः) मिल सके। जिसका दर्शन प्रजा कर सके ऐसा राजा हो । जो राजा सदा मंत्रियोंसे घिरा रहता है और श्रस्त प्रजाका दर्शन भी नहीं कर सकता वह अजासे नमस्कार कैसा आप्त कर सकता है ? इससे स्पष्ट हो सकता है कि प्रजाका नमस्कार प्राप्त करनेके लिये प्रजाको मिलना आवश्यक ही है।

इस मंत्रके (राष्ट्रं त्वा आगन्) राष्ट्र तेरे पास आ गया है इस वाक्यसे स्पष्ट हो रहा है कि राष्ट्र अपनी संमतिसे तेरे समीप आया है, अर्थात् राष्ट्रके पांच प्रकारके प्रजाजनोंने राजगहीं के लिये तुझे चुना है इसलिये उनकी निज संमितिसे ही यह राष्ट्र तुझे प्राप्त हुआ है, इस कारण तुझे उचित है कि तू राष्ट्रका पालन ऐसा कर कि सदा सर्वदा भिवष्य कालमें राष्ट्रकी संमिति तेरे अनुकूल ही रहे और कभी प्रतिकूल न वने। इस मंत्रका विचार करके पाठक जानें कि राजाकी प्रजाकी अनुकूल संम-तिकी कितनी आवश्यकता है। प्रजाकी अनुमितिक विना राजा राजगहीपर रह ही नहीं सकता, यह स्पष्ट आशय यहां प्रतीत होता है।

धनोंका विभाग।

प्रजाओंमें धनका विषम विभाग हुआ तो अति धनी बने हुए लोग निर्धनोंपर बडा दबाव डाळते हैं और उस कारण निर्धन लोग पीसे जाते हैं। इसलिये राजाके आवश्यक कर्त-व्योंमेंसे एक यह कर्तव्य वेदने बताया है कि वह प्रजाओंमें योग्य प्रमाणसे वसुविभाग करे। धनकी विषमता प्रजामें न हो इस विषयमें वेदमें स्थान स्थानपर आदेश हैं—

१ राष्ट्रस्य वर्ष्मन् ककिदि श्रयस्व ततः उग्रः (भूत्वा) नः वसूनि वि भज्ञ॥ (सू.४, मं. २)

२ अध मनः वसुदेयाय क्षणुष्व ततः उग्नः (भूत्वा ) नः वसूनि वि भज ॥ (स्. ४, मं. ४)

'(१) राष्ट्रके ऐश्वर्यमय उच्च स्थानपर चढकर, उप्र बन-कर हमारे लिये धनको विभक्त कर। (२) पंथात अपना मन धनके दानके लिये अनुकूल कर, उप्र बनकर हमारे लिये धनका विभाग करके बांट दे। 'इन दो मंत्रभागोंमें पहले कहा है कि 'हे राजन! तु सबसे पहले राष्ट्रके अल्पंत उच्च स्थानपर अर्थात् राजगद्दीपर आरूढ हो, पथात् उप्र बन अर्थात् नरम दिलवाला न बन और प्रजामें धनका विभाग कर। '

यद्यपि राजा प्रजाकी अनुमितिसे ही राजगद्दीपर बैठता है तथापि उसको गद्दीपर बैठनेके पश्चात् उम्र बनना चाहिये। यदि वह नरम दिलवाला बनेगा तो उससे राजाके कर्तव्य ठीक प्रकार निभाये जाना अशक्य है। धर्माधर्मका निर्णय करके अधर्माचरण करनेवालेको योग्य शासन करनेका कार्य उम्र बननेके विना नहीं हो सकता। इसलिये राजाको उम्र बनना अस्तंत आवश्यक है। उम्र बनकर और पक्षपात छोडकर अपना कर्तव्य राजाको करना चाहिये।

धनिविभाग ठीक प्रकार करनेके लिये राजाको न तो धनिकोंका पक्षपात करना योग्य है और ना ही निर्धनोंका पक्ष लेना
चाहिये। राष्ट्रमें धन विषम प्रमाणमें न बंट जाय यह देखते
हुए अपना वसुविभागका कर्तव्य पूर्ण करना चाहिये। यह बडा
कठिन है, परंतु राज्यको सुस्थितिके लिये अत्यंत आवश्यक है।
धनकी विषमता, अधिकारकी विषमता, ज्ञानकी विषमता और
जातीकी उच्चनीचताकी विषमता आदि अनेक विषमताएं होती
हें, उनमें धन और अधिकारकी विषमता बडी धातक होती है,
इस विषमताके कारण दवे हुए मनुष्य उठना कठिन हो जाता
है और जो दबी जातीकी मयानक स्थिति होती है वह सब
जानते ही हैं। इसिलिये वसुविभाग नामक राजाके कर्तव्यमें
धनविषयक विषमता दूर करनेका उपदेश किया है। इसका
महत्त्व पाठक समझें।

#### शुभसंकल्प।

प्रजाजनोंको शुभसंकल्पबाले बनाना भी राजाका एक सुख्य कर्तव्य है, इसका प्रारंभ राष्ट्रकी माताओं और राष्ट्रके सुपुत्रोंसे होना योग्य है इस विषयमें देखिये —

जायाः पुत्राः समनसः भवन्त । (स. ४, मं. ३) हे राजन् ! तू अपने राज्यमें शिक्षाका प्रबंध ऐसा कर कि जिससे ' ख्रियां और बालबन्ने उत्तम विचारवाले बनें। ' जिस राष्ट्रकी माताएं और बालबचे सब उत्तम विचारवाले बने हीं उस राष्ट्रकी गणना स्वर्गमें ही हो सकती है। सुविचारवाली कन्याएं और शुभसंकल्पवाले कुमार राष्ट्रमें बढनेसे ही ब्रह्म-चर्यका वायुमंडल वन सकता है, अन्यया जो होना संभव है वह आजकल प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा है। राष्ट्रमें विद्यांके अधिकारी, शिक्षक तथा अन्य प्रबंधके शासनाधिकारी जिस समय उत्तम ब्रह्मचारी हो सकते हैं उस समय ही राष्ट्रकी सब कन्याएं और सब कुमार उत्तम संकल्पवाले हो सकते हैं। पाठक इस बातका खूब विचार करें। यह एक अपूर्व उपदेश वेदने यहां बताया है जो प्राचीन समय व्यवहारमें आया था, परन्तु अब वह फिर शीघ्र व्यवहारमें आवेगा ऐसा दिखाई नहीं देता। क्योंकि अवैदिक वायुमंडल बढ रहा है। इसलिये वैदिकधर्मी आर्यीको उचित है कि वे कुमारी और कुमारोंके अन्दर पवित्र विचारका वायुमंडल उत्पन्न करनेका प्रयत्न करें और यह आदर्श अपने मनमें सदा जाप्रत रखें।

#### राजाका रहना सहना।

राजाका व्यवहार सीधासादा हो, राजा साधारण मनुष्य जैसा बनकर किसी किसी समय राष्ट्रमें भ्रमण भी करें और प्रस्यक्ष जनताका सुख-दुःख अवलोकन करे। इस विषयमें आदेश देखिय-

इन्द्रेन्द्र ! मजुष्याः ( वत् ) परेहि, वरुणैः संविदानः सं अवास्थाः ॥ स अयं त्वा स्वे सधस्थे अह्नत्, स उ देवान् यक्षत्; विद्याः कल्पयात्॥

(स. ४, मं. ६)
'हे राजन्! साधारण लोगोंके समान बनकर दूर दूरतक
जनतामें अमण कर, वहांके श्रेष्ठ मनुष्योंके साथ मिलजुलकर
उनकी सच्ची अवस्थाको जान। वे नुझे अपने घर बुलावें और
यज्ञ करें; इस प्रकार प्रजाओंकी उन्नति कर।'

यह मंत्र बहुत दृष्टियोंसे मननपूर्वक देखने योग्य है। सबसे पहिले इसमें यह कहा है कि राजा किसी किसी समय अपने

दरवारी थाटको अलग करके खयं साधारण मनुष्यों के वेषमें होकर साधारण मनुष्यों के समान बनकर नगरों में भ्रमण करे और अपने आंखों से देखे कि अपने प्रजाको अवस्था कैसी है, क्या प्रजा किसी प्रकार कप्टमें है या सुखमें है। अपने कर्मचारी प्रजाके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वहां के जो (वक्षण: = वरै:) प्रमुख लोग हों जो विशेष समझदार हों उनसे मिलकर सब अवस्थाको जान लो कि किस बातमें सुधार करके प्रजाका सुख बढ़ाना चाहिये। ऐसा खयं देखनेसे तुम्हें पता लग जायगा कि राज्यप्रवंधमें दोष कहां है और गुण कहां है।

दूसरी बात इसी संत्रमें जो कही है वह यह है कि प्रजाके लोग राजाकी विशेष समय अपने घर बुलावें, राजा वहां जावे, उनके साथ मिलजुलकर बातचीत करें, सब मिलकर यज्ञ, याग आदि करें; इस रीतिसे राजा प्रजाको समर्थ बनावे और प्रजाकी उन्नति करें!

ये सभी उपदेश उत्तम हैं और जैसे राजाको वैसे ही राज-पुरुषोंको भी सदा मनन करने योग्य हैं।

#### दूतका संचार।

राजा खयं अपने राज्यमें भ्रमण करे और सव व्यवस्था खयं अपने आंखसे देखे, इस विषयमें ऊपर कहा ही है; परंतु अकेला राजा कहांतक भ्रमण कर सकता है और कहांतक देख सकता है, राजा लोग दूतों के आंखोंसे ही देख सकते हैं, इसिंकिये दूतोंका संचार करानेके विषयमें तृतीय मंत्रमें कहा है—

आजिरः दूतः संचराते। (सू. ४, मं. ३)
'युवा दूत संचार करें।' राष्ट्रमें दूतोंका संचार कराकें
राजा सब जानने योग्य बातें जान लेव। और इस ज्ञानसे
अपने शासन प्रबंधमें जो कुछ न्यूनाधिक करना हो वह करता
रहे। अर्थात् दूत संचार यह शासनका एक आवश्यक अंग है
क्योंकि इससे राजाको शासन विषयक प्रजाके सुख-दुःखोंका
पता लगता है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके अपना शासन
चलानेवाला राजा प्रजाको अल्यंत प्रिय होता है, इसिलिये प्रजा
भी उस राजाका सत्कार विविध प्रकारकी भेट देकर करती है।
इस विषयमें देखिये—

(१) हविनः सजाताः त्वा अच्छ यन्तु ॥

(सू. ४, मं. ३) (२) उत्रः वहुं बर्लि प्रति पदयासे॥ (सू. ४, मं. ३)

(१) 'हवि लेकर खजातीके लेगि तेरे सन्मुख उपस्थित हों। (२) उप्र बनकर बहुत मेंट तू देखेगा। ' इत्यादि प्रकार प्रजासे बढ़ा सत्कार राजा प्राप्त कर सकता है। तथा— (१) ते द्यावापृथिवी शिवे स्ताम्।(स्.४, मं.५)

(२) उत्रः खुमनाः इह दशमीं वशा।

(सू. ४, मं. ७)

(१) 'हे राजन्! तेरे लिये यावापृथिवी कल्याणपूर्ण हों, और (२) तू उप्र तथा उत्तम मनवाला बनकर यहां सी वर्ष-तक राज्यको अपने वशमें कर।' इसी प्रकार 'सब देवोंकी सहायता इस राजाको मिले' (मं. ४) इल्यादि प्रकारकी इच्छा लोग उसी समय करेंगे कि जिस समय राजा भी प्रजाका सुख बढानेम दत्तचित्त होता हो। जो राजा प्रजाके सुखकी पर्वाह न करता हो उसके हिताहितकी फिक प्रजा भी नहीं करती। इसलिये हरएक राजाको सदा ध्यानमें यह बात रखना चाहिये कि 'मेरे पास जो राजपद आया है वह प्रजापालन करनेके लिये आया है, न कि अपने सुखभीग भोगनेके लिये।' यह भाव मनमें रखता हुआ राजा अपना कर्तव्य योग्य रीतिसे पालन करे।

#### वरुण।

यहां एक वैदिक वर्णन शैलीकी विशेषता आ गई है वह अवश्य देखने योग्य है। इन्द्र, वरुण आदि शब्द देवतोंके वाचक ही होते हैं अन्य किसीके वाचक नहीं हो सकते। ऐसा सामान्य त्या साधारण लोग समझते हैं। परंतु ये शब्द कभी कभी विशेषण रूप होकर किसी अन्यके गुणबोधक होते हैं और कभी खयं किसी अन्य पदार्थके वाचक भी होते हैं। यहां वरुण शब्द बहुवचनमें आया है इसिलेये यह वरुण देवता वाचक निःसंदेह नहीं है, क्योंकि जिस समय वरुण देवताका वाचक यह शब्द होता है उस समय यह सदा एकवचनमें ही होता है। यह बहुवचनमें होनेके कारण यह यहां प्रजाजनोंका वाचक है। वरुण, वर्ण, वर्ण देस प्रकार यह 'चार वर्णोंके लोगों' का वाचक हो सकता है किंवा वर अर्थात् श्रेष्ठोंका भी वाचक हो सकता है। यहां इमारे मतसे 'वर्ण' अर्थ लेना अधिक योग्य है, तथाप इसका अधिक विचार पाठक करें।

# राजा और राजाके बनानेवाले।

(4)

(ऋषिः — अथर्वा। देवता — स्रोमः)

आयमंगनपर्णम्णिर्बेली बलैन प्रमुणन्त्स्परनीन् । ओजो देवानां पय ओपंधीनां वर्चसा मा जिन्वत्वप्रयावन् मिं क्षत्रं पर्णमणे मिं धारयताद्वियम् । अहं राष्ट्रस्योभीवर्गे निजे। भूयासमुक्तमः

11 8 11

11 2 11

अर्थ — (अयं वर्ला पर्णमिष्पः) यह बलवान पर्णमिष (वर्लन सपत्नान् प्रमुणन्) बलसे शत्रुओंका नाश करता हुआ (आ अगन्) आया है। यह (देवानां ओजः) देवोंका बल और (ओषधीनां पयः) औषधियोंका रस है। यह (अप्रयावन् वर्चसा मा जिन्वतु) विरोध न करता हुआ तेजसे मुक्षे संयुक्त करे॥ १॥

हे पर्णमणे! (मयि क्षत्रं) मुझमें क्षात्रवल और (मयि रियं घारयतात्) मुझमें धन धारण कर। (अहं

राष्ट्रस्य अभीवर्गे ) में राष्ट्रके आप्तपुरुषोंमें ( उत्तमः निजः भूयासं ) उत्तम निज बनकर रहूं ॥ २ ॥

भावार्थ — यह पर्णमणि बल बढानेवाला, अपने बलसे शत्रुओंका नाश करनेवाला, देवोंका शक्तिरूप और औषधियोंके रससे बननेवाला है, यह मुझे अपने तेजसे युक्त करे ॥ १ ॥

इससे मुझमें क्षात्रतेज और ऐक्षर्य बढे और मैं राष्ट्रका हितसाधन करनेवाला, अर्थात राष्ट्रका निजसंबंधी बनकर रहूंगा॥ २॥

४ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ३)

| यं निद्युर्वन्स्पतौ गुद्यं देवाः प्रियं मुणिम् ।                 |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| तमस्मभ्यं सहायुपा देवा दंदतु भर्तवे                              | 11 | 3  | 11 |
| सोमस्य पुर्णः सह उग्रमागुन्निन्द्रेण दुत्तो वर्रुणेन शिष्टः।     |    |    |    |
| तं प्रियासं बद्ध रोचेमानो दीर्घायुत्वायं शतकारिदाय               | 11 | 8  | 11 |
| आ मारुक्षत्पर्णमुणिर्मुद्या अ <u>रि</u> ष्टतातये ।               |    |    |    |
| यथाहम्रीत्तरोऽसान्यर्थमण उत संविदीः                              | 11 | eq | 11 |
| ये धीर्वानो रथकाराः कर्मारा ये मनीपिणः ।                         |    |    |    |
| <u>उपुस्तीन्पेर्ण</u> म <u>ह्यं</u> त्वं सर्वीन्क्रण्यभितो जनान् | 11 | Ę  | 11 |
| ये राजानो राज्कतः सूता ग्रांमण्यश्चि ये।                         |    |    |    |
| उपुस्तीन्पेष् मह्यं त्वं सर्वीन्कुण्वभित्ये जनीन्                | 11 | 0  | 11 |

अर्थ — (यं गुह्यं भियं मणिं देवाः वनस्पतौ निद्धुः) जिस गुह्य और प्रिय मणिको देवोंने वनस्पतिमें धारण किया था, (तं देवाः असाभ्यं आयुषा सह भर्तवे ददतु) उस मणिको देव हमें आयुके साथ पोषणके लिये देवें ॥ ३॥

( इन्द्रेण दत्तः ) इन्द्रने दिया हुआ, ( चरुणेन शिष्टः ) वरुण द्वारा संस्कृत बना ( सोमस्य पर्णः ) सोम देवताका यह पर्णमणि ( उग्रं सहः आ अगन् ) उप्र बलसे युक्त होकर प्राप्त हुआ है। ( तं ) उस मणिके लिये ( बहु रोचमानः ) बहुत तेजस्वी में ( दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ) दीर्घ आयुके लिये और सौ वर्षके जीवनके लिये ( प्रियासं ) प्रिय करूं॥ ४॥

(पर्णमणिः मह्यै अरिष्ठतातये) यह पर्णमणि बढे कल्याणके फैलानेके लिये (मा आ अरुक्षत्) मुझपर आरूढ हुआ है। (यथा अहं अर्थम्णः) जिससे में श्रेष्ठ मनवाले (उत संविदः) और ज्ञानीसे भी (उत्तरः अलानि) अधिक श्रेष्ठ हो जाऊं॥ ५॥

( ये घीवानः रथकाराः) जो बुद्धिवान् और जो रथ करनेवाले हैं तथा ( ये मनीषिणः कर्माराः) जो बुद्धिवान् छुद्दार हैं, हे ( पर्ण ) पर्णमणे ! (त्वं सर्वान् जनान् अभितः मह्यं उपस्तीन् कृणु ) तू सब जनोंकों मेरे चारों ओर उपस्थित कर ॥ ६ ॥

( ये राजानः राजकृतः ) जो राजा और जो राजाओं को बनानेवाले हैं, ( ये सुताः ग्रामण्यः च ) और जो सूत और ग्रामके नेता हैं, हे पर्णमणे ! तू सब जनोंको मेरे चारों ओर उपस्थित कर ॥ ৩॥

भावार्थ — जिस मणिको देवोंने वनस्पातेसे बनाकर धारण कियां था, उस मणिको देव हमें आयु और पुष्टिकी वृद्धिके लिये देवें ॥ ३॥

यह वनस्पतिसे बना हुआ, वरुणने मुसंस्कारयुक्त किया हुआ और इन्द्रने हमें पहले दिया हुआ, वीर्य और वलकी वृद्धि करनेवाला मणि है। उस मणिको में सौ वर्षकी दीर्घ आयुके लिये प्रेमपूर्वक धारण करता हूं॥ ४॥

यह मणि मेरे शरीरपर धारण करनेसे मेरा सुख बढावे और इससे में श्रेष्ठ मनवाले और ज्ञानी पुरुषसे भी अधिक श्रेष्ठ होऊंगा ॥ ५॥

जो बुद्धिमान् रथकार और कुशल लुद्दार हैं वे सब मेरे पास उपस्थित हों ॥ ६॥

जो सरदार और राजाका चुनाव करके राजाको बनानेवाले हैं और जो सूत और प्रामके नेता हैं वे सब मेरे चारों ओर उपस्थित हों ॥ ७ ॥

## पुणों∫ऽसि तनूपानुः सयोनिर्वारो वीरेण मया । संवत्सरस्य तेजंसा तेनं बधामि त्वा मणे

11 6 11

इति प्रथमोऽनुवाकः॥ १॥

अर्थ - हे ( मणे ) पर्णमणे ! तू ( पर्णः तनूपानः असि ) पर्णहप और शरीररक्षक है, ( मया वीरेण सयोनिः वीरः अस्ति ) मुझ वीरके साथ समान उत्पत्तिवाला वीर है, इसलिये में (त्वा संवत्सरस्य तेन तेजसा वधामि ) तुक्षकी संवत्सरके उस तेजके साथ बांधता हूं ॥ ८॥

भावार्थ — यह मणी उत्तम शरीररक्षक है और वीरताका उत्साह बढानेवाला है, इसको मैं एक वर्षपर्यंत स्थिर रहनेवाले तेजके साथ धारण करता हूं ॥ ८॥

#### पर्ण माण ।

इस सुक्तमें पर्णमणिके धारणका उल्लेख है। अथर्ववेद काण्ड २, सू. ४ में जिङ्गेड मणिका वर्णन है, उस प्रसंगमें मणिधारणके विषयमें जो लेख लिखा है वह पाठक यहां भी देखें। यह पर्ण-मणि इसलिये कहा जाता है कि यह औषधियों के खरससे बनाया होता है, देखिये-

१ पर्णमणिः ओषघीनां पयः। (सू. ५, मं. १) २ पर्णः ( पर्णमणिः ) सोमस्य उत्रं सहः।

( सू. ५, मं. ४ )

३ देवाः (पर्ण-) मणि वनस्पती निद्धुः। (सू. ५, मं. ३)

(१) 'पर्णमणि औषधियोंका दूध ही है। (२) यह पर्णमणि सोमवल्लाका उप्र बल है। (३) देवोंने पर्णमणिको वनस्पतिमें रखा है। ' ये इसके वर्णन स्पष्टतासे बता रहे हैं कि यह मणि वनस्पतियोंके दूधसे बनाया जाता है । ' पर्ण-मणि ' यह शब्द भी खयं अपना अर्थ व्यक्त कर रहा है कि यह (पर्ण) पत्तोंका मणि है अर्थात् वनस्पतिके पत्तोंके रससे बना है । इसके धारणसे वनस्पति-रसके वीर्यके कारण शरीरपर बडा प्रभाव होता है, इस विषयमें देखिये-

( सू. ५, मं. १ ) १ अयं पर्णमणिः वली। (根, 4, 中, 6) २ पर्णः तनुपानः । (सू. ५, मं. १) ३ वलेन सपत्नान् प्रमृणन्। ८ देवानां ओजः ... मा वर्चसा जिन्वतु। (程、4, 中、9)

५ मयि क्षत्रं मयि रायं घारयतात्।(सू.५,मं.२) ६ आयुषे भर्तवे च तं अस्मभ्यं ददत् ।

(सू. ५, मं. ३) ७ पर्णः उम्रं सहः … दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ।

(सू. ५, मं. ४) ८ पर्णमाणिः अरिष्टतातये मा आरुक्षत् ।

(सू. ५, मं. ५)

(१) 'यह पर्णमणि वल वढानेवाला है, (२) यह (तनू-पानः) शरीरका रक्षक है, (३) यह अपने बलसे रोगरूपी रात्रुऑको नाश करता है, (४) यह (देवानां) इंद्रियोंका वल वढानेवाला है यह मेरा तेज वढावे, ( ५ ) यह मुझमें क्षात्रतेज और शरीरकी कान्ति बढावे, (६) दीर्घ आयुष्य और शरीरकी पुष्टि इससे बढे, ( ७ ) यह मणि बडा बल बढानेवाला है, इससे सौ वर्षकी दीर्घायु मुझे प्राप्त हो, (८) यह मणि शरीरपर धारण करनेपर मेरी शक्ति बढावे।

इस प्रकारके वर्णन बता रहे हैं कि इन 'पर्णमणि ' के अंदर बढा प्रभाव है और इसके शरीरपर धारण करनेसे शरीरमें नित्य उत्साह रहता है, बलके कार्य करनेके योग्य शरीरकी शक्ति होती है, शरीरका तेज बढता है और मनुष्य बढा तेजस्वी होनेके कारण प्रभावशाली दिखाई देता है। यह वनस्पतिके रसोंका प्रभाव है। वैद्य लोग इस मणिकी खोज करें।

#### राष्ट्रका निज बनना।

'राष्ट्रका निज ' बनकर रहनेका उपदेश इस सूक्तमें विशेष मनन करने थोग्य है। जो लोग राष्ट्रमें रहें वे निज बनकर रहेंगे तो ही राष्ट्रका भला हो सकता है; इस विषयमें द्वितीय मंत्र मनन करने योग्य है—

#### अहं राष्ट्रस्य अभीवर्गे निजो भूयासमुत्तमः। (सू. ५, मं. २)

में इस राष्ट्रके हिताचितक वर्गमें उत्तम निज बनकर रहूंगा। ' यहां राजा, राजपुरुष, अधिकारी वर्ग आदि सब राष्ट्रके निज बनकर रहें यह उपदेश स्पष्ट है। राष्ट्रमें रहता हुआ कोई मनुष्य राष्ट्रके लिये पराया बनकर न रहे। यहां निज बनकर रहनेका भाव क्या है और पराया बनकर रहनेका भाव क्या है यह अवस्य देखना चाहिये। अपने यहांका ही उदाहरण लीजिये । इस भारतवर्षमें जापानी, चीनी, अमरि-कन और योरोपीयन आते हैं और रहते भी हैं, परंतु इनमेंसे कोई भी ' भारतवर्षका निज ' बनकर नहीं रहता। जो ये आते हैं वे ' उपरो ' बनकर आते हैं, उपरी बनकर यहां रहते हैं, उपरी बनकर यहांका कारोबार करते हैं और पश्चात् चले जाते हैं। इस कारण इनके उपरी भावसे भारतवर्षका अहित ही होता है। इसिटिये उपरी भावसे रहना राष्ट्रके लिये घातक है। जो 'निजभाव 'से रहेंगे, राष्ट्रका जो हित और अहित है बहु अपना हित और अहित है, इस दृष्टिसे व्यवहार करेंगे जनसे राष्ट्रका अहित नहीं होगा । यह तो साधारण मनुष्योंकी बात होगई है, परन्तु जो राष्ट्रके कर्मचारी हैं, यदि वे उपरी या पराये भावसे राष्ट्रमें रहने लगे, तो राष्ट्रका नुकसान कितना होगा इसका हिसाब लगाना कठीन है । इस दाष्ट्रेसे पाठक देखें कि ' राष्ट्रका निज ' बनकर रहनेका भाव कितना उच्च है और राष्ट्रदितकी दृष्टिसे कितना आवश्यक है। 'निजभाव 'से रहनेके कारण विदेशी लोग भी खदेशीके समान राष्ट्रहित करने-वाले बनेंगे और ' निज भाव ' न रखनेवाले खदेशी लोग भी परदेशी लोगोंके समान राष्ट्रहिनका घात करनेवाले बनेंगे । यहां पाठक 'राष्ट्रका निज ' बनकर रहनेका कितना महत्त्व है यह देखें और अपने राष्ट्रके निज बनकर रहें।

#### राजाको निर्माण करनेवाले।

इस स्कंक सप्तम मंत्रमें 'राज-कृतः' शब्द है इसका अर्थ 'राजाको निर्माण करनेवाले (King makers)' है। राजाको किस रीतिसे निर्माण करते हैं यह प्रश्न यहां उत्पन्न हो सकता है। इसका उत्तर इसके पूर्वके चतुर्थ स्काने ही दिया है, राजाका चुनाव प्रजा द्वारा होता है और राजगहीपर आता है, इसीको प्रजा द्वारा राजाका निर्वाचन, राजाका स्वीकार, राजाका नियोजन अथवा राजाका चुनाव कहते हैं। जिसका चुनाव प्रजा करती है, उसका मानो 'निर्माण' ही प्रजा करती है। इस प्रकार राजाके पितृ या मातृस्थानमें प्रजा होती है, इसीलिये राजसभाके सदस्य राजाके 'पितर' हैं ऐसा वेदमें ही अन्यत्र कहा है (देखो अथवे कां. ७, सू. १२, मं. १-२)! प्रजाके जो महाजन नेता अथवा शिष्ट लोग होते हैं वे राजाका चुनाव करते हैं और उसको निर्माण करते हैं, इसीलिये प्रजाकी रक्षा करना राजाका परम श्रेष्ठ कर्तव्य है। मातृरक्षाके समान ही प्रजारक्षाका यह राजधर्म है।

मंत्र ६ और ७ में कहा है कि रथकार, सुतार, छुहार, ज्ञानी पुरुष, मंत्री, सुत, प्राप्तनेता, सरदार तथा राजाका चुनाव करनेवाले ये सब लोग राजाके पास रहें, राजाके अनुगामी बनें, राजाके साथ रहकर राजाको योग्य सलाह दें। इस प्रकार राज्यका शासन प्रजाके द्वारा नियुक्त किये राजपुरुषों द्वारा प्रजाके हितके लिये प्रजाकी अनुमितसे चलाया जाने। इसीसे राष्ट्रका सच्चा हित है। सकता है।

यद्यपि यह सूक्त वस्तुतः पर्णमणिका वर्णन करता है, तथापि प्रसंगसे राष्ट्रका निज बनवर रहुना, राजाका चुनाव प्रजाद्वारा करना इत्यादि महत्वपूर्ण बातोंका उपदेश होनेके लिये वैदिक राजनीति शास्त्रकी दृष्टिसे यह सूक्त बडे महत्वपूर्ण आदेश दे रहा है। इसलिये पाठक भी इसी दृष्टिसे इस सूक्तका मनन करें।

यह संपूर्ण अनुवाक राजप्रकरणका ही उपदेश देता है ।

॥ यहां प्रथम अनुवाक समाप्त ॥



# वीर पुरुष।

(年)

(ऋषः - जगद्वीजं पुरुषः । देवता - वानस्पतिः, अश्वत्थः )

पुर्मान्पुंसः परिजातोऽश्वत्थः खंदिरादिधं ।

स हेन्तु अर्त्रूनमामुकान्यान्हं द्वेष्मि ये च माम् ॥ १॥

तानश्वत्थ निः शृंणीहि अर्त्रून्वैवाधदोधंतः ।

इन्द्रेण चत्रुमा मेदी मित्रेण वर्रुणेन च ॥ २॥

यथाश्वत्थ निरमंनोऽन्तमेहृत्युर्णेवे ।

एवा तान्त्सर्ग्वाकिर्भङ्गिष्य यान्हं द्वेष्मि ये च माम् ॥ ३॥

यः सहमान्थ्यरंसि सासद्दान ईव ऋष्मः ।

तेनाश्वत्थ त्वयां व्यं स्पर्त्नान्त्साहिषीमहि ॥ ४॥

अर्थ — जैसा ( खदिरात् अधि अश्वत्थः ) खैरके दक्षके ऊपर अश्वत्थ दक्ष होता है इसी प्रकार ( पुंसः पुमान परिजातः ) वीर पुरुष वेर पुरुष उत्पन्न होता है। ( सः मामकान् धात्रून् हन्तु ) वह मेरे शत्रुऑका वध करे ( यान् अहं द्वेषिम, ये च माम् ) जिनका में द्वेष करता हूं और जो मेरा द्वेष करते हैं॥ १॥

हे ( अश्व-त्थ ) अश्वेक समान बलिष्ट बीर! (तान् वैवाधदोधतः राजून् ) उन विविध बाधा करनेवाले होही शत्रुओंको (निः श्टणीहि) मार डाल और (तृत्रज्ञा इन्द्रेण मित्रेण वरुणेन च मेदी ) वृत्रका नाश करनेवाले इन्द्र, मित्र और वरुणसे मित्रता कर ॥ २ ॥

हे अश्वत्थ ! (यथा महित अर्णवे निरभनः) जैसे बडे समुद्रमें तू भेदन करता है, (एव) उसी प्रकार (तान् सर्वान् निर्भाङ्गिध) उन सबको छिन्न भिन्न कर (यान् अहं छेष्मि ये च मां) जिनका में हेष करता हूं और जो मेरा हेष करते हैं ॥ ३ ॥

हे अश्वत्थ! (यः सहमानः सासहानः) जो त् रात्रुको दशनेवाला बलवान् (ऋषभः इव) बैलके समान होकर (चरिस) विचरता है, (तेन त्वया वयं सपत्नान् सिंहिपीमिहि) उस तेरे साथ इम शत्रुओंको पराजित करेंगे॥ ४॥

भावार्थ — खैरके बृक्षपर अश्वत्थ बृक्ष उगता है और उसीपर बढता है, इसी प्रकार वीर पुरुषसे वीर संतान उत्पन्न होती है और वीरोंके साथ ही बढती है। ऐसे वीर हमारे वैरियोंको हटा देवें ॥ १॥

हे वीर ! तू राजुनारा करनेवाले वीरोंके साथ मिलकर विशेष वाधा करनेवाले राजुओंको मार डाल ॥ २॥

हे इतर ! जिस प्रकार नौकासे बड़े समुद्रके पार होते हैं उसी प्रकार तू उन सब शत्रुओंका भेदन करके पार हो ॥ ३॥

हे बलवान् ! जो तू बलिष्ठ होकर शत्रुको दबाते हुए धर्वत्र संचार करता है, उस तेरी सहायतासे हम अपने सब शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं ॥ ४ ॥

| सिनात्वेनानिर्भितिर्भृत्योः पाशैरमोक्यैः ।                              |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| अश्वत्थ शर्त्रूनमामुकान्यानुहं देष्मि ये च माम्                         | 11411   |
| यथाश्वत्थ वानस्पत्यानारोर्हन्क्रणुपेऽर्धरान् ।                          |         |
| एवा मे शत्रीर्मुर्धानं विष्वंग्भिनिद्ध सहस्व च                          | 11 & 11 |
| तेऽधराश्चः प्र प्रंवतां छिन्ना नौरिव बन्धनात् ।                         |         |
| न वैंबाधप्रेणुत्तानां पुनंरास्ति निवर्तनम्                              | 11011   |
| प्रैणां चुद्दे मर्न <u>सा</u> प्र <u>चि</u> त्ते <u>नो</u> त ब्रह्मणा । |         |
| प्रैणांन्यूक्षस्य गार्षयाश्वत्थसं नुदामहे                               | 11 6 11 |

अर्थ — हे अश्वत्थ ! ( निर्ऋतिः सृत्योः अमोक्यैः पाद्यैः पनान् मामकान् दात्रृन् सिनातु ) आपित्त मृत्युके न हटनेवाले पाशोंसे इन भेरे शत्रुओंको बाघ देवे जिनका में द्वेष करता हूं और जो मेरा द्वेष करते हैं ॥ ५॥

हे अक्षत्थ! (यथा आरोहन वानरपत्यान अधरान कृणुषे) जैसा तू ऊपर रहता हुआ अन्य वृक्षोंको नीच करता है, (पवा) इसी प्रकार (से शत्रोः सूर्धानं विष्वक् भिन्धि) मेरे शत्रुओंके सिरको सब ओरसे तोड दे और (सहस्व च) उसको जीत छो॥ ६॥

(वन्धनात् छिन्ना नौः इव) बन्धनसे छूटी हुई नोकाके समान (ते अधराञ्चः प्र स्नवतां) वे अधोगितके मार्गसे बहते चले जावे (वैद्याधप्रणुत्तानां पुनः निवर्तनं न अस्ति) विशेष बाधा करनेवालोंका पुनः लौटना नहीं होता है॥ ॥॥

(पनान् मनसा प्र नुदे) इन शतुओंको मनसे मैं हटाता हूं। (चित्तेन उत ब्रह्मणा प्र) मैं चित्तसे और ज्ञानसे हटाता हूं। (अश्वत्थस्य वृक्षस्य शाख्या) अश्वत्थ दृक्षकी शाखासे (पनान् प्र नुदामहे) इनको हम हटा देते हैं॥ ८॥

भावार्थ — हे शक्तिमान ! मेरे वैरी आपित्तयोंके पाशोंसे बांधे जावें अर्थात् वे आपित्तयोंमें पढें ॥ ५ ॥

जिस प्रकार पीपलका वृक्ष अन्य वृक्षोंपर उगता है और उनको नीचे दवाता है उसी प्रकार वीर मेरे शत्रुओंको नीचे दवा देवे भौर उनके सिर तोड देवे ॥ ६ ॥

विशेष बाधा करनेवाले शत्रु अधोगितसे नीचेकी ओर गिरते जांयगे। ऐसे एक बार गिरे हुए फिर कभी उठते नहीं॥ ७॥ मनसे, चित्तसे और अपने ज्ञानसे में शत्रुऑको दूर करता हूं॥ ८॥

#### अश्वत्थकी अन्योक्ति।

यह सूक्त अश्वरथकी अन्योक्ति है। अन्योक्ति अलंकार पाठक जानते ही हैं। एकका प्रत्यदा उल्लेख करके दूसरेके ही विषयमें कहनेका नाम अन्योक्ति है। इसी प्रकार यहां अश्वरथ वृक्षका वर्णन करते हुए वीर पुरुषका वर्णन किया है। इसलिये यह अश्वरथान्योक्ति है।

'अश्वत्थ' शब्दके बहुत अर्थ हैं— (१) पीपल वृक्षः; (२) [अश्व-स्थ] अश्वके समान बलवान् बनकर रहनेवाला वीरः; (३) [अ-श्व-स्थ] जो कल रहेगा ऐसा निश्चय नहीं कहा जाता, नश्वर; (४) सूर्य; (५) अश्विनी नक्षत्र; इत्यादि अनेक अर्थ इस शब्दके हैं। यहां पहले दो अपेक्षित हैं।

अश्वत्य अर्थात् पीपल वृक्ष दूसरे वृक्षॉपर उगा हुआ दिखाई देता है—

यथा अश्वत्थ वानस्पत्यान् आरोहन् अधरान् कृणुषे। (सू. ६, मं. ६)

इस दरयपर काव्य दृष्टिसे यह अलंकार हो सकता है कि यह अश्वत्य बृक्ष बड़ा भारी वीर है जो अन्य बृक्षोंको अपने पांवके नीचे दबाता है और अन्य वृक्षोंके सिरपर अपना पांव रखकर खडा हो जाता है। जिस प्रकार वीर पुरुष शत्रुके सिरको अपने पांवके नीचे दवाता है उसी प्रकार माना पीपलका यह कृत्य है। इसालिये अश्वत्य वृक्षकी अन्योक्तिसे इस सूक्तमें श्रूर पुरुषका वर्णन किया है। पाठक इस दृष्टिसे यह सूक्त पढें।

#### आनुवंशिक संस्कार।

इस सूक्तके प्रथम ही मंत्रमें कहा है कि 'पुसः पुमान् परिजातः ' वीरसे वीर संतान उत्पन्न होती है, वीरके कुलमें वीर उत्पन्न होते हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि अन्य कुलमें वीर उत्पन्न नहीं हो सकते; परंतु यहां वीर संतान उत्पन्न होनेके योग्य वायुमंडल कहां रहता है यही दिखाया है। बच-पनसे वीरताकी वार्ते श्रवण करनेके कारण वीरके संतान वीरतासे युक्त होना अस्त्रंत स्वाभाविक है, यहीं यहां कहनेका तात्पर्य है।

यह बीर सब प्रकारके शत्रुओं को हुटा देवे, यही सब मंत्रों में कहा है और मंत्रों का यह आशय सरल होनेसे इसका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है।

#### श्वका लक्षण।

इस सूक्तमें 'वै-बाध ' (विशेष वाधा करना ) यही एक वैरी होनेका लक्षण कहा है (मं. २; ७)। वैयक्तिक, सामाजिक, धार्मिक, राजकीय आदि अनेक प्रकारके शत्रु हो सकते हैं और इन केन्द्रोंमें ये शत्रु विशेष प्रकारकी बाधा भी करते हैं। यह अनुभव पाठकोंको है ही। ये सब शत्रु दूर करने चाहिये और जनताका सुख बढाना चाहिये। यह इस सूक्तके उपदेशका सार है। शत्रुको दूर करनेका उपाय इस प्रकार करना चाहिये—

## मनसा, चित्तेन उत ब्रह्मणा एनान् प्र नुदे । (सू. ६, मं. ८)

'मन, चित्त और ज्ञानसे शत्रुओं को दूर करने के उपाय सोचने चाहिये ' और उन उपायों का मनन करना चाहिये। मनसे शत्रुनाश करने का मनन करना चाहिये, चित्तसे इसी बातका चिंतन करना चाहिये, और अपना ज्ञान बढाकर उस ज्ञानसे ऐसी योजनाएं करना चाहिये कि जिससे शत्रु शीघ्र ही नष्ट हो जावे। तात्पर्य हरएक प्रकारकी युक्ति करके शत्रुको हटाना चाहिये।

#### गिरावटका मार्ग।

जो विशेष बाधा करते हैं, जो जनताको सताते हैं, जो लोगोंको उपद्रव देते हैं वे स्वकर्मसे ही गिरते हैं। उनके बुरे कर्मके कारण वे स्वयं अघोगितिके मार्गसे गिरते रहते हैं, इस विषयमें सप्तम मंत्रका कथन हरएक मनुष्यके लिये मनन करने योग्य है—

बन्धनात् छिन्ना नौः इच, ते अधराञ्चः प्र प्रवताम् । वैवाधप्रणुत्तानां पुनः निवर्तनं नास्ति॥ ( मृ. ६, मं. ७ )

'बंधनसे नौका जैसी छूटती है और जलप्रवाहसे बहती जाती है उस प्रकार वे जनताको विशेष कष्ट देनेवाल दुए लोग अधोगितिसे नीचेकी ओर गिरते जाते हैं। उनके उठनेकी कोई आशा नहीं है। जो दुए जनताको विशेष बाधा करते हैं और उस कारण पतित होते जाते हैं, उनके उत्पर उठनेकी कोई आशा नहीं है।

इस मंत्रने पाठकोंको सावधान किया है कि वे अपने चरित्र-का अवलोकन करें और सोचें कि अपनी ओरसे तो किसीको कष्ट नहीं होते हैं ? क्योंकि जो दूसरोंको कष्ट देते हैं उनकी उन्नतिकी कोई आशा नहीं है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्यको कष्ट देगा, एक जाती दूसरी जातीकी कष्ट देगी, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रको सतायेगा, तो वह सतानेवाले अन्य रीतिसे गिरते जाते हें और उनके उठनेकी कोई आशा नहीं होती है। जो राष्ट् दूसरे देशोंको परतंत्रतामें रखते हैं वे इसी प्रकार गिरते जाते हैं। साम्राज्यपदके कारण भी इस प्रकार गिरावट होती जाती है। यदि किसीको दबाकर एक स्थानपर रखना हो तो जैसा दवे हुएको वहां दवकर रहना पडता है, उसी प्रकार दवाने-वालेको भी वहां ही रहना पडता है। इसी प्रकार अन्य बातें पाठक जान सकते हैं। तात्पर्य यह है कि कोई भी जाती जो दूसरों पर अलाचार करती है, स्वयं अधोगितके मार्गसे गिरती जाती है और जबतक वह अपना अत्याचार बंद नहीं करती, तबतक उसके उठनेका कोई मार्ग नहीं होता है। यह जानकर कोई किसी दूसरेपर कभी अल्याचार न करे। दूसरेपर अल्याचार न करनेसे ही उन्नतिका मार्ग खुला रह सकता है।

#### विजयकी तैयारी।

इस सूक्तमें ' सहमान, सासहान ' ( मं. ४ ) ये दो शब्द हैं, अन्य स्थानोंमें 'सहमान, असह्य ' ये शब्द हैं, जो विजयकी तैयारोंके सूचक हैं—

१ सहमान- शत्रुके हमले होनेपर जो अपना स्थान नहीं छोडता।

१ असहा, सासहान — इसके हमले शत्रुपर होनेपर शत्रु इसके संमुख ठहर नहीं सकता।

विजय प्राप्त करना हो तो अपनी तैयारी ऐसी करनी चाहिये। तभी विजय होगा।

पाठक इस सूक्तका इस दृष्टिसे विचार करें। और शत्रुको दूर भगानेके विषयमें योग्य वोध प्राप्त करें।

# आनुवंशिक रोगोंका दूर करना।

(0)

(ऋषिः - भग्विङ्गराः । देवता - हरिणः, तारके, आपः, यक्ष्मनाज्ञानम् ) हरिणस्यं रघुष्यदोऽधि शीर्षणि सेषुजम् । स क्षेत्रियं विषाणंया विष्चीनंमनीनशत् 11 8 11 अनुं त्वा हरिणो वृषां पुद्धिश्रुतुर्भिरक्रमीत् । विषाण वि ष्यं गुष्पितं यदस्य क्षेत्रियं हृदि 11 2 11 अदो यदंवरोचंते चतंष्पक्षमिव च्छदिः। तेना ते सर्वे क्षेत्रियमङ्गेभ्यो नाश्यामसि 11 3 11 अमू ये दिवि सुभगे विचृतौ नाम तारके। वि क्षेत्रियस्य मुश्रतामधमं पार्शमुत्तमम् 11811 आप इद्वा उं भेषजीरापी अमीवचार्तनीः । आपो विश्वंस्य भेषजीस्तास्त्वा मुख्जन्तु क्षेत्रियात् 11411

अर्थ— ( रघुष्यदः हरिणस्य शीर्षाणे अधि ) वेगवान् हरिणंक सिरके अंदर ( भ्रेषजं ) औषघ है। ( सः विषाणया ) वह साँगसे ( क्षेत्रियं विषुचीनं अनीनशत् ) क्षेत्रिय रोगको सब प्रकारसे नष्ट कर देता है ॥ १॥

(वृषा द्वरिणः चतुर्भिः पद्भिः) वलवान् हरिण चाराँ पांवाँसे (त्वा अनु अक्रमीत्) तेरे अनुकूल आक्रमण करता है। हे (विषाणे) साँग! तू (यत् अस्य हृदि गुष्णितं क्षेत्रियं) जो इसके हृदयमें गुप्त क्षेत्रिय रोग है उसकी (विष्य) नाश कर दे॥ २॥

(अदः यत्) वह जो (चतुष्पक्षं छिदिः इव) चार पक्षवाले छतके समान (अवरोच्चते ) चमकता है (तेन ते अक्रेथः) उससे तेरे अंगोंसे (सर्व क्षेत्रियं नारायामिस) सब क्षेत्रिय रोगको हम नाश करते हैं ॥ ३॥

( अमू ये दिवि ) वे जो आकाशमें (सुभगे विचृतौ नाम तारके ) उत्तम प्रकाशमान् दो सतारे हैं – वनस्पितयां – हैं। (क्षेत्रियस्य अधमं उत्तमं पाशं वि मुञ्जतां ) क्षेत्रिय रोगके नीचे और ऊंचे पाशको छुडा देवें॥ ४॥

( आपः इत् वै उ भेषजीः ) जल निःसन्देह श्रीषध है, ( आपः अभीवचातनीः ) जल रोगनाशक है ( आपः विश्वस्य भेषजीः ) जल सब रोगोंकी दवा है।( ताः त्वा क्षेत्रियात् मुञ्चन्तु )वह जल तुझे क्षेत्रिय रोगसे छुडा देवे॥ ५॥

भावार्थ — वेगसे दौडनेवाले हरिणके सींगमें उत्तम औषध है उस सींगसे क्षेत्रिय रोग दूर होते हैं ॥ १ ॥ बलवान हरिणके सींगसे हृदयमें गुप्त अवस्थामें रहा हुआ क्षेत्रिय रोग दूर हो जाता है ॥ २ ॥ यह चार पंखवाले छतके समान हरिणका सींग चमकता है उससे सब अंगोंमें रहनेवाले क्षेत्रिय रोगका नाश होता है ॥ ३ ॥ ये जो प्रकाशमान सतारोंके समान तारका नामक दो औषधियां हैं उनसे वंशके रोग दूर होते हैं ॥ ४ ॥ जल उत्तम औषिध है, उससे सब रोग दूर होते हैं, सब रोगोंके लिये यह एक ही औषध है उससे क्षेत्रिय रोग दूर होता है ॥ ५ ॥

यदांसुतेः क्रियमांणायाः क्षेत्रियं त्वां व्यान्ग्रे । वेदाहं तस्यं भेषुजं क्षेत्रियं नाशया<u>मि</u> त्वत् अपवासे नक्षंत्राणामपवास उपसांमुत । अपास्तत्त्वी दुर्भृतमपं क्षेत्रियमुंच्छतु

11 & 11

11 9 11

अर्थ-- ( यत् कियमाणायाः आसुतेः ) यदि विगडनेवाले रससे (क्षेत्रियं त्वा व्यानशे) क्षेत्रिय रोग तेरे अन्दर व्यापा है। तो ( तस्य अपजं अहं वेद ) उसका औषध में जानता हूं और उससे मैं ( त्वत् क्षेत्रियं नाशयामि ) तुमसे क्षेत्रिय रोगको नाश करता हूं॥ ६॥

( नक्षत्राणां अपवासे ) नक्षत्रोंके छिपनेपर ( उत उपसां अपवासे ) उषाके चले जानेपर ( सर्वे दुर्भूतं अस्मत् अप ) सब अनिष्ट हम सबसे दूर होवे तथा ( क्षेत्रियं अप उच्छतु ) क्षेत्रिय रोग भी इट जावे ॥ ৩ ॥

भावार्थ- यदि विगडे जलके निमित्तसे तेरे अन्दर क्षेत्रिय रोग प्रकट हुआ है तो उसके लिये औषध मैं जानता हूं और उससे रोग भी दूर करता हूं ॥ ६॥

नक्षत्र छिपनेपर और उपा चली जाते ही सब रोगबीज इम सबसे दूर होवे और हमारा क्षेत्रिय रोग भी दूर होवे ॥ ७ ॥

#### मातापितासे संतानमें आये क्षेत्रिय रोग।

जो रोग मातापितासे संतानमें आते हैं उनको क्षेत्रिय रोग कहते हैं। ये क्षेत्रिय रोग दूर होना कठिन होता है। इनकी चिकित्सा इस सूक्तमें कही है।

#### हरिणके सींगसे चिकित्सा।

जो कृष्ण मृग होता है, जिसके सींग बढ़े भारी होते हैं, उन सींगोंमें क्षेत्रियरोग दूर करनेका गुण होता है। 'हरिणके सिरमें औषध है जो सींगमें आता है जिसके कारण क्षेत्रिय रोग दूर होते हैं। (मं. १) 'हरिणके सींगके विषयमें वैद्यकप्रंथका—

## मृगश्यक्तं भस्महद्रोगे त्रिकशूलादौ शस्तम् ।

' मृगका सींग भस्मरोग, हृदयराग और त्रिक श्रूलादि रोगोंके लिये प्रशस्त है। 'यह कथन इस स्किके कथनके साथ संगत होता है।

#### हृद्य रोग ।

इस स्कंके द्वितीय मंत्रमें 'हृदि गुष्पितं क्षेत्रियं' (मं.२) हृदयमें रहनेवाला गुप्त क्षेत्रिय रोग, यह प्रायः हृदयरोग ही होगा। तृतीय मंत्रमें ' अंगे अयः क्षेत्रियं' (मं.३) सब अंगोंसे क्षेत्रिय रोग दूर करनेकी बात कही है। प्रथम मंत्रमें सामान्य क्षेत्रिय रोगका वर्णन है। ये सब रोग हरिणके सींगसे दूर होते हैं। हरिणका सींग चंदनके समान पत्थरपर जलमें घिसकर सिरपर लगाया जाता है अथवा थोडा थोडा अल्प-प्रमाणमें पेटमें भी लेते हैं। इस प्रांतमें छोटे बालकोंको उक्त प्रकार किंचित जलमें घोलकर पिलाते भी हैं और माताएं कहती हैं कि इससे संतानोंको आरोग्य होता है। सिरमें गर्मी चढनेपर सिरपर लगानेसे गर्मी दूर होती है। मस्तिष्क पागल होनेकी अवस्थामें यह उक्तम औषध है।

#### औषधि चिकित्सा।

चतुर्थ मंत्रमें ' सुभगा और तारका ' ये दो शब्द हैं। इसी प्रकारका मंत्र काण्ड २, सू. ८ में आया है, देखिये—

#### भगवती और तारका।

भग-वती विचृतौ नाम तारके ॥

(कां. २, सू. ८, मं. १)

इसके साथ इस स्काका मंत्र भी देखिये-

#### सु-भगे विचृतौ नाम तारके ॥

( कां. ३, सू. ७, मं. ४ )

इसमें विधानकी समता है। इसिलये द्वितीय कांडके अष्टम सूक्तके प्रसंगमें 'मगवर्ता और तारका 'वनस्पतियोंके विषयमें जो लिखा है, वही यहां पाठक समझें। सुमगा और भगवती ये दो शब्द एक ही वनस्पतिके वाचक होंगे। और तारका शब्द दूसरी बनस्पतिका वाचक होगा। ये दो वनस्पतियां

५ ( अथर्व. भाष्य, काण्ड ३ )

क्षेत्रियरोगको दूर करती हैं। इनसे किसका बोध लेना है इस विषयमें कां. २, सू. ८, मं. १ का विवरण देखिये।

द्यलोक और मुलोकमें समान औषधियां। वनस्पतियोंके साथ युलोकका संबंध बताया है। सोम दालोकमें है और पृथ्वीपर भी वनस्पतिरूप है। इसी प्रकार ' सुभगा ( भगवती ) और तारका ' ये दो औषधियां भी वनस्पतिरूपसे पृथ्वीपर हैं और तेजरूपसे युलोकमें हैं। यह वर्णन वनस्पतिका प्रशंसापरक प्रतीत होता है।

#### जलाचिकित्सा ।

क्षेत्रिय राग दूर करनेके लिये जलचिकित्सा करनेका उपदेश इस मुक्तके पंचम मंत्रमें है। इस मंत्रमें कहा है कि ' जल सब रागोंकी एक दवा है इसलिये क्षेत्रिय राग भी इससे दूर हो सकते हैं। ' जलके आरोग्यवर्धक गुणके विषयमें कां. १, सु. ४-६ ये तीन सुक्त देखिये।

षष्ठ मंत्रका आशय यह है कि यदि रोग अथवा क्षेत्रिय रीग बिगडे खान या पानसे हुए हों, तो पूर्वीक्त प्रकार दर हो सकते हैं। अर्थात पूर्वीक्त पांच मंत्रोंमें कहे उपाय ही सब राग दर करनेके लिये पर्याप्त हैं।

उक्त उपायोंसे अति थोडे समयमें राग दूर हो सकते हैं। यदि रोगका प्रारंभ आज हुआ है तो रात्रीके तारागण छिप जानेके समय तथा उष:काल दूर होकर दिनका प्रकाश ग्रह होते ही ये सब रोग दूर होते हैं। यदि यह वर्णन काव्यपरक माना जाय तो उसका अर्थ इतना ही होगा कि ' अतिशीघ्र रोग दूर होंगे।'

# राष्ट्रीय एकता।

( ऋषिः — अथर्वा । देवता — मित्रः, विश्वेदेवाः, नानादेवता ) आ योतु मित्र ऋतुभिः कल्पंमानः संवेशयंनपृथिवीमुस्त्रियांभिः। अथास्मभ्यं वर्रुणो वायुर्गिर्वृहद्वाष्ट्रं सैवेदर्ये दिधातु 11 8 11 घाता रातिः संवितेदं जुंपन्तामिन्द्रस्त्वष्टा प्रति हर्यन्तु मे वर्चः । हुवे देवीमदितिं शूर्पुत्रां सजातानां मध्यमेष्ठा यथासांनि 11 2 11

अर्थ- ( उस्त्रियाभिः पृथिवीं संवेदायन् ) किरणोंसे पृथ्वीको संयुक्त करता हुआ ( ऋतुभिः कल्पमानः मित्रः ) ऋतुऑके साथ समर्थ होता हुआ (मित्रः ) मित्र ( आयातु ) आवे ( अथ ) और ( वरुणः वायुः अग्निः ) वहण, वायु और अप्ति ( अस्सभ्यं संवेदयं बृहत् राष्ट्रं ) हम सबके लिये उत्तम प्रकार रहने योग्य बढे राष्ट्रको ( दधातु ) धारण करें ॥ १॥

( धाता रातिः सविता ) धारण कर्ता, दाता सविता ( मे इदं वचः ) मेरा यह वचन ( जुपन्तां ) प्रीतिसे सुने और (इन्द्रः त्वष्टा) इन्द्र और त्वष्टा कारोगर (मे इदं वचः प्रांति हर्यन्तु ) मेरा यह वचन स्वीकार करें । (शूरपुत्रां देवीं अदिति हुवे ) शूपुत्रोंवाली अदीन देवो माताको में बुलाता हूं (यथा सजातानां मध्यमे-स्थाः असानि ) . जिससे में खजातियोंमें मध्य-प्रमुख स्थानपर रहनेवाला होऊं ॥ २ ॥

भावार्थ — अपने किरणोंसे पृथ्वीको प्रकाशित करनेवाला और ऋतुओंक साथ सामर्थ्य वढानेवाला सूर्य, वरुण, वायु और अभि ये सब देव इमें ऐसा बडा विशाल राष्ट्र देवें कि जो इमारे रहने योग्य हो ॥ १ ॥

सबका धारणकर्ता, दाता सविता और इन्द्र तथा त्वष्टा ये मेरा वचन सुनें और मानें, तथा में शूर पुत्रोंकी माता देवी भदितिको भी कहता हूं कि इन सबका ऐसा सहाय्य मुझे प्राप्त हो कि जिससे में खजातियों में विशेष प्रमुख स्थानपर विराजमान होनेकी योग्यता प्राप्त कर सकूं॥ २॥

| हुवे सोमं स <u>वि</u> तार् नमो <u>भिर्विश्वांनादित्याँ अ</u> हमुंत्तर्त्वे ।<br>अयमुप्तिर्दीदाय <u>दी</u> र्घमेव सं <u>जा</u> तैरिद्धोऽप्रतित्रुवद्धिः | ॥३॥     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| इहेदसाथ न पुरो गंमाथेयी गोपाः पुष्टपतिर्व आर्तत ।                                                                                                      | 11 7 11 |
| अस्मै कामायोपं कामिनीविधि वो देवा उपसंयन्त                                                                                                             | 11811   |
| सं <u>वो</u> मनां सि सं व्रता समाक्त्रेती ने मामिस ।                                                                                                   |         |
| अमी ये वित्रता स्थन तान्तः सं नमयामसि                                                                                                                  | 11411   |
| अहं गृंश्णामि मनंसा मनांसि मर्म चित्तमर्च चित्तेभिरेते।                                                                                                |         |
| मम् वर्शेषु हृदयानि वः ऋणोिम समं यातमनुवरमीन एतं                                                                                                       | 11 & 11 |

अर्थ — (अर्द सोमं सिवतारं विश्वान् आदित्यान्) में सोम, सिवता और सब आदिलोंको (उत्तरत्वे) अधिक श्रेष्टताकी प्राप्तिके लिये (जमोभि: हुवे) अनेक सत्कारोंके साथ बुलाता हूं। (अ-प्रति-बुवाद्भः सजातै: इदः) विरुद्ध भाषण न करनेवाले खजातियोंके द्वारा प्रदीप्त किया हुआ (अयं अग्निः) यह आमि (दीर्घ एव दीद्यत्) बहुत कालतक प्रकाशित रहे॥ ३॥

(इह इत् असाथ) यहां ही रहो, (परः न गमाथ) दूर मत जाओ। ( हर्यः गोपाः ) अन्नयुक्त गौका पालन करनेवाला ( पुछपतिः वः आजत् ) पोषण करता हुआ तुमको यहां लावे। (विश्वे देवाः ) सब देव ( अस्मै कामाय ) इस कामनाकी पूर्तिकी (कामिनीः वः ) इच्छा करनेवाली तुम प्रजाओंको (उप उप संयन्तु ) एकताके विचारसे संयुक्त करें॥ ४॥

(वः मनां सि सं ) तुम्होरे मनोंकी एक भावसे युक्त करी, (व्रता सं ) तुम्हारे कर्मोंकी एक भावसे युक्त करी, (आकृतिः सं नमामसि ) संकल्पोंको एक भावसे झुकाते हैं। (अमी ये विव्रताः स्थन) यह जो तुम परस्पर विरुद्ध कर्म करनेवाले हो (तान् वः सं नमयामसि ) उन सब तुमको एक विचारमें हम झुकाते हैं॥ ५॥

( अहं मनला मनांसि गुभणामि ) में अपने मनसे तुम्हारे मनोंको लेता हूं। (मम चित्तं चित्तेभिः अनु आ-इत ) मेरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तोंको बनाकर आओ। (मम बदोषु वः हृदयानि कृणोमि ) मेरे वशमें तुम्हारे हृदयोंको में करता हूं। (मम यातं अनुबत्मीनः आ-इत ) मेरे चालचलनके अनुकूल चलनेवाले होकर यहां आओ॥ ६॥

भावार्थ— में नमन पूर्वक सोम, सविता तथा सब आदित्योंको बुलाता हूं कि वे मुझे ऐसी सहायता दें कि में अधिक श्रेष्ठ योग्यता पाके योग्य होऊं। परस्पर विरोध न करनेवाले खजातीय लोगोंके द्वारा जो यह एक राष्ट्रीयताका अग्नि प्रदीप्त किया गया है वह बहुत देरतक हमारे लोगोंमें जलता रहे ॥ ३॥

तुम सब यहां एक विचारसे रही, परस्पर विरोध करके एक दूसरेसे दूर न हो जाओ । अन्न अपने पास रखनेवाला कृषक और गौओंका पालन करनेवाला, तुम्हारी पुष्टि करनेवाला वैश्य तुमको इकट्ठा करके यहां लावे । एक इच्छाकी पूर्तिके लिये प्रयत्न करनेवाली सब प्रजाओंको सब देव एकताके विचारसे संयुक्त करें ॥ ४॥

तुम्हारे मन एक करो, तुम्हारे कर्म एकताके लिये हों, तुम्हारे सङ्कल्प एक हों जिससे तुम सङ्ग्राक्तिसे युक्त हो जाओगे।

जो ये आपसमें विरोध करनेवाले हैं उन सबको हम एक विचारसे एकत्र झुका देते हैं ॥ ५ ॥

सबसे प्रथम में अपने मनसे तुम्हारे मनोंको आकर्षित करता हूं। मेरे चित्तके अनुकूछ तुम अपने चित्तोंको बनाकर यहां आओ । में अपने बशमें तुम्हारे हृदयोंको करता हूं। में जिस मार्गसे जाता हूं उस मार्गपर चलते हुए तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ ॥ ६ ॥

#### अधिक उचता।

मनुष्यके अंदर अधिक उचताकी प्राप्ति करनेकी इच्छा स्वभावतः रहती है। कोई भी मनुष्य मनसे यह नहीं चाहता कि अपनी उच्चित हो। हरएक मनुष्य जन्मतः उच्चित ही चाहता है। इस विषयमें तृतीय मंत्रका कथन विचारणीय है—

हुवे सोमं सवितारं नमोभिः विश्वानादित्याँ अहमुत्तरत्त्वे॥ (सृ. ८, मं. ३)

'सोम, सविता और सब आदिलोंको उच होनेकी स्पर्धामें सहायताके लिये बुलाता हूं।'अर्थात् में देवताओंसे ऐसी सहायता चाहता हूं कि जिससे में दिव्य मार्गसे उन्नतिको प्राप्त कर सकूं।

'उत्, उत्तर' ये शब्द एकसे एक बढकर अवस्थाके द्योतक हैं। साधारण अवस्थासे 'उत् ' अवस्था बढकर और उससे 'उत्तर' अवस्था अधिक श्रेष्ठ होती है। मनुष्य सदा 'उत्तरत्व' की प्राप्तिका प्रयत्न करे यह तृतीय मंत्रकी सूचना है। अर्थात् मनुष्य अपनेसे उच्च अवस्थामें चढनेका यत्न तो अवस्य ही करे परंतु उससे भी एक सीढी ऊपर होनेका ध्येय अपने सन्मुख रखे। 'उत्–तर–त्व' शब्दमें यह सब अर्थ है जो पाठकोंको अवस्य देखना चाहिये।

यह अधिक उच अवस्था देवमार्गसे ही प्राप्त करना चाहिये। 'श्रेय और प्रेय' अथवा 'दैव और अधुर' ऐसे मार्ग मनुष्यके सन्मुख आते हैं, उनमेंसे श्रेय अर्थात देव मार्गका अवलंबन करनेसे मनुष्यका कल्याण होता है और दूसरे मार्गपरसे चलनेसे मनुष्यका हानि हो जाती है। आधुर मार्गको दूर करनेके लिये और श्रेय मार्गपर जानेकी प्रेरणा करनेके लिये ही इस मंत्रमें 'देवताओंकी नम्रतापूर्वक प्रार्थना 'करनेकी सूचना दी है। देवताओंकी नम्रतापूर्वक प्रार्थना करनेकी सूचना दी है। देवताओंकी नम्रतापूर्वक प्रार्थना करनेकी सूचना दी है। देवताओंकी नम्रतापूर्वक प्रार्थना करनेकी सुचना दी है। देवताओंकी नम्रतापूर्वक प्रार्थना करनेकी मनुष्य सहसा निकृष्ट मार्गपर अपना पांव नहीं रख सकता। देवताओंकी सहायताकी प्रार्थना इस प्रकार मनुष्यत्वके विकासका हेतु है। एक वार इस देवी मार्गपर अपना पांव रखनेके बाद भी कई मनुष्य आसुरी लालसाओंमें फंस जाते हैं। इस प्रकारकी गिरावटसे बचानेके हेतु चतुर्थ मंत्र कहता है कि—

इह इत् असाथ, न परो गमाथ। (सू. ८, मं. ४)
'इसी दैवी मार्गपर रहो, इसको छोडकर अन्य मार्गसे न
जाओ।' यह सावधानीकी सूचना विशेष ध्यान देने योग्य है।
कई बार ऐसा देखा गया है कि मनुष्य आत्मोन्नतिके पथसे
उन्नत होता चला जाता है और फिर एकदम गिरता है। ऐसा
न होने इस लिये इस चनुर्थ मंत्रने यह सूचना दी है। यदि

पाठक इस सूचनाको ध्यानमें धारण करेंगे तो निःसंदेह इससे उनका बचाव हो सकता है।

#### उन्नतिका मार्ग।

मनुष्यकी उन्नतिके लिये, मनुष्य सामाजिक प्राणी होनेके कारण, उसकी सांचिक जीवनमें रहना आवश्यक है। यह अलग अलग रहकर उन्नत हो नहीं सकता। वैयक्तिक जीवनके लिये इतने खार्थस्यागकी आवश्यकता नहीं है जितनी कि सामुदायिक जीवनके लिये आवश्यकता है। इस कारण सामुदायिक जीवन व्यतीत करनेवाले मनुष्योंके लिये उन्नित है कि वे अपना व्यवहार ऐसा करें कि जिससे समाजमें परस्पर विरोध पैदा नही, इस विषयमें पंचम मंत्रका उपदेश देखिये—

्वः मनांसि सं, वः वतानि सं, वः आकृतीः सम्। ( सू. ८, मं. ५ )

'तुम्हारे मन, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे संकल्प सम्यक् रीतिसे एकताको बढानेवाले हों। 'इस मंत्रमं जो 'सं ' उपसर्ग है वह 'उत्तमता और एकता 'का द्योतक है। मनुष्योंके संकल्प, उनके मानासिक विचार और सब प्रकारके कर्म ऐसे हों कि जो एकताकी तथा उत्तमताकी वृद्धि करनेवाले हों। कई लोग बाहरसे कोई बुरा कार्य करेंगे नहीं, परन्तु मनसे ऐसे बुरे विचार और बुरे संकल्प करेंगे, कि जिनका परिणाम आपसमें किसाद मचानेका हेतु बने। ऐसा नहीं होना चाहिये। संकल्प, विचार और कर्म सभी सदा छुम होने चाहिये और कर्मी वैरका भाव उसमें नहीं आना चाहिये। यदि अपने समाजमें कीई इसके विरुद्ध बर्ताव करनेवाला हो तो उसकी भी समझाकर सन्मार्गपर लाना चाहिये, इस विषयमें पञ्चम मन्त्रका उत्तरार्थ देखने योग्य है—

अमी ये विवता स्थन तान्वः सं नमयामिस ॥ (स. ८, मं. ५)

'ये जो विरुद्ध आचरण करनेवाले हैं उनको भी एकताके मार्गपर इम झुका देते हैं।' इस प्रकार विरोधी लोगोंको भी समझाकर एकताके मार्गपर लाना चाहिये। समाजके शासनका ऐसा प्रवंध होना चाहिये कि जिसमें रहनेवाले लोग विरुद्ध मार्गपर चल ही न सकें। सज्जन तो सदा ग्रुभ मार्गपर चलेंगे ही, परन्तु दुर्जन भी विरोधके मार्गपर जाना छोड दें और ग्रुभ मार्गपर चलनेंमें ही अपना लाभ है इस बातको अच्छी प्रकार समझ जांय। इस प्रकार सब जनताको एकताके मार्गपर लानेसे और समाजसे दुर्जन करनेवाले मनुष्योंको दूर कर देनेसे अथवा उनको सुधारनेसे जनताकी जनतिका मार्ग सीधा हो सकता है।

#### सुधारका प्रारंभ।

हमेशा यह बात ध्यानमें घारण करना चाहिये कि सुधारका प्रारंभ अपने अन्तःकरणके सुधारसे होता है। जो लोग अपने अन्तःकरणके सुधार करनेके विना ही दूसरोंके सुधार करनेके कार्यमें लगते हैं, वे न तो उस कार्यको निभा सकते हैं और न खयं उन्नत हो सकते हैं। इसिलिये वेदने इस सूक्तके छठे मंत्रमें अपने सुधारसे जगत्का सुधार करनेका उपदेश किया है, वह अवस्य देखिये—

#### अहं मनसा मनांसि गुभ्णामि। सम वशेषु वः हृद्यानि कृणोमि॥

(सू. ८, मं. ६)

' में अपने मनसे अन्य लोगोंके मन आकर्षित करता हूं। इस प्रकार में अपने वशमें अन्योंके हृदयोंको करता हूं।

इस मंत्रमें ' अपने ग्रुभाचरणसे अन्योंके दिलोंको आकर्षित करनेका उपदेश ' हरएकको ध्यानमें रखने योग्य है। पाठक ही विचार करें और अपने चारों ओर देखें कि कौन दूसरों के मनोंको आकर्षित कर सकता है ? क्या कभी कोई दुराचारी अञ्चम संकल्पवाला मनुष्य जनताके मनोंको आकर्षित कर सकता है ? ऐसी बात कभी नहीं होती। सत्प्रकष और शुभ संकल्पवाले पुण्यातमा ही जनताक मनोंको आकार्षित कर सकते हैं। जीवित अवस्थामें ही नहीं प्रत्युत मरनेके पश्चात् भी उनके सद्भावप्रेरित शब्द जनताके मनाका आकर्षण करते रहते हैं। यह उनमें सामर्थ्य उनके ग्रम और सत्य संकल्पोंके कारण ही उत्पन्न होता है। ऐसे पुरुष जो बोलते हैं वैसा जनता करती है, यह उनकी तपस्याका फल हैं। इरएक मनुष्यको यह सामर्थ्य प्राप्त करनेका यहन करना चाहिये। अपने संकल्पोंकी पवित्रता करनेसे ही यह बात सिद्ध हो जाती है। जो अपनी पवित्रता जितनी करेगा उतनी सिद्धि उसकी प्राप्त होगी। इसके पश्चात् वह प्रण्यात्मा कह संकेगा कि-

मम चित्तं चित्तेभिः अनु एत।

मम यातं अनु वत्मिन एत ॥ (सू. ८, मं. ६)

' मेरे चित्तंक अनुकूल अपने चित्तांको बनाओ, मेरे अनुकूल

चलते हुए मेरे मार्गसे चलो। '

वस्तुतः जो पुण्यातमा सत्य मार्गपर चलके अपने शुभ मंगल संकल्पोंसे जनताके मनोंको आकर्षित करते हैं उनके लिये यह सिद्धि अनायास ही प्राप्त होती है। अर्थात् उनके कहनेके बिना ही अन्य लोग उनके अनुकूल अपने चित्तोंको करते हैं और उनके मार्गसे ही चलनेका यत्न करते हैं। यह खबं होता रहता है। परन्तु जनताको 'अपने मार्गसे चलो 'ऐसा कहनेका यहि किसीको अधिकार होगा तो ऐसे पुण्यात्माओंको ही होता है, यह बात यहां कही है। इस प्रकार अपना सुधार करनेवाले पुण्यात्मा जनताके मार्गदर्शक होते हैं। जगत्का सुधार करनेवाल पुण्यात्मा जनताके मार्गदर्शक होते हैं। जगत्का सुधार करनेका सचा मार्ग इस प्रकार आत्मसुधारमें ही है। इसल्ये जो प्रयत्न अयोग्य पुरुष जनताके सुधारके लिये करते हैं, उतना प्रयत्न यदि वे आत्मसुधारके लिये करेंगे तो अधिक मला हो सकता है। जो शाकि आती है वह आत्मसुधार करनेके कारण ही आती है। आत्मसुधार करनेके कारण ही आती है। आत्मसुधार करनेके मार्गक विना सचे हुधारका कोई मार्ग नहीं है। जब इस मार्गके शक्तिकी बृद्धि होती है और जब वह अपने मनसे दूसरोंके मनोंको आकर्षित कर सकता है, तभी उसको जनताको 'अपने पीछे चलो ' ऐसा कहनेका अधिकार आता है। वह कहता है कि—

' मेरे मार्गसे मेरे साथ साथ चलो । सेरे चित्तके अनुकूळ अपने चित्तोंको बनाकर चलो ( मं. ६ ) ।' अर्थात् जिस मार्गसे में जाता हूं उसी मार्गसे तुम आओ । इसी मार्गसे चलनेपर तुम्हारा भला होगा । इस प्रकार इस अवस्थामें यह मनुष्य जनताका मार्गदर्शक होता है । उसका आवरण और उसका जीवन अन्य जनोंके लिये मार्गदर्शक अर्थात् आदर्श होता है ।

संवेश्य राष्ट्र।

उक्त प्रकारके मार्गदर्शक आदर्श जीवनवाले धर्मात्मा और प्रण्यातमा जिस राष्ट्रमें अधिक होते हैं और जहांके लोग उनके अनुकूल अपने आचरण बनाकर चलते हैं, उस राष्ट्रको 'संवेश्य राष्ट्र ' कहते हैं, क्योंकि उसमें (संवेशन) प्रवेश करके वहां रहने योग्य वह राष्ट्र होता है। मनुष्य वहां जाय और रहें और आनंद प्राप्त करें। इस प्रकारका राष्ट्र हमें देवताओंकी कृपासे प्राप्त हो यह प्रथम मंत्रमें प्रार्थना है, देखिये—

#### अस्मभ्यं० बृहद्राष्ट्रं संवेद्यं दघातु ।

(सू. ८, मं. १)

'हम सबके लिये देव प्रवेश करने योग्य बडा राष्ट्र देवें।' अर्थात् देवेंकी छपासे इमें ऐसा उत्तम आदर्श राष्ट्र प्राप्त होने अथवा हमारा राष्ट्र वैसा ही बने। इस प्रकारके राष्ट्रमें 'में प्रमुख बन्तां।' यह महत्त्वाकांक्षा जनताके अन्ताकरणमें रहेगी, क्योंकि इसमें किसी कारण भी किसीके साथ पक्षपात नहीं होगा, इसका सुचक वाक्य हिनीय मंत्रमें है—

#### यथा सजातानां मध्यमेष्टा असानि ।

(स. ८, मं. २)

' खन्नातियोंकी सभामें मुख्य स्थानमें बैठनेके थोग्य में होऊंगा । ' यह इच्छा ऐसे राष्ट्रके लोगोंके अन्तःकरणमें रहेगां, इस विषयमें विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं है। जो पूर्वोक्त आत्मसुधारके मार्गसे अपनी शक्तिका विकास करेंगे वे उक्त स्थानमें जाकर विराजेंगे, अन्य लोग अपनी अपनी योग्यताके अनुसार अपने योग्य स्थानमें अपना कर्तव्य करेंगे। परन्तु किसीको भी उन्नतिके मार्गमें प्रतिबंध नहीं होगा। सब लोग अपने पुरुषार्थसे अपनी उन्नतिका साधन करेंगे और सब भिलकर अपने राष्ट्रको उन्नतिके शिखरपर ले जायगे। इस विषयमें एक प्रकारकी सार्थिक स्पर्धा ही होती है जिसको तृतीय मंत्रने 'उत्तरत्वकी स्पर्धा कहा है। इस स्पर्धामें परस्परका घात नहीं होता प्रत्युत परस्परकी उन्नति होती है। सब जनताके मनुष्य एक भावसे इस राष्ट्रोन्नतिका अग्नि प्रदीप्त करते हैं और उसमें अपने अपने कर्मोकी आहुतियां डालते हैं, इस विषयमें तृतीय मंत्रका उत्तरार्ध देखिये —

#### राष्ट्रीय आग्नि ।

अयमित्रिर्दीदायद्दीर्घमेव सजातैरिद्धोऽप्रतिबुवद्धिः। (सू. ८, मं. ३)

'(अ-प्रति-ब्रुवद्भिः) आपसमें विरोधका भाषण न करनेवाले (स-जातैः) स्वजातियों के द्वारा प्रदीप्त किया हुआ यह एक राष्ट्रीयताका अभि बहुत दीर्घ कालतक प्रदीप्त स्थितिमें रहे। 'अर्थात् यह बीचमें अथवा अल्पकालमें ही न वुझ जावे। क्यों के इसी अप्रिकी गर्मी से सब राष्ट्रीय मनोरथ सफल और सुफल होते रहते हैं। इसलिये यह राष्ट्रीय अप्ति सदा प्रदीप्त रहना चाहिये। यह अप्ति वे ही मनुष्य प्रज्वलित रख सकते हैं कि जो (अ-प्रति-ब्रुवत्) आपसमें विरोधके शब्द नहीं बोलते, आपसमें झगढा नहीं करते, आपसमें द्वेष नहीं बढाते; प्रत्युत आपसमें मेल मिलाप करनेकी ही भाषा बोलते हैं। ऐसे सज्जन ही राष्ट्रोज्ञतिके महान् अप्तिका चयन करते हैं।

इस सूक्तमें 'सजात ' शब्द आया है और यह शब्द वेद-मंत्रों में अनेक वार आया है। 'सजातीय, समान जातीय, स्वजातीय ' इत्यादि अर्थमें यह शब्द प्रयुक्त होता है। जिनमें जातिमेदकी भिजता नहीं है ऐसे एक जातिवाले, एक राष्ट्री-यतावाले लोग, यह अर्थ इस शब्दका है। जातीमेदके कारण एक दूसरेसे लडनेवाले लोग 'सजात ' नहीं कहलायेंगे। एक राष्ट्रके लोग परस्पर 'सजात 'हीं होते हैं, परन्तु उनमें राष्ट्रियताकी भावना प्रवल रहनी चाहिये और छोटी जातपातकी भावना गौण होनी चाहिये। ऐसे लोग जब आपसमें एकताके प्रेमसे कोई कार्य करते हैं तब उनमें एक विलक्षण शक्ति उत्पन्न होती है, वहीं अप्रि शब्द द्वारा तृतीय मंत्रमें कहीं है। यही राष्ट्रमिक्तिका आप्ति है जो कि संपूर्ण राष्ट्रकी उन्नातिमें सहायक होता है।

राष्ट्रका पोषक।

इस प्रकारके राष्ट्रके सचे पोषक दोहीं लोग होते हैं, उनका वर्णन चतुर्थ मंत्र द्वारा हुआ है —

इर्यो गोपा पुष्टपतिर्व आजत्। (सू. ८, मं. ४)

'(ईर्यः) अन्नका उत्पन्न करनेवाला और (गो-पा) गौओं की रक्षा करनेवाला ये दो आप लोगों की पुष्टि करनेवाले हैं। यह मंत्रभाग बहुत मनन करने योग्य है। अन्नकी उत्पत्ति करनेवाला किसान और गौओं की रक्षा करनेवाला गवालिया ये दो वर्ग राष्ट्रकी पुष्टिके लिये आवश्यक हैं। राष्ट्रकी बुनियाद ठीक करनेका कार्य ये लोग करते हैं, इसलिये राज्यशासनमें इनकी स्थित अच्छी करनेका विशेष प्रवंध होना अत्यंत आवश्यक है। यदि अन्न उत्पन्न करनेवाले किसान और गोरक्षक ये दो वर्ग राष्ट्रमें अवनत हुए तो राष्ट्रकी कदाि पुष्टि नहीं हो सकती। पाठक इस दृष्टिसे इनका महत्त्व जाने और यह उपदेश इस प्रसंगमें देनेमें वेदने कितनी महत्त्वपूर्ण वात कही है यह भी स्मरण रखें।

शूरपुत्रोंवाली माता।

राष्ट्रकी बुनियाद 'संतान 'है। पुत्र और पुत्रियां ही राष्ट्रका भावी उत्कर्ष या अपकर्ष करनेवाली होती हैं। इनकी सची शिक्षा माताके द्वारा होती है। माता अपने बालवचींको किस प्रकार शिक्षा देवे इसकी सूचना द्वितीय मंत्रमें दी है। इस विषयके सूचक शब्द ये हैं—

**ञ्रपुत्रां अदितिं देवीं हुवे।** (सू. ८, मं. २)

' ग्रूर पुत्रोंकी अदीना देवी माताको में बुलाता हूं। ' अथवा उनकी में प्रशंसा करता हूं। यहांका ' अ-दिति ' शब्द ' अदीन, प्रतिबंधमें न रहनेवाली, राष्ट्रके खाधीनताके विचार रखनेवाली ' इखादि भाव रखता है। ' ग्रूरपुत्रा' शब्दका भाव स्पष्ट है। राष्ट्रमें देवियां ऐसी हों जिनको अदीन और वीरपुत्रा कहा जावे। ' वीरसूर्भव ' अर्थात् वीर पुत्र उत्पन्न कर यह वैदिक आशीर्वाद सुप्रसिद्ध है। वही बात अन्य रीतिसे यहां बताई है।

राष्ट्रीय शिक्षा।

इस प्रकारकी वीरमाताएं जहां होंगी वहां ही राष्ट्रीयताके भाव परम उत्कर्षतक पहुंच सकते हैं। देवियोंको, बहिनोंको और पुत्रियोंको किस ढंगसे शिक्षा देना चाहिये इसका विचार मी यहां निश्चित हो जाता है। जिस शिक्षासे माताएं वीरपुत्र उत्पन्न करनेवाली हों ऐसी शिक्षा उनको देनी चाहिये।

#### दैवी सहायता।

उक्त राष्ट्रीयताके विचारींकी पूर्णता होकर संपूर्ण जनता इस रीतिसे समर्थ राष्ट्रशक्तिसे युक्त होवे, इस विषयमें चतुर्थ मंत्र देखिये—

अस्मै कामायोप कामिनीर्विश्वे वो देवा उप-संयन्तु ॥ (स्. ८, मं. ४)

'सब देव इस कामनाकी पूर्तिकी इच्छा करनेवाली तुम सब प्रजाओंको एकताके विचारसे युक्त करें।' अर्थात् तुम सब लोगोंमें एकताका विचार वढ जावे। यह एक प्रकारसे पूर्ण और उच्च आशीर्वाद है। जो पाठक परमेश्वर भक्तिपूर्वक राष्ट्रोन्नतिके लिये प्रयत्नशील होंगे वे ही इस आशीर्वादको प्राप्त करनेके अधिकारी हो सकते हैं।

आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक।

इस सूक्तके अन्य मंत्रभागमें 'मित्र, वरुणादि देवोंकी सहायता हमें राष्ट्रशक्ति बढानेके कार्यमें प्राप्त हो यह आशय है। यह आशय अध्यातिमक, अधिभौतिक और आधिदैविक कार्यक्षेत्रमें देखकर अर्थबोध लेनेकी रीति इससे पूर्व कई प्रसंगोंमें वर्णन की है। (विशेषकर काण्ड १, सू. ३०, ३१ के विवरण देखिये) इसलिये उसका यहां पुनः विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। उक्त दृष्टिसे पाठक इस सूक्तका अधिक विचार करें और बोध प्राप्त करें।

# क्केश-प्रतिबन्धक उपाय।

(9)

(ऋषिः - वामदेवः। देवता - द्यावापृथिवी, देवाः)

क्र्यफंस्य विश्वफस्य द्यौः पिता पृ<u>ष</u>िवी माता । यथाभिचक देवास्तथापं क्रणुता पुनंः अश्वेष्माणी अधारयन्तथा तन्मत्तुंना कृतम् । कुणोमि विश्व विष्कंनधं सुष्काबुद्दीं गर्वामिव

11 8 11

11 3 11

अर्थ— (कर्श+फस्य = कुशस्य) कुश अथवा निर्वलकी अथवा उसी प्रकार (विश+फस्य) प्रवलकी भी (माता पृथ्वी ) माता पृथ्वी है और उनका (पिता द्यौः) पिता युलोक हैं। हे (देवाः) देवे।! (यथा अभिचक्र) जैसा पराकम किया था (तथा पुनः अपकृणुत) उसी प्रकार फिर शत्रुओंका प्रतिकार करो॥ १॥

जैसे (अ-श्रेष्माणः अधारयन्) न थकनेवाले ही किसीका धारण करते रहते हैं (तथा तत् मनुना कृतम्) उसी प्रकार वह कार्य मननशीलने भी किया होता है। (मुष्कावर्षः गवां इव) जैसा अण्डकोश तोडनेवाला मनुष्य बैलेंको निर्वल कर देता है उसी प्रकार में (वि-स्कन्धं विश्व कृषोमि) रोगादि विश्वको निर्वल करता हूं॥ २॥

भावार्थ — बलवान् और निर्बल इन दोनोंके माता-पिता भूमि और युलोक हैं। अर्थात् ये दोनों प्रकारके लोग आपसमें भाई हैं। देवता लोग पराक्रम करके शत्रुका पराभव करते हैं, शत्रुका हटा देते हैं और निर्बलोंका संरक्षण करते हैं॥ १॥

न थकते हुए परिश्रम करनेवाले ही विशेष कार्य करनेमें समर्थ होते हैं। मननशील मनुष्य भी वैसा ही पुरुषार्थ करते हैं। मैं भी उसी प्रकार शत्रुको तथा विध्नोंको निर्बल करता हूं; जिस प्रकार अण्डकोश तोडनेवाले बैलका अण्डकोश तोडकर उसको निर्वार्थ कर देते हैं॥ २॥

| पिशक्ते सत्रे खूर्गलं तदा वंधनित वेधसं:।                                             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| श्रवस्युं शुष्मं काब्वं विधं कृष्वन्तु बन्धुरंः                                      | 11 3 11 |
| येनी अवस्यवश्चरंथ देवा ईवासुरमायया ।                                                 |         |
| शुनां <u>क</u> पिरिं <u>व</u> दूर्ष <u>णो</u> वन्धुंरा काब्वस्य च                    | 11 8 11 |
| दुष्ट <u>च</u> ै हि त्वां <u>भ</u> त्स्थामिं दूष <u>यि</u> ष्यामिं का <u>ब</u> वम् । |         |
| उदाशवो स्था इव शुपर्थिमिः सरिष्यथ                                                    | 11411   |
| एकंशतुं विष्कंन्धानि विष्ठिता पृथिवीमर्स ।                                           |         |
| तेषां त्वामग्र उज्जंहरुमेणि विष्कन्धदूषणम्                                           | 11 & 11 |

अर्थ— (वेधसः) ज्ञानी लोग (पिशङ्के सूत्रे) भूरे रंगवाले सूत्रमें (तत् खृगलं आवधनित) उस मणिकी बांधते हैं। (वंधुरः) बंधन करनेवाले (श्रवस्युं गुष्मं काववं) प्रसिद्ध प्रवल शोषक रोगको (वर्धि कुणवन्तु) निर्वल करें॥ ३॥

हे (श्रवस्थवः) यशस्वी पुरुषो ! ( येन ) जिससे ( असुरमायया देवाः इव चरथ ) जीवन दाताकी कुशलतासे युक्त देवोंके समान आचरण करते हो तथा (किपः शुनां दूषणः इव ) बंदर, जैसा कुत्तोंको तुच्छ मानता है वैसे ( वन्धुरा काववस्य च ) वंधन करनेवाले रोगका अथवा दुःखका प्रतिबंध करते हैं ॥ ४॥

(दुष्टये हि त्वा भत्स्यामि) दुष्टताके हटानेके लिये में तुझे बांधूगा। और (काववं दूषियण्यामि) विव्रकी निर्वल बना दूंगा। (आशावः रथाः इव) शांव्र चलनेवाले रथोंके समान तुम (शपथेभिः उत् सिर्वण्य) शांपोंकं बंधनसे दूर हो जाओगे॥ ५॥

( एकशतं विष्कन्धानि ) एक सौ एक विद्र ( पृथिवीं अनु विष्ठिता ) पृथ्वीपर रहे हैं। (तेषां अग्रे ) उनके सामने ( विष्कन्धदूषणं त्वां माणिं ) कष्टनाशक तुझ मणिको ( उत् जहरुः ) ऊंचा उठाया है। सबसे बढकर माना है॥ ६॥

भावार्थ — भूरे रंगके सूत्रसे ज्ञानी लोग मणिको बांधते हैं जिससे प्रसिद्ध शोषक रोगको निर्वार्थ बना देते हैं ॥ ३ ॥ यशस्वी पुरुष जीवनके देवी मार्गसे जाते हैं और मृत्युको दूर करते हैं, बंदर वृक्षपर रहता हुआ कुर्तीको तुच्छ मानता है, इसी प्रकार रोग प्रतिबंधकी विद्या जाननेवाले रोगको दूर करते हैं ॥ ४ ॥

दुष्ट स्थितिको दूर करनेके लिये योग्य प्रतिबंध करना चाहिये, उसी प्रकार रोगादि विद्रोंको निर्वल करना चाहिये। जैसे बेगवाले रथसे मनुष्य पहुंचनेके स्थानपर शीघ्र पहुंच जाता है, उसी प्रकार उक्त मार्गसे मनुष्य दुष्ट अवस्थासे मुक्त हो जाता है॥ ५॥ पृथ्वीपर सैकडों विद्रा और दुःख हैं। उनके प्रतिबंधक उपायोंमें दुःखप्रतिवंधक मणि विशेष प्रभावशाली है जिसको धारण

किया जाता है।। ६॥

यह सूक्त समझनेके लिय बडा किंठन और अत्यंत दुर्बोध है। इस सूक्तके 'कर्शफ, विशक, खूगल, काबव 'ये शब्द अत्यंत दुर्बोध हैं और बहुत प्रयस्त करनेपर भी इन शब्दोंका समाधानकारक अर्थ इस समयत् पता नहीं लगा। जो पाठक वेदके अर्थकी खोज कर रहे हैं वे इस विषयकी खोज अवस्य करें।

#### सबके माता पिता।

प्रथम मंत्रके प्रथमाधें में एक महत्त्वपूर्ण बात कही है वह सबके बंधुभावकी बात है।

कर्शकस्य विशकस्य द्यौः पिता पृथिवी माता। (सू. ९, मं. १) जगत्में दो प्रकारके मनुष्य हैं, एक (कर्श+फ=कृश) अशक्त बल्हीन अथवा जगत्की स्पर्धामें (कर्+शफ) बुरे खुरवाले अर्थात् जो अपना बचाव कर नहीं सकते; और दूसरे (विश्न+फ) अपने आपका प्रवेश दूर दूरतक कर सकते हैं और दूसरोंका पराजय करके अपना अधिकार दूसरोंपर जमा देते हैं। इसी शब्दका दूसरा अर्थ यह है कि (वि+शफ) विशेष खुरवाले अर्थात् जो पशु दूसरोंको लाथ मारनेमें समर्थ होते हैं। 'विशफ' के दोनों अर्थोमें समान भाव यह है कि 'पाशवी शक्तिसे युक्त।'

विश्वबन्धुत्व।

जगत्में ये दो प्रकारके लोग हैं, एक (वि+शक) पाशवी शक्तिसे युक्त और दूसरे (कर्शक) पाशवी शक्तिसे हीन। सदा ही ऐसा देखा जाता है कि पाशवी शक्तिसे बली वने हुए लोक निर्वल लोगोंकी दवाते रहते हैं। इस कारण सामाजिक, राजकीय और धार्मिक विषमता वढ जाती है और उसी प्रमाणसे जनताके क्रेश बढते जाते हैं। इन क्रेशोंके निवारणका एक मात्र उपाय यह है कि 'सव लोग परस्पर भाई हैं और एक परम पिता और एक परम माताकी संतानें हैं, 'इस उच भावको जामत करना। यदि निर्वल और सवल दोनों मानेंगे कि 'हम सवका परम पिता और परम माता एक ही है, इसलिय हम सव मनुष्य आपसमें भाई भाई हें 'तो पश्चात् एक दूसरेसे झगडा करनेका कारण ही नहीं रहेगा। क्योंकि जो झगडा होता है वह परकी-यताके भावसे होता है, वह परकीय भाव इस प्रकार हट गया तो झगडा हो नहीं रहेगा। सामाजिक, राजकीय और धार्मिक झगडे हटानेका पहला उपाय वेदने यह बताया है।

मातृभूमिको अपनी माता मानना और सूर्य, युलोक अथवा प्रकाशमय देवको अपना पिता समझना, यह झगडा मिटानेके लिये उत्तम उपाय है। मातृभूमिकी मात्ति यदि जनताके मनमें जाप्रत हो गई तो उन सबकी एकता होनेमें विलंब नहीं लगेगा। मातृभूमिकी मिक्त ही ऐसी एक वस्तु है कि जो राष्ट्रीय एकताको विकसित कर देती है और सबमें अद्भुत सामर्थ्य उत्पन्न कर देती है। मातृभूमिकी भाक्तमें विशेषतः खदेशप्रेम ही आता है परन्तु भूमिमाताका विस्तृत अर्थ लेनेपर विश्वबंधुत्वकी कल्पना भी आती है।

#### पराक्रम।

मातृभूमिका हित करनेका उद्देश अपने सन्मुख रखकर, उस संबंधमें उत्पन्न होनेवाले अपने कर्तव्य करनेके लिये और उस उच्च कार्यके लिये आवश्यक त्याग करनेके लिये मनुष्योंको

६ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ३)

ीसद रहना चाहिये। जिस प्रकार देवासुर युद्धमें देव असुरोंका हटानेके कार्यमें बडा पराकम करते हैं, असुरोंपर आक्रमण करते हुए उनको हटा देते हैं, उसी प्रकार शत्रुओंको हटानेक कार्यमें बडा पुरुषार्थ करना चाहिये। शत्रुका पराभव करना और उनको दूर करना ये दो बातें इस पुरुषार्थमें मुख्य हैं—

#### यथाऽभिचक देवास्तथाऽप कृणुता पुनः॥

(सू. ९, मं. १)

'जैसा (अभिचक्र) शत्रुपर इमला करना चाहिये वैसा ही (अपकृणुत) उनको दूर करना चाहिये। हमला करके शत्रुका पराभव करना चाहिये और उनको अपने स्थानसे पर भी हटाना चाहिये। इतना सब करके अशक्तींका रक्षण करना चाहिये।

यह सब होनेके लिये, सब लोगोंका बंधुत्त्व व परमात्माको सबका माता पिता मानना, इन दो बातोंकी आवश्यकता है। पाठक इस अतिश्रेष्ठ उपदेशका अच्छी प्रकार मनन करें।

#### परिश्रमसे सिद्धि।

परिश्रम करनेके विना कुछ भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। जो सिद्धि होती है वह प्रयत्नेष्त साध्य होती है। जो भी विजयी लोग हुए हैं वे थकावटसे प्रस्त नहीं होते थे। वे परिश्रम करनेके लिये डरते नहीं थे, इसीलिये उनमें धारक शक्ति उत्पन्न हुई और वे जातियों, समाजों और राष्ट्रोंका धारण कर सके। इसीलिये मंत्रमें कहा है—

#### अश्रेष्माणो अधारयन्

तथा तन्मनुना कृतम् ॥ (सू. ९, मं. २) 'जो परिश्रम करनेसे नहीं थकते वेही धारण करते हैं। मननशीलने भी वैसा ही कर लिया था।' परिश्रम करनेके विना धारक शक्ति नहीं आ सकती। और जो मननशील लेग हैं वे भी अपनी मनन शक्ति इसी परिणामतक पहुंचे हैं। प्रयत्न शीलता ही मनुष्य मात्रका उद्धार करनेवाली है। इस लिये हरएक मनुष्यको प्रयत्न शीलताका महत्त्व जानकर पुरुषार्थ प्रयत्नसे अपना उद्धार करना चाहिये और अपने राष्ट्रका भी अभ्युद्य साधन करना चाहिये।

परिश्रमी पुरुष अपने प्रयत्नमें सब विद्र दूर कर सकता है, उसके लिये सब ही अवस्थाएं प्रयत्न साध्य होती हैं, उसके लिये अशक्य और अप्राप्य ऐसा कोई स्थान नहीं होता है, वह निश्चयपूर्वक कहता है कि—

क्रणोमि विश्व विष्कन्धं मुष्कावहीं गवामिव।

'में निश्चयसे विघ्नको निर्बं करता हूं जिस प्रकार अण्ड-कोशको तोडनेवाल लोग बैलोंको निश्चयसे विवीर्य करते हैं।' पुरुषार्थ प्रयत्नसे सब विष्न, सब प्रतिबंध, सब आधिव्याधियोंके कष्ट दूर हो सकते हैं। पुरुषार्थ प्रयत्नके सन्मुख ये विष्न ठहर ही नहीं सकते।

यहां बैलोंके अण्डकोश तोडकर उनको प्रजननके कार्यके लिये असमर्थ बनानेकी विद्याकी सूचना है। खेतीके लिये इसी प्रकारके बैलोंका उपयोग होता है।

#### असुर-माया।

'असुरमाया' का विषय चतुर्थ मंत्रमं आया है। 'माया' शब्दका अर्थ 'कौशल्य, हुनर, कला, प्रवीणताका कर्म 'है। 'असुर 'शब्दका अर्थ '(अ-सुर) दैस्य अथवा (असु-र) जीवनकी विद्या जाननेवाले और उस विद्याका प्रकाश करनेवाले हैं। इसलिये 'असुर-माया' का अर्थ 'असुरोंके पासका कला-कौशल, हुनर अथवा जीवनके साधन प्राप्त करनेकी विद्या 'है। यह असुर माया अपनी अपनी ढंगकी देवोंके पास भी रहती है और दैत्योंके पास भी होती है। देव सम्पूर्ण प्रकारकी यह विद्या प्राप्त करते हैं और अपनी उन्नति सिद्ध करते हैं और अपनी उन्नति सिद्ध करते हैं और अपनी उन्नति सिद्ध करते हैं और

#### असुरमायया देवा इव अवस्यवः चरथ।

(सू. ९, मं. ४)

' इस जीवनकी विद्यास जैसे देव चलते हैं, वैसे तुम भी यशस्त्री और प्रशंसित होकर चलो।' देव जैसे इस जीवन विद्यासे यशस्त्री होते हैं वैसे ही तुम भी होओ। यह चतुर्थ मंत्रका कथन मनुष्योंको पुरुषार्थके मार्गपर चलानेके लिये ही है। जो मनुष्य इस मार्गसे चलेंगे, वे देवोंके समान पूजनीय होंगे और यशके भी भागी बनेंगे।

#### सैंकडों विव्र।

इस पृथ्वीपर विघ्न तो सैंकडों हैं, व्यक्ति, समाज, जाती और राष्ट्रकी उन्नतिम सैंकडों किस्सके विद्न होते हैं। जो भी पुरुषार्थ करनेका कार्य चला हो, उसुमें विद्न तो अवश्य ही होंगे, परंतु उनसे डरना नहीं चाहिय। इन विद्नोंके विषयमें कहा है—

#### एकशतं विष्कन्धानि विष्ठिता पृथिवीमनु । (सू. ९, मं. ६)

'सेंकडों विष्न पृथ्वीपर हैं।' जब ये विष्न हैं और हरएक कार्यमें ये रहेंगे ही तब उनसे डरनेकी कोई आवश्यकता नहीं

है। उनको प्रतिबंध करते हुए आगे बढना चाहिये। आगे बढनेके लिये अपना वेग बढाना चाहिये—

#### आशवो रथा इव शपथेभिः उत् सरिष्यथ

(सू. ९, मं. ५)

'शीघ्रगामी रथ जैसे शीघ्र आगे बढते हैं उसी प्रकार पुरुषार्थ प्रयत्न करनेसे तुम भी विद्नोंको पीछे डालकर आगे बढ जाओगे।' अपना वेग बढानेसे विद्न पीछे हटते हैं, परंतु जो अपना वेग कम करते हैं, वे विद्नोंसे त्रस्त होते हैं। इसिलये अपनी पुरुषार्थ शक्ति बढानेसे मनुष्य विद्नोंको परास्त करके विजयका मार्ग सुधर सकते हैं। इस विषयके उदाहरण देखिये-

#### शुनां दूषणः कपिः इव। (सू. ९, मं. ४)

'कुत्तोंका तिरस्कार करनेवाला बंदर जैसा होता है।' बंदर वृक्षपर रहते हैं इसलिये वे कुत्तोंकी पर्वाह नहीं करते। वे कुत्तोंकी तुच्छ समझते हैं क्योंकि वे कुत्तोंकी अपेक्षा बहुत ऊंचे स्थानपर रहते हैं, अतः कुत्ते उन बंदरोंकी कोई विघ्न कर नहीं सकते। इसी प्रकार जिन स्थानोंमें विघ्न होते हैं उन स्थानोंकी छोडकर उनसे ऊंचे स्थानोंमें रहनेसे कोई विघ्न, कष्ट नहीं दे सकते। जैसे बंदर वृक्षपर रहनेके कारण कुत्तोंके कष्टोंसे बचे रहते हैं, इसी प्रकार हरएक विद्यस मनुष्य अपने आपको बचावे। विद्यका जो स्थान होगा उससे अपना स्थान ऊंचा करनेसे मनुष्य उनसे सदा दूर रह सकता है। इसी विषयके सूचक निम्न लिखित मंत्र हैं—

#### अवस्युं शुष्मं काववं विधि कृण्वन्तु बन्धुरः॥

(सू. ९, मं. ३)

काबवस्य च वन्धुराः॥ (सू. ९, मं. ४) काबवं दूषिण्यामि॥ (सू. ९, मं. ५)

'विघ्नोंका प्रतिबंध करनेवाले लोग प्रसिद्ध शोषक विघ्नको निर्वल करें। विघ्नका प्रतिबन्ध करें। में विघ्नको परास्त करूंगा।'

ये सब विधान विघ्नोंका प्रतिबंध करनेके सूचक हैं। विघ्नोंको परास्त करना अथवा विघ्नोंको दूर करना यह मनुष्यका ध्येय है और इसके उपाय इससे पूर्व दिये ही हैं। शारीरिक ब्याधियोंसे अपने आपका बचाव करनेके लिये मणि धारणका उपाय इससे पूर्व कई सूकोंमें कहा गया है। (देखो काण्ड २, सूक्त ४) इस प्रकारके मणि धारणसे रोगोंका प्रतिबंध हो जाता है इसलिये मणि धारणकी सूचना देनेके लिये इस सूक्तमें निन्न विश्वत मंत्र-माग हैं—

पिशंगे सूत्रे खृगलं तदा बध्नन्ति वेधसः।

(सू. ९, मं. ३)

दुष्ट्ये हित्वा अत्स्यामि । (सू. ९, मं. ५) तेषां त्वामम उज्जहरुर्मणि विष्कन्ध-द्रपणम् ॥

(सू. ९, मं. ६)

'भूरे रंगवाले सूत्रमें ज्ञानी लोग इस मणिको बांधते हैं। दुरवस्था हटानेके लिये तुझे बांधूगा। मणिको बिझोंका निर्वल करनेवाला सबसे मुख्य उपाय मानकर ऊपर उठाते और धारण करते हैं। ' इन मंत्र भागोंसे स्पष्ट होजाता है कि व्यक्तिके शारीरिक रोगह्यी आधिव्याधियोंको हटानेके लिये यह मणिधारण एक उत्तम उपाय है । सामाजिक और राष्ट्रीय विद्नोंको दूर करनेके लिये विश्वबंधुत्त्वकी कल्पनाका फैलाव करनेका उपाय प्रमुख स्थान रखता है। तथा अन्यान्य संपूर्ण विद्नोंको हटानेके लिये परिश्रम करने अर्थात् पुरुषार्थ करनेकी शक्ति मनुष्यमं पर्याप्त है। इस सूक्तका अच्छा मनन पाठक करेंगे तो उनके। अपनी उन्नतिका मार्ग विद्नरहित करनेका उपाय निःसंदेह प्राप्त हो सकता है।

## कालका यज्ञ।

( 20 )

( ऋषिः - अथर्वा । देवता - एकाष्ट्रका, नानादेवता )

प्रथमा ह च्यु विश्व सा धेनुरंभवद्यमे ।

सा नः पर्यस्वती दुहाग्रुत्तरामुत्तरां समाम् ॥१॥

यां देवाः प्रतिनन्दंन्ति रात्रिं धेनुमुंपायतीम् ।

संवत्सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु सुमङ्गली ॥२॥

संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वां राज्युपासहे ।

सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं सृज ॥३॥

अर्थ—(प्रथमा ह वि+उवास) पहली उषाकी वेला उदयको प्राप्त हुई। (सा यमे घेतुः अभवत्) वह नियममें धेतु जैसी हुई। (सा पयस्वती) वह दूध देनेवाली घेतु (नः उत्तरां उत्तरां समां दुहां) हमारे लिये उत्तरो- तर अर्थात् आनेवाले वर्षोमें दूध देती रहे॥ १॥

(देवाः) देव (यां उपायतीं रात्रिं घेतुं) जिस आनेवाली रात्री रूपी चेनुको देखकर (प्रतिनन्दन्ति) आनन्दित होते हैं। (या संवत्सरस्य पत्नी) जो संवत्सरकी पत्नीरूप है (सा नः सुमङ्गली अस्तु) वह हमारे लिये उत्तम मंगल करनेवाली होवे॥ २॥

है (रात्रि) रात्री ! (यां रवा) जिस तुझकों (संवत्सरस्य प्रतिमां) संवत्सरको प्रतिमा मानकर (उपास्महें) हम सब भजते हैं, (सा नः आयुष्मतीं प्रजां) वह हमारी दीर्घ आयुवाली प्रजाकों (रायः पोषण संसृज) धनकी पुष्टिसे संयुक्त कर ॥ ३॥

भावार्थ — पहली उषा उदयको प्राप्त हुई है। जो सुनियमोंका पालन करता है उसके लिये यह वेला कामधेनु जैसी अमृत रस देनेवाली बनती है। इसलिये यह वेला हमारी भविष्यकी आयुमें हमें भी अमृत रस देनेवाली बने ॥ १ ॥

त रस दनवाला बनता है। इसाल्य पर पर्ना क्यार क्यार होते हैं। यह संवत्सरकी पत्नी रूपी बेला हमारे लिये प्राप्त होनेवाली इस रात्री रूपी कामधेनुको देखकर देव भानंदित होते हैं। यह संवत्सरकी पत्नी रूपी बेला हमारे लिये

उत्तम मंगल करनेवाली बनो ॥ २ ॥ संवत्सरकी प्रतिमा रूप यह रात्री है, इसकी उपासना हम करते हैं, इसलिये यह हमारे संतानोंको दीर्घ आयु, धन और प्रिष्ट देवे ॥ ३ ॥

| इयमेव सा या प्रथमा व्योच्छंदाखितंरासु चरित प्रविष्टा ।        |    |   |    |
|---------------------------------------------------------------|----|---|----|
| मुहान्ती अस्यां माहिमानी अन्तर्वेष्जिंगाय नव्याजनित्री        | 11 | 8 | 11 |
| वानुस्पत्या प्रावाणो घोषमकत हविष्कुण्वन्तः परिवत्स्ररीणम् ।   |    |   |    |
| एकष्टिके सुप्रजर्मः सुवीरा वयं स्थाम पत्तेयो रखीणाम्          | 11 | P | 11 |
| इडायास्पदं घृतवंत सरीसुपं जातंवेदुः प्रति हुच्या ग्रंभाय ।    |    |   |    |
| ये ग्राम्याः प्रावीं विश्वरूपास्तेषां सप्तानां मिय रन्तिरस्तु | 1) | Ę | 11 |
| आ मा पुष्टे च पोषे च रात्रि देवानां सुमतौ स्थाम।              |    |   |    |
| पूर्णा देवें परा पत सुपूर्णा पुनरा पत ।                       |    |   |    |
| सर्वीन्यज्ञान्त्सं भुञ्जतीषुमूर्जी न आ भेर                    | 11 | 9 | 11 |

अर्थ-( इयं एव सा) यही वह है कि ( या प्रथमा व्योच्छत् ) जो पहली प्रगट हुई और जो ( आसु इतरासु प्रविष्टा चराते ) इन इतरोंमें प्रविष्ट होकर चलती है। ( अस्यां अन्तः महान्तः सिहमानः ) इसके अन्दर वडी महिमाएं हैं। ( नव-गत् वधूः जिन्ते जिनाय ) यह नृतन कुलवधू जननी होती हुई विजय करती है। ४॥

(परिवत्सरीणं हविः क्रण्वन्तः) सांवत्सरिक हवनका अन बनानेवाले (वानस्पत्याः प्राचाणः घोषं अफ्रत) वनस्पतिके साथ संबंध रखनेवाले पत्थर शब्द कर रहे हैं। हे (एकाष्टके) एक अष्टका! (वयं सुप्रज्ञसः सुवीराः) हम सब उत्तम सन्तानवाले और उत्तम वीरोवाले तथा (रयीणां पतयः स्याम) धनके खामी होवें॥ ५॥

है (जातवेदः) उत्पन्न पदार्थोंको जाननेवाले आग्ने !(इडायाः घृतवत् सरीसृपं पदं प्रति ) गौके घीसे युक्त सबनेवाले स्थानके प्रति (इट्या गुभाय) हन्यको प्रहण कर । (ये प्राम्याः विश्वरूपाः परावः) जो प्रामीण अनेक स्थानले पशु हैं (तेषां सप्तानां रन्तिः भिय अस्तु ) उन स्थातांको प्रीति मुझमें होवे ॥ ६ ॥

हे (रात्रि) रात्री! (पुष्टे च पोषे च मा आ भर) पुष्टि और पोषणके संबंधमें मुझकों भर दे। हम (देवानां खुमतौ स्याम) देवोंकी सुमतिमें रहें। हे (दर्षे) चमस! तू (पूर्णा परा पत) पूर्ण भरी हुई दूर जा और (सुपूर्णा पुनः आपत) उत्तम पूर्ण होकर पुनः पास आ। (सर्वान् संमुक्षन्ती) सब यज्ञोंका उत्तम प्रकार सेवन करती हुई (नः इषं ऊर्ज आ भर) हमारे लिये अन और बल लाकर भर दे॥ ७॥

आवार्थ — यही वेला वह है कि जो पहले प्रकट हुई थी और जो अन्य वेलाओं के साथ संयुक्त हो कर चलती है। इस वेलामें अनेक महत्त्वपूर्ण शक्तियां हैं। यह वेला विजय करती है जिस प्रकार नवीन कुलवधु प्रथम संतान चत्पन्न करती हुई कुलका यश बढाती है।। ४।।

आज सांवरसरिक इवनकी सामग्री बनानेवाले - सोमरस निकालनेवाले - पत्थर और काष्ट्रयंत्र आवाज वर रहे हैं। हे एकाष्ट्रके ! हम सब उत्तम संतान युक्त और उत्तम वीरोंसे युक्त होकर बहुत धनके खामी बनें ॥ ५॥

है जातवंद ! तू गौके घीसे युक्त तथा जिसमेंसे गौका घी चूरहा है ऐसा घीसे पूर्ण भिगा हुआ हुन्य ग्रहण कर । जो अनेक रंगरूपवाले प्राम्य सात पशु है वे मेरे ऊपर प्रेम करते हुए मेरे साथ रहें ॥ ६ ॥

हे रात्री ! हमें बहुत पुष्टि और शक्ति दे। देवोंकी मंगलमधी मित हमें सहारा देती रहे। हे चमत ! तू घीसे पूर्ण होकर आग्निमें आहुति देनेके लिये आगे बढ, और वहांकी दैवीशिक्तिसे पूर्ण होकर हमारे पास किर लौट आ और हमारे लिये अन और बल विपुल प्रमाणमें दे॥ ७॥

| आयमंगन्त्संवत्सरः पतिरेकाष्टके तर्व ।                     |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| सा न आर्युष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं स्रंज               | 11011    |
| ऋतून्यंज ऋतुपतीनार्तवानुत हायुनान्।                       |          |
| समाः संवत्स्रान्मासन्भृतस्य पतंये यजे                     | 11911    |
| ऋतुभ्यं द्वार्ववेभ्यो माझाः सैवत्सरेभ्यः।                 |          |
| धात्रे विधात्रे समुधे भूतस्य पत्ये यजे                    | 11 90 11 |
| इडं <u>या</u> जुह्वतो <u>व</u> यं देवान्घृतवंता यजे।      |          |
| गृहानलंभ्यतो व्यं सं विश्वमोप गोमतः                       | 11 88 11 |
| एकाष्ट्रका वर्षसा वृष्यमाना जुजान गर्भ महिमानुमिन्द्रम् । |          |
| तेनं देवा व्यासहन्त शत्रून्हन्ता दस्यूनामभव्च्छचीपतिः     | ॥ १२ ॥   |

अर्थ — हे ( एका एको ) एका एके ! ( अयं संवत्सरः ) यह संवत्सर (ते पतिः ) तेरा पति हो कर ( आ अगन् ) आया है । ( सा ) वह तू ( नः आयुष्मतीं प्रजां ) हमारी दीर्घायुवाली प्रजाको ( रायः पोषेण सं सृज ) धनकी पुष्टिसे युक्त कर ॥ ८ ॥

( सास्तान् ऋतून् आर्तवान् ऋतुपतीन् ) मास, ऋतु, ऋतुसंबंधी ऋतुपतियोंकी तथा ( उत हायनान् समाः संवत्स्तरान् यजे ) अयनवर्ष, समवर्ष और संवत्सरको अर्पण करता हूं और ( भूतस्य पतये यजे ) भूतके खामीके लिये यज्ञ करता हूं ॥ ९ ॥

( माद्भयः ऋतुभ्यः आर्तवेभ्यः संवत्सरेभ्यः ) महिने, ऋतु, ऋतुसे संबंध रखनेवाले तथा वर्ष इन सबके लिये और ( धान्ने, विधान्ने, समृधे ) वाता, विधाता तथा समृद्धिके लिये (भूतस्य पतये यजे ) भूतोंके पतिके लिये में अर्पण करता हं ॥ १० ॥

( इडया घृतवता जुद्धतः ) गौ द्वारा प्राप्त घीसे युक्त अर्पण द्वारा हवन करनेवाले ( वयं देवान् यजे ) इम सब देवोंका यजन करते हैं। ( अलुभ्यतः गोमतः गृहान् ) जिसमें न्यूनता नहीं है, जो गौओंसे युक्त हैं, ऐसे घरोंमें ( वयं उप सं विद्योम ) हम प्रवेश करेंगे ॥ ११ ॥

( एकाष्टका तपसा तप्यमाना ) यह एक अष्टका तपसे तपती हुई (महिमानं इन्द्रं गर्भे जजान ) वहे महिमान वाले इन्द्र ह्पी गर्भकी प्रकट करती रही। (तेन देवाः शत्र्म् वि-असहन्त ) उससे देवोंने शत्रुओंको जीत लिया। ( दस्यूनां इन्ता शर्चीपतिः अभवत् ) क्योंकि शत्रुओंका नाश करनेवाला शक्तिशाली प्रगट हुआ है ॥ १२॥

भावार्थ — हे एकाष्टके ! यह संवत्सर तेरा पतिरूप है, उसकी पत्नीरूप तू हमारे बालकच्चोंके लिये दीर्घ आयुष्य, धन और पृष्टि दे ॥ ८ ॥

में अपने दिन, पक्ष, मास, ऋतु, काल, अयन और संवत्सर आदि कालावयवोंको भूतपित परमेश्वरके यजनके लिये समर्पित करता हूं अर्थात् अपनी आयुको यज्ञके लिये अर्पण करता हूं ॥ ९ ॥

\* मास, ऋतु, [ शीत, उष्ण, वृष्टिसंबंधी तीन ] काल, अयन, संवत्सर आदि मेरी आयुक्ते कालविभागोंको धाता, विधाता, समृद्धिकर्ता भूतपति परमात्माके लिये अर्थात् यज्ञके लिये समर्पित करता हूं ॥ १०॥

गौके घीस में देवोंका यजन करता हूं और ऐसे यज्ञ करता हुआ में अपने घरोंमें प्रवेश करता हूं। हमारे घरोंमें बहुतसी दूच देनेवाली गौवें सदा रहें और हमारे घरोंमें कभी किसी पदार्थकी न्यूनता न हो॥ ११॥

### इन्द्रंपुत्रे सोर्मपुत्रे दुहितासि प्रजापंतेः । कामानुसाकं पूर्य प्रति गृह्णाहि नो हृविः

11 83 11

इति द्वितीयोऽनुवाकः॥ १ ॥

अर्थ — हे (इन्द्रपुत्रे ) इन्द्र जैसे पुत्रवाली ! हे ( सोमपुत्रे ) चन्द्रमा जैसे पुत्रवाली ! तू ( प्रजापतेः दुहिता असि ) तू प्रजापतिकी दुहिता है, ( नः हाविः प्रांति गृह्धीष्व ) हमारा हवि तू खीकार कर ( अस्माकं कामान् पूर्य ) और हमारी कामनाओंको पूर्ण कर ॥ १३ ॥

भावार्थ — यह एकाष्टका तप करती हुई बंडे प्रभावशाली इन्द्र नामक गर्भको धारण करती है और पश्चात् प्रकट करती है। इस इन्द्रके प्रभावसे शत्रु दूर भाग जाते हैं अथवा पूर्ण परास्त होते हैं। यह शक्तिशाली इन्द्र शत्रुओंका नाशक है॥ १२॥

हे इन्द्रको जन्म देनेवाली ! और हे सोमको जन्म देनेवाली अष्टके ! तू प्रजापतिकी दुहिता है । इस यज्ञमें जो हिव हम अर्पण कर रहे हैं उसका स्वीकार कर और हमारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण कर ॥ १३ ॥

#### कामधेनु ।

काल अर्थात् समय अथवा वेला, वह एक वडी शक्तिशाली कामधेतु है। यह किस मनुष्यके लिये कामधेनु होती है और किसके लिये नहीं होती, इस विषयमें प्रथम मंत्रका कथन मनन करने योग्य है—

#### प्रथमा इ ब्युवास, सा घेनुरभवद्यमे॥

(स्. १०, मं. १)

'पहली उषा प्रकाशित हुई है, वहीं नियमोंका पालन करनेवालेके लिय दूध देनेवाली गौ जैसी होती है।' उषा ही वेलाकी सबसे प्रथम अवस्था है, इस उषासे कालके मापनका प्रारंभ होता है। यह वेला 'यम' के लिये ही दूध देनेवाली गोमाता बनती है। यह यम कीन है ? यम यह है—

#### यम ।

#### अहिंसासत्यास्तेयबद्याचर्यापरित्रहा यमाः।

( योगदर्शन )

' अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिश्रह ये पांच यम हैं। 'ये मनुष्यके चालचलनके नियम हैं, इन्हीं के साथ ' शौच, संतोष, तप, खाष्याय और ईश्वरभाकि ये पांच नियम लगे हैं। ' इनका पालन करनेवाला अर्थात इन नियमोपनिय-मोंके अनुसार अपना आचरण करनेवाला ' यम ' कहलाता है। नियमसे चलनेवाला मनुष्य बढा प्रभावशाली महात्मा होता है, इसी मनुष्यके लिये यह 'समय' कामधेनु बनता है। परन्तु अनियमसे व्यवहार करनेवालके लिये यह काल भयानक कालहप बनता है। इसिल्ये उन्नित चाहनेवाला मनुष्य उत्तम नियमोंके अनुकूल चले, समयका उपयोग उत्तम रीतिसे करे और अभ्युदय तथा निःश्रेयस प्राप्त करके यशका भागी बने। हरएक मनुष्य चाहता है कि—

# सानः पयस्तती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम् ॥ (सू. १०, मं. १)

'वह काल हमारे लिथे उत्तरोत्तरकी आयुमें अमृत रस् देनेवाला होवे। 'यह हरएककी इच्छा रहना स्वाभाविक है, क्योंकि सुख तो हरएककी चाहिये। परंतु बहुत बोडे लोग कालका उपयोग उत्तम रीतिसे करना जानते हैं और यमनिय-मोंका उत्तम रीतिसे पालन करनेवाले तो उनसे भी थोडे होते हैं। इसिलिये हरएककी इच्छा होते हुए भी बहुतसे मनुष्योंके लिये काल प्रतिकूल होता है और जो पूर्वोक्त प्रकार यमनिय-मोंसे अपने आपका आचरण सुयोग्य बनाते हैं, उनके लिये ही यह अनुकूल होता है। पाठक यह नियम सबसे प्रथम ध्यानमें धारण करें,क्योंकि उन्नतिके लिये यह सबसे प्रथम आवश्यक है।

उषासे यह काल प्रारंभ होता है, कालका प्रारंभ उषामें है। सब यह जानते हैं कि उषासे दिनका प्रारंभ होता है, इसलिये कई स्थानोंमें उषाको दिनकी माता कहा है। रात्री प्रायः निद्रामें जाती है इसलिये 'नियमोंको आचरणमें लाना, कालका योग्य उपयोग करना ' इत्यादि बातें प्रायः दिनके साथ संबंध रखती हैं। रात्रीका सात आठ घण्टोंका समय निद्रामें जाता है, इसको छोडकर जो कार्यका समय अवशिष्ट रहता है, उसीका

सदुपयोग अथवा दुरुपयोग मनुष्य करता है और उन्नत या अवनत होता है।

एक पूर्ण दिनमें 'दिन और रात्री' ये दो विभाग हैं। इतने समयके आठ प्रहर होते हैं। आठ प्रहरोंका नाम 'अष्टक अथवा अष्टका ' है, एक पूरे दिनकी यह 'एकाष्टका ' है अर्थात् प्रहरोंका समय है। दिनमें चार प्रहर और रात्रीमें चार प्रहर होते हैं, इन सबका मिलकर नाम 'एकाष्टका ' है, यही इस स्क्तिकी देवता है। दिनके आठ प्रहरोंका उक्तम उपयोग कैसी करना यह बताना इस स्क्तिका उद्देश्य स्पष्ट है। प्रत्येक दिनका योग्य उपयोग होता रहा तो सब आयुका उक्तम उपयोग होगा। सब आयुका यज्ञ करनेका यही तार्त्यय है।

#### अंधकारमयी रात्री।

दिनमें प्रकाश रहता है इसिलिये मनुष्य प्रायः निर्भय रहते हैं । रात्रीमें अन्धकार होनेके कारण मनुष्य भयभीत होते हैं इसिलिये प्रकाशमय दिनके संबंधमें कुछ कथन करनेकी अपेक्षा अन्धकार पूर्ण रात्रीके विषयमें ही कुछ कहना आवश्यक होता है, यह कार्य द्वितीयसे चतुर्थतक तीन मंत्रों द्वारा हुआ है, इन मंत्रोंका आशय यह है —

'देव भयदायिनी अन्धकारमयी रात्रीका आनन्दसे स्वागत करते हैं, क्यों कि यह रात्री संवत्सरकी पत्नी है, वह हम सबके लिये उत्तम मंगळ करनेवाली बने (मं. २)। इस रात्रीको संवत्सरकी छोटी प्रतिमा मानकर उपका स्वागत करना चाहिये, वह हमें दीर्घा हु प्रजा, धन और पृष्टि देवे (मं. २)। यही वह है कि जिससे पहली उपा उदित हो गई थी, यही इतर वेला विभागों में प्रविष्ट होकर चळती है। इस रात्रीमें बडी महिमाएं हैं, यह वीर पुत्रकी जन्म देनेवाली कुलवधुके समान यशस्विनी रात्री है (मं. ४)।

यह भाबार्भ इन तीन मंत्रींका है। इन मंत्रोंमें रात्रीकी भयानकता दूर करके उसकी मंगलमयता बतायी है। जिस रात्रीको साधारण लोग डरावनी मानते हैं, उसीको वेद ऐसी मंगलमंत्री, अनंत मिहमाओंसे युक्त और कुलवधुके समान भावी यशकी सूचक बताता है। सृष्टिकी घटनाओंकी ओर देखनेका यह वेदका पवित्र दृष्टिकोन है। पाठक इसी दृष्टिकोनसे जगतकी ओर देखें और उसमें परमात्माकी महिमा अनुभव करें। जैसा दिनमें प्रकाशमय खरूप परमात्माका दिखाई देता है उसी प्रकार रात्रीमें उसीका शांत खरूप प्रकट होता है, दिनमें विविधताका अनुभव होता है और रात्रीमें वह विविधता मिट जाती है। इस प्रकार दिनमें और रात्रीमें वह विविधता मिट जाती है। इस प्रकार दिनमें और रात्रीमें

परमात्माका संगठ खरूप देखना चाहिये यही वेदको अभीष्ट है।

#### संवत्सरकी प्रतिमा।

तृतीय मंत्रमें रात्रीको संवत्सरको प्रतिमा कहा है। संवत्सर वर्षका नाम हैं। वर्ष बड़े आकारवाला है उसकी प्रतिमा यह रात्री है। प्रतिमाका अर्थ 'प्रतिमान' है अर्थात् मापनेका साधन। दिन रात्री या दोनों मिलकर अहोरात्र संवत्सरका माप करनेका साधन है, दिनसे ही वर्ष मापा जाता है। यही रात्री संवत्सरकी पत्नी है। संवत्सर पित है और रात्री उसकी पत्नी है। वार्षिक कालका विशाल रूप संवत्सर है और छोटा रूप दिन या रात्री है। यह रात्री—

सा नो अस्तु सुमंगली। (सू. १०, मं. २) सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोपेण सं सृज। (सू. १०, मं. ३)

महान्तो अस्यां महिमानो अन्तः।

(सू. १०, मं. ४)

' यह रात्री हमें मंगलमयी होवे । यह रात्री हमें धन और पृष्टिके साथ दीर्घाय प्रजा देवे । इस रात्रीमें बढे महिमा हैं । ' यह रात्रीका वर्णन निःसंदेश सत्य है। रात्री सचमुच सुमंगली है। इसी रात्रीमें निद्रासे विश्राम लेते हुए मनुष्य इतना आराम प्राप्त करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता और जिसका अनुभव हरएकको है। 'जो रात्रीमें रतिकिडा करते हैं वे ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं। (प्रश्न उप॰ १।१३) ' यह उपनिषद्वचन कहता है कि गृहस्थी लोग गृहस्थधमें नियम पालनपूर्वक रात्रीकालमें रित करते हुए और उस आश्रमके योग्य आचरण करते हुए भी ब्रह्मचर्य ही पालन करते हैं। इससे उत्तम ससन्तान उत्पन्न होती है जो दीर्घाय और तेजस्वी भी होती हैं। इस प्रकार इस रात्रीमें अनेक महिमाएं हैं और इस कारण रात्री बडी उपकारक है। पाठक इस रीतिसे रात्रीका अपकार देखें और इस रात्रीका स्वागत करें । कई कहेंगे कि रात्रीमें चौरादिकाँका तथा हिंसक प्राणियोंका उपद्रव होता है इसालिये रात्री भयदायक है, तो यह कथन भी ठीक नहीं है. क्योंकि उसी कारण आत्मरक्षाकी शाक्ति मनुष्योंमें उत्पन्न होती है और उससे घैर्य, शौर्य, वीर्य, पराक्रम आदि गुण बढते हैं। इस दृष्टिस भी रात्रीके बड़े उपकार ही हैं।

#### हवन ।

आगे पंचम मंत्रमें पत्थरोंके द्वारा सोम औषधिका रस निका-लना और यज्ञमें इवन करनेके लिये इवि तैयार करनेका वर्णन

है। यह मंत्रमें हरएक प्रकारका हिन घोसे पूर्णतया भिगा कर. घो चता है ऐसी अवस्थामें इवन सामग्रीकी आहतियां डालनी चाहिये इत्यादि वर्णन है। यह सब याजकोंके लिये लक्ष्यपूर्वक देखने योग्य है। घाँके अन्दर हवाका दोष दूर करनेका सामध्ये है. इस कारण हवा शुद्धिक लिये हवन इष्ट ही है। मनुष्य अपने व्यवहारसे अनेक प्रकारके विष इवामें फेंकता है, इसालिये उन रोगोत्पादक विषोंका उपशम करनेके लिये इस प्रकारका हवन करना अञ्चंत आवश्यक है। इस प्रकार हवनादि द्वारा वायकी शुद्धता करनेसे गृहस्था लोग सुखी, बलबान, नीरोग और सुप्रजासे युक्त होंगे, यह सूचना पंचम मंत्रके उत्तरार्धमें मिलती है, वह सूचना हरएक गृहस्थीको मनमें धारण करना चाहिये। पष्ठ संत्रके ' उत्तरार्धमें प्रामीण सप्त पशु मनुष्योंपर श्रेम करते हुए घरमें रहें ' ऐसा कहा है। यह गृहस्थाश्रमका स्वरूप है। गृहस्थके घरमें गाय बैल, घोडे घोडीयां, भेड बकरी आदि पशु और उनके बछड़े रहें, यह घरकी शोभा है, इनका उपयोग भी है।

सप्तम मंत्रके द्वितीय भागसे आहुति डालनेवाले चमसका वर्णन करते हुए एक बडे महत्त्वपूर्ण बातका उपदेश किया है। ' आहुति देनेवाला चमस पूर्ण भरकर अग्निके पास चला जावे और वहांस अग्निकी तेजस्विता लेकर वापस आवे और वह इवन करनेवालेकी तेजस्विता बढावे।'

#### पूर्णा द्वे परापत, सुपूर्णा पुनरा पत ।

(सू. १०, मं. ७)

'चमस पूर्ण भरकर दान देनेके लिये आगे बढे और वापस आने समय भी वहांसे तेज भरकर वापस आने।' इसमें चमसका भरकर जाना और भरकर आना लिखा है। दान देनेके समय चमस भरकर यज्ञ पास जाय और अपनी आहुती दे देवे, दान देनेके समय कंजूसी न की जावे, यह बोध यहां मिलता है। जिस देवताको दान दिया है उस देवताके प्रशंसित गुण उस चमसमें आते हैं, चमस खाली होते ही मानो वह देव अपने गुण उस चमसमें भर देता है। उन गुणोंको प्रहण करके वह चमस वापस आवे और दानदाताको गुणो सनावे। यह आशय यहां है। इस भंत्रके मननसे पाठक बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं। 'यज्ञ 'का 'दान और आदान ' इस मंत्रके मननसे अच्छी प्रकार ज्ञात हो सकता है। 'जो अपने पास है वह दूसरोंके हितार्थ दान देना और दूसरोंमें जो श्रेष्ठ गुण हों उनको अपनाना 'यह यज्ञका तत्त्व इस मंत्रसे स्पष्ट हो रहा है। पाठक इसका मनन करें।

आगे अष्टम मंत्रका आशय द्वितीय और तृतीय मंत्रोंके

आशयके समान ही है इसालिये इस मंत्रपर अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है।

#### कालका यज्ञ।

नवम भौर दशम मंत्रोंमें कालके अवयवोंका नामनिर्देश करके उन कालावयवोंका यज्ञ करनेके संवेधमें बढा महत्त्वपूर्ण उपदेश है-

(१) मास= महिना। (२) ऋतु= दो मासका समय। (३) आर्तव कालः दो ऋतुओंस वननेवाला काल, शीत काल, उण्ण काल, वर्षा काल। (१) अयान= तीन ऋतुओंका समय, वर्षके दो अयन होते हैं, दो अयनेंकि मानसे गिने हुए वर्षका नाम 'हायन 'होता है। (५) स्त्रमाः= तीस दिनोंका एक मास, ऐसे बारह मासोंका अर्थात् ३६० दिनोंका एक वर्ष 'समाः 'नामसे प्रसिद्ध है क्योंकि इस प्रकारके वर्षके महिनोंके दिन समसंख्यावाले होते हैं। (६) स्तंबारस्पर= सौर वर्ष, इस वर्षके ३६५ दिन होते हैं, और मासोंके दिनोंमें न्यूनाधिकता होती है। [इसके अतिरिक्त चांद्रवर्ष होता है इसका उल्लेख यहां नहीं किया है उसके दिन ३५४ होते हैं, इसके महिनोंके दिनोंकी संख्या भी न्युनाधिक होती है।

इस प्रकारका ' जो मेरी आयुका काल है वह सब में सब भूतों का पालन करनेवाला जो परमात्मा है उसके लिये समर्पित करता हूं, ' अर्थात् मेरी आयुका यज्ञ में करता हूं। अपनी आयुका विनियोग जनताकी भलाई करनेके कार्यमें करनेका नाम ही आयुक्यका यज्ञ है। परमात्माका कार्य ' सज्जनोंका पालन और दुर्जनोंका दण्डन करना 'है। यही जनताके हितका कार्य है, इस कार्यके लिये अपना सर्वस्व तन, मन, धन अर्पण करना ' आत्म यज्ञ ' करना ही है। इस प्रकारका अपनी आयुका यज्ञ करनेका उपदेश नवम और दशम मंत्रोंमें है, इसलिये ये मंत्र अर्थत मनन करने योग्य हैं।

#### यज्ञका कार्ध।

इन मंत्रोंमें जो यज्ञ करना है वह '(धात्रे, विधात्रे, समुधे, भूतस्य पतये। मं. ९-१०)' धारक, निर्माता, समुद्धिकर्ता, और भूतोंके पालनकर्ताके लिये करना है, अपनी आयु इन कार्योंके कर्ताके लिये समर्पित करना है। (१) जो प्रजाओंका धारण करता है, (२) जो जनताकी लिये सुखसाधन निर्माण करता है (३) जो जनताकी समुद्धिकी वृद्धि करता है और (४) जो उन सबका पालन करता है उसके कार्यके लिये अपनी आयुका समर्पण करना आरमयज्ञका तारपर्य है। अर्थात प्रजाहितके इतने कार्योंके लिये अपनी आयुका विनियोग करनेका

नाम यज्ञ है । इस प्रकारका आत्मयज्ञ जो करते हैं वे लोकोत्तर दिन्य पुरुष सर्वत्र पूजनीय होते हैं ।

ग्यारहवें मंत्रमें यज्ञका ही वर्णन करते हुए कहा है, कि— अलुभ्यतः वयं गृहान् उप संविशोम ।

(सू. १०, मं. ११)

'लोस न करते हुए अपने घरमें हम प्रवेश करेंगे।' अर्थात् हम लोभ न करते हुए घरों में ब्यवहार करेंगे, अथवा हमारे घरोंका वायुमंडल ही ऐसा होगा कि वहां किसीका लोभ या स्वार्थ करनेकी आवश्यकता नहीं होगा। जो लोग अपनी आयुका पूर्वीक्त प्रकार यज्ञ करते हैं उनके घरोंका वायुमंडल ऐसा ही होगा इसमें कोई सन्देह नहीं है।

#### शञ्चनाशक इन्द्र।

बारहवें और तेरहवें मंत्रमें एकाष्टकाके गर्भधारण करनेका और इन्द्र नाम पुत्रको जन्म देनेका वर्णन है। एकाष्टका अहोरात्री है और इसीके गर्भमें सूर्य रहता है और रात्रीके प्रसूत होनेपर सूर्य बाहर आता है, जो प्रकाशके शत्रुओंका पूर्ण नाश करता है। जो लोग कालका यह पूर्वीक्त प्रकार करते हैं उनके प्रयत्नसे भी इन्द्र संज्ञक ऐसा विशाल तेज उत्पन्न होता है कि उससे उनके सब शत्रु परास्त होते हैं। यह वेला बड़ी महिमाएं अपने अन्दर रखती है, इसीका पुत्र (इन्द्र ) प्रकाशका उप्र देव है और इसीका पुत्र (सोम ) शांतिका देव भी है। (मं. १३)

रात्रीका अथवा उषाका पुत्र सूर्य है, इसीको दिवस्पुत्र भी वेदने कहा है। रात्रीका दूसरा पुत्र चन्द्र है इसीको सोम भी कहते हैं। ये दोनों प्रकाशका फैलाव और अन्धकारका नाश करते हैं और जनताको प्रकाश देते हुए मार्ग बता देते हैं। वेदमें इनका विविध प्रकारसे वर्णन हुआ है और वह बडा बोधप्रद है।

इससे यह बोध लेना होता है कि मनुष्य खयं ज्ञान प्राप्त करे और दूसरोंको अपने ज्ञानका प्रकाश देवे। कलानिधि चन्द्रमाके समान मनुष्य भी खयं विविध कलाओं में पूर्ण प्रवीणता संपादन करके खयं कलानिधि बन दूसरोंको कलाओं का अर्थात् हुनरोंका ज्ञान देकर जनताकी उन्नति करे। माताएं अपने संतानोंको इस प्रकारकी शिक्षा देकर बालकों की पूर्ण उन्नति करें।

यह इसकी महिमा जानकर प्रत्येक मनुष्य इस सुक्तके उप-देशके अनुसार अपनी आयुका उत्तम यज्ञ करे और यशका भागी बने ।

॥ यद्दां द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥

## हवन से दीर्घ आयुष्य!

( 22)

(ऋषिः — ब्रह्मा, भृग्विङ्गराः । देवता — इन्द्राग्नी, आयुष्यं, यक्ष्मनाज्ञनम् )
मुख्नामि त्वा हिविषा जीवेनाय कर्मज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात् ।
ग्राहिर्जुग्राह यद्येतदेनं तस्यां इन्द्राग्नी प्र म्रुम्रक्तमेनम् ॥ १॥
गिर्द क्षितायुर्गिदं वा परेतो यदि मृत्योरेन्तिकं नीत एव ।
तमा हरामि निर्क्षतेष्ठपस्थादस्पार्श्वमेनं श्वतश्चारदाय ॥ २॥
सहस्राक्षेणं श्वतवीर्येण श्वतायुंषा हिविषाहांपिमेनम् ।
इन्द्रो यथैनं श्वरदो नयात्यिति विश्वस्य दुरितस्यं पारम् ॥ ३॥
श्वतं जीव श्वरदो वर्धमानः श्वतं हेम्नतान्छतम्नं वस्ननतान् ।
श्वतं स्व इन्द्रो अश्वः संविता बृहस्पतिः श्वतायुषा हिवषाहांपिमेनम् ॥ ४॥

अर्थ — (कं जीवनाय) सुखपूर्वक दीर्घ जीवनके लिये में (त्या) तुक्षको (अञ्चात-यक्ष्मात् उत राज यक्ष्मात्) अज्ञात रोगसे और राजयक्ष्मा नामक क्षयरोगसे (हविषा मुञ्जामि) हवनसे छुडाता हूं।(यदि ग्राहिः एतत् एनं जग्राह्) यदि जकडनेवाले रोगने इसको इस प्रकार पकड रखा हो तो (तस्याः इन्द्राग्नी एनं प्रमुसुक्तं) उस पीडासे इन्द्र और अभि इसको छुडावें॥१॥

(यदि क्षितायुः) यदि समाप्त आयुवाला अथवा (यदि वा परेतः) यदि मरनेके करीव पहुंचा हो किंवा (यदि मृत्योः अन्तिकं नीतः एव) यदि मृत्योः अनितकं नीतः एव ) यदि मृत्योः अनित कें हिनाशके पाससे वापस लाता हूं और (एनं शतशारदाय अस्पार्शम्) इसको सौ ववंके दीर्घायुष्यके लिये सुरक्षित करता हूं ॥ २॥

(सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा द्विषा पनं आहार्षे) सौ शक्तियोंसे युक्त, सौ वीर्योंसे युक्त, शतायु देने-वाले इवनसे इसको मैंने लाया है। (यथा विश्वस्य दुरितस्य पारं) जिससे संपूर्ण दुःस्रोंके पार होके (पनं इन्द्रः शरदः अति नयति) इसको इन्द्र सौ वर्षको पूर्णायुके भी परे पहुंचावे ॥ ३॥

(वर्धमानः शतं शरदः जीव) बढता हुआ सौ शरद् ऋतुओं तक जीता रह (शतं हेमन्तान्, शतं उ वसन्तान्) सौ हेमन्त ऋतुओं तक तथा सौ वसन्त ऋतुओं तक जीवित रह। (इन्द्रः आग्निः सविता बृहस्पतिः ते शतं) इन्द्र, अग्नि, बृहस्पति और सविता, तेरे लिये सौ वर्षकी आयु देवें। (एनं शतायुषा हविषा आहार्ष) मैंने इसको सौ वर्षकी आयु देनेवाले हविसे यहां लाया है ॥ ४॥

भावार्थ — तुमे सुखमय दीर्घ आयुष्य प्राप्त हो इसलिये तुमे ज्ञात और अज्ञात रोगोंसे हवनके द्वारा छुडाता हूं। जकडने-वाले रोगोंने यद्यपि तुमे पकड रखा हो, तथापि इन्द्र और अभिकी सहायतासे तू उन कर्षोंसे मुक्त हो सकता है॥ १॥

आयु समाप्त हुई हो, करीब मरनेकी अवस्था प्राप्त हुई हो, करीब करीब मृत्युके समीप भी पहुंचा हुआ हो, तो भी उसकी उस विनाशकी अवस्थासे मैं वापस लाता हूं और सौ वर्षकी दीर्ष आयु प्राप्त करता हूं॥ २ ॥

ह्वनमें हजारों शक्तियां हैं और सेंकडों वीर्थ हैं, ऐसे हवनसे इसको मैंने वापस लाया है। यह मनुष्य अब सम्पूर्ण कर्षोंसे पार हुआ है, अब इसको इन्द्र सौ वर्षके भी परे ले जायेगा ॥ ३॥ CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative

| प्र विश्वतं प्राणापानावनुड्वाहाविव ब्रजम् ।                         |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| व्यं १ न्ये यन्तु मृत्यवो याना हुरितरान्छ तम्                       | 11411   |
| <u>इ</u> हैव स्ते प्राणापा <u>नौ</u> मार्प गात <u>मि</u> तो युवम् । |         |
| यारीरमस्याङ्गानि जरसे वहतं पुनैः                                    | 11 & 11 |
| जराये त्वा परि ददामि जराये नि ध्रुवामि त्वा।                        |         |
| जरा त्वा भद्रा नेष्ट व्यं १ न्ये यन्तु मृत्यवो यानाहुरितरान्छ्तम्   | 11011   |
| अभि त्वा जरिमाहित गामुक्षणीमव रज्ज्वा ।                             |         |
| यस्त्वा मृत्युर्भ्यर्थ <u>च</u> जार्यमानं सुपाञ्चर्या ।             |         |
| तं ते सत्यस्य इस्ताम्यामुदंमुश्चद्वृहस्पतिः                         | 11 2 11 |

अर्थ — हे ( प्राणापानों ) प्राण और अपान ! ( प्र विशतं ) प्रवेश करो ( अनड्वाही वर्ज इव ) जैसे बैठ गोशालामें प्रवेश करते हैं। ( अन्ये मृत्यवः वि यन्तु ) दूसरे अनेक अपमृत्यु दूर हो जावें, ( यान् इतरान् शतं आहुः ) जिनको इतर सौ प्रकारके कहा जाता है ॥ ५ ॥

हे ( प्राणापानी ! ) प्राण और अपान ! ( युवं इह एव स्तं ) तुम दोनों यहां ही रहो, ( इतः मा अप गातं ) यहांसे मत दूर जाओ । ( अस्य द्वारीरं ) इसका शरीर और ( अंगानि ) सब अवयव ( जरसे पुनः वहतं ) वृद्धा. वस्थाके लिये फिर ले चलो ॥ ६ ॥

(त्वा जराये परि ददामि ) तुझे वृद्धावस्थाके लिये अर्पण करता हूं। (त्वा जराये निधुवामि ) तुझको वृद्धा-वस्थाके लिये पहुंचाता हूं। (त्वा जरा भद्रा नेष्ट ) तुझे वृद्धावस्था सुख देवे, (अन्ये मृत्यवः वि यन्तु ) अन्य अपमृत्यु दूर हो जावें, ( यान् इतरान् शतं आहुः ) जिनको इतर सौ प्रकारके कहा जाता है ॥ ७ ॥

( उक्षणं गां इव रज्ज्वा ) जैसे बैलको अथवा गौको रस्धीस बांध देते हैं उस प्रकार (जिरिमा त्वा अभि आहत ) बुढापेने तुसको बांधा है। (यः मृत्युः जायमानं त्वा सुपाशया अभ्यघत्त ) जिस मृत्युने उत्पन्न होते हुए ही तुसको उत्तम पाशसे बांघ रखा है (ते तं ) तेरे उस मृत्युको (सत्यस्य हस्ताभ्यां वृहस्पतिः उद्मुञ्जत् ) सलके दोनों हाथोंसे बृहस्पति छुडा देता है ॥ ८॥

भावार्थ- मैंने तुझे सौ वर्षकी आयु प्रदान करनेवाले हवनसे मृत्युसे वापस लाया है। इन्द्र, अग्नि, सविता और बृहस्पित तुझे सौ वर्षकी आयु देवें । अब तू सब प्रकारसे बढता हुआ सौ वर्षतक जीवित रह ॥ ४ ॥

हे प्राण और अपान ! तुम दोनों इस मनुष्यमें ऐसे प्रवेश करो जैसे बैल गोशालामें प्रवेश करते हैं। अन्य सैंकडों अपमृत्यू

इससे दूर भाग जावें ॥ ५ ॥ हे प्राण और अपान ! तुम दोनों इसके शरीरमें निवास करो, यहांसे दूर मत जाओ । इसके शरीरको और संपूर्ण अवय-

वोंको पूर्ण वृद्ध अवस्थातक अच्छी प्रकार चलाओ ॥ ६ ॥ हे मनुष्य ! में अब तुझको बृद्धावस्थाके लिये समर्पित करता हूं । बृद्धावस्थातक में तुझको आयु देता हूं । तुझे आरोग्यपूर्ण

बुढापा प्राप्त हो और सब अन्य अपमृत्यु तुझसे अब दूर हों ॥ ७॥

जैसे गाय या बैलको एक स्थानपर रस्सीसे बांघ देते हैं वैसे अब तेरे साथ बृद्धावस्थाको पूर्ण आयु बांघी गई है। जो अप-मृत्यु जन्मते ही तेरे साथ लगा हुआ था उस अपमृत्युसे तुझको सत्यके हाथोंसे वृहस्पति छुडा देता है ॥ ८ ॥

## हवनसे दीर्घायुष्यकी प्राप्ति।

ह्यनकी बढ़ी भारी शक्ति है, इससे आरोग्य, बल, दीर्घ आयुष्य आदि प्राप्त हो सकता है। यज्ञयागोंमें हवन होता है, ये यज्ञयाग ऋतुऑकी संधियोंमें किये जाते हैं और इनसे ऋतु-परिवर्तनके कारण होनेवाले रोगादि दूर हो जाते हैं इस विषयमें कहा है—

### औषधियोंके यज्ञ।

भैषज्ययञ्चा वा एते। तसादतुसन्धिषु प्रयुज्यन्ते । ऋतुसन्धिषु व्याधिर्जायते ॥

(गो. ब्रा. च. प्र. ९।१९)

' ये औषिथोंके महामुख हैं, इसिलये ऋतुसंधियोंमें ये यज्ञ किये जाते हैं इसका कारण यह है कि ऋतुसंधियोंमें व्याधियां होती हैं।'

ऋतुपरिवर्तनके कारण हवा बिगडती है, इससे रोग होते हैं। इन रोगोंका प्रतिबंध करनेके लिये ये औषधियाग किये जाते हैं। रोगनाशक, आरोग्यवर्धक और पृष्टिकारक तथा बलवर्धक औषधियोंका इनमें हवन किया जाता है। जो यज्ञ रोगनाशक, आरोग्यवर्धक, पृष्टिकारक और बलवर्धक होंगे वे दीर्घ आयु देनेवाले निःसंदेह होंगे इसमें किसीको भी संदेह नहीं हो सकता। इसलिये इस सूक्तमें जो हवनसे दीर्घ आयुष्य प्राप्त करनेका संदेश दिया है वह अवस्य विचार करने योग्य है।

## हवनसे रोग दूर करना।

हवनसे रोग दूर करनेके विषयमें इस सूक्तका कथन मनन करने योग्य है---

अज्ञातयक्ष्मात् उत राजयक्ष्मात् त्वा मुञ्चामि । (स्. ११, मं. १)

तस्याः ( त्राह्याः ) इन्द्राञ्ची एनं प्रमुमुक्तम् । (सू. ११, मं. १)

'अज्ञात रोग और ज्ञातरोग, या राजयक्ष्मा रोग इन रोगोंसे रोगमुक्त कर देते हैं। पकडनेवाले रोगसे इन्द्र और अग्नि इस रोगीको मुक्त कर देते हैं।'

इस मंत्रमें हवनसे ज्ञातं और अज्ञात रोगों की दूर हो जाने की संभावना दर्शायों है। ज्ञात रोग वे होते हैं कि जिनकी पहचान संपूर्ण अक्षणों से आसानी से होती है। तथा अज्ञात रोग उनके कहते हैं कि जो ठीक प्रकार पर्चाने नहीं जाते अथवा जिनके विषयमें वैद्यों को परीक्षामें मतभेद हुआ करता है। कोई वैद्य

एक रोग बताता है तो दूसरा वैंच दूसरा ही रोग बताता है। इस प्रकार रोग ज्ञात हो अथवा अज्ञात हो, उसको हवन द्वारा दूर किया जा सकता है, अर्थात् अग्निमें योग्य औषधियोंका हवन करनेसे रोगी रोगमुक्त हो जाता है। विविध रोगोंकी निवृक्तिके लिये अन्यान्य औषधियोंका हवन करनेकी आवश्य-कता है और कुछ पदार्थ ऐसे भी हमनमें होते होंगे कि जिनसे सामान्यतया आरोग्य प्राप्त होता हो। ऐसे योग्य औषधियोंके संमिलित हवनसे मनुष्य पूर्ण नीरोग और दीर्घायुसे युक्त हो जाता है।

#### हवनका परिणाम।

हवनका परिणाम यहांतक होता है कि आसच मरण रोगी भी रोगमुक्त होकर आरोग्य प्राप्त करता है। इस विषयमें द्वितीय मंत्र स्पष्ट शब्दों द्वारा कहता है कि, 'यदि यह रोगी करीब मरनेकी अवस्थातक पहुंच चुका हो, मृत्युके पास भी गया हो, इसकी आयु भी समाप्त हो चुकी हो, तो भी हवनसे इसकी सब आपत्ति दूर हो सकती है और इसको सी वर्षकी पूर्ण आयु प्राप्त हो सकती है।'(मं. २)

### शतायु करनेवाला हवन।

इस वर्णनसे हवनका अपूर्व आरोग्यवर्धक परिणाम ज्ञात हो सकता है। तृतीय मंत्रमें हवनका नाम हो 'शतायु हवि 'कहा है अर्थात् इस हवनसे सौ वर्षकी आयु प्राप्त हो सकती है। इस 'शतायु हवि 'के अंदर शतवीर्थ अर्थात् सौ प्रकारके बल होते हैं और (सहस्र-अक्ष) हजार प्रकारकी शक्तियां होती हैं। इससे-

#### नयात्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम्।

(सू. ११, मं. ३)

'सब दुरितको दूर किया जाता है।' दुरित नाम पापका है। यह 'दुरित' (दु:-इत) वह है कि जो दुःख उथ्पन्न करनेवाला शरीरमें घुसा होता है; यह शरीरमें घुसकर नाना प्रकारकी पीडाएं उत्पन्न करता है। इवनसे यह दुरित अर्थात रोगोत्पादके द्रव्य शरीरसे दूर किया जाता है।

चतुर्थ मंत्रमं विश्वासपूर्वक कहा है कि अब तो 'हवन किया गया है, इन्द्र, आग्नि, सविता, बृहस्पति आदि देवताओं से राक्तियां प्राप्त की गई हैं, अब तू विश्वासपूर्वक अपनी सब राक्तियां बढाता हुआ सो वर्षतक जीता रह । अब तुम्हें मुत्युका भय नहीं है। (मं. ४)' हवनका ऐसा सुपरिणाम होता है और इतना विश्वास उत्पन्न हो जाता है। यह हवनका परिणाम मननपूर्वक देखने योग्य है।

पंचम और षष्ठ मंत्रोंमें प्राण और अपानको आदेशपूर्वक कहा है कि— 'हे प्राण और अपान! तुम अब इसी पुरुषके देहमें घुसी, यहां ही अपने कार्य करों और इसके शरीरकों तथा संपूर्ण इन्द्रियों को पूर्ण आयुकी समाप्तितक अपने अपने कार्य करने के योग्य रखो। तथा इसके शरीरसे पृथक् न होओ। तुम्हारे कार्यसे इसके संपूर्ण अपमृत्यु दूर हो जावें (मं. ५-६)।' जब पूर्ण आरोग्य प्राप्त होता है और हवनसे शरीरमें नवजीवन संचारित होता है; तब शरीरमें स्थिर रूपसे प्राणापान रहेंगे ही क्यह हवनका परिणाम है।

सप्तम मंत्रमें कहा है कि - 'हे मनुष्य! अब में तुझको वृद्ध अवस्थाके लिये समर्पण करता हूं, तुझे सुखमयी वृद्ध अवस्था प्राप्त होने और सब अपमृत्यु तुझसे दूर हो जावें ' (मं. ७)। वृद्ध अवस्थाकी गोदमें समर्पण करनेका तात्पर्य यही है कि पूर्ण वृद्धावस्था होनेतक अर्थात् सौ वर्षकी पूर्ण आयुतक जीवित रहना।

#### मरणका पाश।

अष्टम मंत्रमें एक वडा भारी क्षिद्धांत कहा है कि हरएक मनुष्य जन्मते ही मृत्युके पाशसे बांधा जाता है—

#### यस्त्वा मृत्युरभ्याधत्त जायमानं सुपाशया । (स. ११, मं. ६)

'मृत्यु तुझको अर्थात् हरएक प्राणिमात्रको जन्मते ही उत्तम पाशसे वांधकर रखता है। 'कोई मनुष्य अथवा कोई प्राणी मृत्युके इस पाससे छूटा नहीं होता। जो जन्मको प्राप्त हुआ है वह अवश्य किसी न किसी समय मरेगा ही। सब उत्पन्न हुए प्राणिमात्रोंको मृत्युने अपने पाशोंसे ऐसा जकड कर बांधा है कि वे इधर उधर जा नहीं सकते और सब मृत्युके वशमें होते हैं।

'सब जन्म लेनेवाले प्राणियोंको एक वार अवस्य मरना है ' यह इस मंत्रका कथन हरएकको अवस्य विचार करने थोग्य है। हरएकको स्मरण रखना चाहिये कि अपने सिरपर मृत्युने पांव रखा हुआ है। इस विचारसे मनुष्यको सल्य धर्मका पाळन करना चाहिये। सल्य ही इस मृत्युसे बचानेवाला है।

## सत्यसे सुरक्षितता।

मृत्युके पाशसे बचानेवाला एकमात्र उपाय 'सत्य 'है यह अष्टम मंत्रने बताया है—

#### तं ते सत्यस्य इस्ताभ्यामुदमुञ्चद् बृहस्पतिः। (स्. १९, मं. ८)

' बृहस्पित तुझे सत्यके संरक्षक हाथोंसे उस मृत्युसे बचाता है। ' अर्थात जो मनुष्य सत्यका पालन करता है उसका बचाव परमेश्वर करता है। वस्तुतः सत्यसे ही उसका बचाव होता है। सत्यका रक्षण ऐसा है कि जिससे दूसरे किसी रक्षणकी तुलना नहीं हो सकती, अर्थात एक मनुष्य अपना बचाव सत्यके हाथोंसे करता है और दूसरा मनुष्य अपना बचाव श्रह्माहोंसे करता है तो सत्यसे अपना बचाव करनेवाला मनुष्य अधिक सुरक्षित है, अपेक्षा उसके कि जो अपने आपको श्रह्मोंसे रक्षित समझता है। सत्याप्रहसे अपनी रक्षा करना ब्राह्मबल है और श्रह्माह्मोंसे अपनी रक्षा करना ब्राह्मबल है और श्रह्माह्मोंसे अपनी रक्षा करना क्षात्रवल है। झात्रवलसे ब्राह्मबल अधिक श्रेष्ठ है इसमें किसीको संदह ही नहीं है।

## सत्यपालनसे दीर्घायुकी प्राप्ति ।

यहां हमें सूचना मिलती है कि दीर्घायुकी प्राप्ति करनेकी इच्छा करनेवालेको सत्यका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। सत्यके संरक्षक हाथोंसे सुरक्षित हुआ मनुष्य ही दीर्घजीवी हो सकता है।

इस मंत्रमें जो हवनका महत्त्व वर्णन किया है वह यक्कशास्त्रमें प्रसिद्ध है। यज्ञसे जनताकी भलाई, आरोग्यप्राप्ति आदि होनेका वर्णन सब यज्ञ शास्त्र कर रहे हैं। इस दृष्टिसे यह सूक्त एक आरोग्यप्राप्तिका नवीन सायन वता रहा है।

किस रोगके दूर करनेके लिये किस हवन सामग्रीका हवन होना चाहिये इस विषयमें यहां कुछ भी नहीं कहा है, परन्तु हवनका सर्वसामान्य परिणाम ही यहां बताया है। हरएक रोगके दूर करनेके लिये विशेष प्रकारके हवनोंका ज्ञान अन्यान्य सूक्तोंसे प्राप्त करना चाहिये। वैदिक विद्याओंकी खोज करने-वालोंके लिये यह एक बड़ा महत्त्वपूर्ण खोजका विषय है। खोज करनेवाले इसकी खोज अवश्य करें। इससे जैसा व्यक्तिका भला हो सकता है, वैसा ही राष्ट्रका भी भला हो सकता है।

## गृह निर्माण।

( ११ )

(ऋषिः — ब्रह्मा। देवता — शाला, वास्तोष्पतिः)

ड्रहेव ध्रुवां नि मिनोमि शालां क्षेमें तिष्ठाति घृतमुक्षमाणा ।
तां त्वां शाले सर्वेवीराः सुवीरा अरिष्टवीरा उप सं चेरेम ॥ १॥
ड्रहेव ध्रुवा प्रति तिष्ठ शालेऽश्वांवती गोमंती सूनृतांवती ।
ऊर्जीस्वती घृतवंती पर्यस्वत्युच्छ्रंयस्व मह्ते सौभंगाय ॥ २॥
ध्रुष्णिसि शाले बृहच्छंन्दाः पृतिधान्या ।
आ त्वां वृत्सो गंमेदा क्षंमार आ धेनवंः सायमास्पन्दंमानाः ॥ ३॥
इमां शालां सिवता वायुरिनद्रो बृहस्पितिनि मिनोतु प्रजानन् ।
उक्षन्तुद्रा मुरुती घृतेन भगी नो राजा नि कृषि तेनोतु ॥ ४॥

अर्थ — (इह एव ध्रुवां शालां निमिनोमि) इसी स्थानपर सुदृढ शालाको बनाता हूं। वह शाला ( घृतं उक्षमाणा क्षेमे तिष्ठाति) घी सींचती हुई हमारे कत्याणके लिये ठहरी रहेगी। हे (शाले) घर! (तां त्वा सर्ववाराः अरिष्ठवीराः सुवीराः उप संचरेम) तेरे चारों ओर हम सब वीर विनष्ट न होते हुए उत्तम पराक्रमी बनकर फिरते रहेंगे॥ १॥

हे शाले ! तू ( अश्वावती गोमती स्नृतावती ) घोडोंवाली, गोओंवाली और मधुर भाषणोंवाली होकर ( इह पव ध्वा प्रतितिष्ठ ) यहां ही स्थिर रह । तथा ( ऊर्जस्वती घृतवती पयस्वती ) अन्नवाली, घोवाली और दूधवाली होकर

( महते सौभगाय उच्छ्यस्व ) बडे सौभाग्यके लिये उंची बनकर खडी रह ॥ २ ॥

हे शाले ! (बृहत्-छन्दाः पृतिघान्या ) बडे छतवाली और पवित्र धान्यवाली तथा ( घरुणी असि ) धान्यादिका भण्डार धारण करनेवाली त है । (त्वा चत्सः कुमारः आ गमेत्) तेरे अंदर बछडा और बालक आ जावे। ( आस्पन्द-माना घनवः सायं आ ) कूदती हुई गौवें सायंकालके समय आ जावें॥ ३॥

(इमां शालां) इस शालाको सविता, वायु, इन्द्र और वृहस्पति (प्रजानन् नि मिनोति) जानता हुआ निर्माण करे। (मरुतः उद्गा घृतेन उक्षन्तु) मस्त् गण जलसे और घीसे सीचें, तथा (भगः राजा नः कृषिं नि तनोतु) भाग्यवान् राजा इमारे लिये कृषिको बढावे॥ ४॥

भावार्थ — इस उत्तम स्थानपर में उत्तम और धुटढ घर बनाता हूं, जिसमें घी आदि खाने पीनेके पदार्थ बहुत रहें और जो सब प्रकारके खास्थ्य साधनोंसे परिपूर्ण हो। हम सब प्रकारके शौर्यवीर्यादि गुणोंसे युक्त होकर और किसी प्रकार कष्टोंकी प्राप्त न होते हुए इस घरके चारों ओर घूमा करेंगे॥ १॥

इस घरमें घोडे, गौतें, बैठ आदि पशु बहुत हों, यह घर उत्तम मीठे भाषणसे युक्त हो, अन्न, घी, दूध आदि खाद्य पेय इसमें बहुत हों और इसमें रहनेवालोंको बडे सौभाग्यकी प्राप्ति हो ॥ २ ॥

इस घरमें धान्यादिका बडा भण्डार हो, उस भंडारमें शुद्ध और पवित्र धान्य भरा रहे। ऐसे घरमें बालक और बछेडे घूमते रहें और सार्यकालमें आनंदसे नाचती हुईँ गौवें आ जांय॥ ३॥

इस शालाके निर्माणमें सविता, वायु, इन्द्र और वृहस्पति ये देव सहायता दें। मरुत् गण इस घरमें विपुल घी देनेमें सहायक हों तथा राजा भग कृषि बढानेमें सहायता देवे ॥ ४॥ मार्नस्य पित्न शर्णा स्योना देवी देवे भिर्निमितास्यग्रे ।

तृणं वसाना सुमनां असुस्त्वमधासमभ्यं सहवीरं रृपि दाः ॥ ५॥

ऋतेन स्यूणामिध रोह वंशोग्रो विराजन्तर्य वृङ्क्ष्व शत्रून् ।

मा ते रिषत्रुषस्तारों गृहाणां श्वाले शृतं जीवेम श्रुरदः सर्ववीराः ॥ ६॥

एमां के मारस्तरुण आ वृत्सो जर्गता सह ।

एमां पेरिस्रुतः कुम्भ आ दुष्नः कुलशैरगुः ॥ ७॥

पूर्णं नारि प्र मेर कुम्भमेतं घृतस्य धाराममृतेन संभृताम् ।

इमां पातृनमृतेना समंङ्ग्धीष्टापूर्वमिभि रक्षात्येनाम् ॥ ८॥

इमा आपः प्र भेराम्ययक्षमा यक्षमनार्श्वनीः ।

गृहानुप प्र सीदाम्यमृतेन सहाग्रिनां ॥ ९॥

अर्थ — हे (मानस्य पितन) संमानकी रक्षक, (शरणा स्योना देवी) अंदर आश्रय करने योग्य, सुखदायक, दिब्य प्रकाशमान् ऐसी (देवेभिः अग्रे निमिता असि) देवों द्वारा पहले बनायी हुई है। (तृणं वसाना त्वं सुमनाः असः) घासको पहने हुए तू उत्तम मनवाली हो (अथ अस्मभ्यं सहवीरं रियं दाः) और हम सबके लिये वीरोंसे युक्त धन दे॥ ५॥

हे (वंश) बांस ! तू (ऋतेन स्थूणां अधिरोह) अपने सीधेपनसे अपने आधारपर चढ और (उग्नः विराजन् शत्रून् अपनुङ्क्ष्व) उप्र बनकर प्रकाशता हुआ शत्रुओंको हटा दे। (ते गृहाणां उपसत्तारः मा रिषन्) तेरे घरांके आश्रयसे रहनेवाले हिंसित न होवें। हे शाले ! हम (सर्ववीराः शतं शरदः जीवेम) सब वीरोंसे युक्त होकर सौ वर्ष जीते रहेंगे॥ ६॥

(इमां कुमारः आ) इस शालाके पास बालक आवे, (तरुणः आ) तरुण पुरुष आवे, (जगता सद्द वत्सः आ) चलनेवालोंके साथ बछडा भी आवे। (इमां परिस्नुतः कुम्भः) इसके पास मधुररससे भरा हुआ घडा (द्रभः कलशोंके साथ आ जावे॥ ৩॥

है (नारि) स्नी ! (एतं पूर्ण कुम्भं) इस पूर्ण भरे घडेको तथा (अमृतेन संभृतां घृतस्य घारां) अमृतसे भरी हुई घीकी घाराको (प्र भर) अच्छी प्रकार भरकर ला। (पातृन् अमृतेन सं अङ्गिघ) पीनेवालोंको अमृतसे अच्छी प्रकार भर दे। (इष्टापूर्त एनां अभिरक्षति) यज्ञ और अजदान इस शालाकी रक्षा करते हैं ॥ ८॥

(इमाः यक्ष्मनाशिनीः अयक्ष्माः आपः) ये रोगनाशक और खर्य रोगरहित जल (प्र आभरामि) में भर लाता हूं। (अमृतेन अग्निना सह) अमृत अग्निके साथ (गृहान् उप प्र सीदामि) घरोंमें जाकर बैठता हूं॥ ९॥

भावार्थ — घर अंदर निवास करने योग्य, सुखदायक है, यह एक संमानका साघन भी है। पहले यह देवों द्वारा बनाया गया था। घासके छप्परसे भी यह बनता है। ऐसे घरसे हमारा मन ग्रुभ संकल्पवाला होवे और हमें वीरोंसे युक्त धन प्राप्त हो॥ ५॥ सीधे स्तंभ पर सीधे बांस रखे जांवें और इस रीतिसे विरोधीयोंको दूर किया जावे। घरोंके आश्रयसे रहनेवाले दुःखी, कष्टी

या विनष्ट न हों । इसमें रहनेवाले सब वार होकर सौ वर्षतक जीवित रहें ॥ ६॥ .

इस घरके पास बालक, तरुण आदि सब आ जावें । बछडे और अन्य घरके पशु, पक्षी भी घूमते रहें । इस घरमें शहदके मीठे रससे भरे हुए घंडे तथा दहींसे भरे हुए घंडे बहुत हों ॥ ७ ॥

िम्रयां इन घडोंको भरकर लावें और घीके घडे भी बहुत लावें और पीनेवालोंको यह दूध, दही, घी **आदि सब रस**,

भरपूर पिलावें । क्योंकि इनका दान ही घरकी रक्षा करता है ॥ ८ ॥ घरमें पोनेके लिये ऐसा जल लाया जावे कि जो रोगनाशक और आरोग्यवर्धक हो । घरमें अगटी भी हो जिसके पास जाकर लोग शीतका निवारण करके आनंद प्राप्त करें ॥ ९ ॥

CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative

#### घरकी बनावट।

जो गृहस्थी हैं उसको घर बनाकर रहना आवश्यक है, फिर वह घर घाससे बनी हुई (तृणं चस्ताना । मं. ५) झोपडीके समान हो अथवा बडा सौध हो । घर किसी भी प्रकारका हो, परंतु गृहस्थीके लिये वह अवश्य चाहिये, नहीं तो गृहस्थका 'गृह-स्थ-पन 'ही नहीं सिद्ध होगा।

#### घर बनाने योग्य स्थान।

घरके लिये स्थान भी योग्य होना चाहिये, रमणीय होना चाहिये और आरोग्यकारक होना चाहिये, इस विषयमें इस सूक्तमें निम्नलिखित निर्देश देखने योग्य हैं—

१ क्षेमे (मं. १) = स्राक्षित, शांति देनेवाला, सुखकारक, आरोग्यदायक, निर्भय, ऐसा स्थान घरके लिये हो ।
 १ ध्रुवा (मं. १, २) = स्थिर, सुदृढ, जहां खुनियाद स्थिर और दृढ हो सकती है ।

इस प्रकारकी भूमिपर घर बनाना चाहिये और वह घर अपनी सामर्थ्यके अनुसार सुदृढ, (ध्रुवा) स्थिर और मजवृत बनाना चाहिये, ताकि वारंवार उसकी मरम्मत करनेका व्यय उठाना न पहे ।

#### घर कैसा बनाया जावे ?

घरके कमरे जहांतक हो सकें वहांतक विस्तीर्ण बनाये जावें।
'बृहत्-छंदाः (मं. ३)' अर्थात् बढे बढे छतवाले कमरोंसे
युक्त घर हो। घरमें संकुचित् स्थान न हो क्योंकि छोटे छोटे
कमरोंमें रहनेवालोंके विचार भी संकुचित बनते जाते हैं। इसलिये अपनी शक्तिके अनुसार जहांतक विस्तीर्ण बनाना संभव
हो वहांतक प्रशस्त घर बनाया जावे, जहां बहुत इष्टमित्र
अतिथि आदि (शरणा। मं. ५) आ जांय और (स्योना।
मं. ५) विश्राम ले सकें।

#### संमानका स्थान।

घर गृहस्थीके लिये बडा संमानका (शाला मानस्य पत्नी।
मं. ५) स्थान है, अपना निजका घर होनेसे वह एक प्रतिष्ठाका
स्थान हो जाता है। इष्टिमित्रोंको सुख पहुंचानेका वह एक
बडा स्थान होता है। इस्रिलेये प्रबेक्ति प्रकार घर बनाना चाहिये।
घर बनते ही घरमें अन्यान्य साधन इक्ट्रे करने चाहिये, इस
विषयमें निम्न लिखित संकेत विचार करने योग्य हैं—

१ अश्वावती (मं. २) = घरमें घोडे हों, अर्थात् गृहस्थीके पास घोडे, घोडियां हों । यह शीर्यका साधन है। २ गोमती (मं. २) = घरमें गौएँ हो। यह पुष्टिका साधन है, गौसे दूध मिलता है जिसको पीकर मनुष्य पुष्ट होते हैं। बैलोंसे खेती होती है।

धेनवः आस्पन्दमानाः सार्यं आ (मं. ३) = सार्य-कालके समय गौवें आनंदसे नाचती हुई आ जावें।

३ पयस्वती (मं. २) = घरमें बहुत दूध हो।

8 घृतवती (मं. २) = घरमें विपुल घी है।।

५ घृतं उक्षमाणा ( मं. १ ) = घी देनेवाला, अर्थात् अतिथि आदिके लिये विपुल घी देनेवाला घर हो । घरके लोग अन्नदानमें कंजूसी न करें ।

६ ऊर्जस्वती (मं. २) = घरमें बहुत अन्न हो, खानपानके पदार्थ विपुल हों।

७ धरुणी (मं. ३) = जिसमें धान्यादिका बडा भंडार हो, जिसमें संप्रहस्थान हो, और वहां सब प्रकारके पदार्थ उत्तम अवस्थामें मिलें।

८ प्रतिधात्या (मं. ६) = घरमं पिवत्र धान्य हो, जो रोगादि उरपन्न करनेवाला न हो, उत्तम अवस्थामें हरएक प्रकारके पदार्थ हों, जो खानेसे शरीरकी पुष्टि और मनका समाधान हो। घरमें धान्य लानेके समय वह केवल सस्ता मिलता है इसलिये लाया न जाय, परंतु लानेके समय देखा जाय, कि यह पिवत्र, शुद्ध, नीरोग और पोषक है वा नहीं।

९ परिस्तुतः कुम्भः (मं. ७) = मधुर शहदसे भरा हुआ घडा अथवा अनेक घडे घरमें सदा रहें!

१० दधः कळशोः (मं. ७) = दहींसे परिपूर्ण भरे हुए कलश घरमें हों।

११ घृतस्य कुम्भम् (मं. ८) = उत्तम घीसे भरे हुए घट घरमें हों।

१२ अयक्ष्मा यक्ष्मनाशिनीः आपः (मं. ९) = नीरीन और रोग दूर करनेवाले शुद्ध जल घडोंमें भर कर घरमें रखा जावे।

इत्यादि शब्दों द्वारा इस स्क्तमें घरका वर्णन किया है । इन शब्दों के मननसे पाठक खयं जान सकते हैं कि घरमें कैसी ब्यवस्था रखना चाहिये और घर कैसा धनधान्यसंपन्न बनाना चाहिये। तथा—

१ वत्सः आगमेत् (मं. ३, ७) = घरमें बछडे खेलते रहें, घरके पास बछडे नाचते रहें। २ कुमारः आ गमेत् (मं. ३,७) = घरमं और बाहर बालबचे, कुमार और कुमारिकाएं आनंदसे खेलकुद करते रहें।

३ तरुणः आ गमेत् (मं. ७) = युवा, तरुण पुरुष और तरुणियां घरमं और बाहर भ्रमण करें।

#### प्रसन्नताका स्थान।

अर्थात् घर ऐसा हो कि जिसमें बालबचे खेलते रहें और तरुण तथा अन्यान्य आयुवाले स्त्री-पुरुष अपने अपने कार्थमें आनंदसे दत्तचित्त हों। सबके मुखपर आनंद दीखे और घरका प्रस्थेक मनुष्य प्रसन्नताकी मूर्ति दिखाई देवे। हरएक मनुष्य ऐसा कहे कि---

गृहान् उप प्र सीदामि। (स्. १२, मं. ९)

'में अपनी पराकाष्ठा करके अपने घरकी प्रसन्नताका रमणीय स्थान बनाऊंगा । 'यदि घरका प्रत्येक मनुष्य अपने घरको 'प्रसन्नताका स्थान 'बनानेका प्रयत्न करेगा तो सचमुच वह घर प्रसन्नताका केन्द्र अवश्यमेव बन जायगा।

पाठक इस उपदेशका अधिक मनन करें क्योंकि इससे हरएक पाठकपर एक विशेष उत्तरदायित्व आता है। अपने प्रयत्नसे अपने घरको 'प्रसन्नताका स्थान ' बनाना है, यह कार्य दूसरेपर सोंपा नहीं जा सकता, यह तो हरएकको ही करना चाहिये। यह उपदेश देनके पश्चात् हरएक पाठकसे वेद पूछेगा कि 'क्या इस उपदेशानुसार अपना कर्तव्य तुमने किया ?' पाठक इसका योग्य उत्तर देनेकी तैयारी करें। घरको प्रसन्नताका स्थान बनानेके लिये उत्पर लिखे हुए साधन इकट्ठे तो करने ही चाहिये परंतु केवल इतनोंसे ही वह प्रसन्नता नहीं आवेगी कि जो वेदको अभीष्ट है, इसलिये वेदने और भी निर्देश दिये हैं, देखिये—

? सूनुतावती (मं. २)— घरमें सभ्यताका सचा भाषण हो, प्रेमपूर्वक वार्तालाप होता हो, सची उन्नतिका सत्य भाषण हो, छल, कपट, धोखा आदिके भाषण न हों।

२ सुमनाः (मं. ५)— उत्तम मनसे उत्तम व्यवहार करनेवाले मनुष्य घरमें कार्य करें।

घरको मंगलमय बनानेके लिये जैसे खानपानके अच्छेपदार्थ घरमें बहुत चाहिये उसी प्रकार घरके स्त्रीपुरुषोंके अंतःकरण भी श्रेष्ठ विचारोंसे युक्त चाहिये। तभी तो घर प्रसन्नताका स्थान बन सकता है। घरमें धनदौलत तो बहुत रही, और घरवालोंके

८ ( अथर्व. भाष्य, काण्ड ३ )

मन छठी घौर कपटी हुए तो उस घरको घर कोई नहीं कहेगा वह तो एक दुःखका स्थान होगा। इसिटिय पाठक- जो अपने घरको प्रसन्नताका स्थान बनाना चाहते हैं वे- इन शब्दोंसे उचित बोध प्राप्त करें। शीत कालमें तथा यृष्टिके दिनोंमें सदीं बहुत होती है, इसिटिये शीतके निवारणके लिये घरमें अगटी रखना चाहिये जिससे शीतसे त्रस्त मनुष्य सेक लेकर आनंद प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात यह है कि 'अमृत आग्नि' (मं. ९) जो परमेश्वर है उसकी उपासनाका एक स्थान घरमें बनना चाहिये, जहां अग्निहोत्र द्वारा अग्न्युपासनासे लेकर ध्यानधारणा द्वारा परमात्मोपासनातक सब प्रकारकी उपासना करके मनुष्य परम आनंदको प्राप्त करे। जिस घरमें ऐसी उपासना होती है वही घर सचमुच 'प्रसन्नाताका केन्द्र 'हो सकता है। इसी प्रकारका घर—

महते सौभगाय उच्छ्रयख। (सू. १२, मं. २)

'बडे ग्रुभमंगलकी प्राप्तिके लिये यह घर उठकर खडा होवे।' अर्थात् यह घर इस प्रकारसे बडा सौमाग्य प्राप्त करे। जिस घरमें पूर्वोक्त प्रकार अन्तर्वाह्य व्यवस्था रहेगी वहां बडा ग्रुभमंगल निवास करेगा इसमें कोई संदेह ही नहीं है।

### वीरतासे युक्त धन।

सीभाग्य प्राप्तिके अन्दर 'भग ' अर्थात् धन कमाना भी सिमिलित है। परंतु धन कमाने विश्वात् उसकी रक्षा करनेकी शक्ति चाहिये और उसके शत्रुओंको दूर करनेके लिये शौरं, धैर्य, वीर्य आदि गुण भी चाहिये। अन्यथा कमाया हुआ धन दूसरे लोग लुट लेंगे। इसलिये इस स्क्ते सावधानीकी सूचना दी है—

अस्मभ्यं सहवीरं रियं दाः। (स्. १२, मं. ५)
'हमारे लिये वीरतासे युक्त धन दे।'धन प्राप्त हो और
साथ साथ उसके संभालनेके लिये आवश्यक वीरता भी प्राप्त
हो।हमारा घर वीरताके वायुमंडलसे युक्त हो—

१ सर्ववीराः सुवीरा अरिष्टवीरा उप सं चरेम। (सु. १२, मं. १)

२ शतं जीवेम शरदः सर्ववीराः। (स्. १२, मं. ६)

' हम सब प्रकारसे वीर, उत्तम वीर, नाशको न प्राप्त होने-वाले वीर, सौ वर्ष जीवित रहकर धर्मकी रक्षा करनेके लिये तैयार रहनेवाले वीर होकर अपने अपने घरोंमें संचार करेंगे।' ये मंत्र स्पष्ट शब्दों द्वारा कह रहे हैं कि घरोंका वायुमंडल 'वीरताका वायुमंडल 'चाहिये। भीक्ताका विचारतक वहां भाना नहीं चाहिये। घरोंके पुरुष धर्मवीर हों भीर स्त्रियां वीरांगनाएं हों, ऐसे स्त्री-पुरुषोंसे जो संतान होंगे वे 'कुमार-वीर 'ही होंगे इसमें क्या संदेह है ? इसीलिये वेदमें पुत्रका नाम 'वीर 'आता है। पाठक इसका विचार करें और अपने घरका वायुमंडल ऐसा बनावें।

#### अतिथि सत्कार।

ऐसे मंगलमय वीरतासे युक्त घरोंमें रहनेवाले धर्मवीर पुरुष अतिथि सत्कार करेंगे ही । इस विषयमें कहा है---

पूर्णं नारि प्र भर कुम्भमेतं घृतस्य धारामः मृतेन संभृताम्। इमां पातृनमृतेना समङ्धीः धापूर्वमभि रक्षात्येनाम्॥ (सू. १२, मं. ८)

' गृहपरनी अतिथियोंको परोसनेके लिये घीका घडा लावे, मधुररससे भरा घडा लावे और पीनेवालोंको जितना चाहिये उतना पिलावे, कंज्सी न करे। इस प्रकारका अन्नदान करना ही घरकी रक्षा करता है। '

अतिथि सत्कारमें अन्नपान अथवा अन्यपदार्थीका दान खुले हाथसे देना चाहिये, उसमें कंजूसी करना योग्य नहीं है। क्योंकि दान ही घरका संरक्षण करता है। जिस घरमें अतिथि-योंका सत्कार होता है उस घरका यश बढता जाता है।

यहां अतिथियोंके लिये अन्न परोसनेका कार्य करना स्त्रियोंका कार्य लिखा है। यहां पर्दा नहीं है। पर्देवाले घरों में अतिथिको भोजन देनेका कार्य या तो नौकर करता है अथवा घरका मालिक करता है। यह अतिथि सत्कारकी अवैदिक प्रथा है। अतिथिके लिये भोजन, खानपान आदि गृहपत्नीको देना चाहिये यह वेदका आदेश यहां है, जिसकी ओर घरमें पर्देकी प्रथा रखनेवाले पाउकोंका मन आकर्षित होना आवश्यक है।

## देवों द्वारा निर्मित घर।

घर देवोंने प्रारंभमें बनाया इस विषयमें यह निम्न लिखित मंत्र देखना चाहिये— गरणा स्योना देवी (शाला) देवेभिर्निमितास्यग्रे। तृणं वसाना सुमनाः " ॥ (सू. १२, मं. ५)

' अन्दर आश्रय करने योग्य, युखदायक, घासके छप्परवाला, परंतु उत्तम विचारोंसे युक्त दिन्य घर प्रारंभमें देवोंने बनाया।' दिन्य वीर पुरुषोंके द्वारा जो पहला घर निर्माण हुआ वह ऐसा था। यद्यपि इसपर घांसका छप्पर था तथापि उसके अन्दर उत्तम विचार होते थे, अन्दर जानेसे आराम मिलता था और युख भी होता था। इसका तात्पर्य यही है कि घर छप्परका ही क्यों न हो परंतु वह दिन्य विचारोंका दिन्य घर होना चाहिये। देवोंका घर ' धनसे नहीं होता है प्रस्युत अन्दरकी ज्ञांति और प्रसन्नतासे होता है। पाठक प्रयत्न करके अपना घर ऐसा ' देव भवन ' ही बनावें और वैदिक धर्मको अपने घरमें प्रकारित हपमें प्रकट करें।

## देवोंकी सहायता।

घर ऐसे स्थानमें बनाया जावे कि जहां सूर्य, चंद्र, वायु, इन्द्र, आदि देवोंसे सहायक शक्ति विपुल प्रमाणमें प्राप्त होती रहे—

इमां गालां सविता वायुरिन्द्रो वृहस्पतिर्नि मिनोतु प्रजानन् । उक्षन्तूद्रा मरुतो घृतेन भगो नो राजा नि कृषि तनोतु॥ (सू. १२, मं. ४)

' सूर्य, वायु, इन्द्र, वृहस्पति जानते हुए इस घरकी सहायता करें । मरुत् नामक वर्साती वायु जलसे सहायता करें और भग राजा कृषि फैलानेमें सहायक हो । '

घरके लिये सूर्यप्रकाश विपुल मिले, शुद्ध वायु मिले, इन्द्र वृष्टि द्वारा सहायता करें, वृष्टि करनेवाले वायु योग्य वृष्टिसे सहायता करें और कृषिका देव भूमिसे कृषिकी योग्य उत्पत्ति करने द्वारा सहायक हो। घर ऐसे स्थानमें अथवा देशमें बनाना चाहिये कि जहां सूर्यादि देवताओं द्वारा योग्य शाक्तियोंकी सही-यता अच्छी प्रकार मिल जाय, भूमि उपजाऊ हो, वायु निर्देषि हो, जल आरोग्यदायक और पाचक हो, इस प्रकारके उत्तम देशमें गृहका निर्माण करना चाहिये।

## जल।

( १३ )

( ऋषिः — भृगुः । देवता — वरुणः, सिन्धुः, आपः, इन्द्रः )

यद्दः संप्रयतीरहावनंदता इते । तस्मादा नद्यो दे नामं स्थ ता वो नामानि सिन्धवः 11 3 11 यत्त्रेपिता वर्रुणेनाच्छीमं समर्वनगत । तदांमोदिन्द्रों वो यतीस्तसांदापो अर्नु प्रन 11 7 11 अपकामं स्यन्दंमाना अवीवरत वो हि कंम ! इन्द्रों वः शक्तिभिर्देवीस्तस्माद्वानीमं वो हितम् 11 3 11 एको वो देवोऽप्यतिष्ठत सन्देमाना यथावश्चम् । उदानिष्मिहीरिति तसांदुदकमुंच्यते 11 8 11

अर्थ — हे ( सिन्धवः ) नदियो ! ( सं-प्र-यतीः ) उत्तम प्रकार्षे सदा चलनेवाली तुम ( अहौ हते ) मेवके इनन होनेके पश्चात् ( अदः यत् अनदत ) यह जो वडा नाद कर रही हो, ( तस्माद् आ नदाः नाम स्थ ) उस कारण तुम्हारा नाम ' नदी ' हुआ है ( ताः वः नामानि ) वह तुम्हारे ही योग्य नाम हैं॥ १॥

( यत् आत् वरुणेन प्रेषिताः ) जब दूसरे वरुण द्वारा प्रेरित हुए तुम ( शीभं समवरुगत ) शीघ्र ही मिलकर चलने लगी, (तत् इन्द्रः यतीः वः आप्नोत् ) तव इन्द्रने गमनशील ऐसे तुमको 'प्राप्त ' किया, (तस्मात् अनु

आपः स्थन ) उसके पश्चात तुम्हारा नाम ' आपः ' हुआ ॥ २ ॥

(स्यन्द्मानाः वः) बहनेवाले तुम्हारी गतिका (इन्द्रः हि अप-कामं कं अवीवरत) इन्द्रने विशेष कार्यके ित्ये सुखपूर्वक नि 'वारण ' किया ( तस्मात् देवीः वः वार् नाम हितं ) तबसे देवी जैसे तुम्हारा नाम 'वारि ' रख है।। ३॥

( एकः देवः यथावकां स्यन्दमानाः वः ) अकेले एक देवने जैसे चाहे वैसे बहनेवाले तुमको (अपि अतिष्ठत् ) अधिकारसे देखा और कहा कि ( मही: उदानिषु: ) बडी शक्तियां ऊपरको श्वास लेती हैं, ( तस्मात् उदकं उच्यते ) तबसे तुमको ' उदक ' [ उत्-अक ] नामसे बोला जाता है ॥ ४ ॥

भावार्थ — मेघकी वृष्टिसे अथवा वर्फ पिघल जानेसे जब निदयोंको महापूर आ जाता है तब जलका बढा नाद होता है, यह 'नाद 'होता है इसीलिये जलप्रवाहोंको 'नदी ' (नाद करनेवाली ) कहा जाता है ॥ १ ॥

जब वरुणराजसे प्रेरित हुआ जल शीघ्र गतिसे चलने लगता है, तब इन्द्र उसे प्राप्त करता है, ' प्राप्त ' होनेके कारण ही

जलका नाम 'आपः ' ( प्राप्त होने योग्य ) होता है ॥ २ ॥

जब वेगसे बहनेवाले जलप्रवाहोंके मार्गको इन्द्रने विशेष कारणके लिये सुखपूर्वक बहनेके हेतु विशिष्ट मार्गसे चलनेके लिये

निवारित किया, तब उस कारण जलका नाम 'वार्' (वारि = निवारित किया गया ) हुआ ॥ ३॥ खेच्छास बहुते जानेवाले जल प्रवाहोंको जब एक देवने अधिकारमें लाय। और उनको ऊर्ध्व गतिसे ऊपरकी ओर चलाया,

तब इस जलका नाम ' उदक ' ( उत् अक = ऊपरकी ओर प्राण गति करना ) हो गया॥ ४॥

आपों भद्रा वृतिमदापं आसञ्ज्ञश्चीपोमी विश्वत्यापु इत्ताः ।
तीव्रो रसों मधुप्रचामरंगम आ मां श्राणेनं सह वर्चेसा गमेत् ॥ ५॥
आदित्पंत्रयाम्युत वां शृ<u>णो</u>म्या मा घोषों गच्छिति वाङ् मांसाम् ।
मन्ये मे<u>ना</u>नो अमृतंस्य ति हिरंण्यवर्णी अतृंपं यदा वंः ॥ ६॥
इदं वं आपो हद्यम्यं वृत्स ऋतावरीः ।
इदेत्थमेतं शक्तरीर्यत्रेदं वेशयामि वः ॥ ७॥

अर्थ-(आपः भद्गाः) जल कल्याण करनेवाला और (आपः इत् घृतं आसन्) जल निःसंदेह तेज बढानेवाला है। (ताः इत् आपः अग्नीषोमौ विभ्रतः) वह जल अप्ति और सोम धारण करते हैं। (मधुपृचां अरंगमः तीवः रसः) मधुरतासे परिपूर्ण तृष्ति करनेवाला तीव्र रस (प्राणेन वर्चसा सह) जीवन और तेजके साथ (मा आगमेत्) मुझे प्राप्त होवे॥ ५॥

(आत् इत् पश्यामि ) निश्वयसे में देखता हूं (उत चा शृणोमि ) और सुनता हूं (आसां घोषः वाक् मा आगच्छाति ) इनका घोष और शब्द मेरे पास आता है। है (हिरण्यवर्णाः) चमकनेवाले वर्णवाले ! (यदा चः अतृषं) जब मेंने तुम्हारे सेवनसे तृप्ति प्राप्त की (तर्हि अमृतस्य भेजानः मन्ये ) तब अमृतके भोजन करनेके समान मुझे प्रतीत हुआ ॥ ६ ॥

हे (आपः) जले ! (इदं वः हृदयं) यह तुम्हारा हृदय है। हे (ऋतावरीः) जलघाराओ ! (अयं वत्सः) यह मैं तुम्हारा बचा हूं। हे (शक्रांः) शक्ति देनेवालो ! (इत्थं इह आ इत) इस प्रकार यहां आओ। (यत्र वः इदं वेदयामि) जहां तुम्हारे अन्दर यह मैं प्रवेश करता हूं॥ ०॥

भावार्थ — यह जल निःसंदेह कल्याणकारक है, यह निश्चयपूर्वक तेज और पृष्टिको बढानेवाला है। अग्नि और सोम इसका धारण करते हैं। यह जल नामक रस ऐसा मधुर रस है कि यह पान करनेसे तृप्ति करता है और जीवनके तेजसे युक्त करता है ॥ ५ ॥

मनुष्य जलको भांखसे देखता है, और जलका शब्द दूरसे सुन भी सकता है। शुद्ध निर्मल जल स्फटिकके समान चमकता है। जब मनुष्य इसको पीता है तब उसको अमृतपान करनेके समान आनन्द होता है॥ ६॥

जलका यह आन्तरिक तत्त्व है, मनुष्य जलका ही पुत्र है, जल मनुष्यपर आता है और मनुष्य भी जलमें गोता लगाता है॥ ७॥

#### जलके प्रवाह।

इस सूक्तमं जलके प्रवाहोंका वर्णन है। जलके अनेक नाम हैं, उनमेंसे कीनसा नाम किस प्रकारके जलका होता है यह बात इस सूक्तके मंत्रीं द्वारा बतायी गई है।

मधोंसे वृष्टि होती है और नादेगोंको महापूर आता है। निदेशों भरनेका यह एक कारण है। निदेशों के महापूरका दूसरा भी एक कारण है, वह है वर्फका पिघलना। पत्थर वाचक प्रावा आदि जो शब्द मेधवाचक करके माने जाते हैं वे वस्तुतः मेध-वाचक नहीं हैं, परन्तु पहाडोंपर या भूमिपर गिरनेवाले बर्फके

तथा भोलोंके वाचक होते हैं। उसी प्रकारका अहिशब्द है। अतः इसका अर्थ पहाडी वर्फ मानना योग्य है और इसके पिघलनेसे नदियोंका भर जाना भी संभव है। इस प्रकार पूर्वोक्त दोनों कारणोंसे महापूर आनेसे जलप्रवाहोंका वडा नाद होता है, इसलिये नाद करनेके हेतु जलप्रवाहका नाम 'नदी' होता है, अर्थात् जिस जलप्रवाहका वडा शब्द न होता हो उसको नदी नहीं कहना चाहिये।

नदीका प्रवाह अत्यंत वेगसे चलता हो और उस वेगमें से जल किसी युक्तिसे ऊपर या अन्य स्थानमें खींचकर प्राप्त किया हो तो उस जलको 'आप्' कह सकते हैं। अपनी इच्छासे जैसे चाहे वैसे प्रवाहित होनेवाले जलको नहर आदि कृत्रिम मार्गोंके द्वारा अपनी खेती आदिके विशेष कार्योंको सिद्ध करनेके लिये जो अपनी इच्छानुसार चलाया जाता है उसको 'वारि' (वार्, वारं) कहा जाता है।

जो जल- सूर्यिकरणों द्वारा बनी भांपसे हो या अग्नि द्वारा बनी हुई भांपसे हो- पहले भांप बनकर फिर उस भांपको शीतलता लगाने द्वारा जो फिर उसका जल बनता है उसको ', उदक' कहते हैं। (उत्) भांप द्वारा ऊपर जाकर जो (आनिपुः) जो ऊपरले प्राणके साथ मिलकर वापस आता है उसका नाम उदक है। मेघोंकी वृष्टिसे प्राप्त होनेवाले उदकका यह नाम मुख्यतया है। कृत्रिम रीतिसे ग्रंडायंत्र द्वारा बनाये जलको भी यह गोण वृत्तिसं दिया जा सकता है।

विविध प्रकारके जलोंके ये नाम हैं यह खयं इस सूक्तने ही कहा है, इसिलियं इन शब्दोंके ये अर्थ लेना ही योग्य है। यद्यपि संस्कृत भाषामें ये सब उदक वाचक शब्द पर्याय शब्द माने जाते हैं और पर्याय समझकर उपयोगमें भी लाये जाते हैं, तथापि संस्कृत भाषामें एक वस्तुके वाचक अनेक शब्द वस्तुतः

उस वस्तुके अन्तर्गत भेदोंके वाचक होते हैं, यह बात इस सूक्तके इस विवरणसे ज्ञात हो सकती है।

यह जल ( भद्राः । मं. ५ ) कल्याण करनेवाला है, बल, पुष्टि और तेज देनेवाला है, तथा जीवनका तेज बढानेवाला है । ( मं. ५ )

शुद्ध रफटिक जैसा निर्मल जल पीनेसे ऐसी तृष्ति होती है कि जो तृष्ति अमृत भोजनसे मिल सकती है।

प्राणिमात्र जलके कारण जीवित रहते हैं इसलिये जलसे ही इनकी उत्पत्ति मानना योग्य है, अतः ये जलके पुत्र हो गये। जल इन सबकी माता है इसीलिये जलको 'माता' वेदमें अन्यत्र कहा है। इस माताका आश्रय करनेसे मनुष्य नीरोग पुष्ट और बलवान हो सकते हैं।

मनुष्यं जलमें प्रविष्ट होकर नित्यं स्नान करें अथवा वैसी तैरने आदिकी संभावना न हो तो अन्य प्रकारसे जल प्राप्त करके स्नान अवश्य करें। यह जलस्नान बडा आरोग्यप्रद होता है। इल्यादि उपदेश पंचम और षष्ट मंत्रोंके शब्दोंके मननसे प्राप्त हो सकते हैं।

## गोशाला।

( 88 )

( ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — नानादेवता, गोष्ठदेवता )

सं वो गोष्ठेनं सुषदा सं रुव्या सं सुर्भूत्या । अहंजीतस्य यत्राम तेनां वः सं संजामिस

11 8 11

अर्थ — हे गौओ ! (वः सुषदा गोष्टेन सं) तुमको उत्तम बैठने योग्य गोशालासे युक्त करते हैं, (रथ्या सं) उत्तम जलसे युक्त करते हैं और (सु-भृत्या सं) उत्तम रहने सहनेसे अथवा उत्तम प्रजननसे युक्त करते हैं। (यत् अहर्जा-तस्य नाम) जो दिनमें श्रेष्ठ वस्तु मिल जाय (तेन वः सं सुजामिस ) उससे तुमको युक्त करते हैं॥ १॥

भावार्थ — गौओंके लिये उत्तम, प्रशस्त और स्वच्छ गोशाला बनायी जाय । गौओंके लिये उत्तम जल पीनेको दिया जाय, तथा गौओंसे उत्तम गुणयुक्त संतान उत्पन्न करानेकी दक्षता सदा रखी जाय। गौओंसे इतना प्रेम किया जाय कि दिनके समय गौके योग्य उत्तमसे उत्तम पदार्थ प्राप्त कराकर वह उनको अर्पण किया जाय॥ १॥

| सं र्वः सूजत्वर्यमा सं पूपा सं बृहस्पतिः।             |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| समिन्द्रो यो धनञ्ज्यो मार्थे पुष्यत् यद्वसु           | 11 2 11 |
| संजग्माना अविभ्युषीरसिन् गोष्ठे कर्रीषिणीः।           |         |
| विभ्रतीः सोम्यं मध्यनमीवा उपेतंन                      | 11 3 11 |
| <u>इ</u> हैव गांवु एतंनुहो शकेंव पुष्यत ।             |         |
| <u>इ</u> हैबोत प्र जायध्वं मियं संज्ञानंमस्तु वः      | 11.8.11 |
| श्चिवो वो गोष्ठो भवत शारिशाकैव पुष्यत ।               |         |
| <u>इ</u> हैवोत प्र जीयध्वं मया वः सं सृजामसि          | ॥५॥     |
| मयां गावो गोपंतिना सचध्वम्यं वी गोष्ठ इह पीपयिष्णुः । |         |
| रायस्पोषेण बहुला भवन्तीर्जीवा जीवन्तीरुपं वः सदेम     | 11 8 11 |

अर्थ — (अर्थमा वः सं सृजतु ) अर्थमा तुमको मिलावे, (पूषा सं, बृहस्पितिः सं) पूषा और बृहस्पिति भी तुम्हें मिलावे। (यः धनंजयः इन्द्रः सं सृजतु ) जो धन प्राप्त करनेवाला इन्द्र है वह तुमको धनसे संयुक्त करे। (यत् वसु ) जो धन आपके पास है वह (मिथ पुष्यत ) सुझमें तुम पुष्ट करो॥ २॥

(अस्मिन् गोष्ठे संजग्मानाः अ-विभ्युषीः) इस गोशालामें मिलकर रहती हुई और निर्मय होकर (करी-विणीः) गोबरका उत्तम खाद उत्पन्न करनेवाली तथा (सोम्यं मधु विश्वतीः) शांत मधुररस- दूध- का धारण करती हुई

( अन्-अमीवाः उपेतन ) नीरोग अवस्थामें हमारे पास आओ ॥ ३ ॥

है (गावः) गौओ ! (इह एव एतन) यहां ही आओ । और (इहा शका इव पुष्यत) यहां साकके समान पुष्ट होओ । (उत इह एव प्र जायध्वं) और यहां ही बचे उत्पन्न करके बढो । (वः संक्षानं मियं अस्तु) आपका लगन-प्रेम- मुझमें होवे ॥ ४॥

(वः गोष्ठः शिव भवतु ) तुम्हारी गोशाला तुम्हारे लिये हितकारी होवे। (शारि-शाका इव पुष्यत ) शालिकी साकके समान पुष्ट होओ। (इह एव प्र जायध्वं ) यहां ही प्रजा उत्पन्न करों और बढो। (मया वः सं सुजामिस ) मेरे साथ तुमको अमणके लिये ले जाता हं॥ ५॥

हे ( गावः ) गौओ ! ( मया गोपितना सचध्वं ) मुझ गोपितके साथ मिली रहो। (वः पोषियिष्णुः अयं गोष्ठः इह ) तुमको पुष्ट करनेवाली यह गोशाला यहां है। ( रायः पोषेण बहुलाः भवन्तीः ) शोभाकी वृद्धिके साथ बहुत बढती हुई और ( जीवन्तीः वः जीवाः उप सदेम ) जीवित रहनेवाली तुमको हम सब प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ — अर्थमा, पूषा, बृहस्पति तथा धन प्राप्त करनेवाला इन्द्र आदि सब देवतागण गौओं की पुष्टि करें। तथा पृष्ट गौओं से जो पोषक रस मिल संकता है वह दूध मेरी पुष्टिके लिये मुझे मिले॥ २॥

उत्तम खाद रूपी गोवर उत्पन्न करनेवाली, दूध जैसा मधुररस देनेवाली, नीरोग और निर्भर स्थानपर विचरनेवाली गौवें इस उत्तम गोशालामें आकर निवास करें ॥ ३ ॥

गीवें इस गोशालामें आवें, यहां बहुत पृष्ट हों, और यहां बहुत उत्तम संतान उत्पन्न करें और गौओं के खामिके ऊपर प्रेम करती हुई आनंदसे रहे ॥ ४ ॥

गोशाला गौओं के लिये कत्याणकारिणी होवे। यहां गौवें पुष्ट होवें और संतान उत्पन्न करके वढें। गौओं का खामी खर्य गौओं की व्यवस्था देखे ॥ ५ ॥

गौवं खामीकं साथ आनन्दसे मिलजुल कर रहें । यह गोशाला अखन्त उत्तम है इसमें रहकर गौवं पुष्ट हों । अपनी शोभा और पुष्टि बढाती हुई यहां गौवें बढुत बढ़ें । हम सब ऐसे उत्तम गौवों को प्राप्त करेंगे अपने ।। ६॥ CC-0. In Public Domain. An eGangori militant प्रकेश ।। ६॥

### गो संवर्धन।

यह सूक्त अस्रंत सुगम है, इसिलये इसके अधिक विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें जो बातें कहीं हैं उनका सारांश यह है कि 'गोऑके लिये उत्तम गोशाला बनाई जावे और वहां उनके रहने सहने, घास, दानापानी आदिका सब उत्तम प्रबंध किया जावे। स्वामी गौवोंसे प्रेम करे और गौवें स्वामीस प्रेम करें। गौवें निर्भयतासे रहें उनका अधिक भयभीत न किया जावे, क्योंकि भयभीत गौवोंके दूधपर बुरा परिणाम होता है। संतान उत्पन्न करानेके समय अधिक दूधन वाली और अधिक नीरोग संतान उत्पन्न करानेके विषयमं

दक्षता रखी जाय । गौवोंकी पुष्टि और नीरोगताके विषयमें विशेष दक्षता रखी जाय अर्थात गौओंको पुष्ट किया जाय और उनसे नीरोग संतान उत्पन्न हो ऐसा सुप्रबंध किया जाय । गोपालनका उत्तमसे उत्तम प्रबंध हो, किसी प्रकारकी उनमें बीमारी उत्पन्न न हो । उनके गोवर आदिसे उत्तम खाद करके उस खादका उपयोग शाली अर्थात् चावल आदि धान्योंके लिये किया जावे। '

इलादि प्रकारका बोध इस स्क्तके पढनेसे मिल सकता है। यह स्क्त अति सुगम है इसलिय पाठक इसका मनन करें और उचित बोध प्राप्त करें।

## वाणिज्य से धनकी प्राप्ति।

( 24 )

( ऋषिः — अथर्वा ( पण्यकामः ) । देवता — विश्वेदेवाः, इन्द्राम्नी )

इन्द्रं महं मुणिनं चोदयामि स न ऐतं पुरष्टता नी अस्त । नुदन्नरांति परिपृन्थिनं मृगं स ईशांनो धनुदा अस्तु महीम् ॥ १॥ ये पन्थांनो बहवों देवयानां अन्त्रा द्यावाष्ट्रियी संचरन्ति । ते मां जपन्तां पर्यसा घृतेन यथां क्रीत्वा धनंमाहरांणि ॥ २॥

अर्थ— (अहं वणिजं इन्द्रं चोदयामि) में वणिक् इन्द्रको प्रेरित करता हूं (सः नः ऐतु ) वह हमारे प्रति आवे और (नः पुर-एता अस्तु ) हमारा अगुवा होवे। (परिपन्धिनं मृगं अरातिं जुदन्) मार्गपर छट करनेवाले पाशवी भावसे युक्त शत्रुको अलग करता हुआ (सः ईशानः महां धनदाः अस्तु ) वह समर्थ मुझे धन देनेवाला होवे॥ १॥

(ये देवयानाः बहवः पन्थानः) जो देवोंके जाने योग्य बहुतसे मार्ग ( द्यावापृथिवी अन्तरा सञ्चरन्ति ) द्यावापृथिवींके बीचमें चलते रहते हैं, (ते पयसा घृतेन मा जुषन्तां) वे दूध और घीसे मुझे तृप्त करें (यथा क्रीत्वा धनं आ हरामि) जिससे क्रयविकय करके में धन प्राप्त कर छं॥ २॥

भावार्थ — में वाणिज्य करनेवाले इन्द्रकी प्रार्थना करता हूं कि वह हमारे अन्दर आवे और हमारा अप्रगामी बने। वह प्रभु हमें धन देनेवाला होवे, और वह हमारे शत्रुओं को अर्थात् वटमार, लुटेरे और पाशवी शक्तिसे हमें सतानेवालों को हमारे मार्गसे दूर करे॥ १॥

युलोक और पृथ्वीके मध्यमें जाने-भानेके जो दिव्य मार्ग हैं वे हमारे लिये दूध और घीसे भरपूर हों, जिन मार्गेस जाकर और ब्यापार करके हम बहुत लाभ प्राप्त कर सकें ॥ २ ॥

| इध्मेनांग्र इच्छमांनो घृतेन जहोमि ह्व्यं तरंसे बलाय।                     |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| यावदीशे त्रक्षणा वन्दमान इमां धियं शतसेयाय देवीम्                        | 11 \$ 11 |
| इमामंत्रे शर्णी मीमृषो नो यमध्वानमगाम दूरम् ।                            |          |
| शुनं नो अस्तु प्र <u>पूर्णो विऋ</u> यर्थं प्रतिपुरणः फ़ुलिनं मा कृणोतु । |          |
| इदं हुव्यं संविदानौ जुपेथां शुनं नी अस्तु चित्रमुर्तिथतं च               | 11 8 11  |
| येन धर्नेन प्रपुणं चरामि धर्नेन देवा धर्निमिच्छमानः ।                    |          |
| तन्मे भूयो भवतु मा कनीयोऽमें सात्वध्नो देवान्ह्विया नि वेध               | 11411    |
| येनु धर्नेन प्रपूर्ण चरांमि धर्नेन देवा धर्निमच्छमानः।                   |          |
| तसिनम् इन्द्रो रुचिमा दंघातु प्रजापंतिः सविता सोमी अपिः                  | 11 & 11  |

अर्थ — हे अमे ! ( इच्छमानः इम्मेन घृतेन तरसे वलाय इव्यं जुहोमि ) में लामकी इच्छा करनेवाला इन्धन और घीसे संकटसे बचनेके लिये और बल प्राप्तिके लिये हवन करता हूं। ( यावत् इमां देवीं धियं ब्रह्मणा वन्दमानः शतसेयाय ईशे ) जिससे इस बुद्धिका ज्ञान द्वारा सन्मान करता हुआ में सैकडों सिद्धियोंको प्राप्त करनेके योग्य होऊं॥ ३॥

हे ( अग्ने ) अमे ! ( नः इमां शर्णि मीमृषः ) इस हमारी अशुद्धिकी क्षमा कर । ( यं दूरं अध्वानं अगाम ) जिस दूरके मार्गतक हम आ गये हैं। ( नः प्रपणः चिक्रयः च शुनं अस्तु ) वहांका हमारा क्रय और विक्रय लामकारक हो। ( प्रतिपणः फलिनं नः रूणोतु ) प्रत्येक व्यवहार मुझको लामदायक होवे। ( इदं हव्यं संविदानौ जुपेथां ) इस हिको जानकर सेवन करो। ( नः चरितं उत्थितं च शुनं अस्तु ) हमारा व्यवहार और हमारा उत्थान लामदायक होवे॥ ४॥

हे देवाः ! ( धनेन धनं इच्छमानः ) मूल धनसे लाभकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला में ( येन धनेन प्रपणं चरामि ) जिस धनसे न्यापार करता हूं (तत् मे भूयः भवतु ) वह मेरे लिये आधिक होने और ( मा कनीयः ) थोडा न होने । हे अमे ! ( हविषा सातन्नान् देवान् निषेध ) हवनसे युक्त होकर लाभका नाश करनेवाले खिलाडियोंका तू निषेध कर ॥ ५॥

हे देवो ! ( धनेन धनं इच्छमानः ) धनसे धन कमानेकी इच्छा करनेवाला में ( येन धनेन प्रपणं चरामि ) जिस धनसे व्यापार करता हूं ( तस्मिन् मे ठाँचे ) उसमें मेरी रुचिको ( इन्द्रः प्रजापितः स्रविता सोमः अग्निः ) इन्द्र, प्रजापित, सविता, सोम, अग्नि देव ( आ दधातु ) स्थिर कर देवे ॥ ६॥

भावार्थ — में लाभ तथा बल प्राप्त करना और संकटको दूर करना चाहता हूं, इसिलये में घी और सिमधासे हवन करता हूं। इससे में ज्ञान प्राप्तिपूर्वक उत्तम सुद्धिसे प्रशस्त कर्मको करता हुआ अनेक व्यापारोंमें सिद्धियां प्राप्त करके लाभ प्राप्त करूंगा ॥ ३ ॥

हम अपने घरसे बहुत दूर निदेशमें आ गये हैं। हे प्रभो! यहां कोई त्रुटि हमसे हो गई तो क्षमा कर। यहां जो न्यापार हम कर रहे हैं उसमें हमें बहुत लाभ प्राप्त हो, हमें क्यमें भी लाभ हो और निक्रवसे भी हमें धन बहुत मिले, प्रत्येक न्यनहारसे हमें लाभ होता जाय। हमारा आना जाना और हमारा अभ्युत्थान अर्थात् स्पर्धाकी चढाई करना भी हमें लाभकारी होने। इसके लिये हम यह हनन करते हैं, उसका सेवन कर ॥ ४॥

में मूल धनसे न्यापार करके बहुत लाभ प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिये जितने धनसे में यह न्यवहार कर रहा हूं, वह धन मेरे कार्यके लिये पर्याप्त होने और कम न होने । मैं जो यह हवन कर रहा हूं इससे संतुष्ट होकर, हे प्रभो ! तू मेरे न्यवहार में स्थामका नाश करनेवाले जो कोई होंगे उनको दूर कर ॥ ५ ॥

उपं त्वा नर्मसा वृयं होतंर्वेश्वानर स्तुमः। स नीः प्रजाखात्मसु गोषुं प्राणेषुं जागृहि विश्वाहां ते सदमिद्धरेमाश्वायेव तिष्ठते जातवेदः । रायस्पोषीण समिषा मर्दन्तो मा ते अमे प्रतिवेचा रिषाम

11 9 11

11011

इति तृतीयोऽनुवाकः॥३॥

अर्थ है ( होतः वैश्वानर ) याजक वैश्वानर ! ( वयं नमसा त्वा उप स्तुमः ) हम नमस्कारसे तेरा स्तवन करते हैं। (सः नः आत्मसु प्राणेषु प्रजासु भोषु जागृहि ) वह तू इमारे आत्मा, प्राण, प्रजा और गौओंमें रक्षणके लिये जागता रह ॥ ७ ॥

हे (जातवेदः ) जातवेद ! (विश्वाहा ते इत् सदं भरेम ) प्रतिदिन तेरे ही स्थानको हम भरेंगे (तिष्ठते अश्वाय इव ) जैसा स्थानपर बंधे हुए घोडेको अज देते हैं। ( रायः पोषेण इषा सं मदन्तः ) धन, पुष्टि और अजसे आनंदित होते हुए ( ते प्रतिचेका मा रिषाम ) तेरे उपासक इम कभी नष्ट न होवें ॥ ८॥

भावार्थ— अपने मूल धन्से व्यापार करके में बहुत धन कमाना चाहता हूं, इसके लिये धन लगाकर उससे जो व्यवहार में करना चाहता हूं, उसमें प्रभुकी कृपासे मेरी रुचि लाभ होनेतक स्थिर होवे ॥ ६॥

हे प्रभो ! में तुक्के नमस्कार करता हूं और तेरी स्तुति करता हूं, तू संतुष्ट होकर हमारे आत्मा, प्राण, प्रजा और गौ आदि

पद्मओंकी रक्षा कर ॥ ७ ॥

है प्रभो ! जिस प्रकार अश्वशालामें एक स्थानपर रखे हुए घोडेको खिलानेका प्रबंध प्रतिदिन किया करते हैं उसी प्रकार हम तेरे उद्देश्यसे प्रतिदिन हवन करते हैं। तेरी कृपासे हम बहुत धन, पृष्टि और अन्न प्राप्त करेंगे, बहुत आनंदित होंगे और कभी दुःखसे त्रस्त न होंगे ॥ ८॥

#### वाणिज्य व्यवहार।

बानिया जो कय विकयका व्यवहार करता है उसका नाम वाणिज्य व्यवहार है। व्यापारके पदार्थ किसी स्थानसे खरीदना और किसी स्थानपर उसको बेचना और इस ऋयविकयमें योग्य लाभ प्राप्त करना इस न्यापार न्यवहारसे होता है। कुशल बनिये इसमें अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं।

पुराना बनिया!

इस सूक्तके पहले मंत्रमें सब जगत्के प्रभु ( इन्द्र भगवान् ) को 'वणिजं इन्द्रं' (वणिक् इन्द्र) कहा है, यह बहुत ही काव्यमय वर्णन है और इसमें अद्भुत उपदेश भरा है। परमेश्वर सर्वत्र छिपा है और प्रयश्न करनेपर भी दिखाई नहीं देता, इस-लिये उसको एक मंत्रमें (तायु। ऋ. १।६५।१) चीर भी कहा है। जिस प्रकार यह अद्भुत अलंकार है उसी प्रकार प्रभुको बनिया कहना भी अर्लकार है।

जिस प्रकार बीनया एक रु. लेकर उतने मूल्यका ही धान्य आदि देता है, न अधिक और न कम, इसी प्रकार यह पुराना सबसे बडा वनिया ' मनुष्योंको सुखदुःख उसी प्रमाणसे देता है कि जितना भला बुरा कर्म मनुष्य करते हैं अथवा जितना अर्पण वे परोपकारार्थ करते हैं उतना ही उनको पुण्य मिलता है। इस प्रकार इस इन्द्र बनियाने जगत्के प्रारंभसं यह अपना व्यापार चलाया है, न यह कभी पक्षपात करता है और न कभी उधारका व्यवहार करता है । इस प्रकार यह सबसे पराण पुरुष वनियाका व्यवहार करता है, उसको जितना दिया जाय उतना ही उससे वापस मिलेगा। इसलिये मनुष्यको यज्ञ आदि कर्म करने चाहिये जिनको देकर उससे पुण्य खरीदा जाय, वह उपदेश यहां मिलता है।

व्यापारका व्यवहार बताते हुए भी वेदने उसमें परमात्माके सत्य व्यवहारका उपदेश देकर बताया है कि व्यापार भी सत्य-

९ ( अथर्व. भाष्य, काण्ड ३ )

खरूप परमेश्वरकी निष्ठासे ही होना चाहिये और छल, कपट तथा धोखा उसमें कभी करना नहीं चाहिये।

ह्वनका निर्देश मं. ३ और ५ इन दो मंत्रोंमें है। हवनका अर्थ है 'अपना समर्पण '। अपने पासके पदार्थ परमार्थके लिये अर्पण करना और स्वार्थका भाव कम करना यही यहा है। ऐसे यहाँसे ही जगत्का उपकार होता है, इसिलिये ऐसे सरकर्म परमास्माके पास पहुंचते हैं और उनका यहा कर्ताको मिळता है। इसिलिये व्यापार व्यवहार से धन प्राप्त करनेपर उसका योग्य भाग परोपकार के लिये समर्पण करना चाहिये अर्थात् उसको यहामें लगाना चाहिये। धन कमानेवा हे इस आदेशका योग्य विचार करें। जो कमाया हुआ धन स्वयं उपभोग करता है वह पापी होता है। इसिलिये कमाये धनमेंसे योग्य भाग परोपकार है लगाना योग्य है।

#### व्यापारका स्वरूप।

इस सूक्तमें व्यापार विषयक जो शब्द आ गये हैं वे अब देखिये—

- १ धनं = मूल धन, सरमाया, जिस मूल धनसे व्यापार किया जाता है। (मं. ५, ६)
- २ धनं = लाभ, लाभसे प्राप्त होनेवाली रकम। (मं.५,६)
- ३ वाणिक = व्यापारी, ऋयविकय करनेवाला। (मं. १)
- 8 धनदा = न्यापारके लिये धन देनेवाला धनपति, जिससे धन लेकर अन्य छोटे न्यापारी अपना काम घंदा करते हैं। साहुकार। (मं. १)
- ५ प्रपणः = सौदा, खरीद फरोक्त । ( मं. ५ )
- ६ विकयः = खरीदा हुआ माल बेचना। (मं. ४)
- ७ प्रतिपणः = प्रत्येक सौदा। (मं. ४)
- ८ फर्ली (फिलिन्) = लाम युक्त होना। (मं.४)
- ९ शुनं = कल्याणकारी, लाभकरी, हितकर। (म. ४)
- १० चरितं = व्यवहार करनेके लिये हलचल करना। (मं. ४)
- ११ उत्थितं = उठाव, चढाई। प्रतिस्पर्धाके साथ स्पर्धाके लिये चढाई करना। (मं. ४)
- १२ भूयः (धनं) = ब्यापारके लिये पर्याप्त सरमाया होना। (मं. ५)

ये ग्यारह शब्द व्यापार विषयक नीतिकी सूचना देते हैं। इनके मननसे पाठकोंको पता लग सकता है कि बनियाके कार्यमें कौन कौनसे विभाग होते हैं और उन विभागोंमें क्या क्या कार्य करना चाहिये।

प्रथम मूल धन व्यापार-व्यवहारमं लगाना चाहिये। यदि अपने पास न हो तो किसी साहुकार (धन-दा) के पास से लेकर उस धनपरसे अपना व्यवहार चलाना चाहिये। जिस पदार्थका व्यापार करना हो उस पदार्थका क्य' कहां करना योग्य है और उसका 'विकय' कहां करनेसे अधिक से अधिक लाभ हो सकता है इसका विचार करना चाहिये। किन दिनों में, किस देशमें खरेदी और किस स्थानपर विकी (प्रतिपण) करनेसे अधिक लाभ होना संभव है, इसका योग्य अनुसन्धान करनेसे नि:सन्देह लाभ हो सकता है। इसीका नाम अपर लिखे शब्दों में 'चिरतं 'कहां है।

इन सब शब्दों में 'टिरियत' शब्द वडा महत्त्व रखता है। उठाव, उठाव, चठां, चढांई करना इत्यादि अर्थ इसके प्रसिद्ध हैं। मालका उठाव करनेका तात्पर्य सब जानते ही हैं। इस उत्यानके दो भेद होते हैं, एक 'वैयक्तिक उत्थान' और दूसरा 'सामुदा-ियक संभूय समुत्थान' है। एक ब्यक्ति चढाईकी नीतिस ब्यापार करती है उसको वैयक्तिक उत्थान कहते हैं और जहां अनेक व्यापारी अपना संघ बनाकर उठाई करते हैं उसको 'संभूय समुत्थान' कहते हैं। व्यापारमें केवल उत्पर लिखा 'चरित' हो कार्य नहीं करता, परंतु यह दोनों प्रकारका उत्थान भी बडा कार्यकारी होता है। पाठक इसका उत्तम विचार करें।

#### व्यापारके विरोधी।

- १ सातझः = (सात) लाभका (म्न) नाश करनेवाले। जिनके कारण व्यवहारमें हानि होती है। (मं. ५)
- र सातझः देवः = लाभका नाश करनेवाला जूवेबाज, सिलाडी, (दिव्-'जुवा खेलना') इस धातुसे यह देव शब्द बना है। व्यवहारमें हानि होनेवाली आदर्तों वाला मनुष्य। (मं. ५)
- र परिपन्थिन् = बटमार, चोर, छटेरे, मार्गपर ठहरकर आनेजानेवालोंको जो छटते हैं। (मं. १)
- 8 मृगः = पशु, पशुभाववाला मनुष्य। (मं. १)
- ५ अ-रातिः = कंजूस, दान न देनेवाला । ( मं. १ )
- ६ कनीयः (घनं) = न्यापारके लिये जितना धन चाहिये उतना न होना, धनको कमी। (मं. ५)

इनके कारण व्यापार-ब्यवहारमें हानि होती है, इसिलिये इनसे बचनेका उपाय करना चाहिये।

व्यापार-व्यवहार करनेमें जो विन्न होते हैं उनका विचार इन शब्दोंद्वारा इस स्कामें किया है। पहले विन्नकारी 'सातन्न देव' हैं। पाठक देवोंको यहां विद्यकारी देखकर आश्चर्यचिकत हो जांयगे। परंतु वैसा भय करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। 'देव' शब्दके अर्थ 'जुआडी, खेलमें समय बितानेवाला 'ऐसा भी होता है। यह अर्थ 'दिव्' धातुका 'जूवा खेलना 'अर्थ है उस धातुसे सिद्ध होता है। जो व्यापारी अपना समय ऐसे कुकर्मों में खर्च करेंगे वे अपना नुकसान करेंगे और अपने साथियों को भी डुबा देंगे। यह उपलक्षण मानकर को जो व्यवहार व्यापारमें हानि करनेवाले होंगे उन व्यवहारोंको क्रिनेवाले 'सातन्न देव' समझना यहां उचित है। (सात) लाभका (न्न) नाश करनेवाले (देव) व्यवहार करनेवाले लोग यह इसका शब्दार्थ है। 'देव' शब्द 'व्यवहार करनेवाले ' इस अर्थमें प्रचलित है।

'परिपंथि' शब्दका प्रसिद्ध अर्थ ऊपर दिया ही है। इसका दूसरा अर्थ यह होता है कि 'जो लोग कुमार्गसे जानेवाले हैं।' सीधे राजमार्गसे न जाते हुए अन्य कुमार्गसे जाना बहुत समय हानिकारक होता है। विशेष कर यह अर्थ यहां अभिप्रेत हैं ऐसा हमारा विचार है।

व्यापारका मूल धन अथवा सरमाया भी कम नहीं रहना चाहिये अन्यथा अन्य सब वार्ते ठींक होते हुए भी व्यापारमें लाभ नहीं हो सकता । इसलिये पंचम मंत्रकी सूचना कि (मा कर्नायः। मं. ५) अलंत ध्यान देने योग्य है। बहुत व्यवहार लाभकारी होते हुए भी आवस्यक धनकी कमी होनेके कारण वे जुकसान करनेवाले होते हैं। जो जुकसान इस प्रकार होगा वह किसी अन्य युक्तिसे या बुद्धिकी कुशलतासे पूर्ण नहीं होता, क्योंकि यह कमी हरएक प्रसंगमें रुकावट उरपन्न करनेवाली होती है। व्यापार करनेवाले पाठक इससे योग्य बोध प्राप्त करें।

### दो मार्ग।

क्यापार करनेके लिये देशदेशांतरमें जाना आवश्यक होता है। अन्यथा वडा न्यापार होना अशक्य है। देशदेशांतर और द्वीपद्वीपान्तरमें जानेके लिये उत्तम और सुरक्षित मार्ग चाहिये। देशान्तरमें जानेके कई मार्ग सुरक्षित होते हैं और कई मय-दायक होते हैं। जो सुरक्षित मार्ग होते हैं उनको 'देवयानाः पन्थानः '(मं. २) कहा है। देवयान मार्ग वे होते हैं कि जिनपर देवता सदश लोग जाते आते हैं, इस कारण वे मार्ग रक्षित भी होते हैं ऐसे मार्गपर छ्यमार नहीं होती, न्यापारी लोग अपना माल सुरक्षित रीतिसे ले जाते हैं और ले आते हैं। जहां आनेजानेके ऐसे सुरक्षित मार्ग हों वहां ही व्यापार करना लाभदायक होता है।

दूसरे मार्ग राक्षसों, असुरों और पिशाचोंके होते हैं जिनपर इन निशाचरोंका आना जाना होता है। ये ही 'परिपन्थी' अर्थात् बटमार, चोर छटेरे बनकर सार्थवाहोंको छूट देते हैं। इन मार्गोपरसे जानेसे व्यापार व्यवहार अच्छा लाभदायक नहीं हो सकता। इस्लिये जहांके मार्ग सुरक्षित नहीं बहांके मार्ग सुरक्षित करनेके लिये प्रयत्न होना आवश्यक है। वाणिज्यकी वृद्धि करनेके लिये यह अखंत आवश्यक कर्तव्य है।

व्यापार अच्छी प्रकार होनेके लिये दूसरी आवश्यकता इस बातकी है कि मार्गमें जहां जहां मुकाम करना आवश्यक हो वहां खानपानके पदार्थ मनके अनुकूल सुगमतासे मिलने चाहिये। रहने सहने और खानपान आदिका सब प्रबंध बनाबनाया रहना चाहिये। उचित धन देकर सहनेका प्रबंध बिना आयास होना चाहिये, इस विषयमें द्वितीय मंत्र देखिये—

#### ते (पन्थानः) मा जुषन्तां पयसा घृतेन । तथा कीत्वा घनमाहरामि ॥ (सू. १५, मं. २)

'वे देशदेशान्तरमें जाने आने के मार्ग मुझे सुखपूर्वक दूध, घी आदि उपमोगके पदार्थ देनेवाने हों, जिससे में कय आदि करके धन कमानेका न्यवहार कर सकूं। 'वात तो साफ है कि यदि देशदेशांतरमें भ्रमण करनेवालेको भोजनादिका सब प्रबंध अपना स्वयं ही करना पढ़े तो उसका समय उसीमें चला जायगा, अनेक कष्ट होंगे, विदेशमें स्थानका परिचय न होनेके कारण सब आवश्यक सामान इकट्ठे करनेमें ही न्यर्थ समय चला जायगा। इसलिये मंत्रके कथनानुसार, 'मार्ग ही उपभोगके पदार्थोंसे तैयार रहेंगे 'तो अच्छा है। यह उपदेश बढ़ा महस्व पूर्ण है और न्यापार युद्धिके लिये सर्वत्र इस प्रबन्धके होनेकी अस्वंत आवश्यकता है।

## ज्ञानयुक्त कर्म।

हरएक कार्य ज्ञानपूर्वक करना चाहिये। इस विषयमें तृतीय मंत्रका कथन अल्यंत विचारणीय है—

#### देवीं धियं ब्रह्मणा वन्दमानः शतसेयाय ईशे। (सू. १५, मं. ३)

' दिव्य बुद्धि और कर्मशाक्तिका ज्ञानसे सत्कार करता हुआ में सेंकडों सिद्धियोंको प्राप्त करनेका अधिकारी बनता हूं। ' यहांका 'धी 'शब्द 'प्रज्ञा, बुद्धि और कर्मशक्ति 'का वाचक है। ज्ञानपूर्वक हरएक कर्म करना चाहिये। जो काम करना हो, उस विषयमें जितना ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हैं उतना पहले करना और पश्चात् उस कार्यका आरंभ करना चाहिये। तभी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यह सिद्धिका सरल मार्ग है। दूसरी बात जो सिद्धिके लिये आवश्यक है वह यह है कि आरंभ किये कार्यमें रुची स्थिर होनी चाहिये—

तस्मिन् रुचिं आ द्धातु। (स्. १५, मं. ६)

' उस कार्यमें ६ची स्थिर होते ' यह बात अखंत आवर्यक हैं। नहीं तो कई लोगोंकी ऐसी चंचल गृत्ति होती है कि वे आज एक कार्य करते हैं, कल तीसरा हाथमें लेते हैं और परसूं पांचवेंका विचार करते हैं। ऐसे चंचल लोग कभी सिद्धिको श्राप्त नहीं कर सकते।

प्रमेश्वर मक्ति।

सब कार्यों की सिद्धिके लिये परमेश्वरकी भक्ति करनी चाहिये। इस विषयमें सप्तम और अष्टम मंत्रोंका कथन बड़ा मननीय है। 'ईश्वरकी नम्रतापूर्वक स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना चाहिये। 'क्योंकि वही शरण जाने योग्य है और उसीकी शिक्तिहारा सबकी रक्षा होती है। प्रतिदिन नियत समयपर उसकी उपासना करनी चाहिये। जिससे वह सब कामधन्देमें यश देगा, और धन, पुष्टि, सुख आदि प्राप्त होंगे और कभी गिरावट नहीं होगी। ईश्वर उपासना तो सबकी उन्नतिके लिये अत्यंत आवश्यक है। संपूर्ण सिद्धियोंके लिये इसकी बहुत आवश्यकता है।

॥ यद्दां तृतीय अनुवाक समाप्त ॥



## प्रातःकालमें भगवान्की प्रार्थना।

( १६ )

(ऋषिः — अधर्वा। देवता — वृहस्पतिः, बहुदेवत्यम्)

प्रातर्शि प्राति रेन्द्रं हवामहे प्रातिमेत्रावरुणा प्रातर्श्वनां ।
प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पितं प्रातः सोमंमुत रुद्रं ह्वामहे ॥१॥
प्राति जितं भगमुत्रं ह्वामहे व्यं पुत्रमिदितेयीं विधृती ।
आधिश्वं मन्यंमानस्तुरिश्वद्राजां विद्यं भगं मक्षीत्याहं ॥२॥
भग प्रणितर्भग सत्यंराधो भगेमां धियमुद्धं वा दर्दनः ।
भग प्रणी जनय गोभिरश्वेभग प्र नृभिनेवन्तः स्थाम ॥३॥।

अर्थ — (प्रातः अग्नि ) प्रातःकाल अग्निकी, (प्रातः इन्द्रं) प्रातःकालमें इन्द्रकी, (प्रातः मित्रावरुणौ ) प्रातःकालके समय मित्र और वरुणकी, तथा (प्रातः अश्विनो ) प्रातःकाल अश्विनी देवीकी (हवामहे) हम स्तुति करते हैं। (प्रातः पूषणं ब्रह्मणस्पतिं भगं) प्रातःकाल पूषा और ब्रह्मणस्पति नामक भगवानकी (प्रातः सोमं उत रुद्रं हवा-महे) प्रातःकाल सोम और स्द्रकी हम प्रार्थना करते हैं। १॥

(वयं प्रातर्जितं अदितेः उग्रं पुत्रं भगं हवामहे) हम प्रातःकालके समय अदितिके विजयी श्रूर पुत्र भगकी प्रार्थना करते हैं, (यः विधर्ता) जो विशेष प्रकार धारण करनेवाला है। (आग्नः चित्) अशक्त भी और (तुरः चित् यं) बलवान् भी जिसको तथा (राजा जित्) राजा भी (यं मन्यमानः) जिसका सन्मान करता हुआ ('भगं भिक्षि' इति आह) 'धनका भाग मुक्के दे' ऐसा कहता है।। २॥

हे (भग) भगवन् ! हे (प्र-नेतः) बढ़े नेता ! हे (सत्यराधः भग) सत्य सिद्धि देनेवाले प्रभो ! (इमां धियं ददत् नः उत् अव) इस बुद्धिको देता हुआ तू इमारी रक्षा कर । हे (भग) भगवन् ! (गोभिः अध्वैः नः प्रजनय) गौओं और घोडोंके साथ संतानवृद्धि कर । हे (भग) भगवन् ! हम (नृभिः नृवन्तः स्याम) अच्छे मनुष्योंके साथ रहकर मनुष्योंसे युक्त होवें ॥ ३ ॥

भावार्थ — प्रातःकालमें हम अप्ति, इन्द्र, मित्रावरुणी, अश्विनी, पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम और रुद्र नामक भगवान्की प्रार्थना करते हैं ॥ १ ॥

हम इस प्रातःकालके समय अदीनताके बीर भगवान्की प्रार्थना करते हैं, जो भगवान सबका विशेष प्रकारसे धारण करने-वाला है और जिसको अशक्त और सशक्त, रंक और राजा, सभी एक प्रकारसे परम पूज्य मानते हुए, ' अपनेको भाग्यवान् ' करनेकी इच्छासे प्रार्थना करते हैं ॥ २ ॥

हे हम सबके बंडे नेता ! हे सत्य सिद्धि देनेवाले प्रभो ! हे भगवन् ! हमारी इस शुद्ध बुद्धिकी शृद्धि करता हुआ तू हमारी रक्षा कर । गौओं और घोडोंकी बुद्धिके साथ साथ हमारी संतान वृद्धि होने दें । तथा हमारे साथ सदा श्रेष्ठ मतुष्य रहें, ऐसा कर ॥ ३ ॥

| उतेदानीं भगवन्तः स्थामीत प्रीपत्व उत मध्ये अहाम ।         |         |   |
|-----------------------------------------------------------|---------|---|
| उतोदितौ मघवन्तस्यस्य व्यं देवानां सुमृतौ स्याम            | 11811   |   |
| भर्ग एव भंगवाँ अस्तु देवस्तेनां वृयं भर्गवन्तः स्याम ।    |         |   |
| तं त्वां मगु सर्वे इन्जीहवीिम स नों मग पुरएता भेवेह       | 11 4 11 |   |
| समध्वरायोषसी नमनत द्धिकाविव शुचंये पदार्थ ।               |         |   |
| अर्वाचीनं वसुविदं भगं मे स्थमिवाश्वां वाजिन आ वहन्तु      | 11 & 11 | 0 |
| अश्वीवतीर्गोमंतीर्न उपासी वीरवंतीः सदंमुच्छन्तु भुद्राः । |         |   |
| घृतं दुहांना विश्वतः प्रपीता यूयं पात खस्ति भिः सदां नः   | 11011   |   |

अर्थ— ( उत इदानों भगवन्तः स्याम ) हम इस समय भाग्यवान होवें ( उत प्रित्वे उत सध्ये अहाम् ) और सायंकालमें भी और दोपहरमें भी । हे ( मघवन् ) भगवन् ! ( उत सूर्यस्य उदितों ) और सूर्यके उदयके समय ( वयं देवानां सुमतौ स्याम ) हम देवोंकी सुमतिमें रहें ॥ ४ ॥

(भगवान् भगः देवः अस्तु ) भगवान् भगदेव मेरे साथ होवे (तेन वयं भगवन्तः स्याम ) उसकी सहायतासे हम भाग्यवान् होवें।(हे भग) भगवन्!(तं त्वा सर्वः इत् जोह्रवीमि) उस तुक्षको में सब रीतिसे भजता हूं(भग) भगवन्!(सः नः पुरपता इह भव) वह तू हमारा अगुवा यहां हो॥ ५॥

( उषसः अध्वराय सं नमन्त ) उषायें यज्ञके लिये उत्तम प्रकार झुकती रहें। ( शुचये पदाय द्धिकावा इव ) जिस प्रकार शुद्ध स्थानपर पद रखनेके लिये घोडा चाहता है। ( वाजिनः अर्वाचीनं वसुविदं भगं मे आ वहन्तु ) घोडे इस ओर धनवाले भगवानको मेरे पास ले आवें ( अश्वा रथं इव ) जैसे घोडे रथको लाते हैं॥ ६॥

( अश्वावतीः गोमतीः वीरवतीः भद्राः उषासः ) घोडे, गौएं और वीरोंसे युक्त कल्याणमयी उषार्ये ( नः सदं उच्छन्तु ) हमारे घरोंको प्रकाशित करें। ( घृतं दुहानां ) घीको प्राप्त करते हुए ( विश्वतः प्रपीताः ) सब प्रकार हृष्टपुष्ट होकर ( यूयं खस्तिभिः सदा नः पात ) तुम सब अनेक कल्याणोंके साथ सदा हमारी रक्षा कर ॥ ৩ ॥

भावार्थ — इम प्रातःकाल, दोपहरके समय और सायंकालके समय ऐसे ग्राभकर्म करें कि जिससे हम भाग्यशाली बनते जाय । इम सूर्यके उदयके समय देवोंकी उत्तम मतिके साथ युक्त हों ॥ ४ ॥

भगवान् परमेश्वर हमें भाष्य देनेवाला होवे, उसकी कृपासे हम भाष्यशाली बनें। हे भगवन् ! हम सब तेरा भजन करते हैं, इससे तू प्रसन्त हो और हम सबको योग्य मार्गपर चलानेवाला हमारा मुखिया बन ॥ ५ ॥

उषःकालका समय अहिंसामय, अकुटिल, सत्कर्मकी दिशाकी ओर झुक जाय और उन कर्मोंसे धनवान् , भगवान् हमारे अधिक सन्निध होते जांय ॥ ६॥

जिन उषाओं के समय घोडे, गौएं और वीरपुरुष उत्साहसे कार्यों में लगे होते हैं ऐसी उषाएं हमारे घरों को प्रकाशित करें। और ऐसी ही उषायें घृतको प्राप्त करती हुई और सबको दुग्धपान कराती हुई अनेक कल्याणों के साथ हम सबकी रक्षा करें॥ ७॥

## पातःकालमें भगवान्की प्रार्थना।

प्रातःकाल चठकर प्रभुकी प्रार्थना करना चाहिये । अपना मन ग्रुद्ध और पिवत्र बनाकर एकाव्रताके साथ यह प्रार्थना हानी चाहिये । इस समय मनमें कोई विरोधका विचार न उठे और परमेश्वरकी भिक्तका विचार ही मनमें जागता रहे । ऐसे ग्रुद्ध भावसे उषाके पवित्र समयमें की हुई प्रार्थना परमेश्वर देव सुनते हैं । इसीलिये—

#### सबका उपास्य देव । आञ्चश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह ॥ (स. १६, मं. २)

इस समय ' निर्बल और बलवान्, प्रजानन और राजा समान भावसे प्रभुका आदर करते हुए उसकी प्रार्थनां करते हैं और उसके पास अपने भाग्यका भाग मांगते हैं।' क्योंकि निर्बल और बलवान्, शासित और शासक ये उसके सन्मुख समान भावसे ही रहते हैं। इस मंत्रके शब्द अधिक विचारकी दृष्टिसे देखने योग्य हैं इसलिये उन शब्दोंके अर्थ अब देखिये— १ आग्नः = आधार देने योग्य, जिसको दूसरेके सहारेकी आवश्यकता होती है, निर्बल, अशक्त, निर्धन।

१ तुरः = त्वरायुक्त, श्रीघ्रतास कार्य करनेवाला, वेगवान्, आगे बढनेवाला, बलवान्, सामर्थ्यवान्, धनवान्, अपनी शक्तिसे आगे बढनेवाला।

रे राजा = शासन करनेवाला, हुकुमत करनेवाला, दूसरॉपर अधिकार करनेवाला।

इस राजा शब्दके अनुसंधानसे यहां शासित होनेवाली प्रजाका भी बोध होता है। निर्वल, अशक्त, निर्धन, शासित, आदि लोग तथा बलशाली, समर्थ, धनी और शासन करनेवाले लोग ये सब यद्यपि जगत्में साधारण दृष्टिसे नीच और उच्च समक्षे जाते हैं; तथापि जगित्रयन्ता प्रभुके सन्मुख ये समान भावसे ही रहते हैं, उसके सामने न कोई उच्च है और न कोई नीच है, इसलिये उस प्रभुकी प्रार्थना जैसा दीन मनुष्य करता है उसी प्रकार राजा भी करता है, और दोनों उसकी कृपासे अपने भाग्यकी दृद्धि होगी ऐसा ही समझते हैं। इस प्रकार यह भगवान परमिता सबका एक जैसा पालक है। यह—

यः विधर्ता । (सू. १६, मं. २)
'सवका विशेष रीतिसे धारण करनेवाला है ' अन्य साधारण घारणकर्ता बहुत हैं, परन्तु यह प्रभु तो धारकोंका भी
आधार है, इसीलिये इसको विशेष धारक कहते हैं। यह—
प्रातार्जितं अदितेः पुत्रं भगं। (सू. १६, मं. २)

'(प्रातः जितं) प्रातः कालमें ही विजयी हैं, अर्थात् अन्य वीर तो युद्ध करेंगे और पश्चात् विजयी होंगे, इस कार्यके लिये उनको विजय कमानेके लिये कुछ समय अवश्य लगेगा, वैसा इसके लिये नहीं है। यह तो सदा विजयी ही है, काल ग्रुक होनेका प्रारंभ उपःकालसे होता है, उस उपःकालके प्रारंभमें ही यह विजयी होता है अर्थात् पश्चात् तो इसका विजय होगा ही, परंतु इसका प्रारंभसे ही विजय हुआ है, यह बात यहां बतायी है।

#### अदीनताका रक्षक।

'दिति' नाम पराधीनता या दीनताका है और 'अदिति' का अर्थ है खतंत्रता, स्वाधीनता या अदीनता । इस स्वाधीनताका यह (पुन्त्र = पुनाति च त्रायते च इति पुत्रः) पितन्त्रता यह (पुन्त्र = पुनाति च त्रायते च इति पुत्रः) पितन्त्रता युक्त तारण करनेवाला है। इसीलियं यह भाग्यवान् होनेसं 'भग' कहलाता है। जो कोई इप पितत्रताके साथ स्वाधीनताकी रक्षां करेगा वह भी भाग्यवान् होगा और ऐश्वर्यवान् भी होगा। 'अ-दितिका पुत्र 'होना बडे पुरुषार्थका कार्य है, यह साधारण वात नहीं है। परमात्मा तो स्वयंधिद्ध स्वाधीनताका रक्षक हैं, इसिलये उसको यह सिद्धि स्वभावसे ही सिद्ध है अर्थात् विना प्रयत्न प्राप्त है। पुरुषार्थी मनुष्य अपने पुरुषार्थसे स्वाधीनताका रक्षक होता है, इसको यह सिद्धि परमात्मापासनासे ही प्राप्त हो सकती है। इसकी उपासना कीन किस क्ष्पमें करते हैं इसका वर्णन प्रथम मंत्रमें दिया है—

#### उपासनाकी रीति।

'अप्ति, इन्द्र, मित्र, वहण, अश्विनी, पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम, रद्ररूप भगकी हम उपासना करते हैं। (मं. १) 'यह इस मंत्रका कथन है। एक ही परमातम देवके ये गुणबोधक विशेषण हैं। इस सूक्तमें 'भग ' अर्थात् ऐश्वर्यकां प्रधानता होनेसे इस सूक्तमें 'भग ' शब्द मुख्य और अन्य शब्द उसके विशेषण हैं। परंतु यदि किसीको अन्य गुणोंकी उपासना करनी हो तो उस गुणका वाचक शब्द मुख्य मानकर अन्य शब्दोंको उसके विशेषण माना जा सकता है। जैसा—

(१) भाग्यप्राप्तिकी इच्छा करनेवाला 'भग' नामको मुख्य मानकर उपासना करे। (२) ज्ञानप्राप्तिकी इच्छा करनेवाला 'ब्रह्मणस्पति' नामको मुख्य मानकर उपासना करे। (३) प्रभुत्वका सामर्थ्य चाइनेवाला 'इन्द्र' नामको मुख्य मानकर उसीकी उपासना करे। (४) पुष्टि चाइनेवाला 'पूषा' नामको मुख्य मानकर उसकी उपासना करे। (५) शांति चाइनेवाला 'सोम' नामको मुख्य मानकर अन्य नामोंको उसके विशेषण माने और उपासना करे। (६) उप्रताकी इच्छा करनेवाला 'क्द्र' नामको मुख्य मानकर उपासना करें, इसी प्रकार
अन्यान्य नामोंको मुख्य या गाँण अपनी कामनाके अनुसार माने
और उसी प्रमुकी उपासना कर अपनेमें उस गुणकी वृद्धि करे।
उसी एक प्रमुके ये नाम हैं, क्योंकि 'एक ही प्रमुके अपि आदि
अनेक नाम होते हैं, एक ही सहस्तुका किन लोग भिन्न भिन्न
नामोंसे वर्णन करते हैं 'इस वैदिक शैलिक अनुसार इस प्रथम
मंत्रमें आय सब शब्द एक ही परमारमाके नाचक हैं। इस
कारण किसी गुणको प्रधान मानकर प्रमुकी उपासना की जाय
तो उसीकी उपासना होती है और जिस गुणका चिन्तन किया
जाय उसीकी वृद्धि होती जाती है। मन जिसका ध्यास लेता है
वह गुण मनमें बढता है, इस नियमके अनुसार यह उपासना
होती है। इन गुणोंका चिंतन करनेकी सुविधा होनेके लिये यहां
इन शब्दोंके विशेष अर्थ देते हैं—

१ अग्निः = तेज, प्रकाश उष्णता, और गति करनेवाला।

२ इन्द्रः = शत्रुओंको दूर करनेवाला, ऐश्वर्यवान्, नियामक, शासन करनेवाला, राजा।

३ मित्रः = भित्र दृष्टिसे सबें।पर प्रेम करनेवाला, सब्का हित करनेवाला ।

8 वरुणः = श्रेष्ठ, निष्पक्षपाततासे सत्यासत्यका निरीक्षण करनेवाला, वरिष्ठ।

अश्विनौ = धन और ऋण शक्तिसे युक्त, वेगवान् । सर्व व्यापक, सर्वत्र उपस्थित ।

६ भगः = भाग्यवान् , ऐश्वर्य युक्त, धनवान् ।

७ पूषा = पोषक, पृष्टि करनेवाला।

८ ब्रह्मणस्पतिः = ज्ञानका खामी, ज्ञानी ।

९ सोमः = शांत, आल्हाददायक, कलानिधि, कलावान्, मधुर, प्रसन्नता करनेवाला ।

२० रुद्रः = उप्र, प्रचण्ड, भयानक, गर्जना करनेवाला, वीर, श्रूर, वीरभद्र, शत्रुविध्वंसक वीर, शत्रुको रुलानेवाला। प्रथम मंत्रोक्त दस शब्दोंके ये अर्थ हैं। पाठक इन शब्दोंके मननसे प्रभुकी उपासना कर सकते हैं। जिस गुणको अपनेमें बढानेकी इच्छा हो उस गुणवाचक शब्दसे प्रभुका ध्यान करना और अन्य शब्द उसीके गुणबोधक विशेषण मानना यह उपासनाकी रीति है। इस प्रकार मनन और निद्ध्यासन करनेसे मनका वायुमंडल ही उस प्रकारका बनता है और आवश्यक गुण मनमें विकसित होने लगता है। यहां पाठक स्मरण रखें कि, अपनी उन्नतिके लिये अपने मनके अंदरका वायु मंडल वैसा बनानेकी आवश्यकता है, इसीलिये तृतीय मंत्रमें कहा है—

#### धारणा ।

इमां धियं ददन्नः उदव। (सू. १६, मं. ३) ' इस बुद्धिको बढाते हुए हुमारी उन्नत अवस्था करके हुमारी रखा कर ' यहां प्रार्थनामें धन नहीं मागा है, परन्तु ' बुद्धि' मांगी है, यह ' धारणावती बुद्धि ' जो कर्म शक्तिसे युक्त रहती है वह है, यह बात विशेष रीतिसे ध्यानमें धरना आवश्यक है। भाग्य प्राप्त करना हो, धन ऐश्वर्य बढाना हो अथवा प्रभुख संपादन करना हो, तो इस सबके लिये पुरुषार्थ करनेमें समर्थ धारणावती बुद्धिकी आवश्यकता है, इसके विना उन्नति असंमव है। धी शब्दमें जैसा बुद्धिमत्ताका भाव है उसी प्रकार पुरुषार्थ-मयी कर्मशक्तिका भी भाव है यह भूलना नहीं चाहिये । यह धी जितनी बढेगी उतनी मनुष्यकी योग्यता बढ जाती है। जिस बुद्धिमें ज्ञानशक्ति पुरुषार्थ शाक्तिके साथ संमिलित रहती है वह बुद्धि हमें चाहिये यह इच्छा ' इमां धियं ' शब्दोंमें है। प्रथम और द्वितीय मंत्रोंमें जो वृद्धि और कर्मशक्ति विकिसत करनेका उपदेश किया गया है वह बुद्धि यहां तृतीय मंत्रमं ( इमां धियं ददन् ) ' इस बुद्धिको दो ' इन शब्दोंमें मांगी है। यहां प्रश्न होता है कि कौनसी वृद्धि प्रथम द्वितीय मंत्रोंमें कहीं है ? इसका उत्तर उक्त मंत्रोंके मननसे मिल सकता है। मनन करनेके लिये इससे पूर्व शब्दार्थ दिये ही हैं, परन्तु विशेष स्पष्टताके लिये यहां थोडासा स्पष्टीकरण करते हैं-

## उपासना --( और उससे सिद्ध होनेवाली )-- धारणा। मंत्रका शब्दार्थ -( और उससे उद्दीपित होनेवाला )- बुद्धिका भाव।

प्रथम मंत्र।

(अप्रिं) तेजस्वी, परन्तु (सोमं) शांत मीठे स्वभाववाले (मित्रा-वहणी) मित्र दृष्टिमें सबको देखनेवाले और निष्पक्ष- पाती होकर सत्यासस्य देखनेवाले (पूषणं) पोषणकर्ता (ब्रह्मणस्पति) ब्रह्मज्ञानी देवकी प्रार्थना में प्रातःकालमें करता हूं।

(१)

(१) में तेजस्वी बनूंगा, परन्तु (२) शांत और मीठा स्वभाव धारण करके, (३) मित्रहृष्टिचे सब भूतमात्रकी देख्ंगा, (४) निष्पक्षताचे चत्याचत्रकी परीक्षा करूंगा, (५) अन्योंको यथाशिक सहायता देकर उनका पोषण करूंगा और (६) अपने अन्दर ज्ञान बढाऊंगा।

CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative

( अश्विनो ) वेगवान् धनऋण शक्तिवाले और ( रुद्रं ) शत्रुको रुलानेवाले ( भगं ) भाग्य युक्त ( इन्द्रं ) शत्रुओंको दूर करनेवाले शासनकर्ता प्रभुकी में प्रातःकालके समय प्रार्थना करता हूं ।

#### द्वितीय मंत्र।

(प्रातर्जितं) नित्य विजयी ( उम्रं ) उम्र श्रूरवीर प्रभुकी में प्रातःकाल प्रार्थना करता हूं । इसी प्रभुकी मिक्त अशक्त और सशक्त, रंक और राजा सभी करते हैं और अपने भाग्यका भाग उससे मांगते हैं, क्योंकि वह ( विधर्ता ) सबका धारक और ( अदितेः ) बंधन रहित अवस्थाका ( पु-न्नः ) पावनकर्ता और तारणकर्ता है ।

उपासनाके मंत्रोंसे घारणा किस प्रकार होती है यह रीति यहां दी है। पुत्र पिताके समान बनता है, पिता करता है वह पुत्र करने लगता है, यही बात परम पिताके गुणगानके संबंधसे होती है। क्योंकि इस जीवात्मरूप 'अमृत पुत्र 'ने परमात्माके समान सिचदानन्द खरूपको प्राप्त करना ही है, उसी मार्गपर यह चल रहा है और इसीलिये वह उपासना करता है।

(१) 'परमेश्वर ज्ञानी है 'इतना वाक्य कहते ही मनमें भावना उठती है कि 'मैं भी ज्ञानी बनूंगा और अधिक ज्ञान प्राप्त कंहंगा।' (२) 'परमेश्वर शत्रुनिवारक है 'इतना कहते ही मनमें भावना उठती है कि 'मैं भी शत्रुओंका निवारण करके शत्रुरहित हो जाऊं।' (३) इसी प्रकार 'परमेश्वर ऐश्वर्य मय है 'इतना कहते ही मनमें भावना उठती है कि 'में भी ऐश्वर्य कमानेका पुरुषार्थ कहं।' (४) इसी रीतिसे 'परमेश्वर इस सब विश्वका कर्ती है 'इतना कहते ही मनमें यह भावना खर्डी होती है कि 'में भी छुछ हुनर बनाऊं।' इसी प्रकार अन्यान्य उपासनाका धारणासे संबंध है। यह जो बुद्धिमें स्थिर हपसे विशिष्ट विचारकी भावना जम जाती है उसका नाम 'धी 'है। पाठक अब समझ गये होंगे कि प्रथम और द्वितीय मंत्रकी उपासनासे जो धारणावती बुद्धि बनती है वह कर्ममयी ज्ञानशक्ति कैसी है और वह मनुष्य मात्रका उद्धार करनेके लिये किस प्रकार सहायक हो सकती है।

इमां धियं द्दन् नः उत् अव । (स्. १६, मं. ३) 'इस धारणावती बुद्धिको देकर हमारी उन्नती करते हुए हमारी रक्षा कर । '

इस तृतीय मंत्रके उपदेशमें कितना महत्वपूर्ण भाग है, इसका विचार पाठक करें और इस ढंगसे मंत्रोंकी उपासनामय वाणीसे अपने उद्धारका मार्ग जानकर पाठक अपने अभ्युदय और निःश्रेयसका साधन करें।

१० ( अथर्व. भाष्य, काण्ड ३)

(१) में अपना वेग वढाकर (२) शत्रुको छाने योग्य पराक्रम युद्धभूमिपर कर्हगा और (३) भाग्यवान् बनकर अपने सव शत्रुओंको दूर करके उत्तम व्यवस्थासे शासन कर्हगा।

#### (9)

में प्रातःकालमें अपने विजय साधनका विचार करता हूं, उसके लिये आवश्यक उप्रता धारण कहंगा और परमेश्वर मिक्कि पूर्वक अपनी अदीनता और खाधीनताकी रक्षाके लिये अहर्निश यतन कहंगा तथा अपने अन्दर सब प्रकारकी पवित्रता बढाता हुआ अपने अन्दर रक्षकशक्ति भी बढाऊंगा।

#### सत्यका मार्ग ।

तृतीय मंत्रमें 'प्रणेतः ' और 'सल्यराधः ' ये दो शब्द विशेष महत्वके हैं। 'प्र-तेता 'का अर्थ ' उत्कर्षकी ओर ले जानेवाला नेता ' तथा 'सल्य-राधः 'का अर्थ 'सल्यके मार्गसे सिद्धि प्राप्त करनेवाला 'है। ये दोनों शब्द परमात्माके गुण बता रहे हैं। परमात्मा सबको उन्नतिकी मार्गकी ओर ले जा रहा है और सल्यमार्गसे ही सबको सिद्धि देता है, इसलिये ये दो शब्द परमात्मामें सार्थ होते हैं। ये दो शब्द समुख्योंके वाचक भी होते हैं, उस समय इनका अर्थ बड़ा बोधप्रद है। ममुख्य तथा ममुख्योंके नेता इन शब्दोंको अपने आचरणसे अपनेमें चिरतार्थ करें। ममुख्योंके नेता अपने अनुयायियोंको उत्कर्षके मार्गसे ले जावें और यश प्राप्त करें। ऐसे सल्य मार्गसे सिद्धि प्राप्त करनेवाले ममुख्योंको साथ रहनेसे ही ममुख्यकों साथ रहनेका सुख प्राप्त हो सकता है, इसलिये कहा है—

#### नृभिः नृवन्तः स्याम। (स्. १६, मं. ३)

'श्रेष्ठ मनुष्योंके साथ होनेस हम मनुष्य युक्त बनेंगे। यहांका ' नृवान् ' शब्द ' मातृमान् , पितृमान् ' शब्दके समान अर्थवाला है, जैसा — ( मातृमान् ) प्रशंसनीय गुणवाली मातासे युक्त, ( पितृमान् ) प्रशंसनीय गुणवाले पितासे युक्त, इसी प्रकार ( नृमान् , नृवान् ) प्रशंसनीय श्रेष्ठ मनुष्योंसे युक्त । नहीं तो हरएक मनुष्यके साथ कैसे भी मनुष्य रहते ही हैं । चोरोंके साथ भी जनके साथी रहते ही हैं, तथापि उस चोरको ' नृमान् ' नहीं कहा जा सकता । अच्छे मनुष्योंके साथ रहनेसे ही मनुष्यका अभ्युदय होना संभव है, इसलिये ' अपने साथ अच्छे मनुष्य रहें ' ऐसी इच्छा यहां प्रकट की गई है । इस प्रकार

अच्छे मनुष्योंकी साथ मिलनेसे निःसंदेह मनुष्योंका कल्याण ही सकता है।

देवोंकी सुमति।

'हम प्रातःकाल, दोपहरके समय और सायंकाल ऐसे कर्म करें, कि जिससे हम (भगवन्तः) भाग्यवान बनते जांय। तथा हम देवोंकी उत्तम मितमें रहें। (मं. ४)' यह चतुर्थ मंत्रका कथन है। यहां दिन भर पुरुषार्थ प्रयत्न करनेकी सूचना है। प्रातःकाल कथा, दोपहरके समय क्या और सायंकालके समय क्या अपना ऐश्वर्य बढानेका पुरुषार्थ करना चाहिये। सल्यमार्गसे चलते हुए ऐसे कर्म करना चाहिये कि जिससे भाग्य प्राप्त हो।

जहां भाग्य प्राप्त होना है, वहां मनुष्यमें खार्थ उत्पन्न हो सकता है और सत्य तथा असत्य मार्गका विचार भाग्यकी धुंदसे रह नहीं सकता, इसालिये भाग्यप्राप्तिका उद्यम करनेका उपदेश करनेवाले इस मंत्रमें कहा है कि—

वयं देवानां सुमतौ स्याम। (स्. १६, मं. ४)
' हम देवोंकी सुमितिमें रहें। ' अर्थात् भाग्य प्राप्त करनेके
समय हमसे ऐसा आचरण हो कि जिससे देव असंतुष्ट न हों।
हमारे ऊपर अप्रसन्ध न हों, प्रत्युत हमारे विषयमें उत्तम भाव
ही उनके मनमें सदा रहे। हमसे ऐसे कमें हों कि जिनसे वे
सदा संतुष्ट रहें। इस मंत्रमें यह सावधानीकी सूचना अद्यंत
महत्त्व रखती है, क्योंकि भाग्य और ऐश्वर्य ऐसे पदार्थ हैं कि
जो प्राप्त होनेसे अथवा जिनकी प्राप्तिकी इच्छासे मनुष्य
सुमार्गपर रहना कठिन है। परन्तु वेदको सुमार्गपरसे मनुष्योंको
चलाते हुए ही उनको भाग्य देना अभीष्ट है, इसिचेय जहां
गिरनेकी संभावना होती है वहां ही इस प्रकारकी सावधानीकी
सूचना दी होती है। ताकि मनुष्य न गिरें और भाग्य भी प्राप्त
करें। पंचम मंत्रमें—

स नो भगः पुरएता भवेह । ( मू. १६, मं. ५) 'वह भगवान् ही हमारा अगुवा बने 'यह उपदेश कहा है वह भी इसी उद्देश्य है, कि मनुष्य परमात्माको ही अपना अप्रगामी समझें और अपने आपको उसके अनुयायी समझें और उसीके प्रकाशमें कार्य करते हुए अपनी उन्नतिके कार्य करें। गिरावटसे बचानेके हेनुसे यह उपदेश है। सर्वं परमेश्वर अपना निरीक्षक है यह विश्वास मनुष्योंको गिरावटसे बहुत प्रकारसे बचा सकता है।

#### अहिंसाका मार्ग।

षष्ठ मंत्रमें अध्वरके मार्गसे जानेका उपदेश है, यह अध्वरका

मार्ग देखनेके लिये अध्वर शब्दका अर्थ ही देखना चाहिये-

अध्वर— ( अ-ध्वरा ) अकुटिलता, जहां तेढापन नहीं है, जहां सीधा भाव है, जहां हिंसा नहीं है, जहां दूसराका घातपात करनेका भाव नहीं है, जहां दूसराकों कष्ट देकर अपना खार्थ साधन करनेका विचार नहीं है।

ये ' अ-ध्वर ' शब्दके अर्थ इस मार्गका खहप बता रहे हैं। इस अहिंसाके मार्गसे जाना और पंचम मंत्रका 'परमेश्वरको अपना अगुवा बनाना'; चतुर्थ मंत्रोक्त 'देवोंकी समितिमें रहना '; और तृतीय मंत्रोक्त ' सस्य मार्गसे सिद्धि प्राप्त करना 'एक ही बात है। इस दृष्टिसे ये चारों मंत्र भिन्न भिन्न उपदेशसे एक ही आशय बता रहे हैं। पाठक यहां देखें कि इस सूक्तने यह एक ही बात कितने विविध प्रकारोंसे कही है, इससे स्पष्ट पता लग सकता है कि वेदका कटाक्ष अहिंसामय सस्यमार्गसे लोगोंको चलानेके विषयमें कितना अधिक है।

## गौवें और घोड़े।

इस स्किके तृतीय मंत्रमें 'गौओं और घोडोंके साथ हमें युक्त कर 'ऐसा कहा है। सप्तम मंत्रमें भी वहीं बात फिर दुहराई है। इससे घरमें गौवें और घोडे रहना वेदकी दृष्टिसे घरका भूषण है, यह बात सिद्ध होती है।

सप्तम मंत्रमें ( घृतं दुहानाः ) ' घीका दोहन करनेवाली ' और ( विश्वतः प्रपीताः ) ' सब प्रकार दुग्धपान करानेवाली ' यह उषाका वर्णन सवेरेके समय दूधका दोहन करना, दोहन होते ही ताजा दूध पीना, मक्खनसे घी तैयार करना इलादि बातोंका सूचक है । घरमें गौवोंको इसीलिय रखना होता है कि उनका ताजा दूध पीनेके लिये मिले और कलके दूधके दहींसे आज निकाला हुआ मक्खन लेकर उसका आज ही घी बनाकर सेवन किया जाय। ऐसे घीको ' हैयंगवीन घृत ' कहते हैं । यह घत खाने या पीनेसे शरीरकी पृष्टि होती है और इसके हवनसे हवा नीरोग भी होती है।

#### भ्रमण।

इस प्रकार दुग्धपान करनेके पश्चात् घोडोंपर सवार होकर अमणके लिये बाहर जाना चाहिये और घण्टा दो घण्टे घोडेकी सवारी करके पश्चात् घर आकर अपने कार्यको लगना चाहिये। बहुत थोडे पाठक ऐसे होंगे जिनको सवेरे घरकी गौका ताजा दूध पीनेके लिये मिलता हो और अपने उत्तम घोडेपर सवार होकर सवेरेके प्राणप्रद वायुमें अमण करनेका सौभाग्य प्राप्त होता हो। आजका समय विपरीत है। ऐसे समजमें ऐसी वैदिक रीतियां केवल समरणमें ही रखना चाहिये।

# कृषिसे सुख-प्राप्ति।

( 20)

(ऋषिः - विश्वामित्रः । देवता - सीता )

सीरां युज्जन्ति क्वयों युगा वि तन्वते पृथंक् ।
धीरां देवेषुं सुम्नयों ॥१॥
युनक्त सीरा वि युगा तंनीत कृते योनौं वपतेह बीजंम् ।
विराजः श्रुष्टिः समरा असन्तो नेदीय इत्सूण्यिः प्रक्रमा यवन् ॥२॥
लाङ्गलं पन्नीरवंत्सुशीमं सोमसत्सं ।
उदिद्वंपतु गामिवें युस्थावंद्रथ्वाहंनं पीबंरीं च प्रफ्रव्यीम् ॥३॥
इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु तां पूषाभि रक्षतु ।
सा नः पर्यस्वती दुह्यसुत्तंरासुत्त्रगं समाम् ॥ ॥॥ ॥।

अर्थ— (देवेषु धीराः कवयः ) देवोंमें बुद्धि रस्तनेवाले कवि लेग ( सुम्नयौ सीरा युञ्जन्ति ) सुख प्राप्त करनेके लिये इलोंको जोतते हैं और ( युगा पृथक् वितन्वते ) जुओंको अलग अलग करते हैं ॥ १ ॥

(सीराः युनक्त) इलोंको जोडो, (युगा वितनोत) जुओंको फैलाओ, (कृते योनो इह वीजं वपत) बने हुए खेतमें यहांपर वीज बोओ। (विराजः इनुष्टिः नः सभराः असत्) अन्नकी उपज हमारे लिये मरपूर होवे। (मृण्यः इत् पकं नेदीयः आयवन्) हंसुये भी परिपक्ष धान्यको हमारे निकट लावे॥ २॥

( प्रवीरवत् सुर्शामं सोमसत्सर लांगलं ) वज्रके समान कठिन, चलानेके लिये ससकारक, लकडीके मूठवाली इल ( गां आर्वि ) गौ और वकरी, ( प्रस्थावत् रथवाहनं ) शीव्रगामी रथके घोडे या बैल, (पीवरीं च प्रफर्व्यम् ) पुष्ट स्त्री ( इत् उद्वपतु ) निश्रयसे देवे ॥ ३ ॥

(इन्द्रः सीतां नि गृह्वातु ) इन्द्र हलकी रेवाको पकडे, (पूपा तां अभिरक्षतु ) पूषा उसकी रक्षा करे । (सा पयस्वती नः उत्तरां उत्तरां समां दुहां ) वह हलकी रेवा रस युक्त हो कर हमें आये आनेवाले वर्षोमें रसोंका प्रदान करे ॥ ४ ॥

भावार्थ — पृथिन्यादि देवताओं की शक्तियोंपर विश्वास रखनेवाले कवि लोग विशेष सुख प्राप्त करनेके लिये हलींको जोतते हैं अर्थात् कृषि करते हैं और जुओंको यथा स्थानपर बांच देते हैं ॥ १ ॥

हे लोगो ! तुम इल जोतो, जुओंको फैलाओ, अच्छी प्रकार भूमि तैयार करनेके बाद उसमें बीज बोओ । इससे अजकी

उत्तम उपज होगी, बहुत घान्य उपजेगा और परिपक्त होनेके बाद बहुत धान्य प्राप्त होगा ॥ २ ॥

हलको लोहेका कठिन फार लगाया जावे और लकडीकी मूठ पकडनेके लिये की जावे, यह हल चलानेके समय सुख देवे। यह हल ही गौ-बैल, भेड-बकरी, घोडा-घोडी, स्नी-पुरुष आदिको उत्तम घास और धान्यादि देकर पुष्ट करता है।। ३॥

इन्द्र अपनी वृष्टिद्वार। हलसे खुदी हुई रेषाको पकडे और धान्य पोषक सूर्य उसकी उत्तम रक्षा करे । यह भूमि हमें प्रति-वर्ष उत्तम रस युक्त धान्य देती रहे ॥ ४॥

| शुनं संफाला वि तुंदन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अनु यन्तु वाहान्। |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| शुनांसीरा हविषा तोर्श्वमाना सुविष्युला ओपंधीः कर्तमुसी      | 11411   |
| शुनं <u>वा</u> हाः शुनं नर्रः शुनं क्रंपतु लाङ्गंलम् ।      |         |
| शुनं वेर्त्रा वेष्यन्तां शुनमष्ट्रामुदिङ्गय                 | 11 & 11 |
| ग्रुनांसीरेह सं मे जुपेथाम् ।                               |         |
| यद्विवि चुऋथुः पयुस्तेनेमामुर्प सिञ्चतम्                    | 11011   |
| सीते वन्दांमहे त्वार्वाचीं सुभगे भव ।                       |         |
| यथा नः सुमना असो यथा नः सुफ्ला भ्रवः                        | 11 6 11 |
| घृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वेदेवरनुमता मुरुद्धिः ।         |         |
| सा नः सीते पर्यसाभ्यावंवृत्स्वोजिखती घृतवृत् पिन्वंमाना     | 11811   |

अर्थ — ( सु-फालाः भूमि शुनं वि तुदन्तु ) सन्दर हलके फाल भूमिको सुखपूर्वक खोदें। ( कीनाशाः शुनं वाहान् असु यन्तु ) कियान सुखपूर्वक वैलेंके पीछे चलें। (शुनासीरों) हे वायु और हे सूर्य ! तुम दोनों (हविषा तोशमानों) हमारे हवनसे तुष्ट होकर ( अस्मै सुपिप्पलाः ओपधीः कर्तम् ) इस किसानके लिये उत्तम फल युक्त धान्य उत्तम करों॥ ५॥

(वाहाः शुनं ) बैल सुखी हों, (नरः शुनं ) मनुष्य सुखी हों (लांगल शुनं कृपतु ) हल सुखसे कृषि करे। (वरता शुनं वध्यन्तां ) रस्मियां सुबसे बांधी जांय, (अष्ट्रां शुनं उदिंगय) चावूक सुखसे ऊपर चला॥ ६॥

हे ( शुनासीरों ) वायु और सूर्य ! ( इह सा मे जुपेथां ) यहां मेरे हवनका खीकार करें । ( यत् पयः दिवि चक्रथः ) जो जल आकाशमें तुमने बनाया है ( तेन इमां भूमिं उप सिञ्चतं ) उससे इस भूमिको सींचते रहो ॥ ७ ॥

. हे (स्रीते) जुती हुई भूमि! (त्वा वन्दामहे) तेरा वन्दन करते हैं। हे (सुभगे) एवर्यवाली भूमि! (अर्वाची भव) इमारे सन्मुख हो। (यथा नः सुमनाः असः) जिससे तू हमारे लिये उत्तम मनवाली होवे और (यथा नः सुफला भुवः) जिससे हमें उत्तम फल देनेवाली होवे॥ ८॥

( घृतेन मधुना समका सीता ) घी और शहदसे उत्तम प्रकार सिचित की हुई जुती भूमि ( विश्वैः देवैः मशद्भिः अनुमता ) सब देवों और महतों द्वारा अनुमोदित हुई, हे ( सीते ) जुती भूमि ! ( सा घृतवत् पिन्वमाना ) वह घीसे सिचित हुई तू ( नः पयसा अभ्याववृत्स्व ) हमें दूधसे चारों औरसे युक्त कर ॥ ९ ॥

भावार्थ — इलके मुन्दर फार भूभिकी खुदाई करें, किसान वैलोंके पीछ चलें। हमारे हवनसे प्रसन्न हुए वायु और सूर्य इस कृषिसे उत्तम फलवाली रस युक्त औषधियां देवें॥ ५॥

बैल सुखी रहें, सब मनुष्य आनंदित हों, उत्तम हल चलाकर आनंदसे कृषि की जाय। रिस्सियां जहां जैसी बांधना चाहिये वैसी बांधी जांय और आवस्यकता होनेपर चाबूक ऊपर उठाया जाय॥ ६॥

बायु और सूर्य मेरे इवनका खीकार करें और जो जल आकाशमंडलमें है उसकी दृष्टिसे इस पृथ्वीको सिंचित करें ॥ ७ ॥ भूमि भाग्य देनेवाली है, इसलियें हम इसका आदर करते हैं । यह भूमि हमें उत्तम धान्य देती रहे ॥ ८ ॥

जब भूमि घी और शहदसे योग्य रीतिसे सिंचित होती है और जलवायु आदि देवोंकी अनुकूलता उसको मिलती है, तब बहु हमें उत्तम मधुर रस युक्त धान्य और फल देती रहे ॥ ९ ॥

## कृषिसे भाग्यकी वृद्धि।

कृषिसे भाग्यकी वृद्धि होती है। भूमिकी अवस्था, वायु और वृष्टिकी परिस्थिति, ऋतुमानकी अनुकूलता जो जानते हैं, वे कृषि करके लाभ उठा सकते हैं और सुखी हो सकते हैं।

सबसे पहले किसान हल जोतें, हलसे भूमी अच्छी प्रकार उखाडी जाय, हलकी लकीरें ठीक की जांय और उन लकीरोंके अंदर बीज बीया जाय, ऐसा करनेसे उत्तम धान्य पैदा हो सकता है।

ि जब हलसे उत्तम कृषि की जाती है तब धान्य भी उत्तम उत्पन्न होता है, घास भी विपुल मिलता है और छब पशु तथा मनुष्य बहुत पुष्ट हो जाते हैं।

इलसे खुदी हुई भूमिको (इन्द्रः सीतां निगृहातु) ग्रिष्ट करनेवाला इन्द्र देव अपने जलसे पकडे, पश्चात् उसकी उत्तम रक्षा (पूषा) सूर्य अपनी किरणों से करे। इस प्रकार ग्रिष्ट और सूर्यप्रकाश योग्य प्रमाणमें मिलते रहे तो उत्तम कृषि होगी और धान्यादि बहुत प्रमाणमें प्राप्त होगा।

## धान्य बोनेके पूर्व हवन।

पद्यम मंत्रमं उत्तम कृषि होनेके लिये प्रारंभमें खेतमें हवन करनेका उल्लेख हैं। जो धान्य बोना है उसका हवन करना चाहिये और हवनके लिये घृतादि अन्य पदार्थ तो अवश्य चाहिये हो। इस प्रकारके हवनसे जलवायु छुद्ध होता है और छुद्ध कृषिसे छुद्ध धान्य उत्पन्न होता है। इस हवनसे दूसरी एक बात स्वयं हो जाती है, वह यह है कि जिसका हवन करना होता है वही बोना होता है, इस नियमसे हवनमें निषद्ध तमाकू आदि घातक पदार्थ बोनेकी संभावना ही कम हो जाती है। इससे स्पष्ट है, कि यदि बोनेके पूर्व हवनकी वैदिक प्रथा जारी की जाय तो तमाकू जैसे हानिकारक पदार्थ जगतमें जनताका इतना घात करनेके लिये उत्पन्न ही नहीं होंगे और उत्तम धान्यादिकी विपुल उत्पत्ति होकर लोगोंका अधिक कल्याण होगा।

खादके लिये घी और शहद !! नवम मंत्रमें ( घृतेन मधुना पयसा समक्ता सीता ) घी, शहद और दूधका खाद वनस्पतीयोंको डालनेका उपदेश है। आजकल तो ये पदार्थ मनुष्योंको खानेके लिये भी नहीं मिलते तो खादके लिये, अल्प प्रमाणमें ही क्यों न सही, कहां मिलेंगे? परंतु शुद्ध पौष्टिक फल उत्पन्न करनेके लिये दूध, घी और शहदका खाद अत्यंत आवश्यक है, यह बात सत्य है।

## ऐतिहासिक उदाहरण।

प्नाके पेशवाओं के समयमें कई आम इस पंचामृतका खाद देकर तैयार किये थे, उनमें से एक आमका यूक्ष इस समयतक जीवित है और ऐसे मधुर और खाद फल दे रहा है कि उसका वर्णन शब्दोंसे हो नहीं सकता!!! पंचामृत ( दूअ, दही, घी, शहद और मिश्री) के खादसे जो आम पृष्ठ होता हो उसके फल भी वैसे ही अद्भुत अमृत रूप अवश्य होंगे इसमें संदेह ही क्या है, यह प्रखक्ष उदाहरण है, तथा वाईके एक पिडतने आर्य कृषि शास्त्रके अनुसार दूअका खाद देकर एक वर्ष ज्वारीकी कृषि की थी, उससे इतना परिपृष्ट और खादु घान्य उत्पन्न हुआ कि उसकी साधारण धान्यसे तुलना ही नहीं हो सकती।

यह वैदिक कृषि शास्त्रका असंत महत्त्वका विषय है, जो धनी पाठक इसके प्रयोग कर सकते हैं अवस्य करके देखें। साधारण जनोंके लिये ये प्रयोग करना अशक्य ही है क्योंकि जिन लोगोंको पीनेके लिये दूध नहीं मिल सकता वे खादके लिये दूध, दहीं, घी, शहद और मिश्री कहींसे ले आयगे।

पाठक ये वर्णन पढें और वैदिक कालकी कृषिकी मनसे ही कल्पना करें और मन ही मनमें उसका आस्वाद लेनेका यहन करें!!

#### गौरक्षाका समय।

वैदिककाल गौकी रक्षाका काल था, इसलिये गौवें विपुल थीं और उस कारण खादके लिये भी दूध मिलता था। परंतु भाज अनार्यों के भक्षणके लिये लाखों की संख्यामें गौवें कटती हैं, इसलिये पीनेके लिये भी दूध नहीं मिलता। यह कालका परिवर्तन है। यहां अब देखना है कि वैदिक धर्मायों के प्रयानसे भविष्यकाल कैसा आता है।

## वनस्पति।

( 36)

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — वनस्पतिः )

| इमां खंनाम्योपंधि वीरुधां वलंबत्तमाम् ।                |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| ययां सपत्नीं बार्धते ययां संविन्दते पर्तिम्            | 11 9 11 |
| उत्तानपर्णे सुभंगे देवंजूते सहस्वति ।                  |         |
| स्परनीं मे परा णुदु पिं मे केवंलं कृधि                 | 11 2 11 |
| नुहि ते नामं जुग्राह नो अस्मिर्त्रमसे पतौ ।            |         |
| परा <u>म</u> िव प <u>र</u> ावतं <u>स</u> परनीं गमयामसि | 11 3 11 |
| उत्तराहम्रुनिर् उत्तरेदुत्तराभ्यः ।                    |         |
| अधः सपत्नी या ममाधंरा साधराभ्यः                        | 11811   |
| अहमंस्मि सहंमानाथो त्वमंसि सास्हिः।                    |         |
| उमे सहस्वती भूत्वा सपत्नी में सहावहै                   | 11411   |
| अभि तेंऽधां सहमानामुपं तेऽधां सहींयसीम् ।              |         |
| मामनु प्र ते मनी वृत्सं गौरिंव धावतु पृथा वारिंव धावतु | 11 & 11 |

अर्थ — ( इमां बलवत्तमां वीरुघां औषिं खनामि ) इस बलवाली औषि वनस्पतिको में खोदता हूं। ( यया सपरनीं बाघते ) जिससे सपरनीको हटाया जाता है और ( यया पति विन्दते ) जिससे पतिको प्राप्त किया जाता है॥ १॥

हे ( उत्तानपर्णे सुभगे देवजूते सहस्वति ) विश्तृत पानवाली भाग्यवती देवों द्वारा सेवित बलवती औषधि ! ( में सपत्नीं परा णुद ) मेरी सपत्नीको दूर कर और ( में केवलं पति कृधि ) मुझे केवल पति कर दे ॥ २ ॥

हे सापत्न स्त्री ! (ते नाम निह जन्नाह) तेरा नाम भी मैंने लिया नहीं है अब तू ( अस्मिन पतौ नो रमसे ) इस पितमें रममाण नहीं होगी। अब मैं ( परां सपत्नीं परावतं गमयामिस ) अन्य सपत्नीको दूर करती हूं॥ ३॥

हे ( उत्तरे ) श्रेष्ठ गुणवाली औषाधि ! ( अहं उत्तरा ) में अधिक श्रेष्ठ हुं ( उत्तराभ्यः इत् उत्तरा ) श्रेष्ठांमें भी श्रेष्ठ हुं। ( मम या अधरा सपत्नी ) मेरी जो नीच सपत्नी है ( सा अधराभ्यः अधरा ) वह नीचसे नीच है ॥ ४॥

( अहं सहमाना अस्मि ) मैं विजयी हूं और हे औषि ! ( अथो त्वं सासिहः असि ) तू भी विजयी है । ( उमें सहस्वती भूत्वा ) हम दोनों जयशाली बनकर ( में सपत्नीं सहावहें ) मेरी सपत्नींको जीत लेवें ॥ ५ ॥

(ते अभि सहमानां अघां) तेरे चारों ओर मैंने इन विजयिनी वनस्पतिको रखा है (ते उप सहीयसीं अघां) तेरे नीचे इस जयशालिनी वनस्पतिको रखा है। अब (ते मनः मां अनु प्र घावतु) तेरा मन मेरे पीछे दौडे। (गौः वत्सं इव घावतु) जैसी गौ बछडेकी ओर दौडती है और (वाः इव पथा) जैसा जल अपने मार्गसे दौडता है ॥ ६॥

#### सापत्नभावका भयंकर परिणाम ।

इसका भावार्थ सुबोध है इसिलिये देनेकी आवस्यकता नहीं है। अनेक ख्रियां करनेसे घरमें कलह होते हैं, सापत्नभाव उत्पन्न होनेसे ख्रियोंमें परस्पर द्वेष बढते हैं, संतानोंमें भी वही कलहामि बढता है, इसिलिये ऐसे परिवारमें सुख नहीं मिलता है। यह बात इस सूक्तमें कहीं है। इस सूक्तका मुख्य तात्पर्य यही है कि कोई पुरुष एकसे अधिक विवाह करके अपने घरमें सापत्न- भावका बीज न बोवे।

जिस घरका पुरुष एकसे अधिक विवाह करता है वहां द्वेषामि भडकने लगता है और उसकों कोई बुझा नहीं सकता। वहां स्त्रियोंमें कलह, संतानोंमें कलह और अंतमें पुरुषोंमें भी कलह होते हैं और अन्तमें उस कुदंबका नाश होता है।

सपरनीका नाश करनेका यत्न स्त्रियो करती हैं और उससे अकीर्ति फैलती है। इस सब आपित्तको मिटानेके लिये एक-परनीव्रतका आचरण करना ही एकमात्र उपाय है।

## ज्ञान और शौर्यकी तेजिसता।

( 88 )

( ऋषिः - वसिष्ठः । देवता - विश्वेदेवाः, चन्द्रमाः, इन्द्रः )

संशितं म इदं ब्रह्म संशितं वीर्थं? वर्लम् । संशितं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुर्थेषामस्सि पुरोहितः समहमेषां राष्ट्रं स्थांमि समोजी वीर्थं? वर्लम् । वृश्वामि शर्तूणां वाहूननेनं हिनिपाहस्

11 9 11

11 7 11

अर्थ— (मे इदं ब्रह्म संशितं) मेरा यह ज्ञान तेजस्वी हुआ है, और मेरा यह (वीर्य वलं संशितं) वीर्य और बल तेजस्वी बना है। (संशितं क्षत्रं अजरं अस्तु) इनका तेजस्वी बना हुआ क्षात्रवल कभी क्षीण न होनेवाला होवे, (येषां जिच्छाः पुरोहितः अस्मि) जिनका में विजयी पुरोहित हूं॥ १॥

(अहं एषां राष्ट्रं संस्थामि) में इनका राष्ट्र तेजस्वो करता हूं, इनका (ओजः वीर्य वळं संस्थामि ) बल, वीर्य और सैन्य तेजस्वी बनाता हूं। और (अनेन हविषा) इस इवनसे (शत्रूणां वाहून् वृश्चामि) शत्रुओं के बाहुओं को काटता हूं॥ २॥

भावार्थ — में जिस राष्ट्रका पुरोहित हूं उस राष्ट्रका ज्ञान मेंने तेजस्वी किया है और शौर्य, वीर्य भी अधिक तीक्ष्ण किया है, जिससे इस राष्ट्रका क्षात्रतेज कभी क्षीण नहीं होगा ॥ १॥

में इस राष्ट्रका तेज बढाता हूं और इसका शारीरिक बल, पराक्रम और उत्साह भी वृद्धिगत करता हूं। इससे में शत्रुओं के बाहुओं को काटता हूं॥ २ ॥

| नीचैः पंद्यन्तामधेरे भवन्तु ये नंः सूरिं मुघवानं पृत्तन्यान् । |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| क्षिणामि ब्रह्मणाभित्रानुत्रयामि स्वान्हम्                     | ॥३॥     |
| तीक्ष्णीयांसः पर्शार्येस्तिक्षणतंरा उत ।                       |         |
| इन्द्रंस्य वजात् तीक्ष्णीयांसो येपामस्मि पुरोहितः              | 11 8 11 |
| एषामुहमायुंधा सं स्थाम्येषां राष्ट्रं सुवीरं वर्धयामि ।        |         |
| एषां श्वत्रमुजरमस्तु जिल्ले देवां चित्तं विश्वेऽवन्तु देवाः    | 11411   |
| उद्दर्षन्तां मधवन् वार्जिनान्युद् वीराणां जयंतामेतु घोषः।      |         |
| पृथ्ग् घोषां उलुलयंः केतुमन्त उदीरताम् ।                       |         |
| देवा इन्द्रंज्येष्ठा मुरुती यन्तु सेनेया                       | 11 & 11 |

अर्थ — वे शत्रु (नाँचेः पद्यन्ताम् ) नींचे गिरें, (अधरे भवन्तु ) अवनत हों, (ये नः मघवानं सूरिं पृत-न्यात् ) जो हमारे धनवान् और विद्वान पर सेनासे चढाई करें। (अहं ब्रह्मणा अभित्रान् क्षिणामि ) में ज्ञानसे शत्रुओंका क्षय करता हूं, और (स्वान् उन्नयामि) अपने लोगोंको उठाता हूं ॥ ३॥

(परशोः तीक्ष्णीयांसः) परशुसे अधिक तीक्ष्ण, (उत अग्नः तीक्ष्णतराः) और अग्निसे भी अधिक तीक्ष्ण, (इन्द्रस्य वज्रात् तीक्ष्णीयांसः) इन्द्रके वज्रसे भी अधिक तीक्ष्ण इनके अस्त्र हीं (येषां पुरोहितः अस्मि) जिनका पुरोहित में हूं ॥ ४॥

(अहं एषां आयुधा संस्थामि) में इनके आयुधोंको उत्तम तीक्ष्ण बनाता हूं, (एषां राष्ट्रं सुवीरं वर्धयामि) इनका राष्ट्र उत्तम वीरतासे युक्त करके बढाता हूं, (एषां क्षत्रं अजरं जिष्णु अस्तु) इनका क्षात्रतेज अक्षय तथा जयशाली होवे, (विश्वेदेवाः एषां चिक्तं अवन्तु) सब देव इनके चिक्तको उत्साहयुक्त करें॥ ५॥

हे (मघवन्) धनवान् ! उनके (वाजिनानि उद्धर्षन्तां) बल उत्तेजित हों, (जयतां वीराणां घोषः उत् एतु) विजय करनेवाले वीरोंका शब्द ऊपर उठे। (केतुमन्तः उद्धलयः घोषाः) झंडे लेकर हमला करनेवाले वीरोंके संघ शब्दका घोष (पृथक् उत् ईरताम्) अलग अलग ऊपर उठे। (इन्द्रज्येष्ठा मरुतः देवाः) इन्द्रकी प्रमुखताम मरुत देव (सेनया यन्तु) अपनी सेनाके साथ चलें॥ ६॥

भावार्थ — जो शत्रु हमारे धनिकाँपर तथा हमारे ज्ञानियोंपर सैन्यके साथ हमला करते हैं वे अधोगतिको प्राप्त होंगे। क्योंकि में अपने ज्ञानसे शत्रुओंका नाश करता हूं और उसीसे अपने लोगोंको उन्नत करता हूं ॥ ३॥

जिस राष्ट्रका में पुरोहित हूं उस राष्ट्रके शस्त्रास्त्र परशुसे अधिक तीक्ष्ण, अग्निसे भी अधिक दाहक, और इन्ट्रके वज्रसे भी अधिक संहारक मैंने किये हैं॥ ४॥

में इनके शक्कास्त्रोंको अधिक तीक्ष्ण बनाता हूं, इनके राष्ट्रको उसमें उत्तम वीर उत्पन्न करके बढाता हूं, इनके शौर्यकी कभी सीण न होनेवाला और सदा विजयी बनाता हूं। सब देवता इनके चित्तोंको उत्साह युक्त करें ॥ ५॥

हे प्रभो ! इनके बल उत्साहसे पूर्ण हों, इनके विजयी वीरोंका जयजयकारका शब्द आकाशमें भर जावे। श्रंडे उठाकर विजय पानेवाले इनके वीरोंके शब्द अलग अलग सुनाई दें। जिस प्रकार इन्द्रकी प्रमुखतामें महतोंकी सेना विजय प्राप्त करती है, उसी प्रकार इनकी सेना भी विजय कमावे॥ ६॥ प्रेता जर्यता नर उग्रा वेः सन्तु बाहवंः ।

तीक्ष्णेषेवोऽबुलर्धन्वनो हतोग्रायुधा अब्लानुग्रबाहवः
अवसृष्टा परा पत शर्रव्ये ब्रक्षंसिते ।
जयामित्रान्त्र पैद्यस्व जुह्येषां वर्रवरं मामीषां मोचि कथन

11 9 11

11611

अर्थ — हे (नरः) लोगो ! (प्र इत ) चलो, (जयत ) जीतो, (वः बाहवः उग्राः सन्तु ) तुम्हारं बाहु शौर्यसे युक्त हों । हे (तीक्ष्णेपवः) तीक्ष्ण वाणवाले वीरो ! हे (उग्रायुधाः उग्रावाहवः) उप्र आयुधवाले। और बलयुक्त मुसावालो ! (अ-वल-धन्वनः अवलान् हत ) निर्वल धनुष्यवाले निर्वल शत्रुओं को मारो ॥ ৩॥

हे (ब्रह्म-संशिते शरब्ये) ज्ञानद्वारा तेजस्वी बने शस्त्र! तू (अवसृष्टा परा पत ) छोडा हुआ दूर जा और (अभिन्नान् जय) शत्रुओंको जीत लो, (प्र पद्यस्व) आगे बढ, (एवां वरं वरं जिहि) इन शत्रुओंके मुख्य मुख्य वीरोंको मार डाल, (अमीपां कश्चन मा मोचि) इनमेंसे कोई भी न बच जाय॥८॥

भाषार्थ — हे वीरो ! आगे बढो, विजय प्राप्त करो, अपने बाहु प्रतापसे युक्त करो; तीक्ष्ण बाणों, प्रतापी शखास्त्रों और समर्थ बाहुओंको धारण करके अपने शत्रुओंको निर्वल बनाकर उनको काट डालो ॥ ৩॥

ज्ञानसे तेजस्वी बना हुआ शस्त्र जब वीरोंकी प्रेरणामे छोडा जाता है तब वह दूर जाकर शत्रुपर गिरता है और शत्रुका नाश करता है। हे वीरो ! शत्रुपर चढाई करो और शत्रुके मुख्य मुख्य वीरोंको चुन चुनकर मार डालो, उनकी ऐसी कतल करो कि उनमेंसे कोई न बचे ॥ ८॥

## राष्ट्रीय उन्नतिमें पुरोहितका कर्तव्य।

राष्ट्रमं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ग्रह और निषाद ये पांच वर्ग होते हैं। उनमें ब्राह्मणोंका कर्तव्य पुरोहितका कार्य करना होता है। पूर्णहित करनेका नाम पुरोहितका कार्य करना है। यज-मानका पूर्णहित करनेवाला पुरोहित होना चाहिये। जब संपूर्ण राष्ट्रका विचार करना होता है उस समय सब राष्ट्र ही यजमान है और सब ब्राह्मण जाती उस राष्ट्रके पुरोहितके स्थानपर होती है। इससे संपूर्ण राष्ट्रका पूर्णहित करनेका भार सब पुरोहित वर्मपर आ जाता है। ज्ञानकी ज्योति सब राष्ट्रमें प्रज्विलत करके उस ज्ञानके द्वारा राष्ट्रका अभ्युदय और निःश्रेयस सिद्ध करना पुरोहितका कर्तव्य है; यह इस स्क्तमें स्पष्ट शब्दोंमें वर्णन किया है। राष्ट्रके ब्राह्मण इस स्क्तका मनन करें और अपना कर्तव्य जानकर उसकी निभायें।

इस सूक्तका ऋषि वसिष्ठ है, और वसिष्ठ नाम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणका सुप्रसिद्ध है। इस दृष्टिसे भी इस सूक्तका मनन ब्राह्म-णोंको करना चाहिये। अब सूक्तका आशय देखिये—

## बाह्मतेजकी ज्योति।

राष्ट्रमें ब्राह्मतेजकी ज्योति बढाना और उस ज्योतिके द्वारा

११ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ३)

राष्ट्रकी उन्नति करनेका कार्य सबसे महत्त्वका और अत्यंत आव-इयक है । इस विषयमें इस सूक्तमें यह कथन है—

में इदं ब्रह्म संशितम्। (स्. १९, मं. १) ब्रह्मणा अमित्रान् क्षिणामि। (सू. १९, मं. १) उन्नयामि स्वान् अहम्। (सू. १९, मं. ३) अवस्रष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते।

(सू. १९, मं. ८)

जय अमित्रान् ॥

(स. १९, मं. ८)

' मेरे प्रयत्नसे इस राष्ट्रका यह ज्ञानतेज चमकता है । ज्ञानके प्रतापसे शत्रुओंका नाश करता हूं । और उसी ज्ञानसे में अपने राष्ट्रके लोगोंकी उन्नति करता हूं । ज्ञानके द्वारा उत्तेजित हुआ शस्त्र दूरतक परिणाम करता है, उससे शत्रुको जीत लो। '

ये मंत्रभाग राष्ट्रमें ब्राह्मतेजके कार्यका खहूप बताते हैं। ज्ञान राष्ट्रीय उन्नतिम बडा भारी कार्य करता है। जगत्में अनेक राष्ट्र हैं उनमें वे हो राष्ट्र अप्रभागमें हैं कि जो ज्ञानसे विशेष संपन्न हैं। ज्ञान न होते हुए अभ्युदय होना अशक्य है। यदि उन्नतिका विरोधक कोई कारण होगा तो वह एकमात्र अज्ञान ही है। अज्ञानसे वंधन होता है और ज्ञानसे उस बंधनका नाश होता है। इसालेये राष्ट्रमें जो ब्राह्मण होंगे उनका कर्तन्य है कि वे खयं ज्ञानी बनें और अपने राष्ट्रके सब लोगोंको ज्ञानसंपन्न करें। क्षत्रियों, वैश्यों और श्रद्धोंको भी ज्ञान आव-श्यक ही है। उनके व्यवसायोंको उत्तमतासे निभानेके लिये ज्ञानकी परम आवश्यकता है।

शानसे शत्रु कीन है और अपना हितकारी मित्र कीन है इसका निश्चय होता है। अपने ज्ञानसे राष्ट्रके शत्रुको जानना और उसको दूर करनेके लिये ज्ञानसे ही उपायकी योजना करना चाहिये। यह उपाय योजनाका कार्य करना ब्राह्मणोंका परम कर्तन्य है। शत्रुपर इमला किस समय करना, शत्रुके शल्लाल केंसे हैं, उनसे अपने शल्लाल अधिक प्रभावशाली किस रीतिसे करना, शत्रुके शल्लाल जितनी दूरीपर प्रभाव कर सकते हैं उससे अधिक दूरीपर प्रभाव करनेवाले शल्लाल कैसे निर्माण करना, इत्यादि बातें ज्ञानसे ही सिद्ध हो सकती हैं, अपने राष्ट्रमें इनकी सिद्धता करना ब्राह्मणोंका कर्तन्य है। अर्थात् ब्राह्मण अपने ज्ञानसे इसका विचार करें और अपने राष्ट्रमें ऐसी प्रेरणा करें कि जिससे राष्ट्रके अन्दर उक्त परिवर्तन आ जावे। यही भाव निम्नलिखित मंत्रमें कहा है—

## अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते।

(सू. १९, मं. ८)

' ज्ञानसे तीक्ष्ण बने शस्त्रास्त्र शत्रुपर गिरें। ' इसमें ज्ञानसे उत्तेजित, प्रेरित और तीक्ष्ण बने शस्त्र अधिक प्रभावशाली होनेका वर्णन है। अन्य देशोंके शस्त्रास्त्र देखकर, उनका वेग जानकर, और उनका परिणाम अनुभव करके जब उनसे अधिक वेगवान् और अधिक प्रभावशाली शस्त्रास्त्र अपने देशके वीरोंके पास दिये जायगे, तब अन्य परिस्थिति समान होनेपर अपना जय निश्चयसे होगा इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।

## पुरोहितकी प्रतिज्ञा।

' जिस राष्ट्रका में पुरोहित हूं उस राष्ट्रका ज्ञान, वीर्य, बल, पराक्रम, शौर्य, धेर्य, विजयी उत्साह कभी क्षीण न हो।' ( मं. १ )

' जिस राष्ट्रका में पुरोहित हूं उस राष्ट्रका पराक्रम, उत्साह, वीर्य और बल में बढाता हूं और शत्रुओंका बल घटाता हूं।' (मं. २)

' जो शत्रु हमारे धनी वैद्यों और ज्ञानी ब्राह्मणोंके ऊपर, अर्थात हमारे देशके युद्ध न करनेवाले लोगोंपर, सैन्यके साथ इमला करेगा उसका नाश में अपने ज्ञानसे करता हूं और

अपने राष्ट्रके लोगोंको मैं अपने ज्ञानके बलसे उठाता हूं।' (मं. ३)

'जिनका में पुरोहित हूं उनके शस्त्रास्त्र में अधिक तेज बनाता हूं।'(मं.४)

' इनके शस्त्रास्त्र में अधिक तीक्ष्ण करता हूं। उत्तम वीरोंकी संख्या इस राष्ट्रमें बढाकर इस राष्ट्रकी उन्नति करता हूं। और इनका शौर्य बढाता हूं। '(मं. ५)

ये मंत्रभाग पुरोहितके राष्ट्रीय कर्तव्यका ज्ञान असंदिग्ध शब्दों द्वारा दे रहे हैं। पुरोहितके ये कर्तव्य हैं। पुरोहित क्षत्रियोंको क्षात्रविद्या सिखावे, वैश्योंको व्यापार व्यवहार करनेका ज्ञान देवे और शुद्धादिकोंको कारीगरीकी शिक्षा देवे, और ब्राह्मणोंको इस प्रकारके विशेष ज्ञानसे युक्त करे। इस रीतिसे चारों वर्णोंको तेजस्वी बनाकर संपूर्ण राष्ट्रका उद्धार अपने ज्ञानकी शक्ति करे। जो पुरोहित ये कर्तव्य करेंगे वे ही वेदकी दृष्टिसे सच्च पुरोहित हैं। जो पंडित पुरोहितका कार्य कर रहे हैं वे इस सूक्तका विचार करें और अपने कर्तव्योंका ज्ञान प्राप्त करें।

## युद्धकी नीति।

षष्ठ, सप्तम और अष्टम इन तीन मंत्रोंमें युद्धनीतिका उपदेश इस प्रकार किया है—

' वीरोंके पथक अपने अपने झंडे उठाकर युद्धगीत गाते हुए और आनंदसे विजय सूचक शब्दोंका घोष करते हुए शत्रुसेना-पर इमला करें और विजय प्राप्त करें। जिस प्रकार इन्द्रकी प्रमुखतामें महतोंके गण शत्रुपर इमला करते और विजय प्राप्त करते हैं, इस्री प्रकार अपने राजाके तथा अपने सेनापतिके आधिपत्समें रहकर इमारे वीर शत्रुपर हमला करें और अपना विजय प्राप्त करें।'(मं. ६)

'वीरो ! आगे बढो, तुम्हारे बाहू प्रभावशाली हों, तुम्हारे शक्ष शत्रुकी अपेक्षा अधिक तीक्ष्ण हों, तुम्हारी शक्ति शत्रुकी शक्तिसे अधिक पराक्रम प्रकाशित करनेवाली हो । इस प्रकार युद्ध करते हुए तुम अपने निर्वल शत्रुको मार डालो । ' (मं. ७)

' ज्ञानसे उत्तेजित हुए तुम्हारे शस्त्र शत्रुका नाश करें, ऐसे तीक्ष्ण शस्त्रोंसे शत्रुका तू पराभव कर।' (मं. ८)

इन तीन मन्त्रोंमें इतना उपदेश देकर पश्चात् इस अष्टम मंत्रके अन्तमें अखंत महत्त्वकी युद्धनीति कहीं है वे शब्द देखने योग्य हैं— (१) जहोषां वरं वरं.

(२) माऽमीषां मोचि कश्चन ॥ (सु. १९, मं, ८)

' इन शत्रुऑके मुख्य मुख्य प्रमुख वीरीको मार दो और इनमेंसे कोई भी न बचे। 'ये दो उपदेश युद्धके संबंधमें अत्यंत महत्त्वके हैं। रात्रसेनाके पथकके जो संचालक और प्रमुख वीर हों उनका वध करना चाहिये। प्रमुख संचालकोंमेंसे कोई भी न बचे । ऐसी अवस्था होनेके बाद शतुकी सेना बडी आसा-नींसे परास्त होगी। यह युद्धनीति अत्यंत मनन करने योग्य है।

अपनी सेनामें ऐसे बीर रखने चाहिये कि जो शत्रके वीरोंको चुन चुनकर मारनेमें तत्पर हों। जब इन वीरें कि वेधसे शत्र-सेनाके मुखिया वीरोंका वध हो जावे, तब अन्य सेनापर हमला करनेसे उस शत्रुसैन्यका पराभव होनेमें देरी नहीं लगेगी।

जो पाठक राष्ट्रहितकी दृष्टिसे अपने कर्तव्यका विचार करते हैं वे इस सुक्तका मनन अधिक करें और राष्ट्रविषयक अपने कर्तव्य जानें और उनका अनुष्ठान करके अपने राष्ट्रका अभ्य-दय करें।

# तेजस्विताके साथ अभ्युदय।

( ऋषिः - वसिष्ठः । देवता - अग्निः, मन्त्रोक्तदेवताः )

अयं ते योनिर्ऋत्वियो यतो जातो अरोचथाः । तं जाननंत्र आ रोहाधां नो वर्धया र्यिम् अग्ने अच्छी वदेह नेः प्रत्यङ् नेः सुमनां भव ।

11 9 11

प्र जो यच्छ विशां पते धनदा असि नस्त्वम् त्र णों यच्छत्वर्यमा प्र सगुः प्र बृहुस्पतिः ।

प्र देवी: प्रोत सूनृतां रुपिं देवी देघात मे

11 3 11

अर्थ — हे अप्रे ! (अयं ते ऋत्वियः योनिः) यह तेरा ऋतुसे संबंधित उत्पत्तिस्थान है ( यतः जातः अरो-चथाः ) जिससे प्रकट होकर तू प्रकाशित हुआ है। (तं जानन् आरोह) उसकी जानकर ऊपर चढ (अध नः रिय वर्घय ) और हमारे लिये धन बढा ॥ १॥

हे अप्ने ! (इह नः अच्छ चद्) यहां हमसे अच्छे प्रकार बोल और (प्रत्यङ् नः सुमनाः भव) हमारे सन्मुख होकर हमारे लिये उत्तम मनवाला हो ! हे (विशांपते ) प्रजाओं के स्वामिन् (नः प्रयच्छ ) हमें दान दे क्योंकि (त्वं नः

घनदाः असि ) तू हमारा घनदाता है ॥ २ ॥

(अर्थमा नः प्र यच्छतु ) अर्थमा हमं देवे, (भगः वृहस्पतिः प्र प्रयच्छतु ) भग और बृहस्पति भी हमें देवे । (देवीः प्र) देवियां हमें घन देवें।(उत सूनृता देवी मे रियं प्र दघातु) और सरल स्वभाववाली देवी मुझे धन देवे॥ ३॥

भावार्थ — हे अमे । ऋतुओं से संबंध (खनेवाला यह तेरा उत्पत्तिस्थान है, जिससे जन्मते ही तू प्रकाशित हो रहा है।

अपने उत्पत्तिस्थानको जानता हुआ तू उन्नत हो और हमारे धनकी वृद्धि कर ॥ १ ॥ हे अमे ! यहां स्पष्ट वाणीसे बोल, हमारे सन्मुख उपस्थित होकर हमारे लिये उत्तम मनवाला हो । हे प्रजाओं के पालक !

तू हमें धन देनेवाला है, इसलिये तू हमें धन दे ॥ २ ॥

अर्यमा, भग, बृहस्पति, देवीयां तथा वाग्देवी ये सब हमें घन देवें ॥ ३ ॥

| सोमुं राजानुमर्वसेऽप्रिं गीर्भिष्टवामहे ।                   |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| आदित्यं विष्णुं स्यी ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्                 | 11811   |
| त्वं नी अग्ने आग्निर्मिर्मस्र युज्ञं चे वर्धय ।             |         |
| त्वं नी देव दार्तवे रुपि दार्नाय चोदय                       | 11 4 11 |
| इन्द्रवायू उभाविह सुहवेह हैवामहे ।                          |         |
| यथा नः सर्व इजनः संगीत्यां सुमना असदानंकामश्र नो अर्वत      | 11 & 11 |
| <u>अर्थमणं</u> बृहस्प <u>ति</u> मिन्द्रं दानाय चोदय ।       |         |
| वातं विष्णुं सरस्वतीं सिवतारं च वाजिनम्                     | 11 0 11 |
| वार्जस्य नु प्रस्तवे सं वभूविमेमा च विश्वा अर्वनान्यन्तः।   |         |
| जुतादित्सन्तं दापयतु प्रजानन् रुपि च नुः सर्वेवीरं नि यंच्छ | 11611   |

अर्थ — राजा सोम, अप्ति, आदित्य, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा और बृहस्पतिको ( अवस्ते गीर्भिः ছ্বাमहे ) हमारी रक्षाके लिये बुलाते हैं।। ४॥

हे अमे ! (त्वं अग्निभिः) तू अभियाँके साथ (नः ब्रह्म यक्षं च वर्धय) हमारा ज्ञान और यज्ञ वढा । हे देव ! (त्वं नः दातचे दानाय रियं चोदय) तू हमारे दानी पुरुषको दान देनेके लिये धन भेज ॥ ५॥

( उमो इन्द्रवायू ) दोनों इन्द्र और वायु (सु-हवों ) उत्तम बुलाने योग्य हैं इसलिये (इह हवामहे ) यहां बुलाते हैं। (यथा नः सर्वः इत् जनः) जिससे हमारे संपूर्ण लोग (संगत्यां सुमनाः असत्) संगतिमें उत्तम मनवाले होवें (चनः) और हमारे लोग (दानकामः भुवत्) दान देनेकी इच्छा करनेवाले होवें ॥ ६॥

अर्थमा, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, विष्णु, सरखती और (वाजिनं श्विवतारं) वेगवान् सविताको (दानाय चोदय) हमें दान देनेके लिये प्रेरित कर ॥ ७॥

(वाजस्य प्रसिवं सं वभूविम) बलकी उत्पत्तिमें ही हम संगठित हुए हैं। (च इमा विश्वा भुवनानि अन्तः) और ये सब भुवन उसके बीचमें हैं। (प्रजानन्) जाननेवाला (अदित्सन्तं उत दापयतु) दान न देनेवालेको निश्चय-पूर्वक दान देनेके लिये प्रेरणा करे। (च नः सर्ववीरं रायें नि यच्छ) और हमें सब प्रकारके वीरभावसे युक्त धन देवे॥ ८॥

भावार्थ — राजा सोम, अप्नि, आदित्य, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा और वृहस्पतिकी हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी योग्य रीतिसे रक्षा करें ॥ ४ ॥

हे अप्ने ! तू अनेक अप्नियोंके साथ इमारा ज्ञान और इमारी कर्मशक्ति बढाओ । हे देव ! दान देनेवाले मनुष्यको दान देनेके लिये पर्याप्त धन दे ॥ ५॥

हम इन्द्र-वायु इन दोनोंकी प्रार्थना करते हैं जिससे हमारे सब लोग संगठनसे संगठित होते हुए उत्तम मनवाले वनें और दान देनेकी इच्छावाले होवें ॥ ६ ॥

अर्थमा, बृहस्पित, इन्द्र, वायु, विष्णु, सरस्वती और बलवान् सिवता ये सब हमें दान करनेके लिये ऐश्वर्य देवें ॥ ७ ॥ बल उत्पन्न करनेके लिये हम संघ बनाते हैं, जैसे ये सब भुवन अंदरसे संघिटत हुए हैं । यह जाननेवाला कंजूसको दान करनेकी प्रेरणा करे और हमें संपूर्ण वीरभावोंसे युक्त घन देवे ॥ ८ ॥ दुहां मे पश्चं प्रदिशों दुहामुर्वियथाव्रुम् । प्रापेयं सर्वी आर्क्तीर्मनंसा हदंयेन च गोसर्नि वार्चमुदेयं वर्चसा माभ्युदिंहि । आ रुन्धां सर्वती वायुस्त्वष्टा पोषं दधातु मे

11911

11 90 11

इति चतुर्थोऽनुवाकः॥ ४॥

अर्थ — ( उर्वीः पञ्च प्रदिशः ) ये वडी पांची दिशाएं ( यथावलं मे दुहां ) यथाशक्ति मुझे रस देवें । ( मनसा हृद्येन च ) मनसे और हृदयसे ( सर्वाः आकृतीः प्रापयेयम् ) सव संकल्पीकी पूर्ण कर सकूं ॥९॥

( गोस्ति वार्च उदेयं) इन्द्रियोंको प्रसन्नता करनेवाली वाणी में बोछं। (वर्चसा मां अभ्युदिष्टि) तेजके साथ मुझे प्रकाशित कर। (वायुः सर्वतः आ रुन्धाम्) प्राण मुझे सब ओरसे घेरे रहे। (त्वष्टा मे पोषं दधातु) त्वष्टा मेरी पुष्टिको देता रहे॥ १०॥

भावार्थ- ये बड़ी विस्तीर्ण पांच ही दिशाएं हमें यथाशक्ति पोपक रस देवें, जिससे हम मनसे और हृदयसे बलवान् बनते हुए अपने संपूर्ण संकल्पोंको पूर्ण करेंगे ॥ ९ ॥

प्रसन्नताको वढानेवाली वाणी मैं बोल्लंगा । तेजके साथ मुझे अभ्युदयको प्राप्त कर । चारों ओरसे मुझे प्राण उत्साहित करे और जगद्रचिथता मुझे सब प्रकार पुष्ट करे ॥ १० ॥

# अग्रिका आद्री।

इस सूक्तमें अप्निके आदर्शसे मनुष्यके अभ्युदय साधन करनेके मार्गका उत्तम उपदेश किया है। इस सूक्तका ध्येय वाक्य यह है—

वर्चसा मा अभ्युदिहि। (सू. २०, मं. १०)

'तेजके साथ मेरा सब प्रकारसे उदय कर यह हरएक मनुष्यकी इच्छा होनी चाहिये। यह साध्य सिद्ध होनेके लिये साधनके आवश्यक मार्ग इस स्क्तमं उत्तम प्रकार कहे हैं। उनका विचार करनेके पूर्व इम अग्निके आदर्शसे जो बात बताई है वह देखते हैं—

'यज्ञमें जो अग्नि लेते हैं, वह लक्क डियोंसे उत्पन्न करते हैं, लक्क डियां खंग्र मकाशित नहीं हैं परंतु उनसे उत्पन्न होने वाला अग्नि (जातः अरोचधाः। मं. १) उत्पन्न होते ही प्रका-शित होता है। पश्चात् वह हवन कुण्डमें रखते हैं, वहां वह (रोह। मं. १) स्वयं बढता है और दूसरोंको भी प्रकाशित करता है। इस समय उसके चारों ओर ऋत्विज लोग (गीर्भिः हवामहे। मं. ४) मंत्रपाठ करते हैं और हवन करते हैं। इस समय इस अग्निके साथ (अग्निः अग्निभिः। मं. ५) अनेक हवन कुण्डों में अनेक अग्नि प्रज्वित होते हैं और इस थे ( ब्रह्म यहां च वर्धय । मं. ५) ज्ञान और यज्ञकी दृद्धि होती है । यज्ञमें सब लोग (जनः संगत्यां सुमनाः । मं. ६) मिलकर उत्तम विचारसे कार्य करते हैं । तथा (प्रस्ते सं वभूविम । मं. ८) ऐश्वर्य प्राप्तिके लिये एक होकर कार्य करते हैं और इस प्रकारके यज्ञसे तेजस्वा होकर अपना अपना अभ्यु-दय सिद्ध करते हैं। '

सारांशसे यह यज्ञ प्रक्रिया है, इसमें लकडियोंसे उत्पन्न हुई छोटीसी अमिकी चिनगारीका कितना यश बढता है और यह अमि अनेक मनुष्योंकी उन्नति करनेमें कैसा समर्थ होता है, यह बात पाठक देखें। यदि अमिकी छोटीसी चिनगारीके तेनके साथ बढ जानेसे इतना अभ्युदय हो सकता है, तो मनुष्यमें रहनेवाली चैतन्यकी चिनगारी इसी प्रकार प्रकाशके मार्गसे चलेगी तो कितना अभ्युदय प्राप्त करेगी, इसका विचार पाठक स्वयं जान सकते हैं, इसीका उपदेश पूर्वोक्त अमिके दृष्टान्तसे इस स्क्तमें बताया है।

#### उत्पत्तिस्थानका समरण।

सबसे प्रथम अपने उत्पत्तिस्थानका स्मरण करनेका उपदेश प्रथम मंत्रमें दिया है। 'यह तेरा उत्पत्तिस्थान है, जहां उत्पन्न होते ही तू प्रकाशता है, यह जानकर स्वयं बढनेका यत्न कर और हमारी भी शोभा बढा। ' (मं. १) यह उपदेश मनन करने योग्य है। उत्पत्तिस्थान कई प्रकारका होता है; अपना फुल, अपनी जाती, अपना देश यह तो स्थूल दृष्टिसे उत्पत्तिस्थान है। इस उत्पत्तिस्थानका स्मरण करके अपनी उन्नति करना चाहिये। दूसरा उत्पत्तिस्थान आध्यात्मिक है जो प्रकृतिमाता और परमितासे संबंध रखता है, यह भी आध्यात्मिक उन्नतिके लिये मनन करने योग्य है। उत्पत्तिस्थानका विचार करनेसे 'में कहांसे आया हूं और मुझे कहां पहुंचना है' इसका विचार करना सुगम होजाता है। जहां कहां भी उत्पत्ति हुई हो वहांसे अपनी शक्तिसे प्रकाशना, बढना और दूसरोंको प्रकाशित करना चाहिये।

(इह अच्छा वद) यहां सबके साथ सरल भाषण कर, (प्रत्यङ् सुमनाः भव) प्रत्येकके साथ उत्तम मनोभावनासे वर्ताव कर, अपने पास जो हो, वह दूसरोंकी भलाईके लिये (प्रयच्छ)दान कर, यह द्वितीय मंत्रके तीन उपदेश वाक्छुद्धि, मनः शुद्धि और आत्मशुद्धिके लिये अत्यंत उत्तम हैं। इसी मार्गसे इनकी पवित्रता हो सकती है।

आगेके दो मंत्रोंमें हमें किन किन शक्तियोंसे सहायता मिलती है इसका उल्लेख है।

सबसे प्रथम ( देवीः ) देवियों अथवा माताओंकी सहायता मिलती है, जिनकी कृपाके विना मनुष्यका उद्धार होना अशक्य है, तत्पश्चात् ( सुनृता देवी ) सरल वाणीसे सहायता प्राप्त होती है। मनुष्यके पास सीधे भावसे बोलनेकी शक्तिन हो तो उसकी उन्नति असंभव है। इसके नंतर ( अर्थ+मन् = आर्थ+ मन्) श्रेष्ठ मनके भावसे जो बहायता होती है वह अपूर्व ही है।इसके पश्चात् ( वृह रूपतिः ) ज्ञानी और ( ब्रह्मा ) ब्रह्मज्ञानी सहायता देते हैं, इनमें ब्रह्मा तो अंतिम मंजिलतक पहुंचा देता है। ये सब उन्नतिके उपाय योग्य (राजा अवसे ) राजाकी रक्षामें ही सहायक हो सकते हैं, सुराज्य हो अर्थात राज्यका सप्रबंध हो. तो ही सब प्रकारकी उन्नति संभवनीय है अन्यथा अशक्य है। इसके साथ साथ (सोमः आदित्यः सूर्यः ) वन-स्पतियां और सबका आदान करनेवाला सूर्यप्रकाश ये बल और आराग्यवर्धक द्वानेसे सहायक हैं और अंतमें विशेष महस्वकी सहायता ( विष्णुः ) सर्वव्यापक देवताकी है, जो सर्वोपिर होनेसे सबका परिपालक और सबका चालक है और इसकी सहायता सभीके लिये अत्यंत आवश्यक है। जन्मसे लेकर मुक्तितक इस प्रकार सहायताएं मिलती हैं और इनकी सहायतायें लेता हुआ

मनुष्य अपने परम जत्पत्तिस्थानसे यहां आकर फिर वहां ही पहुंचता है। इन शब्दोंसे स्चित होनेवाले अन्यान्य अर्थोका विचार करके पाठक अधिक बोध प्राप्त कर सकते हैं।

### सम्भूय समुख्यान।

इस स्क्रमं एकताका पाठ स्पष्ट शब्दों द्वारा दिया है।
(वाजस्य नु प्रस्तवे सं वभूविसा। मं. ८) 'बलकी
उत्पक्तिके लिये हम अपनी संघटना करते हैं।' संभूय-समुत्यानके
विना शक्ति नहीं होती इसलिये अपनी सहकारिता करके शक्ति
बढानेका उपदेश यहां किया है। (सर्वः जनः संगत्यां
सुमनाः असत्। मं. ६) 'सब मनुष्य सहकारिता करने
लगेंगे उस समय परस्पर उत्तम मनके साथ व्यवहार करें।'
ऐसा न करेंगे तो संघशक्ति बढ नहीं सकती। यह उत्तम
सौमनस्यका व्यवहार सिद्ध होनेके लिये (ब्रह्म यज्ञं च
वर्ध्य । मं. ५) ज्ञान और आत्मसमर्पणका भाव बढाओ।
संघशक्तिके लिये इनकी अलंत आवश्यकता है। मनुष्यकी उन्नति
तो ब्यक्तिशः और संघशः होनी है, इसलिये पहले वैयक्तिक
उन्नतिके उपदेश देकर पश्चात् सांधिक उन्नतिके निर्देश किये हैं।
इस प्रकार दोनों मार्गोसे उन्नति हुई तो ही पूर्ण उन्नति हो
सकती है।

'वाजस्य प्रस्वे सं बभूविध्र' (मं. ८) यह मन्त्र बहुत दृष्टिसे मनन करने योग्य है। यहां 'वाजः' शब्दके अर्थ देखिये— 'युद्धमें जय, अज, जल, शक्ति, बल, धन, गति, वाणीका वल 'ये अर्थ ध्यानमें धारण करनेसे इस मन्त्रभागका अर्थ इस प्रकार होता है — 'हम युद्धमें विजय प्राप्त करनेके लिये संगठन करते हैं; अज, जल, खाद्य, पेय और धनादि ऐश्व- यांपभोगके पदार्थ प्राप्त करनेके लिये आपसकी एकता करते हैं; अपनी वाणीका बल बढानेके लिये आर्यात् हमारे मतका प्रभाव बढानेके लिये अपनी संघटना करते हैं, हमारे एक मतसे जो शब्द हम बोलेंगे वे निःसन्देह अधिक प्रमावशाली बनेंगे; तथा हमारी प्रगति और उन्नतिका वेग बढानेके लिये भी हम अपनी सहकारिता बढाते हैं। 'पाठक इस मन्त्रका विचार करनेके प्रसन्नमें इस अर्थका अवश्य मनन करें।

उन्नतिके लिये कंज्सीका भाव घातक है इसलिये कहा है कि (अ-दित्सन्तं दापयतु। मं. ८) 'कंज्सको भी, दान न देनेवालेको भी दान देनेकी ओर झुकाओ, 'क्योंकि उदारतांसे ही संघटना होती है और अनुदारतांसे विगडती है। अपने पास धन तो चाहिये परंतु वह (सर्ववीरं रायं नि यच्छ।

मं. ८) 'संपूर्ण वीरत्वके गुणोंके साथ धन चाहिये। 'अन्यथा कमाया हुआ धन कोई उठाकर ले जायगा इसिलये वीरताके साथ रहनेवाला धन कमानेका उपदेश यहां किया है।

इस रीतिसे उन्नत हुआ मनुष्य ही कह सकता है कि 'मुझे पांचों दिशाएं यथाशक्ति बल प्रदान करें और मनसे तथा हृदयसे जो संकल्प में करूं वे पूर्ण हो जाय। (मं. ९)' इसके ये संकल्प निःसंदेह पूर्ण हो जाते हैं।

हरएकके मनमें अनेक संकल्प उठते हैं, परंतु किसके संकल्प सफ्त होते हैं ? संकल्प तब सफल होंगे जब उन संकल्पोंके पीछे प्रबल शक्ति होगी, अन्यथा संकल्पोंकी सिद्धता होना असंभव है। इस सूक्तमें संकल्पोंके पीछे शक्ति उत्पन्न करनेके विषयका बडा आन्दोलन किया है इसका विचार पाठक अवस्य करें। सूक्तके प्रारंभसे यहीं विषय है—

'अपनी उत्पत्तिस्थानका विचार कर अपनी उन्नति करनेके लिये कमर कसके उठना, (मं. १); सीधा सरल भाषण करना, मनके भाव उत्तम करना (मं. १); ज्ञान और त्याग भाव बढाना। (मं. ५); प्राप्त धन परोपकारमें लगाना (मं. ५); सब मनुष्योंको उत्तम विचार धारण करने, एकता बढाने और परोपकार करनेकी ओर प्रयुत्त करना। (मं. ६); सामर्थ्य बढानेके लिये अपनी आपसकी संघटना करना (मं. ८); अपने अंदर जो संकुचित विचारके होंगे उनको भी उदार बनाना (मं. ८); इस पूर्व तैयारीके पथात् सब मानसिक संकल्पोंकी सफलता होनेका संभव है। 'संकल्पोंके पूर्व इतनी

सहायक शिक्त उत्पन्न होनी चाहिये। तब संकल्प सिद्ध होंगे। इसका विचार करके पाठक इस शाक्तको उत्पन्न करनेके कार्यमं लग जांय। इसके नंतर— 'सब स्थानमें उसको प्राणशक्ति साक्षात् होती है, सब स्थानसे उसकी पृष्टि होती है, वह सदा प्रसन्नता बढानेवाली ही भाषा बोलता है इसलिये वह तेजिस्त्र ताके साथ अभ्युद्यको प्राप्त होता है। (मं. १०) '

इस दशम मंत्रमें 'गोस्तिन धाचं उदेयं 'यह वाक्य है। 'गो 'का अर्थ है— 'इंद्रिय, गौ, भूमि, प्रकाश, स्वर्गसुख, वाणी।' इस अर्थको लेकर— 'इंद्रियोंकी प्रसन्नता, वाणीकी प्रसन्नता, प्रकाशका विस्तार, मातृभूमिका सुख आदिकी सिद्धता होने योग्य में भाषण बोलता हूं 'यह अर्थ इससे व्यक्त होता है। आगे 'तेजस्विताके साथ अभ्युदय 'प्राप्त करनेका विषय कहा है, उसके साथ यह 'प्रसन्नता बढानेवाली वाणीसे बोलना ' कितना आवश्यक है, यह पाठक यहां अवश्य देखें। इस प्रकार इस स्कृतके वाक्योंका पूर्वापर संबंध देखकर यदि पाठक मनन करेंगे तो उनको विशेष बोध प्राप्त हो सकता है।

इस स्कार संक्षेपसे यह विवरण है। पाठक जितना अधिक विचार करेंगे उतना अधिक बोध वे प्राप्त कर सकते हैं। अधिक विचार करनेके लिये आवश्यक संकेत इस स्थानपर दिये ही हैं, इसलिये यहां अधिक लेख बढानेकी आवश्यकता नहीं है। अप्रिका वर्णन करनेके मिषसे किये हुए सामान्य निर्देश मनुष्यकी उन्नतिके निदर्शक कैसे होते हैं, इसका अनुभव पाठक यहां करें। वेदकी यह एक अपूर्व शैली है।

॥ यहां चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥

# कामाश्रिका रामन।

( २१ )

(ऋषिः — वसिष्ठः। देवता — अग्निः)

| ये अग्नयों अप्स्वं १ न्तर्ये वृत्रे ये पुरुषे ये अश्मंस ।        |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| य आविवेशोषंधीयीं वनस्पतींस्तेभ्यी अग्निभ्यों हुतमंस्त्वेतत्      | 11 8 11 |
| यः सोमे अन्तर्यो गोष्वन्तर्य आविष्टो वर्यःसु यो मृगेषु ।         |         |
| य आविवेश द्विपदो यश्चतुंष्पदुस्तेभ्यों अग्निभ्यों हुतम्स्त्वेतत् | 11 7 11 |
| य इन्द्रेण सुर्थं याति देवो वैश्वानुर उत विश्वदाच्याः।           |         |
| यं जोहंवीमि प्रतंनासु सास्।हिं तेभ्यों अधिभयों हुतमंदत्वेतत्     | 11 3 11 |
| यो देवो विश्वाद्यमु कार्ममाहुर्थ दातारं प्रतिगृह्ण-तमाहुः।       |         |
| यो धीरं: शकः परिभूरदाभ्यस्तेभ्यो अभिभ्यो हुतम्स्त्वेतत्          | 11811   |
|                                                                  |         |

अर्थ— (ये अग्नयः अप्सु अन्तः ) जो अप्तियां जलके अन्दर हैं, (ये वृत्ते ) जो मेघमें, और (ये पुरुषे ) जो पुरुषमें हैं, तथा (ये अरमसु ) शिलाओं में हैं, (यः ओषधीः यः च वनस्पतीन् आविवेदा ) जो औषधियों में और जो वनस्पतियों में प्रविष्ट हैं (तेभ्यः अग्निभ्यः एतत् हुतं अस्तु ) उन अप्नियोंके लिये यह हवन होवे ॥ १॥

(यः सोमेः अन्तः, यः गोषु अन्तः) जो सोमके अन्दर, जो गौओंके अंदर, (यः वयःसु, यः सृगेषु आविष्टः) जो पक्षियों में और जो मृगों में प्रविष्ट है, (यः द्विपदः यः चतुष्पदः आविष्टेशः) जो द्विपाद और चतुष्पादों में प्रविष्ट हुआ है, (तेभ्यः अग्निभ्यः एतत् हुतं अस्तु) उन अग्नियोंके लिये यह हवन होवे ॥ २ ॥

(विश्वदाव्यः उत विश्वानरः) सबको जलानेवाला परंतु सबका चालक अथवा हितकारी (यः देवः इन्द्रेण सर्थ याति) जो देव इन्द्रेक साथ एक रथपर वैठकर चलता है (यं पृतनासु सास्त्रहिं जोहवीमि) जो युद्धमें विजय

देनेवाला है इसलिये जिसकी में प्रार्थना करता हूं (ते अयः०) उन अग्नियों के लिये यह हवन होवे ॥ ३॥

(यः विश्वाद् देवः) जो विश्वका भक्षक देव है, (यं उ कामं आहुः) जिसको 'काम ' नामसे पुकारते हैं, (यं दातारं प्रतिगृह्धन्तं आहुः) जिसको देनेवाला और लेनेवाला भी कहा जाता है, (यः घीरः शक्तः परिभूः अदाभ्यः) जो बुद्धिमान्, शक्तिमान्, अमण करनेवाला और न दबनेवाला कहते हैं (तेश्यः०) उन अमियोंके लिये यह हवन होवे ॥ ४॥

भावार्थ — जो अप्ति जल, मेघ, प्राणियों अथवा मनुष्यों, शिलाओं और औषधिवनस्पतियोंमें हैं उनकी प्रसन्नताके लिये यह इवन है ॥ १ ॥

जो अप्ति सोम, गौबों, पक्षियों, मृगादि पशुओं तथा द्विपाद चतुष्पादोंमें प्रविष्ट हुआ है उसके लिये यह हवन है ॥ २ ॥ सबको जलाकर भस्म करनेवाला परंतु सबका संचालक जो यह देव इन्द्रके साथ रथपर बैठकर श्रमण करता है, जो युद्धमें विजय प्राप्त करानेवाला है उस अप्तिके लिये यह हवन है ॥ ३ ॥

जो अप्ति विश्वका भक्षक है और जिसको 'काम 'कहते हैं, जो देनेवाला और स्वीकारनेवाला है, और जो बुद्धिमान, समर्थ,

सर्वत्र जानेवाला और न दबनेवाला है, उस अभिके लिये यह हवन है ॥ ४॥

| यं त्वा होतारं मनसामि संविदुस्रयीदश भौवनाः पश्च मानवाः।          |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| वचींधरी युश्रसे सूनृतावते तेभ्यो आग्निभ्यो हुतमेस्त्वेतत्        | 11411   |
| <u> उक्षान्नाय व्यान्नाय सोर्मपृष्ठाय वेधर्से ।</u>              |         |
| वैश्वानरच्येष्ठेभ्यस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्              | 11 4 11 |
| दिवै पृथिवीमन्वन्तरिंधं ये विद्युतंमनुसंचरंन्ति ।                |         |
| ये दिक्ष्वं पुन्तर्ये वाते अन्तस्तेम्यो अग्निभ्यो हुतमंस्त्वेतत् | 11011   |
| हिरंण्यपाणि सवितार्मिन्द्रं बृहस्पतिं वर्रुणं मित्रमुप्रिम् ।    |         |
| विश्वनिदेवानिङ्गरसो हवामह इमं ऋव्यादं शमयन्त्व्विम्              | 11 6 11 |
| <u>शान्तो अग्निः ऋच्याच्छान्तः पुरुष्रेषणः ।</u>                 |         |
| अथो यो विश्वदाव्यं १ स्तं ऋव्यादं मशीश्रमम्                      | 11911   |
|                                                                  |         |

अर्थ- (त्रयोदश भौवनाः पश्च मानवाः ) त्रयोदश भुवन और पांच मनुष्यजातियां (यं त्वा मनसा होतारं अभि संविदः ) जिस तुझको मनसे होता अर्थात् दाता मानते हैं, (वर्चोधसे ) तेजस्वी (सूनतावते ) सत्य भाषी और ( यशसे ) यशस्वी तुम्ने और (तेश्यः० ) उन अमियोंके लिये यह इवन होवे ॥ ५ ॥

( उक्षान्नाय बशान्नाय ) जो बैलके लिये और गौके लिये अन होता है और (सोमपृष्ठाय ) औपिधर्योंको पीठपर लेता है उस (बेघसे ) ज्ञानीके लिये और (बैश्वानरज्येष्ठेभ्यः तेभ्यः०) सब मनुष्योंके हितकारी श्रेष्ठ उन अप्तियोंके लिये

यह हवन होवे ॥ ६ ॥

(ये दिवं अन्तरिक्षं अनु, विद्युतं अनु संवरन्ति) जो युलोक और अंतरिक्षके अन्दर और विद्युतके अंदर भी अनुकूलतासे संचार करते हैं, (ये दिश्च अन्तः, ये चाते अन्तः) जो दिशाओं के अंदर और वायुके अंदर हैं (ते स्यः अग्निभ्यः ) उन अग्नियोंके लिये यह हवन होवे ॥ ७॥

( हिरण्यपाणि सवितारं ) सुवर्ण भूषण इ।यमें धारण करनेवाले सविता, इन्द्र, बृहस्पति, वरुण, मित्र, अप्ति, विश्वेदेव और आंगिरसोंकी ( हवामहे ) प्रार्थना करते हैं कि वे ( इमं क्रव्यादं अग्नि शमयन्तु ) इस मांसमोजी अभिको शान्त करें॥ ८॥

( क्रव्याद् अग्निः शान्तः ) मांसभक्षक अग्नि शान्त हुआ, ( पुरुषरेषणः शान्तः ) मनुष्य हिंसक अग्नि शान्त हुआ ( अथ यः विश्वदाव्यः ) और जो सबको जलानेवाला भिष्ठ है (तं क्रव्यादं अशीशमम् ) उस मासमक्षक अप्तिको मैंने शास्त किया है ॥ ९ ॥

भावार्थ — तेरह भुवनोंका प्रदेश और मनुष्यकी ब्राह्मण क्षत्रियादि पांच जातियां इसी अग्निकी मनसे दाता मानती हैं. तेजस्वी, सत्यवाणीके प्रेरक, यशस्वी उस अग्निक लिये यह अर्पण है ॥ ५ ॥

जो बैलको और गौको अन्न देता है, जो पीठकर औषधियोंको लेता है, जो सबका धारक या उत्पादक है, उस सब मानवोंम

श्रेष्ठरूप अभिके लिये यह अर्पण है ॥ ६ ॥

युलोक, अन्तरिक्ष, वियुत्, दिशाएं, वायु आदिमें जो रहता है उस अभिके लिये यह अर्पण है ॥ ७ ॥ सविता, इन्द्र, बृहस्पति, वरुण, मित्र, अप्ति और आंगिरस आदि सब देवोंकी हम प्रार्थना करते हैं कि वे सब देव इस

मांसभक्षक अग्निको शान्त करें ॥ ८॥ यह मांसभोजी पुरुषनाशक और सब जगत्की जलानेवाला अप्रि शान्त हुआ है, मैंने इसको शान्त किया है ॥ ९ ॥

१२ ( अथर्व, भाष्य, काण्ड ३)

ये पर्वेताः सोमपृष्ठा आपं उत्तान्कीवेरीः । वार्तः पुर्जन्य आदुक्षित्ते ऋव्यादंमक्रीक्षमन्

11 09 11

अर्थ— (ये स्रोमपृष्ठाः पर्वताः) जो वनस्पतियोंको पीठपर धारण करनेवाले पर्वत हैं, (उत्तानशिवरीः आएः) ऊपरको जानेवाले जो जल हैं, (वातः पर्जन्यः) वायु और पर्जन्य (आत् आग्नः) तथा जो अग्नि हैं (ते) वे सब (क्रव्यादं अशीरामम्) मांसभोजी अग्निको शान्त करते हैं॥ १०॥

भावार्थ— जहां सोमादि वनस्पतियां हैं ऐसे पर्वत, ऊपरकी गतिसे चलनेवाले जलप्रवाह, वायु और पर्जन्य तथा अग्नि ये सब देव मासमक्षक अग्निको शांत करनेमें सहायता देते हैं।। १०॥

#### कामाग्रिका स्वरूप।

इस स्कमं कामाप्तिको शान्त करनेका विधान है। कामको अप्तिकी उपमा देकर अथवा अप्तिके वर्णनके मिषसे कामको शान्त करनेका वर्णन इस स्क्रमं बडा ही मनोरंजक है। यह स्क्र 'बृहच्छान्तिगण' में गिना है, सचमुच कामका शमन करना ही। 'बृहच्छान्ति' स्थापित करना है। यह सबसे बडा कठिन और कष्टसाध्य कार्य है। इस स्क्रमं जो अप्ति है वह 'क्रव्याद' अर्थात् कचा मांस खानेवाला है, साधारण लोग समझते हैं कि इस स्क्रमं मुद्दें जलानेवाले अप्तिका वर्णन है, परंतु यह मत ठींक नहीं है। कामक्रप अप्तिका वर्णन है, परंतु यह मत ठींक नहीं है। कामक्रप अप्तिका वर्णन इस स्क्रमं है और यहीं कामक्रप अप्ति बडा मनुष्यभक्षक है। जितना अप्ति जलाता है उससे सहस्र गुणा यह काम जलाता है, यह बात पाठक विचारकी इपसे सहस्र गुणा यह काम जलाता है, यह बात पाठक विचारकी विकार वरते हैं। इसका खक्षप बतानेवाले जो अनेक शब्द इस स्क्रमें हैं उनका विचार अब करते हैं—

#### १ यो देवो विश्वाद् यं उ कामं आहुः।

(सू. २१, मं. ४)

जो अग्निदेव सब जगत्को जलानेवाला है और जिसको 'काम' कहते हैं।

इस मंत्रभागमें स्पष्ट कहा है कि इस सूक्तमें जो अग्नि है वह 'काम' ही है। नाम निर्देश करनेके कारण इस विषयमें किसीको शंका करना भी अब उचित नहीं है। तथापि निश्च-यकी टढताके लिये इस सूक्तके अन्य मंत्रभाग अब देखिये—

२ ऋव्याद् अग्निः। (स्.२१, मं.९) सांस भक्षक अग्नि।

३ पुरुषरेषणः अग्निः। (सू. २१, मं. ९) पुरुषका नाशक (काम) अग्नि। कामकी प्रयलतासे मनुष्यका शरीर सूख जाता है और इस कामके प्रकोपसे कितने मनुष्य सहपरिवार नष्टश्रप्ट हो गये हैं यह पाठक यहां विचारकी दृष्टिसे मनन करें, तो इन मंत्रभागोंका गंभीर अर्थ ध्यानमें आ सकता है। इस दृष्टिसे—

8 विश्वाद् अग्निः। (सू. २१, मं. ४,९) विश्वका भक्षक (काम) अग्नि।

यह विलक्षल सत्य है। भगवद्गीतामें कामकी— काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः। महाशनो महापाप्मा विद्ययेनमिह वैरिणम्॥

(भ. गी. ३।३७)

यह काम बडा (महाद्यानः) खानेवाला है। 'महारान (महा-अदानः) और विश्वाद (विश्वा-अद्)'ये दोनों एक ही भाव बतानेवाले शब्द हैं। सचमुच काम बडा खानेवाला है, इसकी कभी तृप्ति होती ही नहीं, कितना ही खानेकों मिले यह सदा अतृप्त ही रहता है, इसका पेट सब जगत्कों खा जानेसे भी भरता नहीं, इसी अर्थको बतानेवाला यह शब्द है—

**५ विश्व-दाटयः**। (सू. २१, मं. ३,९) सबको जलानेवाला (काम अग्नि)।

यह काम सचमुच सबको जलानेवाला है, जब यह काम मनमें प्रवल होता है, तब यह अंदरसे जलाने लगता है। व्रह्मचर्य धारण करनेवाला मनुष्य अंदरसे बढ़ने लगता है और कामाप्तिको अपने अंदर बढ़ानेवाला मनुष्य अंदरसे जलने लगता है! जिसका अंतःकरण ही जलता रहता है, उसके लिये मानो सब जगत ही जलने लगता है। जिसके मनमें कामाप्तिकी ज्वालाएं भड़क उठती हैं, उसको न जल शांति दे सकता है, न चंद्रमाकी अमृतपूर्ण किरणें शांति दे सकती हैं, वह तो

सदा अशांत और संतप्त होता जाता है ऐसी इस कामाप्तिकी दाहकता है! इसके सामने यह अग्नि क्या जला सकता है? कामाप्तिकी दाहकता इतनी अधिक है, कि उसके सामने यह भौतिक अग्नि मानो शान्त ही है और इसीलिये मंत्र आठमें इस अग्निको कामाग्निकी शान्ति करनेको कहा है! यदि यह अग्नि कामाग्निसे शान्त न हो तो कामाग्निको शान्त कैसे कर सकता है?

इस प्रकार इसका गुणवर्णन करनेवाले जो विशेषण इस स्कूममें आये हैं, वे इसका खरूप निश्चित करनेमें बड़े सहायक हैं। इनके सननसे निश्चय होता है, कि इस सूक्तमें वर्णित हुआ अग्नि साधारण भौतिक आग्नि नहीं है, प्रत्युत यह कामाग्नि है। भौतिक अग्निका वाचक अग्नि शब्द खतंत्र रीतिसे अष्टम मन्त्रमें आया है, इसका विचार करनेसे भी इस सूक्तमें वर्णित अग्निका स्वरूप निश्चित हो जाता है।

### काम और इच्छा।

'काम 'शब्द जैसा काम विकारका वाचक है उसी प्रकार इच्छा, कामनाका भी वाचक है। वस्तुतः देखा जाय तो ये काम, कामनाका भी वाचक है। वस्तुतः देखा जाय तो ये काम, कामना और इच्छा मूलतः एक ही शिक्त वाचक हैं। भिन्न भिन्न इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध हो जानेसे एक ही इच्छा-शिक्त का रूप जैसा कामविकारमें प्रगट होता है और वैसा ही अन्य इंद्रियों के साथ सम्बन्ध होनेसे कामना के रूपमें भी प्रगट होता है। परन्तु इनके अन्दर घुसकर देखा जाय तो 'मुझे चाहिये' इस एक इच्छा के सिवाय दूसरा इसमें कुछ भी नहीं है, अपने अन्दर कुछ न्यूनता है, उसकी पूर्ती के लिये बाहर से किसी पदार्थ की प्राप्ति करना चाहिये, वह बाह्य पदार्थ प्राप्त होनेसे में पूर्ण हो जाऊंगा। इत्यादि प्रकारकी इच्छा ही 'काम अथवा कामना है। यही इच्छा सबको चला रही है, इस लिये इसको विश्वकी चालक शक्ति कहा है। देखिये—

वैश्वानरः (विश्व-नेता)। (सू. २१, मं. ६) 'यह (विश्व-नर) विश्वका नेता अर्थात् विश्वका चालक

'यह (विश्व-नर) विश्वका नता अयात विश्वका पाउँ । (काम) है। विश्वको चलानेवाली यह इच्छाशक्ति है। यह कामशक्ति न हो तो संसारका चलना असम्भव है। पदार्थ मात्रमें कमसे कम चेतन और अर्ध चेतन जगत्में यह स्पष्ट दिखाई देती है। 'इस विषयमें प्रथम और द्वितीय मंत्रका कथन स्पष्ट है।

'इस कामरूप अग्निके अनेक रूप हैं और वे जल, मेघ, पत्थर, औषाधि वनस्पति, सोम, गौ, पक्षी, पशु, द्विपाद, चतुष्पाद, मनुष्य आदि सबमें हैं। (मं. १,२) तथा 'पृथिवी, अन्तरिक्ष, विग्रुत, गुलोक, दिशा, वायु आदिमें भी हैं।' (मं. ७)

इस मंत्रसे स्पष्ट हो जाता है कि यह कामानि पत्थर जल अपिश्रयों से लेकर मनुष्योंतक सब सृष्टिमें विद्यमान है। औष-श्रियां बढनेकी इच्छा करती हैं, यक्ष फलना चाहते हैं, पक्षी उडना चाहते हैं, मनुष्य जगतको जीतना चाहता है इस प्रकार हरएक पदार्थ अपनी शाक्तिको और अपने अधिकार क्षेत्रको फैलाना चाहता है। यही इच्छा है और यही काम है। यही जब जननेन्द्रियके साथ अपना संबंध जोडता है तब उसको कामविकार कहा जाता है, परंतु मूलतः यह शक्ति वहीं है, जो पहले इच्छाके नामसे प्रसिद्ध थी। यही स्वार्थकी कामना 'गाय और बैलेंको पालती है और उनको खिलाती-पिलाती है, औषभियोंकी पालना करती है।' (मं. ६)

### कामकी दाहकता।

वस्तुतः भौतिक अग्नि जलाती है, ऐसा अनुभव हरएकको आता है, और काम या इच्छाकी वैसी दाहकता नहीं है ऐसा भी सब मानते हैं, परंतु साधारण इच्छा क्या, कामना क्या और कामविकार क्या इतने अधिक दाहक हैं, कि उनकी दाहकताके साथ अग्निकी दाहकता कुछ भी नहीं है !!

राज्य बढानेकी इच्छा कई राज्यचालकों में बढ जानेके कारण पृथ्कीके ऊपरके कई राष्ट्रॉको पारतंत्र्यकी अग्नि जला रही है, इस खार्थकी इच्छाके कारण इतने भयंकर युद्ध हुए हैं और उनमें मनुष्य इतने अधिक मर चुके हैं कि उतने अग्निकी दाहकतासे निःसंदेह मरे नहीं हैं। इसीलिये इसको तृतीय मंत्रमं (पृतनासु सासाईं) अर्थात् युद्धमें विजयी कहा है। किसी भी पक्षकी जीत हुई तो इसीकी वह जीत होती है।!!

एक समाज दूसरी समाजको अपने खार्थके कारण दवा रहा है, उत्पर उठने नहीं देता है, दबी जातियोंसे जितना चाहे खार्थसाधन किया जा रहा है, यह एक ही खार्थकी कामना-का ही प्रताप है। धनी लोग निर्धनोंको दबा रहे हैं, अधिकारी वर्ग प्रजाको दबा रहा है, एक समर्थ राष्ट्र दूसरे निर्वेल राष्ट्रको दबा देता है, इसी प्रकार एक माई दूसरे माईकी चीज छीनता है, ये सबै कामके ही हप हैं, जो मनुष्योंको अंदर ही अंदरसे जला रहे हैं।

आंख सुंदर रूपकी कामना करता है, कान मधुर स्वरकी अभिलाषा करता है, जिन्हा मधुर रसोंकी इच्छुक है, इसी प्रकार अन्यान्य इंदियां अन्यान्य विषयोंको चाहती हैं। इनके कारण जगत्में जो विश्वंस और नाश हो रहे हैं, वे किसीसे छिपे नहीं हैं। इतनी विनाशक शाक्ति इस भौतिक अग्निमें कहां है ?

काम, कोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये मनुष्यके छः शत्रु हैं, इन शत्रुओं में सबसे मुख्य शत्रु 'काम' है, सबसे बढकर इसके अंदर विनाशकता है। यह प्रेमि पास आता है, सुख देनेका प्रलोभन देता है और कुछ सुख पहुंचता भी है। परंतु अंदर अंदरसे ऐसा काटता है, कि कट जानेवालेको अपने कट जानेका पता तक नहीं लगता !!! इस कामविकाररूपी शत्रुकी विनाशकता सब शास्त्रोंमें प्रतिपादन की है। हरएक धर्मपुस्तक इससे बचनेका उपदेश कर रहा है।

जिस समय कामविकारकी ज्वाला मनमें भडक उठती है, उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि खून उबल रहा है। खूनके उबलनेका भान स्पष्ट होता है, शरीर गर्म हो जाता है, मिला कि तपता है, अवयव शिथिल हो जाते हैं, मस्तककी विचारशिक हट जाती है और एक ही काम मनमें राज करने लगता है। खूनको पीसता है, शक्तीको नष्ट करता है, वीर्यका नाश करता है और आयुका क्षय करता है। ये सब लक्षण इसकी दाहकताके हैं। इसकी यह विध्वंसक शक्ति देखकर पाठक ही विचार कर सकते हैं कि इसकी विनाशकताको आप्रिके साथ क्या तुलना हो सकती है? इसलिये मंत्रमें कहा हुआ विशेषण (विश्व-दाव्य:) जगतको जलानेवाला इसके अंदर बिलकुल साथे हो जाता है!!

इस समका विचार करके पाठक 'कामकी दाइकता 'जानें और इसकी दाइकतासे अपने आपको बचानेका उपाय करें।

#### न दबनेवाला ।

चतुर्थ मंत्रमें इसके विशेषण 'विश्वाद्, दाता, प्रति-गृह्धन्, धीरः, शकः, परिभूः, अदाभ्यः' आये हैं और इसीमें इसका नाम (यं कामं आहुः) 'काम' करके कहा है। अर्थात् इसी कामाभिके ये गुणबोधक विशेषण हैं। इसिलिये इनके अर्थ देखिये—

' यह काम ( विश्वाद् ) जगत्को खानेवाला, (दाता) दान देनेवाला, (प्रतिगृह्धन् ) आयुष्यादि लेनेवाला, (घीरः ) धैर्य देनेवाला, (दाकः ) शाक्तिशाली, (परिभूः ) सबसे बढकर होनेवाला, (अदाभ्यः ) न दबनेवाला है। '

(भ. ६) विचार करनेपर ये विशेषण कामके विषयमें बढ़े सार्थ हैं ऐसा ही प्रतीत होगा। जिस समय मनमें काम उत्पन्न होता है

उस समय बुद्धीको मलिन करता है, अपनी इच्छा तुप्त करनेके लिये आवश्यक घैर्य अथवा साहस उत्पन्न करता है, अन्य समय भीरु दिखाई देनेवाला मनुष्य भी कामविकारकी लहरमें बड़े साइसके कर्म करने लगता है, जब यह मनमें बढता है तब सब अन्य भावनाओंको दबाकर अपना आधिकार सबपर जमा देता है, दबानेका यतन करनेपर भी यह उछल कर अपना प्रभाव दिखाई देता है ! इस प्रकार पूर्वोक्त विशेषणों का आशय यहां विचार करनेसे स्पष्ट हो सकेगा। इसके दाता और प्रतिप्रहीता ( अथर्व. ३१२९।७ में भी 'कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता ' कहा है ) ये दो विशेषण भी विशेष मनन करने योग्य हैं। यह किंचित सा सुख देता है और बहुत सा वीर्य हरण करता है, ये अर्थ पूर्वापर संगतिसे यहां अन्वर्धक दिखाई देते हैं। साधारण कामनाके अर्थमें देने और लेनेवाला कामनासे ही प्रवृत्त होता है, इसालये यह काम ही देनेवालेको दानमें और लेनेवालको लेनेमें प्रवृत्त करता है, यह इस मंत्रका आशय भी स्पष्ट ही है।

पंचम मंत्रमें ' त्रयोदश भुवनोंमें रहनेवाले पंचजन इसको मनसे मानते हैं, दाता करके पूजते हैं ' ऐसा कहा है। संपूर्ण जनता कामकी ही उपासना करती है यह बात इस मंत्रमें कहीं है। कई विरक्त संत महन्त इस कामकी अपने आधीन करके परमात्मोपासक होते हैं, अन्य संसारी जन तो कामको ही अपने सर्वस्वका दाता मानते हैं। इस प्रकार इस कामने ही सब जगत्पर अपना अधिकार जमाया है। जनता समझती है ाके (वर्चः ) तेज (यशः ) यश और (सूनृतं ) सत्य आदि सब कामके प्रभावसे ही सफल और सुफल होता है। सब लोग जो संसारमें मन्न हैं, इसीकी प्रेरणासे चले हैं मानो इसीके वेगसे घूम रहे हैं। जो सत्पुरुष इसके वेगसे मुक्त होकर इस कामको जीत लेता है वही श्रेष्ठ होता हुआ मुक्तिका अधि-कारी होता है, मानो इसके वेगसे छुट जाना ही माकि है। परंतु कितने थोडे लोग इसके वेगसे अपने आपको मक्त करते हैं ? यही इस सूक्तके मननके समय विचार करने योग्य बात है।

#### इन्द्रका रथ।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि 'यह काम इन्द्रके रथपर बैठकर (इन्द्रेण सरथं याति) जाता है।' (मं. ३) यह देखना चाहिये कि इन्द्रका रथ कीनसा है ? 'इन्द्र' नाम जीवारमाका है और उसका रथ यह शरीर ही है। इस विषयमें उपनिषद्का वचन देखिये—

### आत्मानं रिथनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्॥

(कठ. उ. ३१४)

' आत्मा रथमें बैठनेवाला है, उसका रथ यह शरीर हैं और इंद्रियां उस रथके घोड़े हैं, जो विषयों में घूमते हैं।' इस वर्णनसे इन्द्रके रथका पता लग सकता है। इस उपनिषद्धचनके 'इन्द्रिय 'पदका अर्थ 'इन्द्रिकी शक्ति ' है। हमारे इन्द्रिय इन्द्रिकी शक्तियां ही हैं, यह देखनेसे आत्मा ही इन्द्र है इस विषुयमें निश्चय हो सकता है।

ंइस इन्द्र अर्थात् आत्माके शरीररूपी रथमें यह 'काम ' बैठता है यह विधान तृतीय मंत्रका है—

यः इन्द्रेण सरथं याति। (स्. २१, मं. ३)

' जो कामरूप आग्न इन्द्रके रथपर बैठकर जाता है ' इस वाक्यका अर्थ अब स्पष्ट हुआ ही होगा। पाठक जान सकते हैं कि इस शरीरमें जैसा जीवातमा है अथवा इन्द्र है, उसी प्रकार काम भी है, दोनों इसकी चलानेवाले हैं। स्थूल दिश्चे देखा जाय तो काम अर्थात् इच्छा ही इसको चला रही है। इस प्रकार इस शरीरमें कामकी स्थिति है।

कामरूपी यह अग्नि प्राणियोंके शरीरमें जल रही है इसको अधिक प्रज्वलित करना उचित नहीं, प्रत्युत इसको जहांतक प्रयत्न हो सकता है, उतना प्रयत्न करके शांत करनेका ही उपाय करना चाहिये। इसको शांत करनेका उपाय अब देखिये—

#### कामशान्तिका उपाय।

नवम मंत्रमें इस कामाप्तिके शान्त है। जानेका विधान है। देखिये वह मंत्र—

#### शान्तो अग्निः कव्याच्छान्तः पुरुषरेषणः। अथो यो विश्वदाव्यस्तं कव्यादमशीशमम्॥ (स. २१, मं. ९)

'यह मां अक्षक कामरूपी अग्नि शान्त हुआ, यह मनु-ष्यका नाशक कामरूपी अग्नि शान्त हुआ, जो यह सबकी जलानेवाला कामाग्नि है उसको मेंने शान्त किया है। 'इस मन्त्रमें इस कामाग्निको मेंने शांत किया ऐसा कहा है, इस विधानसे शान्त करनेका छुछ उपाय है यह निःसन्देह सिद्ध होता है। यदि एक मनुष्य इसको शान्त कर सकता है तो अन्य मनुष्य भी उसी मार्गसे जाकर अपने शरीरमें जलते रहने-वाले इस कामाग्निको शान्त कर सकते हैं। हरएकके शरीरमें यह कामाग्नि जलता है इसलिये हरएकको चाहिये कि यह प्रयत्न करके इसको शान्त करनेका पुरुषार्थ करें और आरिमक शान्ति प्राप्त करें। इसको शान्त करनेका उपाय शेष रहे अष्टम मंत्रके भागमें और नवम मन्त्रमें कहा है—

' हिरण्यपाणि सविता, इन्द्र, बृहस्पति, वरुण, मित्र, अमि, विश्वेदेव, आज्ञिरस, इनका इम यजन करते हैं, ये इस मांस भक्षक कामामिको शांत करें।'(मं०८)

'सोमवल्ली जिनपर उगती है वे पर्वत, ऊपर गमन करने वाले जल, वायु, पर्जन्य और अग्नि ये इस मांसमक्षक कामा-मिक्को शान्त करें।'(मं० १०)

इन दो भंत्रों में जो मार्ग कहा है वह कामाग्नि शान्त करने-वाला है। ये मन्त्र उपायकथन करनेके कारण अत्यन्त महत्त्वके हैं और इनका इसी कारण अधिक मनन करना चाहिये। इन दो मन्त्रों में जो उपाय कहे हैं, उनका कमपूर्वक चिन्तन अब कहते हैं—

१ सोमपृष्ठाः पर्वताः — जिन पर्वतांपर सोमवल्ली अथवा अन्यान्य औषाधियां उगती हैं वे पर्वत कामाप्ति शान्त करनें में सहायक होते हैं । इसमें पहली बात तो उन पर्वतोंका शान्त जलवायु कामको भडकने नहीं देता है । शीत प्रदेशकी अपेक्षा उप्ण प्रदेशमें कामाप्तिकी ज्वाला शीघ और अधिक भडक उठती है । उप्ण देशके लोग भी इसी कारण छोटी आयुमें कामाप्तिसे उद्दीपित होते हैं । इस विषयमें दूसरी बात यह है कि सोम आदि शीतवीर्थवाली औषधियां सेवन करनेसे भी कामाप्तिकी ज्वाला शान्त होती है । सोमवल्ली उपनेवाले पर्वतिशिखर हिमालयमें हैं, वहां ही दिव्य औषधियां होती हैं । योगी लोग उनका सेवन करके स्थिरवीर्य और दीर्घजीवी होते हैं । तीसरी वात इसमें यह है कि ऐसी पहाडियोंमें प्रलोभन कम होते हैं, शहरों जैसे अख्यधिक नहीं होते, इसिलये भी कामकी उत्तेजना शहरों जैसी यहां नहीं होती है । इत्यादि अनेक उपाय इन पहाडोंके साथ सम्बन्ध रखते हैं । (मं० १०)

२ उत्तानशीवरीः आपः — जल भी कामाप्तिका शमन करनेवाला है। शीत जलका स्नान, जलाशयों में तैरनेसे समशीतोष्णता होती है जिससे कामकी उष्णता दूर होती है, शीत जलसे मध्य शरीरका स्नान करना, जिसकी किटस्नान कहते हैं, ब्रह्मचर्य साधनके लिये बडा लाभदायक है। ग्रुप्त इन्द्रियके आसपासका प्रदेश रात्रीके समय, या जिस समय कामका उद्रेक हो जावे उस समय घो देनेसे ब्रह्मचर्य साधनमें बडी सहायता होती है। इस प्रकार विविध रीतिसे जलकी सहायता कामाप्तिकी शानित करनेके कार्यमें होती है। (मं० १०)

३ पर्जन्यः — मेघ अर्थात् दृष्टिका जल इस विषयमें लाभकारी है। वृष्टि होते समय उसमें खडा होकर उस आकाश- गंगाके जलसे स्नान करना भी बड़ा उत्तम है। इससे शरीरकी उष्णता सम हो जाती है। इसके अतिरिक्त दृष्टिजल पीनेसे भी शरीरके अंदरके दोष हट जाते हैं। और कामकी शान्ति होनेमें सहायता होती है। (मं० १०)

8 अग्निः— आग, अभि यह वस्तुतः शरीरको अधिक उष्ण बनानेवाला है। जो कोमल प्रकृतिके मनुष्य होते हैं यदि उनको अभिके साथ कार्य करनेका अवसर हुआ तो उनके शरीरकी उष्णता बढनेसे उनका शरीर अधिक गर्म हो जाता है और उसके कारण उनको वीर्यदोषको बाधा हो जाती है। इसलिये इस प्रकारको अद्यधिक कोमलता शरीरसे हटानी चाहिये। अभि प्रयोगसे ही यह हट सकती है। होम हवन करते समय शरीरको अभिका उत्ताप लगता है, अन्य प्रकारसे भी शरीरको अभिकी उष्णतासे परिचित रखना चाहिये, जिससे किसी समय आगके साथ काम करना पड़े, तो उस उष्णताको शरीर सह सकेगा। अभिकी उष्णताका हानिकारक परिणाम शरीरपर न होनेके लिये इस प्रकार शरीरको सहनशक्तिसे युक्त बनाना चाहिये। (मं० १०)

प वातः— वायु भी इस विषयमें लाभदायक है। शुद्ध वायु सेवन, तथा शुद्ध वायुमें भ्रमण करनेसे बडे लाभ हैं। प्राणायाम करना भी वायुसेवनकी एक लाभप्रद रीति है। प्राणायाम करनेसे वीर्थदोष दूर होते दैं। प्राणायामके अभ्याससे मनुष्य स्थिर वीर्थ हो जाता है। इस कारण वायुको कामाभिका शान्त करनेवाला कहा है। जो जगत्में वायु है वहीं शरीरमें प्राण हैं। (मं० १०)

६ सिविता— सूर्य भी इस विषयमें बडा सहायक है। जो बात अग्निके विषयमें कही है, वहीं सूर्यके विषयमें भी सहय है। कोमल प्रकृतिवाले मनुष्य सूर्यप्रकाशमें घूमने फिरनेसे वीर्यदोषी होजाते हैं, यह इस कारण होता है कि सूर्यप्रकाश सहन करनेकी शिक्त उनमें नहीं होती। वस्तुतः सूर्यका प्रकाश सहन करनेकी शिक्त उनमें नहीं होती। वस्तुतः सूर्यका प्रकाश काति है। थोडा थोडा सूर्य प्रकाशसे अपने शरीरको तपाते जानेसे शरीरकी सहनशक्ति बढती है और शरीरमें अद्भुत जीवनर से संचारने लगता है, आरोग्य बढ जाता है और थोडीसी उज्याति कामकी उत्तेजना शरीरमें होनेकी संभावना कम होती है। इस प्रकारकी सहनशिक्त बढानेका प्रयत्न करना हो तो प्रथम प्रातःकालके कोमल सूर्यप्रकाशमें अमण करना चाहिये और प्रथात कठीर प्रकाशमें करना चाहिये। यह सूर्यन्ता तपस्नान बडा ही लाभदायक है। मंत्रमें 'हिरण्यपाणि सिविता' ये शब्द नक बजेतकके सूर्यके ही वाचक हैं, सोनेके

रंगके समान रंगवाले किरणोंवाला सूर्य प्रातः और सायं ही होता है। ( मं॰ ८ )

७ वरुणः — वरुणका स्थान समुद्र है। इसिलिये समुद्र-स्नान इस विषयमें लाभकारी है ऐसा हम यहां समझ सकते हैं। इसमें जलप्रयोग भी आ सकता है। ( मं॰ ८ )

८ मिन्नः — सूर्य, इस विषयमें पूर्व स्थलमें कहा ही है। यदि 'हिरण्यपाणि सविता ' पूर्वोक्ष्मा है तो उसके बादके सूर्यका नाम मिन्न है। पूर्वोक्त प्रकार यह भी लाभदायक है। मिन्नकी प्रेमदृष्टिका उदय होनेसे भी अर्थात् जगत्की शोर प्रेमपूर्ण मिन्न दृष्टिसे देखनेसे भी बडा लाभ होना संभव है। ( मं॰ ८ )

९ विश्वे द्वाः -- अन्यान्य देवताओं के विषयमें भी इसी प्रकार विचार करके जानना चाहिये और उनसे अपना लाभ करना चाहिये। इस विषयमें बडा विचार करना योग्य है।

१० बृह्यस्पतिः — यह ज्ञानकी देवता है। ज्ञानसे भी कामाप्तिकी शांति साधन करनेमें सहायता हो सकती है। वृहस्पति नाम 'गुरु 'का है। गुरुसे ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञानके बलसे अपनेको बचाना चाहिये अर्थात् कामाप्तिका संयम करना चाहिये। यहां जो ज्ञान आवश्यक है वह शरीरशास्त्र, मानसशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र इत्यादिका ज्ञान है। साथ ही साथ भक्तिमार्ग, ज्ञानमार्ग आदिका भी ज्ञान होना चाहिये। (मं०८)

११ आङ्गरसः — अंगरसकी विद्या जाननेवाले ऋषि। शरीरमें सर्वत्र संचार करनेवाला एक प्रकारका जीवनरस है, उसकी विद्या जो जानते हैं, उनसे यह विद्या प्राप्त करके उस विद्या द्वारा कामामिका शमन करना चाहिये। योगसाधनमें इस विषयके अनेक उपाय कहे हैं, उनका भी यहां अनुसंधान करना चाहिये। (मं० ८)

१२ इन्द्रः — इन्द्र नाम जीवातमा, राजा और परमात्माका है। इन तीनोंका कामामिकी शान्ति करनेमें बडा संबंध है। जीवातमाका आत्मिक बल बढाकर श्रुभसंकल्पोंके द्वारा अपने अन्दरके कामिवकारका संयम करना चाहिये। राजाको चाहिये कि वह अपने राज्यमें ब्रह्मचर्य और संयमका वायुमंडल बढाकर कामामिकी शान्ति करनेकी सबके लिये सुगमता करे। राष्ट्रमें अध्यापकवर्ग और संरक्षक अधिकारी वर्ग ब्रह्मचारी रखकर राज्य चलानेका उपदेश अध्वेवदके ब्रह्मचर्य सूक्त [ अधवे. १०।५ (७) १६] में कहा है। वह यहां अवस्य देखने योग्य है। इससे राजाके कर्तव्यका पता लग सकता है। यदि राज्यमें

अध्यापक गण पूर्ण ब्रह्मचारी हों और राज्यशासनके अन्य ओहदेदार भी उत्तम ब्रह्मचारी हों तो उस राज्यका वायुमंडल ही ब्रह्मचर्यके लिये अनुकूल होगा और ऐसे राज्यमें रहनवाले लोगोंका ब्रह्मचर्य रहना, संयम होना अथवा कामाप्तिका शमन होना निःसन्देह सुसाध्य होगा। धन्य है ऐसे वैदिक राज्यकी कि जहां सब अधिकारी वर्ग और अध्यापक वर्ग ब्रह्मचारी होते हों। वैदिकधर्मियोंको ऐसा प्रयस्न करना चाहिये कि ऐसे राज्य इस भूमंडलपर स्थापित हों और सर्वत्र ब्रह्मचर्यका वायुमंडल फेले शे इसके नंतर इन्द्र शब्दका तीसरा अर्थ परमारमा है । यह

परमात्मा तो पूर्ण ब्रह्मचर्यका परम आदर्श है, इसकी भक्ति और उपासनासे कामाधिका शमन होता ही है। सब ऋषिमुनि और योगी इसी परमात्म भक्तिकी साधनासे मनःसंयम द्वारा कामाधिका शमन करके अमर हो गये।

इस प्रकार उपायका वर्णन इस सूक्तमें किया है। यह सूक्त अत्यन्त महत्त्वका है। इसका पाठ ' बृहच्छान्तिगण ' में किया है। सचमुच यह सूक्त बृहती शांति करनेवाला ही है। जो पाठक इसके अनुष्ठानसे इस शांतिकी साधना करेंगे वेही धन्य होंगे।

# वर्चःप्राप्ति सुक्त।

( 27)

( ऋषिः — वसिष्ठः । देवता — वर्चः, वृहस्पतिः, विश्वेदेवाः )

हस्तिवर्चसं प्रथतां बृहद्यशो अदित्या यत्तन्त्रीः संबभूवं । तत्सर्वे समदुर्मह्येमेतद्विश्वे देवा अदितिः सुजोपीः

11 8 11

मित्रक्च वर्रुणक्चेन्द्री रुद्रक्चं चेततु । देवासी विक्वधायसस्ते माञ्जन्तु वर्चसा

11211

येनं हस्ती वर्चसा संवभूव येन राजां मनुष्ये व्याप्तं १ नतः । येनं देवा देवतामग्रं आयन्तेन मामद्य वर्चसाग्ने वर्चिखनं कुण

11 3 11

अर्थ— ( यम् अदित्याः तन्वः ) जो अदितिके शरीरमें ( संवभृव ) उत्पन्न हुआ है वह ( हास्तिवर्चसं गृहत् यदाः ) हाथींके बलके समान वडा यश ( प्रथतां ) फैलें। (तत् प्रतत् ) वह यह यश ( सर्वे सजोषाः विश्वे देवाः अदितिः ) सब एक मनवाले देव और अदिति ( मह्यं सं अदुः ) मुझे देते हैं ॥ १॥

( मित्रः च वरुणः च इन्द्रः च रुद्रः च ) मित्र, वरुण, इन्द्र और रुद्र ( चेततु ) उत्साह देवें । ( ते विश्व-

धायसः देवाः ) वे विश्वके धारक देव ( वर्चसा मा अञ्जन्तु ) तेजसे मुझे युक्त करें ॥ २॥

(येन वर्चसा हस्ती संवभूव) जिस तेजसे हाथी उत्पन्न हुआ है, और (येन मनुष्येषु अप्सु च अन्तः राजा संवभूव) जिस तेजसे मनुष्यों में और जलोंके अन्दर राजा हुआ है, और (येन देवाः अप्रे देवतां आयन्) जिस तेजसे, देवोंने पहले देवत्व प्राप्त किया, (तेन वर्चसा) उस तेजसे, हे अप्रे! (मां अद्य वर्चस्विनं कृणु) मुझे आज तेजसी कर ॥ ३॥

भावार्थ— जो मूल प्रकृतिके अन्दर बल है, जो हाथी आदि पशुओं में आता है, वह बल मुझमें आवे, सब देव एक मतसे मुझे बल देवें ॥ १ ॥ मित्र, वरुण, इन्द्र और रुद्र ये विश्वके धारक देव मुझे उत्साह देवें, ज्ञान देवें और मुझे तेजसे युक्त करें ॥ २ ॥

ामत्र, वरुण, इन्द्र आर रुद्र य ावश्वक वार्त्य र पुरा जिस वलसे हार्यो सब पशुओंमें बलवान् हुआ है, जिस बलसे मनुष्योंके अन्दर राजा वलवान् होता है और भूमि तथा जलपर जिस वलसे हार्यो सब पशुओंमें बलवान् हुआ है, जिस बलसे पहले देवोंने देवत्व प्राप्त किया था, हे तेजके देव ! वह बल आज सुझे प्राप्त होवे ॥ ३ ॥ भी अपना शासन करता है, जिस बलसे पहले देवोंने देवत्व प्राप्त किया था, हे तेजके देव ! वह बल आज सुझे प्राप्त होवे ॥ ३ ॥

| यत्ते वची जातवेदो बृहद्भंवत्याहुतेः ।<br>यावृत्स्र्यस्य वची आसुरस्यं च हस्तिनंः । |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| तार्वनमे अधिवना वर्च आ धंतां पुष्करस्रजा                                          | 11811 |
| याव् चतंस्रः प्रदिश्रश्र्यावंत्समञ्जूते ।                                         |       |
| तावंत्सुमैत्विन्द्रियं माथि तद्वंस्तिवर्चसम्                                      | 11411 |
| ह्स्ती मृगाणां सुपदांमतिष्ठावान्बभ्व हि।                                          |       |
| तस्य भगेन वर्चेंसाभि विश्वामि मामुहम्                                             | ॥६॥   |

अर्थ— हे (जातवेदः) जातवेद! (ते यत् वर्चः आहुतेः बृहत् भवति) तेरा जो तेज आहुतियोंसे बड़ा होता है (यावत् सूर्यस्य, आसुरस्य हस्तिनः च वर्चः) और जितना सूर्यका और आसुरा हाथी [ मेघ ] का बल और तेज होता है, हे (पुष्करस्रजो अश्विनी) पुष्पमाला धारण करनेवाले अश्वि देवो ! (तावत् वर्चः मे आ धत्तां) उतना तेज मेरे लिये धारण काजिये ॥ ४ ॥

यावत् ( चतस्नः प्रदिशः ) जितनी दूर चारों दिशायें हैं, ( यावत् चक्षुः समइनुते ) जितनी दूर दृष्टि फैलती है, ( तावत् मिय तत् हस्तिवर्चसं इन्द्रियं ) उतना मुझमें वह दृष्यींके समान इंदियोंका बल ( सं ऐतु ) इक्टा होकर मिले॥ ५॥

(हि सुषदां मृगाणां) जैसा अच्छे बैठनेवाले पशुओं में (हस्ती अतिष्ठावान् वभूव) हाथी बडा प्रतिष्ठावान् हुआ है, (तस्य भगेन वर्चसा) उसके ऐश्वर्य और तेजके साथ (अहं मां अभि षिञ्चामि) में अपने आपको अभिषिक्त करता हूं ॥ ६॥

भाषार्थ — हे बने हुएको जाननेवाले देव ! जो तेज अग्निम आहुतिया देनेसे बढता है, जो तेज सूर्यमें है, जो अप्डरोंमें तथा हाथीमें या मेघोंमें है, हे अश्विदेवो ! वह तेज मुझे दीजिये ॥ ४ ॥

चार दिशाएं जितनी दूर फैली हैं, जितनी दूर मेरी दृष्टि जाती है, उतनी दूरतक मेरे सामर्थ्यका प्रभाव फैले ॥ ५ ॥ जैसा द्वार्था पशुओं में बडा बलवान् है, वैसा बल और ऐश्वर्य में प्राप्त करता हूं ॥ ६ ॥

#### शाकभोजनसे बल बढाना।

शरीरका बल, तेज, आरोग्य, वीर्य आदि बढानेके संबंधका उपदेश करनेवाला यह सूक्त है। प्राणियों में हाथीका शरीर ( हस्तिवर्चसं। मं॰ १) बढा, मोटा और बलवान भी होता है। हाथी शाकाहारी प्राणी है, इसीका आदर्श वेदने यहां लिया है; सिंह और व्याप्रका आदर्श लिया नहीं। इससे सूचित होता है कि मनुष्य शाकमोजी रहता हुआ अपना बल बढावे और बलवान बने। वेदकी शाकाहार करनेके विषयकी आज्ञा इस सूक्त द्वारा अप्रत्यक्षतासे व्यक्त हो रही है, यह बात पाठक यहां स्मरण रखें।

#### बलपाप्तिकी रीति।

'अदिति' प्रकृतिका नाम है, उस मूल प्रकृतिमें बहुत बल है, इस बलके कारण ही प्रकृतिको 'अदिति 'अर्थात् 'अ-दीन' कहते हैं। इस प्रकृतिके ही पुत्र सूर्य-चंद्रादि देव हैं, इसीलिये इस प्रकृतिके देव पाता, सूर्यादि देवोंकी माता कहा जाता है। मूल प्रकृतिका ही बल विविध देवोंमें विविध रीतिसे प्रकट हुआ है, सूर्यमें तेज, वायुमें जीवन, जलमें शीतता आदि गुण इस देवोंकी अदिति मातासे इनमें आ गये हैं। इस लिये प्रयम मंत्रमें कहा है कि इन सब देवोंसे प्रकृतिका अमर्याद बल मुझे प्राप्त हो '। (मं॰ १) सचमुच मनुष्यको जो बल प्राप्त

होता है वह पृथ्वी, आप, तेज, वायु आदि देवोंकी सहायतासे ही प्राप्त होता है, किसी अन्य रीतिसे नहीं होता है। यह बल प्राप्त करनेकी रीति है। इन देवोंके साथ अपना संबंध करनेसे अपने शरीरका बल बढ़ने लगता है। जलमें तैरने, वायुमें अमण करने अथवा खेलकूद करने, धूपसे शरीरको तपाने अर्थात् शरीरकी चमडीके साथ इन देवोंका सम्बन्ध करनेसे शरीरका बल बढ़ता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि तंग मकानमें अपने आपको बन्द रखनेसे बल घटता है।

ैद्वितीय मंत्र कहता है कि '(मित्र) सूर्य, (चरुणः) जलदेव, (इन्द्रः) विद्युत, (रुद्रः) अप्ति अथवा वायु ये विश्वधारक देव मेरी शांकि बढावें। '(मं०२) यदि इनके जीवन रसपूर्ण अमृत प्रवाहोंस अपना संबंध ही ट्रूट गया तो ये देव हमारी शांकि कैसी बढावेंगे ? इस लिये बल बढाने-वालोंको उचित है कि वे अपने शरीरकी चमडीका संबंध इन देवोंके अमृत प्रवाहोंके साथ योग्य प्रमाणसे होने दें। ऐपा करनेसे इनके अंदरका अमृत रस शरीरमें प्रविष्ट होगा और बल बढेगा।

अन्य मंत्रोंका आशय स्पष्ट ही है। मरियल आंर बलवान् होनेका मुख्य कारण यहां इस सूक्तने स्पष्ट कर दिया है। जो पाठक इस सूक्तके उपदेशके अनुसार आचरण करेंगे वे निःसंदेह बल, वीर्य, दीर्घायु और आरोग्य प्राप्त करेंगे।

# वीर पुत्रकी उत्पत्ति।

( २३ )

(ऋषिः - ब्रह्मा। देवता - चन्द्रमाः, योनिः, द्यावापृथिवी)

येन बेहद्ब्भूविथ नाः श्रामासि तत्त्वत् । इदं तदुन्यत्र त्वदपं दूरे नि देध्मसि आ ते योनि गभे एतु पुमान्वाणं इवेषुधिम् । आ वीरोऽत्रं जायतां पुत्रस्ते दर्शमास्यः

11 8 11

11 7 11

अर्थ— (येन वेहत् वभूविथ) जिस कारणसे तू वन्ध्या हुई है, (तत् त्वत् नाश्यामासि) वह कारण तुझसे हम दूर करते हैं। (तत् इदं) वह यह वंध्यापन (अन्यत्र त्वत् दूरे) दूसरी जगह तेरेसे दूर (अप नि दध्मिसि) हम ले जाते हैं॥ १॥

(पुमान गर्भः ते योनि आ एतु) पुरुष गर्भ तेरे गर्भाशयमं आ जावे, (वाणः इषुधि इव ) जैसा बाण तूणीरमें होता है। (अत्र ते) यहां तेरा (दशमास्यः वीरः पुत्रः आ जायतां) दस महिने गर्भमें रहकर वीर पुत्र उत्पन्न हो॥ २॥

भावार्थ — हे स्त्री ! जिस दोषके कारण तुम्हारे गर्भायशमें गर्भधारणा नहीं होती है और तू वन्ध्या बनी है, वह दोष मैं तेरे गर्भसे दूर करता हूं और पूर्ण रीतिसे वह दोष तुझसे दूर करता हूं ॥ १ ॥

तेरे गर्माशयमें पुरुष गर्भ उत्पन्न हो, वह गर्भ वहां दस मासतक अच्छी प्रकार पुष्ट होता हुआ उससे उत्तम वीर पुत्र तुझे उत्पन्न होवे ॥ २ ॥

१३ ( अंथर्व. भाष्य, काण्ड ३ )

| पुमांसं पुत्रं जीनय तं पुमानतुं जायताम् ।                      |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| भवासि पुत्राणां माता जातानां जनयांश्च यान्                     | ॥३॥     |
| यानि <u>भद्राणि</u> बीर्जान्यृष्भा जनर्यन्ति च ।               |         |
| तैस्त्वं पुत्रं विन्द्ख सा प्रसर्धेर्नुका भव                   | 11811   |
| कृणोमि ते प्राजापुत्थमा योनि गभे एत ते ।                       |         |
| विन्दस्व त्वं पुत्रं नारि यस्तुभ्यं श्रमसुच्छमु तस्मै त्वं भवं | 11411   |
| यासां द्यौः पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलै वीरुधा व्यूवे।       |         |
| तास्त्वा पुत्रविद्याय दैवीः प्रावन्त्वोषंघयः                   | 11 & 11 |

अर्थ — (पुमांसं पुत्रं जनय) पुरुष संतान उत्पन्न कर, (तं अनु पुमान् जायतां) उसके पीछे भी पुत्र ही उत्पन्न होने। इस प्रकार तू (पुत्राणां माता भवास्ति) पुत्रोंकी माता हो, (जातानां यान् च जनयाः) जो पुत्र जनमें हैं और जिनको तू इसके बाद उत्पन्न करेगी॥३॥

(यानि च भद्राणि बीजानि) जो कल्याणकारक बीज हैं जिनको (ऋषभाः जनयन्ति) ऋषभक वनस्पतियां उत्पन्न करती हैं, (तैः त्वं पुत्रं विन्दस्व) उनसे तू पुत्रको प्राप्त कर । (सा प्रसूः) वैसी प्रसूत होनेवाकी तू (धेनुका भव) गौके समान उत्तम माता हो ॥ ४॥

(ते प्राजापत्यं कृणोिम ) तेरे लिये प्रजा होनेका संस्कार मैं करता हूं। (गर्भः ते योनि एतु) गर्भ तेरी योनिमें आने। हे (नारि) श्री! (त्वं पुत्रं विन्दस्व) तू पुत्रको प्राप्त कर। (यः तुभ्यं शं असत्) जो तेरे लिये कल्याण-कारी होने और (च त्वं उतस्मै शंभव) तू निश्चयसे उसके लिये कल्याणकारिणी हो॥ ५॥

(यासां वीरुघां) जिन औषधियोंकी (द्योः पिता) युलोक पिता है, (पृथिवी माता) पृथ्वी माता है, और (समुद्रः मूलं) समुद्र मूल (वभूव) हुआ है। (ताः दैवीः ओषधयः) वे दिन्य औषधियां (स्वा पुत्रविद्याय) दुसे पुत्र प्राप्त करनेके लिये (प्र अवन्तु) विशेष रक्षण करें॥ ६॥

भावार्थ — पुरूष संतान उत्पन्न कर। उसके पाँछे दूसरा भी पुत्र ही होवे। इस प्रकार तू अनेक पुत्रोंकी माता हो॥ ३॥ ऋषभक आदि औषधियोंके जो उत्तम बीज होते हैं, उनका सेवन पुत्र प्राप्तिके लिये तू कर। और उत्तम वीर पुत्रोंकी उत्पन्न कर॥ ४॥

प्रजा उत्पन्न होनेका प्राजापत्य संस्कार में तुझपर करता हूं, उससे तेरे गर्भाशयमें पुरुष गर्भ उत्पन्न होने और तू पुत्र संता-नको उत्पन्न कर । वह पुत्र तेरा कल्याण करे और तू उसका कल्याण कर ॥ ५ ॥

जो औषधियां पृथ्वीपर उत्पन्न होती हैं, जिनका पालन दिष्य शक्तिसे होता है और जो समुद्रसे उत्पन्न हुई हैं, उन दिव्य भौषिधियोंका सेवन पुत्र शाप्तिके लिये तू कर, उससे तुम्हारे गर्भाशयका दोष दूर होगा और तुझे उत्तम संतान उत्पन्न होगा॥ ६॥

### वीर पुत्रका प्रसव।

वंध्या स्त्रीका वंध्यात्व दूर करके उसको उत्तम वीर पुत्र उत्पन्न होने होग्य 'जननी 'बनाना इस स्क्रका साध्य है। पहले तीन मंत्रोंमें मंगल विचारोंको सूचना द्वारा आंतरिक परिवर्तन करनेका उपाय कहा है। यदि किसी स्त्रीको यौवनमें मनसे पूरा पूरा निश्चय हो जायगा कि अपना वंध्यापन दूर हुआ है, तो अंदर वैसा ही अनुकूल परिवर्तन हो जाना संभव है। यदि गात्र विषयक कोई वैसा बढा दोष न हो, तो इस मानसिक विचार परिवर्तनसे भी आवश्यक सिद्धि मिलना संभव है।

इस कार्यके लिये 'प्राजापत्य इष्टि 'का प्रयोग पंचम मंत्रमें कहा है। ऋषभक आदि दिब्य औषधियोंका हवन और उनके बीजोंका विधिपूर्वक भक्षण करनेका विधान चतुर्थ मंत्रमें है। ऋषभक औषधियोंका एक गण ही है, ये औषदियां वंय बढानेवाली, शरीरको पुष्ट करनेवाली और गर्भाशयके दोष दूर करके वहांका आरोग्य वढानेवाली हैं । इन औषधियोंका हवन करना, इनका सेवन करना और आरोग्यपूर्ण विचार मनमें धारण करना ये तीन उपाय वंध्यात्व दूर करनेके लिये इस सक्तमं कहे हैं।

याजक धर्मभावसे यह प्राजापत्य यज्ञ करे, यज्ञशेष आहुति-रस स्त्रीको पिलावे और प्रथम तीन मंत्रोक्त आरोग्यके विचार आशीर्वाद रूपसे कहें- ' हे स्त्री ! तेरे अंदर नो वंध्यात्वका दोष था, वह इस प्राजापत्य इष्टिसे दूर हो गया है, अब तुम्हारे गभशियमें पुरुष गर्भ उत्पन्न होगा, वहां वह वीर बालक दस

मासतक प्रष्ट होता रहेगा और पश्चात् योग्य समयमें उत्पन्न होगा। अब तु अनेक पुत्रोंकी माता बनेगी। '(मं० १-३)

इस प्रकारके मन:पूर्वक दिये हुए आशीर्वादसे तथा उस आशीर्वांदको अचल निश्रयमें स्वीकार करनेसे शरीरके अन्दर आवश्यक परिवर्तन हो जाता है। ' शिव संकल्पसे चिकित्सा ' करनेकी रीति यह है। इस विषयके सक्त अथर्व-वेदमें अनेक हैं।

इस सूक्तमें 'ओषधयः 'शब्द बहुवचनानत है, इससे अनुमान होता है कि इस सेवन विधिमें अनेक औषधियां आती हैं। सुविज्ञ वैद्योंको इस विषयकी खोज करना चाहिये।

# समृद्धिकी प्राप्ति।

( ऋषिः — भृगुः । देवता — वनस्पतिः, प्रजापतिः )

पर्यस्वतीरीर्षधयः पर्यस्वन्मामकं वर्चः । अथो पर्यस्वतीनामा भरेऽहं सहस्रबः 11 8 11

वेदाहं पर्यस्वन्तं चकारं धान्यं वह ।

संभृत्वा नाम यो देवस्तं वयं ह्वामहे यो यो-अयंज्वनो गृहे 11 7 11

इमा याः पश्चं प्रदिश्चीं मानुवीः पश्चं कृष्टर्यः। वृष्टे श्वापं नुदीरिवेह स्फातिं सुमार्वहान्।। ३।।

अर्थ- ( ओषधयः पयस्वतीः ) औषिषयां रसवाली हैं, और ( मामकं वचः पयस्वत् ) मेरा वचन भी सार-वाला है। (अथो) इसलिये (पयस्वतीनां सहस्रशः) रसवाली औषधियोंका हजारहां प्रकारसे (अहं आ भरे) मैं भरण पोषण करता हूं ॥ १ ॥

( पयस्वन्तं वहुघान्यं चकार ) रक्षवाला बहुत घान्य उत्पन्न किया है उसकी रीति ( अहं वेद ) मैं जानता हूं। (यः यः अयज्वनः गृहे ) जो कुछ अयाजकके घरमें है उसको (संभृत्वा नाम यः देवः ) संप्रह करके लानेवाला इस

नामका जो देव है, ( तं वयं हवामहे ) उसका हम यजन करते हैं ॥ २ ॥

(इमाः याः पञ्च प्रदिशः) ये जो पांचों दिशाओं में रहनेवाली (मानवीः पञ्च कृष्टयः) मनुष्योंकी पांच जातियां हैं वे (इह स्फार्ति समावहन्) यहां वृद्धिको प्राप्त करें (इव) जिस प्रकार (वृष्टे नदीः शापं) वृष्टि होनेके कारण नदियां सब कुछ भर लातीं हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ- मेरा भाषण मीठा होता है वैसी ही औषधियां उत्तम रसवाली होती हैं, इसलिये में विशेष प्रकारसे औषधियोंक।

रसवाला उत्तम धान्य उत्पन्न करनेकी विधि में जानता हूं। इसलिये उस दयावान् ईश्वरका में यजन करता हूं, जो अयाजक पोषण करता हूं ॥ १ ॥

कोगोंके घरमें भी समृद्धि करता है ॥ २ ॥

ये पांचों दिशाओं में रहनेवाली मानवोंकी पांच जातियां उत्तम समृद्धि प्राप्त करें जैसी नदियां वृष्टि होनेपर भर जाती हैं ॥ ३॥

उदुत्सं ग्रुतथारं सुहस्रथार्मिक्षितम् । एवास्माकेदं धान्यं सहस्रथार्मिक्षितम् ॥ ४॥ भ्रातंहस्त समाहेर् सहस्रहस्त सं किर । कृतस्यं कार्ये∫स्य चेह स्फाति समावेह ॥ ५॥ तिस्रो मात्रां गन्धवीणां चर्तस्रो गृहपंतन्याः । तासां या स्फातिमत्तंमा तयां त्वाभि मृंशामिसे ॥ ६॥ उपोहश्चं समूहश्चं क्षत्रारौं ते प्रजापते । ताविहा वहतां स्फाति बहुं सुमान्मिक्षितम् ॥ ७॥

अर्थ— ( शतधारं सहस्रधारं अक्षितं उत्सं उत् ) सेंकडों और हजारों घाराओंवाले अक्षय झरने या तडागा-दिक जैसे दृष्टिसे भर जाते हैं, ( एव अस्माक इदं घान्यं ) इसी प्रकार हमारा यह घान्य ( सहस्रघारं अक्षितं ) हजारों धाराओंको देता हुआ अक्षय होवे ॥ ४ ॥

हे (शत-हस्त) सैं। हाथोंबाले मनुष्य ! (समाहर) इकट्ठा करके ले आओ। हे (सहस्य-हस्त) हजारों हाथों-वाले मनुष्य ! (सं किर) उसको फैला दे, दान कर। और (कृतस्य कार्यस्य च) किये हुये कार्यकी (इह स्फार्ति समावह) यहां बुद्धि कर॥ ५॥

( गंधवाणां तिस्नः मात्राः ) भूमिका धारण करनेवालेंकी तीन मात्राएं और ( गृहपत्न्याः चतस्नः ) गृहपित्न-योंकी चार होती हैं। ( तासां या स्फाति-मत्-तमा ) उनमें जो अस्पेत समृद्धिवाली है ( तया त्वा अभि मृशामिस ) उससे तुझको हम संयुक्त करते हैं॥ ६॥

हे (प्रजापते ) प्रजाक पालक ! (उपोहः च ) उठाकर लानेवाला और (समूहः च ) इकट्ठा करनेवाला ये दोनों (ते क्षत्तारों ) तेरे सहकार्य करनेवाले हैं। (तौ इह स्फार्ति ) वे दोनों यहां वृद्धिको लावें और (वहु अक्षितं भूमानं आ वहतां) बहुत अक्षय भरपूरताको लावें॥ ७॥

भावार्थ— वृष्टि होनेसे तालाव आदि जलाशय जैसे भरपूर भर जाते हैं उसी प्रकार इमारे घरोंमें अनेक प्रकारके धान्य भरपूर और अक्षय हो जावें ॥ ४॥

हे मनुष्य ! तू सौं हाथोंवाला होकर धन प्राप्त कर और हजार हाथोंवाला वनकर उसका दान कर। इस प्रकार अपने कर्तव्य-कर्मकी उन्नति कर ॥ ५ ॥

ऐसा करनेसे ही अधिकसे अधिक समृद्धि हम तुमको देते हैं ॥ ६ ॥

लानेवाला और संग्रहकर्ता ये दोनों प्रजापालन करनेवालेके सहकारी हैं। अतः ये दोनों इस स्थानपर समृद्ध हों और अक्षय समृद्धि प्राप्त करें॥ ७॥

# समृद्धिकी पाप्तिके उपाय।

समृद्धि हरएक चाहता है परंतु उसकी प्राप्तिका उपाय बहुत थोडे जानते हैं। समृद्धिकी प्राप्तिके कुछ उपाय इस सूक्तमें कहे हैं। जो लोक समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वे इस सूक्तका अच्छी प्रकार मनन करें। समृद्धिकी प्राप्तिके लिये पहिला नियम ' मीठी वाणी 'है—

पयस्वान् मामकं वचः। (सू. २४, मं. १)

' दूध जैसा मधुर मेरा वचन हो,' भाषणमें मधुरता, रसमयता, मीठास, सुननेवालोंकी तृप्ति करनेका गुण रहे। समृद्धि प्राप्त करनेके लिये मीठे भाषण करनेके गुणकी अल्वंत आवश्य- कता है। आत्मश्चित्वका यह पहला और आवश्यक नियम है। इसके पश्चात् समृद्धि बढानेका दूसरा नियम है, 'दक्षतासे कृषिकी वृद्धि करना।'—

पयस्वतीनां आमरेऽहं सहस्रकाः।

(स्. २४, मं॰ १)

वेदाहं पयस्वन्तं चकार धान्यं बहु।

(स. २४, मं० २)

'रसवाली औषिघयोंका में हजारों प्रकारोंसे पोषण करता हूं, बहुत धान्य कैसा उत्पन्न किया करते हैं, यह विद्या में जानता हूं। 'अर्थात् उत्तम कृषि करनेकी विद्या जानना और उसके अनुसार कृषि करके अपना धान्यसंग्रह बढाना समृद्धि होनेके लिये अत्यन्त आवश्यक है। रसदार धान्य अपने पास न हुआ तो अन्य समृद्धि होनेसे कोई विशेष लाभ नहीं है। मीठा भाषण करनेवाला मनुष्य हुआ तो उसके पास बहुत मनुष्य इकट्ठे हो सकते हैं, और उसके पास रसवाला धान्य हुआ तो वे आनंदसे तृप्त हो सकते हैं। इसके पश्चात् 'सामुदा-यिक उपासना करना 'समृद्धिके लिये आवश्यक होता है—

### सम्भृत्वा नाम यो देवस्तं वयं हवामहे यो-यो अयज्वनो गृहे॥ (सू. २४, मं. २)

े जो यज्ञ न करनेवालों के भी घरमें ( उनके पोषणके सामान रखता है वह दयामय ) संभारकर्ता नामक देव है उसकी उपासना हम करते हैं। 'परमेश्वर सबका पालने हारा है, उसकी कृपादृष्टि सबेंगर रहती है, ऐसा जो दयामय ईश्वर है, उसकी उपासना करनेसे समृद्धि बढ जाती है। जो देव अयाजकों को भी पुष्टिके साधन देता है वह तो याजकों का पोषण करेगा ही, इसलिये ईश्वरभिक्त करना समृद्धि प्राप्त करनेका सुख्य साधन है। इस मंत्रमें 'ह्वामहे 'यह बहुवचनमें पद है, इसलिये बहुतों द्वारा मिल कर उपासना करनेका-यज्ञ करनेका-भाव इससे स्पष्ट होता।

मिलकर उपासना करनेसे और पूर्वोक्त दोनों नियमोंका पालन करनेसे 'पांचों मनुष्योंकी अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय, च्रद्भ, निपादोंकी मिलकर उन्नति हो सकती है।' (मं. ३) उन्नतिका यह नियम है। जिस प्रकार वृष्टि हुई तो नदी बढती है अन्यथा नहीं, इसी प्रकार पूर्वोक्त तीनों नियमोंका पालन हुआ तो मनुष्योंकी उन्नति निःसंदेह होगी। पाठक इन नियमोंका अवदय स्मरण रखें।

समृद्धि होनेके लिये रसदार घान्यकी विपुलता अपने पास अवस्य होनी चाहिये, यह भाव विशेष टढ करनेके लिये चतुर्थ मंत्रमें 'हजारों प्रकारकी मधुर रसघाराओं से युक्त अक्षय घान्यका संग्रह 'अपने पास रखनेका उपदेश किया है। यह विशेष ही महत्त्वका उपदेश है। इस प्रकार घनघान्यकी विपुलता होनेपर खार्थ उत्पन्न होगा और उस स्त्रार्थके कारण आत्मोन्नति होना सर्वथा असंभव है। इसलिये पंचम मंत्रमें दान देनेके समय विशेष उदारता रखनेका भी उपदेश किया है—

#### शतहस्त समाहर, सहस्रहस्त सं किर। (स्. २४, मं. ५)

' सो हार्योवाला होकर कमाई करो, और हजार हार्थोवाला बनकर उसका दान करो।' यह उपदेश हरएक मनुष्यको अपने हृदयमें स्थिर करना अल्यंत आवश्यक है। इस उदार भावके विना मनुष्यकी उन्नति असंभव है। इसके पश्चात वेद कहता है कि—

# कृतस्य कार्यस्य चेह स्फार्ति समावह।

(सू. २४, मं. ५)

'इस प्रकार अपने कर्तव्यक्षमंकी यहां उन्नति करो।' जो पूर्वोक्त स्थानमें उन्नतिके नियम कहे हैं, उन नियमोंका पालन करने द्वारा अपने कर्तव्यके क्षेत्रका विस्तार करो, यह उपदेश मनन करने योग्य है।'(कार्यस्य स्फार्ति समावह)' ये शब्द हरएक मनुष्यके कार्यक्षेत्रके विषयमें कहे हैं, ब्राह्मण अपना ज्ञान विषयक कार्यक्षेत्र बढावे, क्षत्रिय अपना प्रजारक्षण रूप कार्यक्षेत्र बढावे, वैदय कृषि, गौरक्ष्य, वाणिज्य आदिमें अपने कार्यक्षेत्रकी वृद्धि करें, इद्ध अपने कार्यगरिके कार्य बढावे और निषाद अपने जो वनरक्षा विषयक कर्तव्य हैं उनकी वृद्धि करें। इस प्रकार सबकी उन्नति हुई, तो संपूर्ण पंचननोंका अर्थात् सब राष्ट्रका मुख वढ सकता है और सबकी सामुदायिक उन्नति हो सकती है। हरएकको अपनी (स्फाति) बढती, उन्नति, वृद्धि, समृद्धि करनेके लिये अवदय ही कटिबद्ध होना चाहिये। अपनी संपूर्ण शाक्तियोंका विकास अवदय करना चाहिये।

# मुख्य दो साधन ।

समृद्धि प्राप्त करनेके दो सुख्य साधन हैं। 'उपोद्धः' और 'समूद्धः' इनके विशेष अर्थ देखिये—

१ उपोद्धः- ( उप-ऊहः ) इक्टा करना, संप्रह करना, एक स्थानवर लाकर रखना।

२ समूहः - समुदायोंमें बांटकर वर्गीकरण करना ।

पहली बात है संग्रह करना और दूसरी बात है उन संगृहित व्रव्योंको वर्गांकरण द्वारा समुचित रीतिसे व्यवस्थित रखना । इसीसे शास्त्र बनता और बढता है। वृक्ष-वनस्पतियोंका संग्रह करने और उनका वर्गींकरण करनेसे वनस्पतिशास्त्रकी उत्पत्ति हुई है। वस्तुसंप्रहालयमें देखिये, वहां पदार्थोंका संग्रह किया जाता है और उनको वर्गोंमें सुव्यवस्थित रखा जाता है। यदि ऐसा न किया जाय, तो वस्तुसंप्रहालयोंसे बिलकुल लाम नहीं होगा। इसी प्रकार अपने घरमें वस्तुऑका संग्रह करना चाहिये और उनको वर्गोंमें अपने अपने सुयोग्य कमपूर्वक सुव्यवस्थासे रखना चाहिये। तभी उन्नति या समृद्धि हो सकती है।

सप्तम मंत्रमें 'उपोहः ( संग्रह ) और समूहः (समूहों में वर्गीकरण करना ) 'ये दो बार्ते समृद्धिकी साधक करके कही हैं। यह बहुत ही महत्त्वका विषय है, इसलिये पाठक इसका मनन करें और अपने जीवनभर लाभ देनेवाला यह उत्तम उपदेश है यह जानकर इससे बहुत लाभ उठावें।

संप्रह और वर्गोंकरण उन्नतिके साधक हैं, इस विषयमें सप्तम मंत्रका कथन ही स्पष्ट है-

तौ इह स्फार्ति आ वहताम्। अक्षितं वहुं भूमानम्॥ (सू. २४, मं. ७) 'वे अर्थात् संग्रह और वर्गीकरण ये ] दोनों इस संसारमें (स्फार्ति) समृद्धिको देते हैं और (भूमानं) विपुल धन अथवा विशेष महत्त्व देते हैं।'

जिसको समृद्धि और धन चाहिये वे इन गुणोंको अपनावें भौर इनसे अपना लाभ सिद्ध करें। जो लोग अभ्युद्य प्राप्त करनेके इच्छुक हैं उनको इस सूक्तका बहुत मनन करना चाहिये। कमसे कम इस सूक्तमें कथित जो महत्त्वपूर्ण उपदेश हैं, उनको कभी भूलना उचित नहीं है। जो पाठक इस सूक्तका मनन करेंगे वे अपने अभ्युदयका मार्ग इस सूक्तके विचारसे नि:संदेह जान सकते हैं।

# काम का बाण।

( 24)

( ऋषिः — भृगुः । देवता — मित्रावरुणौ, कामेषुः )

उतुदस्त्वोत्तंदतु मा धृ<u>थाः भ्रयंने स्वे । इषुः कार्मस्य या भी</u>मा तयां विध्यामि त्वा हृदि ॥ १ ॥ आधीर्पणां कार्मश्रत्यामिषुं संकल्पकेल्मलाम् । तां सुसैनतां कृत्वा कार्मो विध्यत त्वा हृदि ॥ २ ॥ या प्लीहानं शोषयंति कामुस्येषुः सुसंनता । प्राचीनंपक्षा व्योषा तयां विध्यामि त्वा हृदि ॥ ३ ॥

अर्थ— (उत्तुदः त्वा उत्तुद्तु ) हिलानेवाला काम तुम्ने हिला देवे। (स्वे शयने मा धृथाः) अपने शयनमें मत ठहर। (कामस्य या भीमा इषुः) कामका जो भयानक बाण है (तया त्वा हृदि विध्यामि) उससे तुझकी हृदयमें वेधता हूं॥ १॥

( आघी-पर्णों ) जिसपर मानसिक पीडा रूपी पंख लगे हैं, ( काम-श्राच्यां ) कामेच्छा रूपी वाणका अग्रभाग जहां लगाया है, ( संकल्प-कुल्मलां ) संकल्प रूपी दण्डा जहां लगा है, ( तां ) उस ( इषुं ) वाणको ( सुसन्नतां कृत्वा ) कीक प्रकार लक्ष्यपर घरके ( कामः हृदि त्वा विष्यतु ) काम हृदयमें तुझको वेध करे॥ २॥

(कामस्य सुसन्नता) कामका ठीक लक्ष्यपर चलाया हुआ (प्राचीन-पक्षा वि-ओषा) सीघे पङ्खवाला और विशेष जलानेवाला (या इपुः फ्रीहानं शोषयति) जो बाण तिल्लीको सुखा देता है, (तया त्वा हृदि विध्यामि) उससे तुक्रको हृदयमें वेधता हूं॥ ३॥

भावार्थ — हे स्त्री ! सबको हिलानेवाला काम तेरे अन्तःकरणको भी हिला देवे। कामका बाण तेरे हृदयका वेध करे जिससे विद्ध हुई तू सुखसे निद्रा लेनेमें भी असमर्थ हो ॥ १ ॥

इस कामके बाणको मानसिक पीडा रूपी पंख लगे हैं, इसके आगे कामविकार रूपी लोहेका तीक्ष्ण शल्य लगाया है, उसके पीछे मनका संकल्पे रूपी दण्डा जोड दिया है, इस प्रकारके बाणको अति तीक्ष्ण बनाकर काम तेरे हृदयका वेध करे ॥२॥

यह दामका बाण अच्क लगता है, क्योंकि इसपर मानसिक व्यथाके पर लगे हैं, और साथ ही यह विशेष रीतिसे जलाने बाला भी है और यह तिल्लीको बिलकुल सुखा देता है, इससे में तुमे वेधता हूं ॥ ३ ॥ शुचा <u>विद्धा न्योषिया शुष्कांस्या</u>भि संर्ष मा । मृदुर्निर्मन्युः केवेली प्रिय<u>वा</u>दिन्यनुवता ॥ ४ ॥ आजां<u>मि</u> त्वार्जन्या परिं <u>मातुरथों पितुः । यथा मम</u> कतावसो मर्म <u>चित्तमुपार्यसि ॥ ५ ॥</u> न्युस्यै मित्रावरुणौ हुदश्चित्तान्यंस्यतम् । अथैनामकृतुं कृत्वा ममैव कृणुतुं वर्शे ॥ ६ ॥

इति पञ्चमोऽनुवाकः॥ ५॥

अर्थ — ( व्योषया ) विशेष दाह करनेवाले ( ग्रुचा ) शोक बढानेवाले बाणके द्वारा ( विद्धा ) विधी हुई तू ( ग्रुष्कारूया ) मुखको सुखानेवाली ( मा अभिसर्प ) मेरी ओर चली आ। और ( मृदुः ) कोमल, ( निमन्युः ) केथिरहित, ( प्रियवादिनी ) मीठा भाषण करनेवाली, ( अनुव्रता ) अनुकूल कर्म करनेवाली, ( केवली ) केवल मेरी ही इच्छा करनेवाली हो ॥ ४ ॥

(त्वा आ-अजन्या) तुझको वेगसे (परि मातुः अथो पितुः) माता और पिताके पाससे (आ अजामि) लाता हुं। (यथा मम ऋतौ असः) जिससे मेरे अनुकूल कर्ममें तूरह और (मम चित्तं उपायसि) मेरे चित्तके अनुकूल चल ॥ ५॥

हे (मित्रावरुणों) मित्र और वरुण! (अस्यें) इसके लिये (हृदः चित्तानि व्यस्यतं) हृदयके विचारीको विशेष प्रकार प्रेरित करो। (अथ एनां अऋतुं कृत्वा) और इसको कर्महीन बनाकर (मम एव वरो कृणुतं) मेरे ही वशमें करो॥ ६॥

भावार्थ — यह कामका बाण विशेष जलानेवाला, शोक बढानेवाला और मुखकें। युखानेवाला है, हे स्त्री! इससे विधी हुई तू मेरे पास आ और कोमल, कोधरहित, मधुरभाषिणी, अनुकूल आचरण करनेवाली और केवल मुझमें ही अनुरक्त होकर मेरे साथ रह ॥ ४॥

हे स्त्री ! माता और पितासे अलग करके मैंने तुझे यहां लाया है, इसलिये तू मेरे अनुकूल कर्म करनेवाली और मेरे विचा-रोंके अनुकूल विचार करनेवाली बनकर यहां रह ॥ ५ ॥

हे मित्र और हे वरुण ! इस स्त्रीके हृदयके विचारोंमें विशेष प्रेरणा करो, जिससे यह मेरे अनुकूल कर्मके सिवाय दूसरे किसी कर्ममें इसको प्रेम न रहे, तथा यह धर्मपत्नी मेरे ही वशमें रहे ॥ ६ ॥

#### विरुद्ध परिणामी अलंकार।

' विरुद्ध परिणामी अलंकार 'का उत्तम उदाहरण यह सूक्त है। 'विरुद्ध परिणाम ' जिसका होता है, जो बोला जाता है उसके उलटा परिणाम जिससे निकलता है, बोले जानेवाले शब्दोंका स्पष्टार्थ जो हो उसके विरुद्ध भाशयका भाव जिसके अन्दर हो, उसको 'विरुद्ध परिणामी अलंकार 'कहते हैं। इसके एक दो उदाहरण देखिये—

(१) हृदयको जलानेवाली, धनका नाश करनेवाली, कुटुंबमें कलह उत्पन्न करनेवाली और शरीरको सुखानेवाली शराब पिओ करके कहा शराब पिओ। ' इस वाक्यमें यद्यपि शराब पिओ करके कहा है तथापि शराबका दुर्गुण वर्णन इतने स्पष्ट शब्दोंसे किया है कि उससे सुननेवालेकी प्रवृत्ति न पीनेकी ओर ही होती है।

(२) ' जिससे शरीर पुष्ट होता है और ब्रह्मचर्य पालन होनेके कारण आरोग्य, बल और दीर्घ जीवन निःसंदेह प्राप्त होता है, इस प्रकारका आसन प्राणायामादिका योगसाधन कभी भूलकर भी मत करो। ' इसमें यद्यपि योगसाधन करनेका स्पष्ट निषेध है, तथापि सुननेवालेके मनपर योगसाधन अवस्य करना चाहिये यह भाव स्थिर हो जाता है।

ये भाषाके कान्यालंकार हैं, योग्य समयमें ये प्रयुक्त किये जाय तो इनका सुपरिणाम ही होता है। अब इस स्काक कथन देखिये—

'हे स्त्री ! कामके बागसे में तेरे इदयको वेधता हूं, इस कामके बाणको 'मानसिक व्यथा 'के सुन्दर पंख लगे हैं, इसमें जो लोहेका अप्रमाग है वह 'मानसिक विचार 'का शल्य ही है, मनके ' कुसंकल्पों ' की लकडींसे इस बाणको बनाया है, यह बडा ' जलानेवाला ' है, यह लगनेसे मुख सूख जाता है, श्रीहा सूख जाती है, हृदय जल जाता है, इस प्रकारके कामके विष्वंसक वाणसे में तेरा वेध करता हूं, इससे तू विद्ध हो जाओ। '

इसमें यशि 'कामके बाणसे विद्ध हो जाओ ' ऐसा कहा है, तथापि इस कामके बाणका खरूप इतना भयंकर वर्णन किया है, कि जिसका परिणाम सुननेवालेके ऊपर 'इस कामके बाणसे अपना बचाव करने 'की ओर हो होगा। इस सूक्तमें जो 'कामके बाण 'का वर्णन किया है, वे शब्द देखिये—

#### कामके बाण।

१ उत्तुदः ⇒ व्यथा देनेवाला, शरीरको काट काट कर पीडा देनेवाला। (मं. १)

२ भीमा इषुः = जिसका भयंकर परिणाम होता है ऐसा भयानक बाण। (मं. १)

३ आधी-पर्णा = इस बाणको मानसिक व्यथाके पंख लगे हैं। (मं. २)

8 काम-शाल्या = खार्थकी प्रबल इच्छा रूपी, अथवा कामविकार रूपी शल्य जिसमें लगा है। बाणका जो अप्रभागमें लोहेका शस्त्र होता है वह यहां कामविकार है। (मं. २)

प सङ्करप-कुरुमला = मनके कामविषयक संकल्प रूपी लक्डीसे यह बाण बनाया गया है। (मं. २)

५ प्राचीन-पक्षा = इसको जो मानसिक व्यथाके पंख लगे हैं वे ऐसे लगे हैं कि जिनके कारण यह बाण सीधी गतिसे और अतिवेगसे जाता है। (मं. ३)

७ शुचा (शुक्) = शोक उत्पन्न करनेवाला। (मं. ४) ८ व्योषा (वि-स्रोषा) = विशेष शितिसे जलानेवाला। (मं. ३-४)

९ गुष्कास्या ( गुष्क-आस्या ) = मुखको सुखानेवाला, मुखको म्लान करनेवाला । ( मं. ४ )

१० फ्रीहानं शोषयति = श्रीहाको सुखा देता है। शरीरमें श्रीहा रक्तकी बृद्धि करने द्वारा शरीर खास्थ्य रखती है, ऐसे महत्त्वपूर्ण अवयवका नाश कामके वाणसे हो जाता है। इतनी मारकता इस मदनके बाणमें है। (मं. ३)

११ हृदि विध्यति = इसका वेध हृदयमें होता है, इससे हृदय विदीण होता जाता है, हृद्रोगकी उत्पत्ति कामके बढनेसे होती है। (मं. १-३)

कामके बाणका यह भयंकर वर्णन इन शब्दों द्वारा इस सूक्तमें किया है। 'हे की! ऐसे भयंकर वाणसे में तेरा वेध करता हूं।' ऐसा एक पुरुष अपनी धर्मपत्नीसे कहता है। पित भी जानता है कि जिस शरसे वेध करना है वह कामका शर इतना भयंकर विधातक है। इस बाणसे न केवल विद्ध होनेवाला ही कट जाता है अपितु वेध करनेवाला भी कट जाता है, अर्थात् यदि पितने यह कामका शर अपनी धर्मपत्नीपर चलाया तो वह जैसा धर्मपत्नीको काटता है उसी प्रकार पितको भी काटता है और प्रवॉक्त ग्यारह दुष्परिणाम करता है। यह बात ख्यं पित जानता है तथापि पित कहता है कि 'हे क्ली! ऐसे बाणसे में तेरा वेध करता हूं।'

यह पतिका भाषण उसकी धर्मपरनी सुनती है, अर्थात् धर्मपरनी भी इस कामवाणकी विध्वंसक शिक्तको अच्छी प्रकार जानती है, और यदि कोई स्त्री न जानती हो तो इन शब्दों हारा जान जायगी कि यह कामव्यवहार कितना धातक है। इतना ज्ञान होनेके पश्चात् वह धर्मपरनी स्वयं अपने पितसे कहेगी, कि 'हे प्राणनाथ! आप ऐसे घातक कर्ममें प्रवृत्त न हुजिये। 'जो कर्म करना है उसकी भयानक धातकताका अनुभव करनेके पश्चात् वह कर्म अधिक नहीं हो सकता, जितना आवश्यक है उतना ही होगा, कभी अधिक नहीं होगा।

#### पतिपत्नीका एक मत।

इस सूक्तमें कही बात पित अपनी धर्मपरनीसे कहता है। 'यह धर्मपरनी अपने मातापिताके घरको छोडकर पितिके घर पितिके साथ पितिके साथ रहने आयी है। '(देखो मं. ५) धर्मपरनी तरुणी है, इस आयुमें मनका संयम करना बड़ा किठन कार्य होता है। तरुण भीग भोगनेके इच्छुक होते हैं, परिणामपर दृष्टि नहीं रख सकते। केवल भीग भोगनेके इच्छुक रहते हैं, परंतु यह काम ऐसा है कि—

समुद्र इव हि कामः । नैव हि कामस्यान्तोऽस्ति न समुद्रस्य ॥ तै. व्रा. २।२।५।६ कामः पशुः ॥ प्राणाप्ति उ. ४

'समुद्रके समान काम है, क्योंकि जैसा समुद्रका अन्त नहीं होता है वैसा ही कामका भी अन्त नहीं होता है।' तथा 'काम ही पशु है।'

यह काम भोग भोगनेसे कम नहीं होता है, प्रत्युत बढता जाता है। यह पशु होनेसे इसके उपासक पशुरूप होते हैं, जो इस कामरूपी पशुको अपने अन्दर बढाते हैं, वे मानो पशुभावको अपने अन्दर बढाते हैं। जिनके अन्दर यह पशुभाव

बढा हो, उनको ' मनुष्य ' कहना कठिन हो जाता है। क्योंकि मनन करनेवालेका नाम मनुष्य होता है और मनकी मनन-शिक्त तो कामसे नष्ट हो जाती है। काम मनमें ही उत्पन्न हो जाता है और वहां बढता हुआ मननशिक्तको ही नष्ट कर देता है। इसी कारण तारुण्यमें यदि मनके अन्दर काम बढं गया तो वह मनुष्य विवेकश्रष्ट हो जाता है।

अब अपने प्रस्तुत विषयकी ओर देखिये। धर्मपतनी दूसरे घरसे लायी गई है। माताको और पिताको, अपने भाइयों और जहमके संबंधियोंको इन क्रीने छोड दिया है और पितको अपने तन और मनका स्वामी माना है। इस प्रकार स्त्रीका पितके पास आकर रहना एक प्रकारसे पितके उत्परकी जिम्मेवारी बढानेवाला है। पितको यह अपना उत्तरदायित्व ध्यानमें रखना चाहिये।

अब देखिये, उक्त प्रकार अपने माता-पिताओं को छोडकर स्त्री पितिके घर आ गई, और यदि तारुण्यावस्थाके शरीर धर्मके अनुसार उसको योग्य सुख प्राप्ति न हुई, तो उसका दिल भड़क जानेकी भी संभावना है। पित शमदम आदि संयम और ब्रह्मचर्य पालन करने लगेगा और एइस्थर्धमें प्राप्त अपने स्त्रीविषयक कर्तन्यको न करेगा, तो स्त्रीके मनकी कितनी अधोगित होना संभव है, इसका विचार पाठक करें और पितिका उत्तरदायित्व जानें।

शमदम, ब्रह्मचर्य आदि सब उत्तम है, मनुष्यत्वका विकास करनेवाला है, यह सब सत्य है, परंतु विवाहित हो जानेपर स्त्रीके मनोधर्मका भी विचार करना चाहिये। यह कर्तव्य ही है। इस कर्तव्य से वीर्य हानिहारा थोडा पतन होता है, तथापि वह कर्तव्य करना ही चाहिये। स्त्रीने मातापिता छोडनेका बडा त्याग किया है। यह स्त्रीका यज्ञ है। पतिको भी अचल ब्रह्मचर्य को छोडकर गृहस्थी धर्मका चलब्रह्मचर्यका स्त्रीकार करके अपनी ओरका त्याग करना चाहिये। यहाँ उसका यज्ञ है। ऐसा पतिने न किया तो वह स्त्रीको असन्मार्गमें प्रवृत्त करनेका भागी बनेगा।

इस स्क्रमं जो पित अपनी धर्मपरनीका हृदय कामके भया-नक बाणसे विद्ध करना चाहता है, वह इसी हेतुसे चाहता है। इसिलिये इस कामके बाणकी भयानक विध्वंसक शक्तिका वर्णन करता हुआ पित स्त्रीसे कहता है कि ऐसे भयानक बाणसे में तेरे चिक्तको अपने कर्तव्यपालन करनेके हेतुसे ही वेध करता हूं। इस वर्णनको सुनकर स्त्री भी समझे कि यह जो कामोप-भोगका विचार मनमें उत्पन्न हुआ है, यदि इस उपभोगके लिये मनको खुला छोड दिया जाय, तो कितनी भयानक अवस्था वन जायगी।

इस विचारसे उस स्रोके मनमें भी कामकी शमन करने की ही लहर उठ सकती हैं और यदि पतिने इस सूक्त के बताये मार्गसे अपने स्त्रीके मनमें यह संयमकी लहर बढायी, तो अन्तमें जाकर दोनोंका कल्याण हो जाता है।

परन्तु यदि पतिने जबरदस्तीं स्त्रीको कामप्रवृत्तिसे रेक रखा, तो उस स्त्रीके अन्दरके कामविषयक संकल्प बहुत बढ जायगे. और अन्तमें उसके अधःपातक विषयमें कोई संदंह ही नहीं रहेगा। ऐसा अधःपात न हो इसकिये ऋतगामी होने आदि परिमित गृहस्थधर्म पालन करनेके नियमोंकी प्रशृति हुई है। साथ ही साथ कामकी भयानक विघातकताका ही विचार होता रहेगा, तो उससे बचनेकी ओर हरएक स्त्रीपुरवकी प्रवृत्ति होगी । इसलिये पति स्वयं संयम करना चाइता है और अपनी धर्मपरनीको अपने अनुकूल धर्माचरण करनेवाली भी बनाना चाहता है। यह करनेके लिये पति स्वयं सुविचारोंकी जाप्रति करता है और देवोंकी प्रार्थना द्वारा भी दैवी शक्तिकी सहायता लेनेका इच्छुक है। इसीलिये षष्ठ मंत्रमें मित्रावरूण देवतोंकी प्रार्थना की गई है कि 'हे देवो ! इस धर्मपत्नीको मेरे अनुकल रहने और मेरे अनुकूल धर्माचरण करनेकी बुद्धि दीनिये। इस धर्मपटनीके मनके विचारों में ऐसा परिवर्तन कीजिय कि यह दसरा कोई विचार मनमें न लाकर मेरे अनुकूल ही धर्माचरण करती रहे, दूसरे किसी कर्ममें अपना मन न दौड़े। ' (मं. ६ )

धर्मपतिको अपनी धर्मपरनीके विषयमें यह दक्षता धारण करना आवश्यक ही हैं। पतिको उचित है कि वह अपनी धर्म-पत्नीको सन्तुष्ट रखता हुआ उसको संयमके मार्गसे चलावे। धर्मपरनीके गुण इसी सूक्तमें वर्णन किये हैं—

# धर्मपत्नीके गुण।

१ मृदुः = नरम स्वभाववाली, शांत स्वभाववाली। (मं. ४)

२ निम•युः = क्रोध न करनेवाली, शान्तिसं कार्य करनेवाली। (मं. ४)

३ प्रियवादिनी = मधुर भाषण करनेवाली । (मं. ४)

৪ अनुवता = पतिके अनुकूल कर्म करनेवाली । ( मं. ४ )

५ ( मम ) वशे = पतिके वशमें रहनेवाली, पतिकी आज्ञामें रहनेवाली । ( मं. ७ )

६ केवली = केवल पतिकी ही बनकर रहनेवाली। (मं. ४)

१४ (अथर्व, भाष्य, काण्ड ३)

७ (मम) चित्तं उपायासि = पतिके चित्तके समान अपना चित्त बनानेवाली। (मं. ५)

८ अकृतुः = पतिके विरुद्ध कोई कर्म न करनेवाली । (मं. ६) ९ (मम) कृती असः = पतिके उद्योगमें सहायता देनेवाली। (मं. ५)

ये शब्द धर्मपत्नीके कर्तव्य बता रहे हैं। पाठक इन शब्दोंका विचार करें और आर्यिक्रियां इस अमूल्य उपदेशको अपनानेका यत्न करें।

# गृहस्थधर्म ।

इस प्रकारकी अनुकूल कर्म करनेवाली धर्मपरनीको पित कहता है, कि 'हे स्त्री! मैं तेरे हृदयको ऐसे भयंकर कामके बाणसे वेधता हूं।' पित जानता है कि यह कामका बाण बडा धातक है, ब्रह्मचर्यमें विम्न होनेके कारण बडा हानिकारक है। धर्मपरनी पितिके अनुकूल चलनेवाली होनेके कारण वह भी जानती है कि यह कामका बाण तपस्यामें विद्य करनेवाला है। तथापि दोनों ' गृहस्था धर्म ' से संबद्ध हैं इसलिये संतानोत्पत्ति करनेके लिये बाधित हैं। अतः दोनों गृहस्थधमंसे संबद्ध होती हैं। धर्मनियमानुकूल ऋतुगामी होकर घरमें वंशका बीजरूप वीर बालक उत्पन्न करती हैं और पश्चात् अपनी तपस्यामें लग जाती हैं।

पाठक इस दृष्टिसे विचार करें और इस सूक्तका महत्त्वपूर्ण उपदेश जानें। इस पंचम अनुवाकमें पांच सूक्त हैं। २१ वें सूक्तमें 'कामाप्तिका शमन, '२२ वें सूक्तमें 'वर्चस्की प्राप्ति,' २३ वें सूक्तमें 'वंध्यात्व दोष निवारणपूर्वक वीर बालक उत्पन्न करनेकी विद्या, '२४ वें सूक्तमें 'समृद्धिको प्राप्त करना, 'और इस २५ वें सूक्तमें 'गृहस्थधमेंके नियमानुकूल रहकर गृहस्थधमेंका पालन करना 'ये विषय हैं। इनका परस्पर संबंध स्पष्ट है।

॥ यहां पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥

# उन्नति की दिशा।

( २६ )

( ऋषिः - अथर्वा । देवता - अग्न्याद्यः, नानादेवता )

येर्डस्यां स्थ प्राच्यां दिश्चि हेत्यो नामं देवास्तेषां वो अग्निरिष्वः।
ते नी मृडत ते नोऽषि बृत तेम्यों वो नमस्तेम्यों वः स्वाहां ॥१॥
येर्डस्यां स्थ दक्षिणायां दिश्चित्रिय्यो नामं देवास्तेषां वः काम इष्वः।
ते नी मृडत ते नोऽषि बृत तेम्यों वो नमस्तेम्यों वः स्वाहां ॥२॥
येर्डस्यां स्थ प्रतीच्यां दिश्चि वैराजा नामं देवास्तेषां व आप इष्वः।
ते नी मृडत ते नोऽधि बृत तेम्यों वो नमस्तेम्यों वः स्वाहां ॥३॥
येर्डस्यां स्थोदींच्यां दिश्चि प्रतिध्यंन्तो नामं देवास्तेषां वो वात इष्वः।
ते नी मृडत ते नोऽधि बृत तेम्यों वो नमस्तेम्यों वः स्वाहां ॥४॥
येर्डस्यां स्थादींच्यां दिश्चि प्रतिध्यां वो नमस्तेम्यों वः स्वाहां ॥४॥
येर्डस्यां स्थ ध्रुवायां दिश्चि नििल्या नामं देवास्तेषां व ओष्धिरिष्वः।
ते नी मृडत ते नोऽधि बृत तेम्यों वो नमस्तेम्यों वः स्वाहां ॥४॥
ते नी मृडत ते नोऽधि बृत तेम्यों वो नमस्तेम्यों वः स्वाहां ॥४॥

अर्थ— (ये अस्यां प्राच्यां दिशि) जो तुम इस पूर्व दिशामें (हेतयः नाम देवाः) वज्र नामवाले देव हो , (तेषां वः) उन तुम्हारा (अग्निः इषवः) अग्निवाण है। (ते नः मृडत) वे तुम हमें सुखी करो, (ते नः अधिवृत) वे तुम हमें उपदेश करो। (तेभ्यः वः नमः) उन तुम्हारे लिये हमारा नमन होवे, (तेभ्यः स्वाहा) उन तुम्हारे लिये हम अपना समर्पण करते हैं॥ १॥

जो तुम इस (दक्षिणायां दिश्चि) दक्षिण दिशामें (अधिष्यवो नाम देवाः) रक्षा करनेकी इच्छा करनेवाले इस नामके जो देव हो (तेषां वः काम इषवः) उन तुम्हारा काम वाण है। वे तुम हमें सुखी करो और हमें उपदेश करो, उन तुम्हारे लिये हमारा नमन होवे और तुम्हारे लिये हम अपना अर्पण करते हैं॥ २॥

जो तुम इस (प्रतीच्यां दिश्चि) पश्चिम दिशामें (वैराजा नाम देवाः) विराज नामक देव हो, उन तुम्हारा (आपः इषवः) जल ही बाण है। वे तुम हमें सुखी करी और उपदेश करो। तुम्हारे लिये हमारा नमन और समर्पण होवे॥ ३॥

जो तुम इस ( उदी चयां दिशि ) उत्तर दिशामें (प्रविध्यन्तः नाम देवाः) वेष करने बाळे इस नामके देव हो, उन तुम्हारा (वातः इषवः) वासु बाण है। वे तुम हमें सुखी करो और उपदेश करो। तुम्हारे लिये हमारा नमन और समर्पण होवे ॥ ४॥

जो तुन इस (भ्रुवायां दिशि) ध्रुव दिशामें (निक्ठिम्पा नाम देवाः) निलिम्प नामक देव हो, उन तुम्हारा (ओषघीः इपवः) औषधी वाण है। वे तुम हमें सुखी करी और उपदेश करी। उन तुम्हारे लिये हमारा नमन और समर्पण होवे॥ ५॥ ये इसां स्थो ध्वीयां दिश्यवंखन्तो नामं देवास्तेषां वो बृहस्पतिरिषवः।
ते नी मृडत ते नोऽधि ब्रूत तेभ्यो वो नमुस्तेभ्यो वः स्वाहां ॥ ६॥

अर्थ — जो तुम इस (ऊर्ध्वायां दिशि) ऊर्ध्व दिशामें (अवस्वन्तः नाम देवाः) रक्षक नामवाले जो देव हो, उन तुम्हारा (वृहस्पतिः हपवः) ज्ञानी वाण है। वे तुम हमें सुखी करो और उपदेश करो। उन तुम्हारे लिये हमारा नमन और समर्पण होते॥ ६॥

भावार्थ — पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, धुवा (पृथिवी) और उद्ध्वा (आकाश) ये छः दिशाएं हें, इन छः दिशा-ओं कमशः (हेति-रास्त्रास्त्र) वज्र; रक्षाकी इच्छा करनेवाले खयंसेवक; (चि-राज्) राजरहित अवस्था अर्थात् प्रजासत्ता; वेधकता; लेप करनेवाले वैद्य; और उपदेशक इनकी प्रभानता है। ये जनताकी उपदेश करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, इस लिये जनता भी उनका सत्कार करती है और उनके लिये आत्मसमर्पण करती है॥ १-६॥

इसी प्रकारका परंतु कुछ अन्य भाव व्यक्त करनेवाला आगेका सूक्त है और दोनोंका अत्यंत घनिष्ठ सेवंघ है, इसलिय उसका अर्थ पहले देखेंगे और पश्चात दोनोंका इकट्ठा विचार करेंगे।

# अभ्युदय की दिशा।

( 29)

(ऋषिः - अथवी । देवता - अग्न्यादयः, नानादेवता)

प्रा<u>ची</u> दिग्विरिधिपतिरासितो रक्षितादित्या इर्षवः । तेम्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमी रक्षित्रभ्यो नम् इर्षुभ्यो नमं एभ्यो अस्तु । यो देस्मान्द्रेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दश्मः ॥ १॥

अर्थ— (प्राची दिक्) उदयकी दिशाका (अग्नि: अधिपति:) तेजस्त्री स्त्रामी, (अ-सित: रिश्नता) बंधन-रिहित रक्षक और (आदित्या: इषवः) प्रकाशका शक्ष हैं। (तेभ्यः) उन (अधिपतिभ्यः) तेजस्त्री स्वामियोंको ही (नमः) मेरा नमन है। उन (रिश्नत्भ्यः नमः) बंधनरिहत संरक्षकोंके लिये ही हमारा आदर है। उन (इष्ट्रभ्यः नमः) प्रकाशके शक्षोंके सामने ही हमारी नम्रता रहे। (यः) जो अकेला (अस्मान्) हम सब आस्तिकोंका (द्वेष्टि) द्वेष करता है और (यं) जिस अकेले दुष्टका (वयं) हम सब धार्मिक पुरुष (द्विष्मः) द्वेष करते हैं (तं) उस दुष्टको हम सब (वः) आप सब सज्जनोंके (जंभे) न्यायके जबदेमें (द्वधमः) धर देते हैं॥ १॥

भावार्थ — प्राची दिशा अम्युदय, उदय और उन्नतिकी सूचक है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि सब दिव्य पदार्थीकी उदय और उन्नति इसी दिशासे होती है और उदयके पश्चात् उनको पूर्ण प्रकाशकी अवस्था प्राप्त होती है। इसिलिये सचमुच यह प्रगतिकी दिशा है। जिस प्रकार इस उदयकी दिशासे सबका उदय और वर्धन हो रहा है उसी प्रकार हम सब मनु ध्योंका अभ्युदय और संवर्धन होना चाहिए। यह पूर्व दिशा हम सब मनु ध्योंको उदय प्राप्त करनेकी सूचना दे रही है। इस शिक्षाके अनुसार हम सबको मिलकर अभ्युदयकी तैयारी करनी चाहिए। इस सूचना और शिक्षाका प्रहण करके में अपने और जनताके अभ्युदयके लिये अवस्य यत्न कहंगा। उदयकी दिशाका (अश्विः) अप्रणी, ज्ञानी और वक्ता अधिपति है। उदयकी मार्ग ज्ञानी उपदेशकों के द्वारा ही ज्ञात हो सकता है, इसिलिये हम सब लोक ज्ञानी उपदेशकों के पास जाकर जागृतिके साथ उनकी उपदेश प्रहण करेंगे। अब सोनेका समय नहीं है। उठिए, जागृतिका समय प्रारंभ हुआ है। चलिए, तेजस्वी ज्ञानसे युक्त गुरुके CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative

दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरंश्विराजी रक्षिता पितर् इषयः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमी रक्षित्रभ्यो नमु इष्ट्रभ्यो नम् एभ्यो अस्तु । योड्डेसान्द्रेष्टि यं वृयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दष्मः ॥ २॥

अर्थ — (दक्षिणा दिक्) दक्षताकी दिशाका (इंद्रः अधिपतिः) शत्रुनिवारक ग्रूर खामी, (तिरिश्चि-राजी रिश्तता) मर्योदाका अतिक्रमण न करनेवाला संरक्षक और (पितरः इपवः) पितृशक्तियां अर्थात् प्रजननकी शक्तियां शख्न हैं। इम सब उन शत्रुनिवारक ग्रूर अधिपतियोंका, अपनी मर्यादाका कभी अतिक्रमण न करनेवाले संरक्षकोंका तथा सुप्रजा निर्माणके लिये समर्थ पितृशक्तियोंका ही आदर करते हैं। जो हम सब आखिकोंका विरोध करता है और जिसका हम सब आखिक विरोध करते हैं, उसको इम सब आप खामी और संरक्षकोंके न्यायके जबडेमें धर देते हैं॥ २॥

पास जार्येगे और उनसे ज्ञानका प्रकाश प्राप्त करेंगे। इस उदयको दिशाका (अ-सितः) बंधनोंसे दूर रहनेवाला, स्वतंत्रताके विचार धारण करनेवाला ही रक्षक है। ज्ञानिक साथ रहकर ज्ञानकी प्राप्ति और स्वातंत्र्यके संरक्षक से साय रहनेसे स्वातंत्र्यकी प्राप्ति होती है। स्वतन्त्रताके विना उन्नति नहीं होगी इसलिय स्वातंत्र्यका संरक्षण करना आवश्यक है। इस संरक्षण के शक्षात्र (आदित्याः) प्रकाशके किरण हैं। प्रकाशके साथ ही स्वातंत्र्य रहता है। विशेषतः ज्ञानके प्रकाशके स्वातंत्र्यका संवर्धन होना है। प्रकाश जिस प्रकार अज्ञानका निवारण करता है ठीक उसी प्रकार ज्ञानका सूर्य अज्ञानके आवश्यक अंधकारमय प्रतिवंधोंको दूर करता है। अम्युद्य प्राप्त करनेके लिये स्वसंरक्षण होनेकी आवश्यकता है और प्रतिवंधोंको दूर करनेसेही स्वसंरक्षणकी शाक्ति अपनेमें बढती है। तेजिस्वता, ज्ञान, वक्तृत्व, आत्मसंमान आदि आग्नेय गुणोंके आधिपत्यसे ही अम्युद्य होता है, इसीलिये तेजस्वी अधिपतियों, स्वतंत्रताके संरक्षकों और प्रतिवंध नियारक प्रकाशमय शक्तिशेका हो हम आदर करते हैं। इसके विपरीत गुणोंका हम कभी आदर नहीं करेंगे। जो अकेला दुष्ट मनुष्य सब आस्तिक धार्मिक मत्र पुरुषोंको कष्ट देता है, उनकी प्रगति और उन्नतिमें विग्न करता है, तथा जिसके दुष्ट होनेमें सब सदाचारी भन्न पुरुषोंकी पूर्ण संमति है, अर्थात् जो सचमुच दुष्ट है, उसको भी दंड देना हम अपने हाथमें नहीं लेना चाहते; परंतु हे तेजस्वी स्वामियो । और स्वतंत्रता देनेवाले संरक्षको । आपके न्यायके जबडेमें हम सब उसको रख देते हैं। जो दंड आपकी पूर्ण संमतिसे योग्य होगा आप ही उसको दीजिए। समाजकी शांतिके लिये हरएक मनुष्यकी उचित है कि वह सच्चे अपराधीको भी दंड देनेका अधिवति और संरक्षकोंका ही सदा आदर करे। अर्थात् अधिवतियों और संरक्षकोंकी न्यायसभामें अर्थण करे तथा पूर्वोक्त प्रकारके अधिवति और संरक्षकोंका ही सदा आदर करे। अर्थात् हरएक मनुष्य सत्य और संरक्षकोंका विश्व करनेके लिये सदा तत्वर रहे॥ १॥।

भावार्थ — दक्षिण दिशा दाक्षिण्यका मार्ग वता रही है। दक्षता, चातुर्य, कौशल्य, कर्मकी प्रवीणता, शौर्य, धेर्य, वीर्य आदि ग्रुम गुणोंकी सूचक यह दिशा है, इसीलिये धीघा अंग दक्षिणींग कहलाता है, और सीधा मार्ग अथवा दक्षिण मार्ग इसी दक्षिण दिशासे बताया जाता है। अर्थात दक्षिण दिशासे सीधेपनके मार्गकी सूचना मिलती है। शतुका निवारण करने, अपने तियमोंकी मर्यादाका उल्लब्धन न करने और उत्तम प्रजा निर्माण करनेकी शक्ति धारण करनेविले कमशः इस मार्गके अधिपति, नियमोंकी मर्यादाका उल्लब्धन न करने और सन्मान करना योग्य है। अपनी उन्नतिका साधन करनेके लिये (इन्-द्र) शतु-संरक्षक और सहायक हैं। इन्हींका आदर और सन्मान करना योग्य है। अपनी उन्नतिका साधन करनेके लिये (इन्-द्र) शतु-संरक्षक और सहायक हैं। इन्हींका आदर्यकता होती है। शतुका पराजय करनेपर ही अपना मार्ग निष्कंटक हो सकता है। शतुओंके धाथ ग्रुब करनेसे अपना वल बढता है और शतुदमन करनेके पृष्ठवार्थसे अपनेमें उत्साह स्थिर रहता है। इसलिये मेरे तथा समाजके युद्ध करनेसे अपना वल बढता है और शतुदमन करनेके पृष्ठवार्थसे अपनेमें उत्साह स्थिर रहता है। इसलिये मेरे तथा समाजके युद्ध करनेसे अपना वल बढता है। कोई संरक्षक अपनी मर्यादा उल्लंघन करके अत्याचार न करे । में भी कभी अपने नियमोंका करनेवाले संरक्षकोंकी आवश्यकता है। कोई संरक्षक अपनी मर्यादा उल्लंघन करके अत्याचार न करे । में भी कभी अपने नियमोंका करनेवाले संरक्षकोंकी आवश्यकता है। समाजकी सुर्यितिके लिये उत्तम पितृशक्ति अर्थात सुप्रजा निर्माण करनेकी शक्तिकों अर्थात आवश्यकता है। सुप्रजा निर्माणसे समाज अमर रह सकता है। इसलिये हरएक पृश्वको अपने अन्दर उत्तम पृश्ववत तथा हरएक आवश्यकता है। सुप्रजा निर्माणसे समाज अमर रह सकता है। तारपर्य उक्त प्रकारके शत्रुनिवारक अधिपति, नियमानुक्ल व्यवहार स्रीको अपने अन्दर उत्तम स्रीतिव विकसित करना चाहिए। तारपर्य उक्त प्रकारके शत्रुनिवारक अधिपति, नियमानुक्ल व्यवहार

प्रतिचि दिग्वरुणोऽधिपतिः पृद्धि रक्षिताञ्चमिषेवः ।
तेम्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमी रक्षितृभ्यो नम् इष्टुंभ्यो नमं एभ्यो अस्तु ।
योद्धेसान्द्वेष्टि यं व्यं द्विष्मस्तं वो जम्भे द्ष्मः ॥ ३ ॥
उदीची दिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताशिविः ।
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमी रक्षितृभ्यो नम् इष्टुंभ्यो नमं एभ्यो अस्तु ।
योद्धेसान्द्वेष्टि यं व्यं द्विष्मस्तं वो जम्भे द्ष्मः ॥ १ ॥

अर्थ — ( प्रतीची दिक् ) पिंधम दिशाका ( चरुणः अधिपतिः ) वर अथीत् श्रेष्ठ अधिपति, ( पृत्-आ-कुः रिक्षता ) सपर्धामं उत्साह धारण करनेवाला संरक्षक और ( अन्नं इखनः ) अन्न इपु हैं। उन श्रेष्ठ अधिपतियों के लिये, उन उत्साही संरक्षकों के लिये, तथा उस अभीष्ट अन्नके लिये हमारा आदर है। जो सबके साथ कलह करता है इसलिये सब भद्र पुरुष जिसको नहीं चाहते हैं उसको उक्त अधिपतियों और संरक्षकों के न्यायके जबड़े में घर देते हैं ॥ ३॥

(उदीची दिक्) उत्तर दिशाका (सोमः अधिपतिः) शांत अधिपति, (स्व-जः रिस्ता) खयंसिद्ध रक्षक और (अशानिः इपवः) वियुत्तेज इपुर्हें। उन शांत अधिपतियों, स्वयंसिद्ध संरक्षकों और तेजस्वी इपुओं के लिये हमारा नमन है। जो सबका द्वेष करता है और जिसका सब द्वेष करते हैं उसको उक्त अधिपतियों और संरक्षकों के न्यायके जबड़ेमें हम घर देते हैं॥ ४॥

करनेवाले संरक्षक और उत्तम पितर जहां होते हैं वहां ही दाक्षिण्यका व्यवहार होता है। इसी प्रकारकी व्यवस्था स्थिर करनेका यत्न में अवस्थ करूंगा। जो सबको हानि पहुंचाता है और जिसको सब समाज बुरा कहता है उसको उक्त अधिकारी, संरक्षक और पितरोंके न्यायालयमें हम सब पहुंचाते हैं। वे ही उसके दोषका यथायोग्य विचार करें। हरएक मनुष्यको उचित है, कि वह सीधे मार्गसे चले और समाजकी उन्नतिके साथ अपनी उन्नतिका उक्तम प्रकारसे साधन करे॥ २॥

भावार्थ- पश्चिम दिशा विश्रामकी दिशा है; क्योंकि सूर्य, चंद्र आदि सब दिव्य ज्योतियां इसी पश्चिम दिशामें जाकर ग्रप्त होती हैं और जगत्को अपना दैनिक कार्य समाप्त करनेके पश्चात् विश्राम लेनेकी सूचना देती हैं। पूर्व दिशाद्वारा प्रश्नतिरूप पुरुषार्थकी सूचना होगई थी, अब पश्चिम दिशासे ग्रप्त स्थानमें प्रविष्ठ होने, वहां विश्रांति और शांति प्राप्त करने, अर्थात् निवृत्तिरूप पुरुषार्थ साध्य करनेकी सूचना भिली है। श्रेष्ठ लेसाही महात्मा पुरुष इस मार्गके क्रमशः अधिपति और संरक्षक हैं। विश्राम और आराम्मका मुख्य साधन यहां अब है। श्रेष्ठ और उत्साही अधिपति और संरक्षकोंके लिये सबको सत्कार करना उचित है। तथा अचकी ओर सन्मानकी दिश्चिस देखना योग्य है। जो सबके मार्गोमें विग्न करता है इसलिये जिसको कोई पास करना नहीं चाहते उसको अधिपतियों और संरक्षकोंकी न्यायसभाके आधीन करना योग्य है। समाजके हितके लिये सबको उचित है, कि वे न्यायान चुसार ही अपना सब बर्ताव करें और किसीको उपदव न दें॥ ३॥

उत्तर दिशा उच्चतर अवस्थाकी सूचना देती हैं। हरएक मनुष्यको अपनी अवस्था उच्चतर बनानेका प्रयत्न हर समय करना चाहिये। इस उच्चतर मार्गमें शांत स्वभावका आधिपत्य है, आलस्य छोडकर सदा सिद्ध और उद्यत रहनेके धर्मसे इस प्रथपर चलनेवालोंका संरक्षण होता है। व्यापक उदार तेजस्वी स्वभावके द्वारा इस मार्गपरकी सब आपत्तियां दूर होती हैं। इसिलये में इन गुणोंका धारण करूंगा और समाजके साथ अपनी अवस्था उच्चतर बनानेका पुरुषार्थ अवश्य करूंगा। शांत स्वभाव धारण करनेवाले अधिपति, सदा उद्यत और सिद्ध संरक्षक ही सदा सन्मान करने योग्य हैं। साथ ही सर्वोपयोगी व्यापक तेजस्विताकी आदर करना योग्य है। जो सबकी हानि करता है इसिलये जिसका सब सज्जन निरादर करते हैं उसकी उक्त अधिपतियों और संरक्षकोंके सन्मुख खड़ा किया जावे। लोग ही स्वयं उसकी दंड न देवें। तथा अधिपति निष्यक्षताकी दृष्टिसे उसकी योग्य न्याय देवें। समाजकी उच्चतर अवस्था बनानेके लिये उक्त प्रकारके स्वभाव धारण करना अत्यंत आवश्यक है।। ४।।

ध्रुवा दिग्विष्णुरिधपितिः कुल्मापेग्रीवो रिक्षता वीरुध इर्षवः । तेभ्यो नमोऽधिपितिभ्यो नमी रिक्षतुभ्यो नम् इष्ट्रेभ्यो नमं एभ्यो अस्तु । योर्ड्रेस्सान्द्रेष्टि यं व्यं द्विष्मस्तं वो जम्मे दष्मः ॥ ५॥ रुर्ध्वा दिग्बह्दस्पितिरिधिपितः श्चित्रो रिक्षता वृष्मिपंवः । तेभ्यो नमोऽधिपितिभ्यो नमी रिक्षतुभ्यो नम् इष्ट्रेभ्यो नमं एभ्यो अस्तु । योर्ड्रेस्सान्द्रेष्टि यं व्यं द्विष्मस्तं वो जम्मे दष्मः ॥ ६॥

अर्थ— ( ध्रुवा दिक् ) स्थिर दिशाका ( विष्णुः अधिपतिः ) प्रवेशकर्ता अधिपति, ( कल्माप-कर्मास-ग्रीवः रिक्षता ) कर्म कर्ता संरक्षक और ( वीरुधः इपवः ) वनस्पतियां इपु हैं । इन सब अधिपतियों और रक्षकोंके लिये ही हमारा आदर है । इ० ॥ ५ ॥

( ऊर्ध्वा-दिक्) ऊर्ध्व दिशाका ( बृह्स्पितः अधिपितः ) आत्मज्ञानी स्वामी है, ( श्वित्रः रिक्षता ) पवित्र संरक्षक है और ( वर्ष इपवः ) अमृत जल इषु हैं। आत्मज्ञानी स्वामियोंका तथा पवित्र संरक्षकोंका ही सबकी सन्मान करना योग्य है। ग्रुद्ध अमृत जलका ही सबको आदर करना चाहिये। इ०॥ ६॥

भावार्थ — ध्रुव दिशा स्थिरता, दढता, आधार भादि श्रुभ गुणोंकी सूचक है। चंचलता दूर करने भौर स्थिरता करनेके लिये ही सब धर्मके नियम हैं। उद्यमी और पुरुषार्थी पुरुष यहां अधिपति भौर संरक्षक हैं। क्योंकि कमें ही जगत्की स्थिति है, इसलिये कमें के विना किसीकी स्थिरता और दढता हो नहीं सकती। यहीं कारण हैं कि इस दढताके मार्गके उद्यमी और पुरुषार्थी संचालक हैं। यहां औषि वनस्पतियां दोषनिवारण द्वारा सहाय्य करती हैं। जो जो दोषोंको दूर करनेवाले हैं वे सब इस मार्गके सहायक हैं। उद्यमी और पुरुषार्थी अधिपति और संरक्षकोंका सन्मान सबको करना चाहिए। इ०॥ ५॥

कर्ष्व दिशा आरिमक उच्चताका मार्ग सूचित करती है। सचा आत्मज्ञानी आप्त पुरुष हो इस मार्गका अधिपति और मार्गदर्शक है। जो अंतर्वाद्य पिवत्र होगा वह हो यहां संरक्षक हो। सकता है। आत्माके अनुभव और पवित्रत्वका यहां स्वामित्व है। आरिमक उच्चताके मार्गका अवलंबन करनेके समय आत्मज्ञानी आप्त पुरुषके आधिपत्यमें तथा पवित्र सदाचारी सत्पुरुषके संरक्षणमें रहते हुए ही इस मार्गका आक्रमण करनेसे इष्ट सिद्धियोंकी दृष्टि होती है। आरिमक अमृत जलका रसास्वाद लेनेका यही योगमार्ग है। में इस मार्गका आक्रमण अवश्य हो कहंगा और दूसरोंका मार्ग मो यथाशिक सुगम कहंगा। में सदा ही उक्त प्रकारके आत्मज्ञानी और श्रुद्ध सदाचारी सत्पुरुषोंका सन्मान कहंगा। इ०॥ ६॥

# दिशाओंके वर्णनसे मानवी उन्नतिका तत्त्वज्ञान ।

# उन्नतिके छः केन्द्र।

इस 'सूक्तके 'छः मंत्रोंमें मानवी उन्नतिके छः केंद्र छः दिशाओं के द्वारा सूचित किये हैं। (१) प्राची, (२) दक्षिणा, (३) प्रतीची, (४) उदीची, (५) ध्रुवा और (६) उद्यो ये छः दिशाएं कमशः (१) प्रगति, (२) दक्षता, (३) विश्राम, (४) उच्चता, (५) स्थिरता और (६) आत्मिक उन्नतिक भाव बता रही हैं, ऐसा जो उक्त छः मंत्रोंद्वारा सूचित किया है, विशेष विचार करने योग्य है। उपासक इन दिशा-ओंमें होनेवालो नैसर्गिक घटनाओंको विचारकी दृष्टिसे देखें। इस सृष्टिके विविध घटनाओंके द्वारा सर्वव्यापक परमात्मा प्रसक्ष उपदेश दे रहा है, ऐसी भावना मनमें स्थिर करके उपासकोंको सृष्टिकी और देखना आवश्यक है। जड भावको छोडकर परमा-त्माके चैतन्यसे यह सृष्टि ओतप्रोत व्याप्त है, ऐसी भावना मनमें स्थिर करनी चाहिए। क्योंकि ' यह पूर्ण सृष्टि उस पूर्ण परमे-श्वरके द्वारा ही उदयको प्राप्त होती है। और उस पूर्ण इंश्वरकी शाक्ति ही इस सृष्टि द्वारा दिखाई दे रही है। 'इस प्रकार विचार स्थिर करके यदि उपासक उक्त प्रकार छः दिशाओं द्वारा अपनी उन्नतिके छः केंद्रोंके संबंधमें उपदेश लेंगे तो व्यक्ति और समाजकी उन्नतिके स्थिर और निश्चित मार्गोंका ज्ञान उनकी हो सकता है।

इन केन्द्रोंका ज्ञान उत्तम रीतिसे होनेके लिय पूर्वोक्त वैदिक सूक्तोंमें कथित दिशाओंके ज्ञानके कोष्टक यहां देते हैं और उनका स्पष्टीकरण भी काव्यकी दिष्टिसे संक्षेपसे ही करते हैं—

#### दिशा कोष्टक ॥ १ ॥ [ अथर्व० ३।२७।१-६ ]

| दिशः    | अधिपतिः   | रक्षिता       | इषवः     |
|---------|-----------|---------------|----------|
| प्राची  | अग्निः    | असितः         | आदित्याः |
| दक्षिणा | इन्द्रः   | तिरश्चिराजी   | पितर:    |
| प्रतीची | वरुगः     | पृदाकुः       | अन्नम्   |
| उदी ची  | सोमः      | स्वजः         | अशनिः    |
| ध्रुवा  | विष्णुः   | कल्माषप्रीवः  | वीरुधः   |
| उर्घा   | बृहस्पतिः | <b>वित्रः</b> | वर्षम्   |

इस स्काके मंत्रोंको देखनेसे इस कोष्टककी सिद्धि हो सकती है। अब वेदमें अन्य स्थानोंमें आये हुए दिशा विषयक रहे-खोंका विचार करना है। इस विषयमें निम्न मंत्र देखिए---

येऽस्यां स्थ प्राच्यां दिशि हेतयो नाम देवा-स्तेषां वो अग्निरिषवः।ते नो मृडत ते नोऽधि-ब्रुत तभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा॥१॥ येऽस्यां स्थ दक्षिणायां दिश्यविष्यवो नाम देवास्तेषां वः काम इषवः।ते नो०॥१॥ येऽस्यां स्थ प्रतीच्यां दिशि वैराजा नाम देवा-स्तेषां व आप इषवः।ते नो०॥३॥ येऽस्यां स्थोदीच्यां दिशि प्रविध्यन्तो नाम देवा-स्तेषां वो वात इषवः।ते नो०॥४॥ येऽस्यां स्थ ध्रुवायां दिशि निलिम्पा नाम देवास्तेषां व आपधीरिषवः। ते नो०॥५॥ येऽस्यां स्थोधवीयां दिश्यवस्वन्तो नाम देवास्तेषां वो बृह्यस्पतिरिषवः।ते नो०॥६॥

अथर्व. ३।२६।१-६

' प्राची भादि दिशाओं में होति आदि देव हैं और अप्ति आदि इषु हैं। ये सब (नः) हम सबको (मृडत) सुखी करें, वे हम सबको (सिच्चूत) उपदेश करें, उन सबको हमारा नमस्कार है, उनके लिये हमारा समर्पण है। ' यह इन मंत्रोंका भावार्थ हैं। अब इनका निम्नलिखित कोष्टक बनता है—

| दिशा कोष्टक ॥ | २॥ [ अथर्व. ३ | १२६११-६ ]  |
|---------------|---------------|------------|
| दिशः          | देवाः         | इषवः       |
| प्राची        | हेतयः         | अग्निः     |
| दाक्षणा       | अविष्यवः      | कामः       |
| प्रतीची।      | वैराजाः       | आप:        |
| उदीची         | प्रविध्यन्तः  | वातः       |
| ध्रुवा        | निर्लिपा:     | ओषधीः      |
| ऊर्ध्वा       | अवखन्तः       | बृहस्पातिः |

पिंढले कोष्टककी इस द्वितीय कोष्टकके साथ तुलना कीजिए। पहिले कोष्टकमें 'प्राची और ऊच्ची' के 'अग्नि और बहरपति' अधिपति हैं, वे ही यहां ' इषु ' बने हैं। ' ध्रुवा ' दिशाके इषु पहिले कोष्टकमें 'वीरुधः 'हैं और यहां 'ओषधि 'हैं। इन दोनों शब्दोंका अर्थ एक ही है। 'प्रतीची ' दिशाका इप दोनों कोष्टकोंमें 'अन्नं और आपः ' है। खानपानका परस्पर निकट सम्बन्ध है। 'दक्षिण 'दिशाके इपु दोनों कोष्टकोंमें ' पितरः और कामः' हैं। कामके उपभोगसे ही पितृत्व प्राप्त हो सकता है। 'उदीची' दिशांक इप 'वात और अशनि' हैं। अशनिका अर्थ विद्युत् हैं और उसका स्थान मध्यस्थान अर्थात् वायुका स्थान माना गया है। इससे पाठकोंको पता लग जायगा, कि केवल 'प्राची और ऊच्ची ' दिशाओं के इप् बदले हैं, इतना ही नहीं परन्तु पहिले कोष्टकमें जो अधिपति थे वे ही दूभरेमें इपु बने हैं। अन्य दिशाओं के इपु समान अथवा परस्पर संबंध रखनेवाले हैं। अथर्ववेदके तीसरे कांडके २६ और २० सूक्तोंके कथनमें इतना भेद है। इस भेदसे स्पष्ट होता है कि इप, अधिपति आदि शब्द वास्तविक नहीं हैं परंत्र आलंकारिक हैं। अब निम्न मंत्र देखिए-

प्राचीमारोह गायत्री त्वावतु रथंतरं साम त्रिवृत्स्तोमो वसन्त ऋतुर्बह्म द्रविणम् ॥१०॥ दक्षिणामारोह त्रिष्टुप्त्वावतु वृहत्साम पञ्चद्श स्तोमो ग्रीष्म ऋतुः क्षत्रं द्रविणम्॥११॥ प्रतीचीमारोह जगती त्वावतु वैरूपं साम सप्तद्श स्तोमो वर्षा ऋतुर्विट् द्रविणम् ॥११॥ उदीचीमारोहानुष्टुप्त्वावतु वैराजं सामैकविंश स्तोमः अरहतुः फलंद्रविणम्॥१३॥ ऊर्ध्वामारोह पंकिस्त्वावतु गाक्वररैवते सामनी त्रिणवत्रयस्त्रिशो स्तोमौ हेमन्तिशिशरावृत् वर्चो द्रविणम्॥१४॥ यज्ञ, अ.१०

' प्राची आदि दिशाओं में ( ब्रह्म द्रविणं ) ज्ञान आदि धन है। इन मंत्रोंका स्पष्टांकरण निम्न कोष्टकसे हो सकता है— दिशा कोएक ॥ ३ ॥ [ यजु. १०।१०-१४ ]

| <b>दिशः</b>  | रक्षक छंदः | साम                  | स्तोमः           | ऋतुः           | द्रविणं धनं |
|--------------|------------|----------------------|------------------|----------------|-------------|
| प्राची       | गायत्री    | रथंतरं               | त्रिवृत्         | वसन्तः         | त्रह्म      |
| दक्षिणा      | त्रिष्टुप् | बृहत्                | पंचदशः           | प्रीष्मः       | क्षत्रं     |
| प्रतीची      | जगती       | वैरूपं               | सप्तदशः          | वर्षा          | विट्        |
| उदीची        | अनुष्टुप्  | वैराजं               | एकविंशः          | शरदु           | फलं         |
| ध्रुवा ऊध्वी | पंक्तिः    | <b>शाक्षरंरैव</b> तं | त्रिणवत्रयक्षिशो | हेमन्तः शिशिरः | वर्च:       |

इस कोष्टकमें दिशाओं के धनों का पाठक अवस्य अवले कन करं- (१) प्राची दिशाका धन (ब्रह्म) ज्ञान है। (२) दक्षिण दिशाका धन ( क्षत्र ) शौर्य है। ( ३ )प्रतीची दिशाका धन ( विश् ) उत्साहसे पुरुषार्थ करनेकी वैश्य शक्ति है। ( ४ ) उदीची दिशाका धन फल परिणाम, लाभ, आदि है। (५) ध्रवा और ऊर्ध्व दिशाका धन शक्ति, बल आदि है। ज्ञान, शौर्थ, पुरुषार्थ प्रयतन, लाभ और वीर्यतेज ये उक्त दिशाओं के धन हैं। उसकी तुलना प्रथम कोष्टकके साथ करनेसे अर्थका बहुत गौरव प्रतीत होगा। पाठकोंने यहां जान लिया होगा कि उक्त गुण विशेष वर्णों के होनेसे उक्त दिशाओं का संबंध उक्त वर्णों के साथ भी है। ब्राह्मणोंका ज्ञान, क्षत्रियोंका शौर्य, वैश्योंका पुरुषार्थ, ग्रहोंके हुनरका लाभ और जनताका वीर्यतेज सब राष्ट्रके उद्धारका हेतु है । तथा प्रत्येक व्यक्तिमें ज्ञान, शौर्य, पुरुषार्थ, फलप्राप्तितक प्रयत्न करनेका गुण और वीर्यतेज चाहिए। इस प्रकार व्यक्तिमें और राष्ट्रमें उक्त गुणोंका संबंध है। इस संबंधको स्मरण रखते हुए पाठक निम्न मंत्र देखें —

प्राच्यां दिशि शिरो अजस्य घेहि दक्षिणायां दिशि दक्षिणं घेहि पार्श्वम् ॥ ७ ॥ प्रतीच्यां दिशि भसदमस्य घेहि उत्तरस्यां दिश्युत्तरं घेहि पार्श्वम् । ऊर्ध्वायां दिश्यजस्यानुक्यं घेहि दिशि ध्रवायां घेहि पाजस्यम्० ॥ ८ ॥

' प्राची दिशामें (अजस्य) अजन्मा जीवका सिर रखों तथा अन्य दिशाओं में अन्य अवयव रखों। ' इन मंत्रों में अव-यवोंका दिशाओं के साथ संबंध वताया है। निन्न कोष्टकसे इसका भेद स्पष्ट होगा—

दिशा कोष्टक ॥ ४ ॥ ( अथर्व. ४।१४।७-८ )

| 1440         |                 |            |
|--------------|-----------------|------------|
| प्राची       | ्<br>।<br>इंगरः | मस्तक      |
| दक्षिणा      | दक्षिणं पार्श्व | दहनी बगल   |
| प्रतीची      | भसदं            | गुप्त भाग  |
| उदीची        | उत्तरं पार्श्व  | बायी बगल   |
| ध्रुवा       | <b>पाजस्यं</b>  | SP         |
| <b>उ</b> ष्व | <b>आनू</b> क्यं | पीठकी हड़ी |
| 01-41        |                 |            |

१५ ( अथर्व. भाष्य, काण्ड ३ )

इस कोष्टकके साथ पूर्वोक्त तीसरे कोष्टककी तुलना कीजिए। ज्ञान, शोर्य, पुरुषार्थ और फलका संबंध सिर, बाहु, मध्यभाग और निम्न भागके साथ यहां लिखा है। ज्ञान, शोर्य, पुरुषार्थका संबंध गुणरूपसे प्रत्येक व्यक्तिमें है और वर्ण रूपसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्योंमें अर्थात् राष्ट्र-पुरुषके अवयवोंमें है। इस प्रकार वर्णोंका संबंध दिशाओंके साथ स्पष्ट है। यह संबंध ध्यानमें घर कर विचार करते हुए आप निम्न मंत्र देखिए—

प्राचीं प्राचीं प्रदिशमारभेथामेतं छोकं श्रद्ध-धानाः सचन्ते ॥ यहां पक्वं परिविष्टमग्नौ तस्य गुप्तये दंपती संश्रयेथाम् ॥ ७ ॥ दक्षिणां दिश-मिम नक्षमाणौ पर्यावर्तेथामिम पात्रमेतत् ॥ तस्मिन्वां यमः पितृभिः संविदानः पक्काय शर्म बहुळं नियच्छात् ॥ ८ ॥ प्रतीचीं दिशा-मियमिन्नरं यस्यां सोमो अधिपा मृडिता च ॥ तस्यां श्रयेथां सुकृतः सचेथामधा पक्कान् मिथुना संभवाथः ॥ ९ ॥ उत्तरं राष्ट्रं प्रजयोत्त-राविद्दशामुदीचीं कृणवन् नो अग्रम् । पार्कं छंदः पुरुषो वभृव विश्वविविश्वांगैः सह संभवेम ॥ १० ॥ श्रवेयं विराणनमो अस्त्वस्य शिवा प्रवेभ्य उत्त मह्यमस्तु । सा नो देव्यदिते विश्ववार द्दर्य द्व गोपा अभि रक्ष पक्कम् ॥ ११ ॥ अर्थात. १२।३

(१) (प्राचीं) पूर्व दिशा प्रगतिकी दिशा है, इसमें (आरभेथां) उरवाहके साथ पुरुवार्थका आरंभ की जिए, (एतं लोकं) इस उन्नतिके लोकमें (अइधानाः) श्रद्धा धारण करनेवाले ही पहुंचते हैं। जो (चां) आप दोनोंका कि भिमें प्रविष्ट होकर (पकं) पका हुआ अन्न होगा, (तस्य गुप्तये) उसकी रक्षाके लिये (दंपती) न्नीपुरुव (संश्व-येथां) प्रयत्न करें॥ (२) इस दक्षिण दिशामें जब आप (आभे नक्षमाणों) सब प्रकारसे प्रगति करते हुए इस (पानंत्रं) योग्य अथवा संरक्षक कर्मका (आभे पर्यावर्तेथां) सब

प्रकारसे वारंवार अनुष्ठान करेंगे, तब आपकी (पकाय)
पिएकताके लिये (पितृभिः) रक्षकोंके साथ (संविद्यानः
यमः) ज्ञानी नियामक (बहुलं रामं) बहुत सुख देगा॥
(३) (प्रतीचीं) पश्चिम दिशा यह सचसुच (चरं) श्रेष्ठ
दिशा है, जिसमें (सोमः) विद्वान और शांत अधिपति और
(मृडिता) सुख देनेवाला है। इस दिशाका आश्रय कीजिए,
सुकृत करके परिपकताको (सचेथां) प्राप्त कीजिए। और
(मिथुना) स्रीपुरुष मिलकर (सं भवाथः) सुसंतान
उत्पन्न कीजिए॥ (४) उत्तर दिशा (प्र-ज्ञया) विजयशाली राष्ट्रीय दिशा है, इसिलये हम सबको यह उत्तर दिशा

(अग्नं) अग्न भागमें ले जावे। (पांक्तं) पांच वर्णों - राष्ट्रके विभागों - का (छंदः) छंद ही यह पुरुष होता है। इन सब अंगोंके साथ हम सब (सं अवेम) मिलकर रहेंगे॥ (५) यह ध्रुव दिशा (विराद्) बड़ी भारी है। इसके लिये नमन है। यह मेरे लिये तथा बालबचोंके लिये (शिवा) कल्याणकार्रा होवे। हे (अ दिते देवि) हे खतंत्रत देवि! (विश्ववारे) सब आपित्तियोंका निवारण करनेवाली देवी! तं (गोपा) इम सबका संरक्षण करती हुई, हमारी परिपक्तताको सुरक्षित रखे। इन मंत्रोंमें दिशाओंकी कई विशेष बात बताई हैं। इनके सूचक मुख्य शब्दोंका निम्न कोष्टक बनता है।

#### दिशा कोष्टक ॥ ५ ॥ ( अथर्व १२।३।७-११ )

| दिशः    | कर्म        | साधन         | साधक             | क्रिया    |
|---------|-------------|--------------|------------------|-----------|
| प्राची  | भारंभः      | श्रद्धानः    | दंपती            | संश्रयेथा |
| दक्षिणा | पर्यावर्तनं | नक्षमाणः     | यमःसंविदानः      | नियच्छात् |
| प्रतीची | आश्रयः      | मुकृतः       | मिथुन:           | संभवाथ:   |
| उदीची   | प्र-जयः     | पांक्तं छंदः | पुरुषः           | सह संभवेम |
| ध्रुवा  | वि-राट्     | शिवा         | विश्ववारा अदितिः | रक्ष      |

इस कोष्टकसे साधारणह्नपमें पता लग जायगा कि दिशाओं के उक्त नाम किस बातके सूचक हैं। और इन सूचक नामों में कैसा उक्तम तत्त्वज्ञान भरा है। इन मंत्रों को देखनेसे निम्न बातों का पता लगता है—

(१) प्राची दिशा— (प्र+अंच् = आगे बढना, उन्नति करना, अप्रभागमें हो जाना) यह मूल अर्थ 'प्रांच् ' धातुका है, जिससे 'प्राची 'शब्द बनता है। 'प्राची दिशा' का अर्थ बढती अथवा उन्नतिकी दिशा, युद्धिका मार्ग।

उन्नतिके लिये विविध कर्म प्रारंभ करनेकी अत्यंत भावइय-कता होती है। पुरुपार्थों का प्रारंभ करनेके विना उन्नतिकी भाशा करना व्यर्थ है। उत्साहसे पुरुषार्थ करनेके लिये श्रद्धा चाहिए। श्रद्धांके विना उत्साह प्राप्त नहीं हो सकता। जगत्में श्लीपुरुष मिलकर ही विविध पुरुषार्थोंका साधन करते हैं। उनके परस्पर मिलकर रहनेसे ही संसारमें सब भोगोंकी परिपक्कता और (गुन्नि) संरक्षण हो सकता है। इस प्रकार प्राची दिशासे बोध मिलता है।

(२) दक्षिण दिशा— 'दक्षिण' शब्दका अर्थ दक्ष, ठीक, योग्य, प्रबुद्ध, सीधा, सचा है। 'दक्षिण दिशा' शब्दों-का मूल अर्थ सीधा मार्ग, सच्चा मार्ग ऐसा ही है। पश्चात् इसका अर्थ 'सीधे तरफ्की दिशा' हो गया है।

उन्नतिके लिये सीघे और सच्चे मार्गसे चलना चाहिए। भार (नश्माण) गति अथवा हलचल किंवा प्रयत्न करना चाहिए अन्यथा सिद्धि होना असंभव है। एक वार प्रयत्न करनेसे सिद्धि न हुई तो वारंवार पुरुषार्थ करना आवश्यक है, इसीकी स्चना ' (पर्यावर्तेथां, परि-आ-वर्तेथां) वारंवार प्रयत्न कींजिए 'इन शब्दों द्वारा मंत्रमें दी है। 'यम 'शब्द नियमोंका स्चक, 'पितृ' शब्द जननशक्ति और संरक्षणका स्चक, तथा 'संविदान ' शब्द ज्ञानका सूचक है। नियम, खसंरक्षण और ज्ञानसे ही शर्म अर्थात् सुख होता है। यह दक्षिण दिशाके मंत्रसे बोध मिलता है।

(३) प्रतीची दिशा— प्रत्यंच् अन्दर आना, अंतर्मुख होना। प्रतीची दिक् शांतिकी दिशा, अन्दर मूल स्थानपर आनेकी दिशा, अन्दर्मुख होनेकी मार्ग, यह इस शब्दका मूल अर्थ है। 'पूर्व दिशा' को आंग बढनेका मार्ग कहा है और पश्चिम दिशाको फिर वापस होकर अपने मूल स्थानपर आकर विश्वाम लेनेकी दिशा कहा है—

| प्रतीची                             | प्राची                                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| (प्रति-अंच्)                        | (प्र-अंच्)                             |
|                                     | प्र–गति                                |
| प्रति-गमन                           | प्र-गमन                                |
| नि–त्रुति<br>n eGangotri Initiative | प्र-वृत्ति                             |
|                                     | प्रतीची<br>( प्रति-अंच् )<br>प्रति-गति |

दिशाओं के नामोंसे जो भाव व्यक्त होते हैं, उनका पता इस कोष्टकसे लग सकता है। वैदिक शब्दोंका इस प्रकार महत्त्व देखना चाहिए।

निवृत्ति, विश्रांति अथवा ख-स्थताका स्थान ही श्रेष्ठ (वरं) होता है। शांतिसे भिन्न और श्रेष्ठता क्या होगी ? सोम ही शांतताकी देवता है। सूर्यके प्रखरतर प्रचंड किरणोंके तापसे संतप्त मनुष्य चंद्र (सोम) के शीत प्रकाशसे शांत, संतुष्ट और आनंदित होता है। सुकृत अर्थात् धार्मिक पुण्य कर्मोंका मार्ग ही इस शांतिको प्राप्त कर सकता है, इलादि भाव इस मंत्रमें ज्ञात होते हैं।

(8) उत्तर दिशा- (उत्-तर) अधिक उचतर, अधिक श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त करनेका मार्ग ऐसा इसका मूल अर्थ है। मनुष्योंको उच्चतर अवस्था प्राप्त होनेके लिये राष्ट्रकी भक्ति कारण होती है, क्योंकि—

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विद्स्तपो दीक्षामुप-सेदुरग्रे । ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तद्सौ देवा उपसंनमन्तु ॥ (अथर्व. १९४४।१)

सबका कल्याण करनेकी इच्छा करनेवाले ज्ञानी ऋषिमुनियान तप किया और दक्षतासे व्रत किया । उससे राष्ट्र, बल और ओज उत्पन्न हुआ, इसलिये सब देव उस राष्ट्रीयताके सन्मुख नम्रता धारण करें। 'राष्ट्रीयताके साथ लोककल्याणका भाव इस प्रकार वेदने वर्णन किया है। लोककल्याण ही लोगोंकी उच्चतर अवस्था है। राष्ट्रीय भावनाके अन्दर ( **नः अग्रं** कुण्यन् ) ' हम सबको अप्र भागमें होनेके लिये प्रयत्न ' करना आवश्यक है। राष्ट्र ( पांक्त ) पांच विभागोंमें विभक्त है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ग्रूद और निषाद, अथवा ज्ञानी, रूर, व्योपारी, कारीगर और साधारण जन मिलकर राष्ट्रके पांच अवयव होते हैं, इन पांच प्रकारके जनोंका कल्याण करने-की ( छंद ) प्रवल इच्छ। जिसमें होती है वही सच्चा 'पुरुष' कहा जा सकता है। पुरुष उसको कहते हैं कि जो (पुरि) नगरीमें ( चस्रति ) निवास करता है। नागरिक जन जो ' लोककल्याण ' करता है, वही सच्चा पुरुष है। सब अंगोंसे उसकी पूर्णता होती है और उन्नतिके लिये (सं भवेम) सब मिलकर एकत्रित होनेकी आवश्यकता है। यह बोध उत्तर दिशाके मंत्रके शब्दोंसे ज्ञात होता है।

(५) भ्रवा दिक् — स्थिरताका धर्म यहां वताना है। मनुष्यके व्यवहारोंमें चंचलता ठींक नहीं है। स्थिरता, दढता, निश्चितता, उन्नतिकी साधक है। सबका (शिवा) कल्याण इस गुणसे होता है। स्थिरताका मार्ग योग मार्ग है, जिसमें चंचलताको दूर करके स्थिरताकी प्राप्ति की जाती है। इससे सबका दित होता है। यही (अ-दिति) अविनाशकी देवता अथवा खतंत्रताकी देवता है। स्थिरताके विना खतंत्रताकी प्राप्ति नहीं हो सकती। (गो-पा) इंद्रियोंका संरक्षण अर्थात् संयम इस मार्गमें अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार ध्रुव दिशाके मंत्रोंसे बोध प्राप्त होता है।

मंत्रोंकी शब्दयोजना कितनी अर्थपूर्ण है, इसका विचार पाठक यहां कर सकते हैं। अस्तु । दिशा विषयक उक्षेख ऋग्वेदमें नहीं है। इसलिये अब इस सब विवरणका एकीकरण करना चाहिए। उसके पूर्व निम्न मंत्र देखिए—

प्राच्ये त्वा दिशेऽग्नयेऽधिपतयेऽसिताय रिश्नन्न आदित्यायेषुमते । एतं परिद्यस्तं नो गोपाय-तामसाकमैतोः । दिष्टं नो अत्र जरसे नि नेप-ज्ञरा मृत्यवे परि णो ददान्वथ पक्वेन सह सं भवेम ॥ ५५ ॥ दक्षिणाये त्वा दिश इन्द्रा-याधिपतये तिरिश्चराजये रिश्नित्रे यमायेषुमते ॥ एतं० ॥ ५६ ॥ प्रतीच्ये त्वा दिशे वरुणाया-धिपतये पृदाकवे रिश्चित्रेऽन्नायेषुमते । एतं० ॥ ५७ ॥ उदीच्ये त्वा दिशे सोमायाधिपतये स्वजाय रिश्नत्रेऽशन्या इषुमत्ये ॥ एतं० ॥ ५८ ॥ ध्रवाये त्वा दिशे विष्णवेऽधिपतये करमाष-ग्रीवाय रिश्नत्र बोपधीभ्य इषुमतीभ्यः ॥ एतं० ॥ ५९ ॥ उर्ध्वाये त्वा दिशे वृहस्पतयेऽधिपतये श्वित्राय रिश्नित्रे वर्षायेषुमते ॥ एतं० ॥ ६० ॥

( अथर्व. १२।३ )

'प्राची दिशा, अप्रि अधिपति, असित रक्षिता और इपुमान् आदिल्यके लिये (पतं) यह दान (पिर द्वाः) देते हैं। अस्माकं (आ-पतोः) हमारे दुष्ट भावें से हम सबका (नः गोपायतां) संरक्षण करें। (अश्व) यहां (नः) हम सबको (दिष्टं) अच्छी धर्मकी प्रेरणा (जरसे) यद्ध अवस्थान्तक (नि नेपत्) ले जावे। (जरा) यद्ध अवस्था मृत्युको (नः मृत्यवे परि द्वातु) हम सबको मृत्युके प्रति देवे। (अथ) और (पक्वेन) परिपक्तताके साथ (सं भवेम) संभूति अर्थात उन्नतिको प्राप्त हो जावें। यह प्रथम मंत्रका अर्थ है। शेष मन्त्रोंका भाव ऐसा ही सुगम है।

इन मंत्रोंमें (१) दान, (२) खसंरक्षण, (३) दुष्ट भावका दूर करना, (४) धर्मकी प्रेरणाके साथ पूर्ण गृद्ध अवस्थाका अनुभव लेनेके पश्चात् अर्थात् दीर्घ आयुकी समाप्तिके पश्चात् मरनेकी कल्पना, और ( ५ ) परिपक्क (बुद्धिके सज्जनों ) के साथ अर्थात् सत्सेगमें रहनेका उपदेश है ।

प्रारंभसे यहां तक दिशा विषयक जो कोष्टक और मंत्र दिये हैं उन सबका एकीकरणपूर्वक विचार करनेसे इन मंत्रों का अधिक बोध होना संभव है।

प्राची दिगग्निरिधपतिरसिती रिक्षिताऽऽ-दित्या इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षित्भ्यो नम इषभ्यो नम एभ्यो अस्तु ॥ योऽसान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे द्ध्मः॥ (अथर्व. ३१२०११)

इस मंत्रका अब विचार करना है। इसका विचार होनेसे अन्य सब मंत्रोंका विचार हो सकता है। पूर्व स्थलमें, जहां दिशाओं का द्वितीय कोष्टक दिया है, वहां बताया है कि अधि-पति, इपु, रक्षिता आदि शब्द आलंकारिक हैं, इसलिये इनका अर्थ काव्यकल्पनाके अनुसार लेना चाहिए।

- (१) आधिपति, रक्षिता, इषवः आदि शब्द आलंकारिक हैं क्योंकि वर्षा, वीरुधः आदिकोंको भी बाण कहा है। वस्तुतः ये वाण नहीं हैं। इस कारण कविकी आलंकारिक दृष्टिसे इनका अर्थ लेना उचित है।
- (२) मंत्रके प्रथम पादमें अधिपति, रक्षिता ये शब्द एक वचनमें हैं, परन्तु द्वितीय चरणमें इन ही शब्दोंका बहुवचन लिखा है। एकवचनका शब्द परमेश्वरपर माना जा सकता है परंतु 'अधिपतिभ्यः, रिश्चतुभ्यः' शब्द बहुवचन होनेके कारण परमेश्वरपर नहीं माने जा सकते। आदरार्थक बहुवचन माननेके पक्षमें पूर्वचरणमें एक वचन आया है उसकी निरर्थकता होती है। वेदमें किसी स्थानपर एक मंत्रमें परमेश्वर वाचक शब्दोंका एकवचन और बहुवचन आया नहीं है। इसलिये यहां इन शब्दोंके अर्थ केवल परमेश्वरपर होनेमें शंका है।
- (३) प्रत्येक दिशाका अधिपति रक्षिता और इपु भिन्न हैं। यदि ये परमेश्वरपर शब्द हैं तो भिन्नताका कोई तात्पर्य नहीं निकल सकता।
- (४) तृतीय चरणमें 'जो हम सबका द्वेष करता है और जिसका हम सब द्वेष करते हैं उसको (व: जम्मे) आप सबके एक जबडेमें हम सब घर देते हैं। 'इस आशयके शब्द आगये हैं। यह मंत्रका भाग केवल सामाजिक खरूपपर कहा है ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। दुष्टको दण्ड देनेका इसमें विषय है और दण्ड देनेवाला अकेला नहीं है, परन्तु (व:) अनेक

हैं। (वः जम्में) 'आप अनेकोंके एक जबडेमें हम सब मिलकर उस दुष्टको देते हैं 'आप जो चाहें उसको दंड दीजिए। दंड देनेका अधिकार हम अपने हाथोंमें नहीं लेते, आप सबको ही दंड देनेका अधिकार है। यह आशय उक्त मंत्रभागमें स्पष्ट है। इसमें न्यायब्यवस्थाकी बातें स्पष्टतासे लिखीं हैं—

- ( अ ) अनेक सज्जनोंको मिलकर न्याय करना चाहिए।
- ( आ ) किसीको उचित नहीं कि वह खयं ही दुष्टको मन-माना दंड देवे । वह अधिकार न्यायसभाका ही है।
- ( इ ) बहुपक्षसे द्वेष नहीं करना चाहिये। द्वेष करना बुरा है। स्वसंमति प्रकट करना द्वेष नहीं है।
- (ई) बहुपक्षको भी उचित नहीं कि वे अपनी संमितसे किसीको दंड देवें। बहुपक्ष और अल्प पक्षके मतभेद होनेपर न्यायसभा द्वारा योग्यायोग्यका निश्चय करना चाहिए। और न्यायसभाका निश्चय सबको मानना चाहिए।

इत्यादि वार्ते उक्त मंत्रभागसे स्पष्ट सिद्ध होती हैं। यहां परमेश्वरके जबड़ेमें देनेकी कल्पना नहीं प्रतीत होती। अब यहां 'जंभ 'शब्दका अर्थ देखना उचित है—

'जंभ 'शब्दका अर्थ दांत, हाथीका दांत, मुख, जबडा, वजा, दंड होता है। मंत्रमें 'वाः जंभे ' अर्थात ' अनेकोंका एक जबडा ' कहा है; प्रत्येक प्राणीके लिये एक जबडा हुआ करता है। परंतु यहां अनेक मनुष्योंका मिलकर एक जबडा नहीं हो सकता, परंतु यहां कहा है, इसलिये यह जबडा वास्तविक नहीं है, केवल काल्पनिक है। निम्न कोष्टक्से व्यक्तिगत और सामाजिक जबडेकी कल्पना आ सकती है—

| व्यक्तिका जवडा     | समाजका जवडा     |
|--------------------|-----------------|
| जंभ                | न्यायालय        |
| मुख                | मुख्य           |
| ज्ञानेंद्रिय-पंचक  | ज्ञानीजनपंच     |
| दांतद्विज          | त्रैवर्णिकद्विज |
| दंतपंक्ति          | द्विज-सभा       |
| चर्वण, चर्वितचर्वण | विषय-चर्चा      |
| अन्न-चर्वण         | प्रमाण-विचार    |

सिंह, ब्याघ्र आदि हिंस पशु अपने शत्रुको अपने जबडेमें रखनर खाते हैं। शत्रुको अपने जबडेमें रखनेकी कल्पना नीच प्राणियोंमें है। कोधी मनुष्य पागल बनकर अपने शत्रुको काटने दौडता है। परंतु विचारी मनुष्य इस पश्चनृत्तिको दबाकर अपने आपको समाजका एक अवयव समझकर, अपने शत्रुको भी

समाजका एक अवयव मानता है; इस कारण वह शत्रुको दंड देनेके लिये खयं प्रवृत्त न होता हुआ, न्यायसभाकी शरण लेता है, क्योंकि वही 'समाजका जबडा 'है। इस न्यायालयमें द्विजोंकी सभा लगती है और वह अनुकूल प्रतिकूल बातोंका मनन वारंवार करके दुष्टको दंड देती है और सज्जनको खातंत्र्य अर्पण करती है। इस समाजके जबडेका-- अर्थात् न्यायसभाका-- भाव 'जंभ 'शब्दसे लेना यहां उचित है। यही अनेक मनुष्योंका मिलकर एक जबडा हो सकता है।

#### तं वो जंभे दध्मः।

(तं) उस दुष्टको हम सब (वः) आप अनेकोंके (जंभे) एक जबडेमें अर्थात् न्यायसमाम (द्रध्मः) धारण करते हैं। अर्थात् आपके आधीन करते हैं। न्यायसभाकी शिरो-धार्यता यहां बताई गई है।

यहांका 'वः' शब्द पूर्वोक्त 'अधिपतिभ्यः रिश्तत्यभ्यः' इन शब्दोंको सूचित करता है। समाजके अथवा राष्ट्रके अधिपति और रक्षक 'वः' शब्दसे जाने जाते हैं। सबका द्वेष करनेवाळे दुष्टको इन पंचोंके आधीन करना चाहिए, यह मंत्रका स्पष्ट आशय है। इसीलिये 'अधिपति ' आदि शब्दोंका बहुनचन मंत्रमें आगया है और इसी कारण वह बहुनचन योग्य और अर्थके अनुकूल है।

शत्रुको पंचोंक आधीन करनेके भावसे शत्रुको खयं दंड देनेकी और न्यायको अपने हाथमें लेनेके घमंडकी यृत्ति कम होती है, और पंचोंकी ओरसे न्याय प्राप्त करनेकी सात्विक प्रत्यात्ति बढती है। इस प्रकारकी प्रवृत्ति समाजके हितके लिये आवश्यक है।

इस उपदेशसे अपने आपको समाजका अवयव समझनेका सात्विक भाव बढाया जाता है। मैं जनताका एक अंश हूं, जनताका और भेरा अट्टट संबंध है, यह भावना अत्यंत श्रेष्ठ है, और इस उच्च भावनाका बीज कितनी उत्तमतासे अंतः-करणमें रखा गया है। यह वैदिक धर्मका ही महत्त्व है।

'ते भ्यो नमों ' आदि दो पाद प्रत्येक मंत्रमें हैं। ये दो पाद छः मंत्रों में बार बार कहे हैं। बार बार मंत्रोंका जो अनुवाद किया जाता है उसको ' अभ्यास ' कहते हैं। विशेष महत्त्वपूर्ण मंत्रोंका ही इस प्रकार वारंवार अनुवाद वेदमें किया गया है। इससे सिद्ध है, कि इन मंत्रोंका माव मुख्य है, और इनके अनुकूल शेष मंत्रमागका अर्थ करना चाहिए। अर्थात् इस सूक्ता अर्थ सार्वजनिक है। (8)

(१ प्राची दिक्) प्रगतिकी दिशा, (१ अग्निः अधि-पतिः) तेजस्वी खामी, (३ अस्तितः रक्षिता) खतंत्र संरक्षक और (४ आ-दित्याः इषयः) खतंत्रतापूर्ण वक्तृत्व, ये चार बातें हैं।

प्रत्येक दिशा विशेष मार्गकी सूचक समझी जाती है और उस विशेष मार्गके साधक तीन गुण हैं। प्रत्येक दिशांके साध ये गुण निश्चित हैं। इस पूर्व दिशांके अनुसंधानसे प्रगतिके मार्गका उपदेश किया है। तेजस्विता, खतंत्रता और वक्तृत्व ये तीन गुण उन्नतिके साधक हैं। अर्थापत्तिसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि निस्तेज निर्वीर्थ राजा, पराधीन रक्षक और अखतंत्र वक्ता किसी प्रकार भी उन्नतिका साधन नहीं कर सकते। इसी प्रकार अन्य दिशाओं का विचार करके बोध जानना उचित है।

(१) प्रगतिका निश्चित मार्ग, (२) तेजस्वी स्वामी, (३) स्वाधीनताका धारण करनेवाला रक्षक, और (४) स्वतन्त्रतापूर्ण वक्तृत्व, ये चार बार्ते मानवी उज्जतिके लिये आव-रयक हैं। इसी प्रकारके स्वामी, संरक्षक, और वक्ताओंका सत्कार होना उचित है। जो हमारा देव करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं उसको आप अधिपतियोंकी सभाके आधीन हम सब करते हैं। यह मन्त्रका सीधा आशय है। मनुष्यकी भलाईके उपदेश यहां हैं। इस प्रकार अर्थका मनन करना उचित है। अब मुख्य शब्दोंके मूल अर्थोंका मनन करते हैं—

(१) 'अग्नि' शब्द वैदिक वाङ्मयमें ब्राह्मण और वक्तृत्वका प्रतिनिधि है। दिशा कोष्टक सं॰ ३ देखिए, उसमें प्राची दिशाका 'ब्रह्म' अर्थात् ज्ञान ही धन कहा है।

(२) ' अ-सित ' शब्दका अर्थ बंधन-रहित, स्वतंत्र, स्वाधीन ऐसा है। 'सि-वंधने ' इस धातुसे 'सित ' शब्द बनता है, जिसका अर्थ 'पर-स्वाधीन'है। 'अ-सित ' अबद्ध, स्वतंत्र।

(३) ' आदित्य ' शब्द ' अ-खंडनीय ' अर्थमें प्रयुक्त होता है। ' दो-अवखंडने ' घातुसे ' दिति ' शब्द बनता है जिसका अर्थ 'खंडित ' है। 'अ-दिति' का अर्थ 'अ-खंडित' है। अदितिका भाव आदित्य है। अखंडनीय, अमर्याद, बंधन-रहित, स्वतंत्रताके भाव, जहां अज्ञानका बंधन नहीं है।

(४) ' १पु '- ' इष्-गती ' धातुसे यह शब्द बनता है। इसलिये 'गति, हलचल ' यह भाव इस शब्दमें मुख्य है। पश्चात् इसके अर्थ हलचलका यत्न करना, वक्तृत्व करना, घोषणा देना, उन्नति करना; ये हो गये। इस धात्वर्धका भाव ' इपवः ' शब्दमें है । अस्तु । इस प्रकार प्रथम मंत्रका आशय है । अब द्वितीय मंत्र देखिए—

( 7 )

(१ दक्षिणा दिक्) दक्षताकी दिशा (१ इन्द्रः अधि पतिः) शत्रुनिवारक स्वामी (३ तिराश्चिराजी रक्षिता) पंक्तिमं चलनेवाला संरक्षक और (४ पितरः इपवः) वीर्यः वान् इलचल करनेवाले, ये चार बात उन्नतिकी साधक हैं। इसी प्रकारक स्वामी रक्षक और पालकोंका सत्कार हो। जो आस्तिकोंसे द्वेष करता है और जिसका आस्तिक द्वेष करते हैं उसको इम सब आप अधिपतियोंकी समाके आधीन करते हैं।

(५) 'इन्द्र '- (इन् शत्रून् द्वावियता। १०१८) शत्रका निवारण करनेवाला विजयी।

- (६) 'तिरश्चिराजी' (तिरः) बीचमेंसे, (अंच्-) जाना, (राजी-) लकीर, मर्यादा । अपनी मर्यादाका उछंघन न करनेवाला ।
- (७) ' पिता ' (पातीति पिता) संरक्षक पिता है। वीर्थ धारण करके उत्तम धन्तान उत्पन्न करनेवाला वीर्थवान् पुरुष पिता होता है।

(3)

यह भाव द्वितीय मन्त्रका है। अब तीसरा मंत्र देखिये— (१ प्रतीची दिग्) अंतर्भुख होनेकी दिशा, (२ वरुणः अधिपतिः) सर्व सम्मत स्वामी, (३ पृदाकुः रक्षिता) स्पर्धामें उत्साही रक्षक और (४ अञ्चं इपवः) अजकी वृद्धि ये चार बातें अम्युदयकी साधक हैं।

(8)

(१ उदीची दिग्) उत्तर दिशा, उच्चतर होनेकी दिशा, (२ सोमः अधिपतिः) शांत स्वामी, (३ स्व-जः रक्षिता) स्वयं सिद्ध संरक्षक और (४ अशिनिः इषवः) तेजस्वी प्रगति ये चार बात उन्नतिकी हैं।

(4)

(१ ध्रुवा दिक्) स्थिर दिशा, (१ विष्णुः अधिपतिः) कार्यक्षम स्वामी, (३ कल्माषग्रीवः रक्षिता) कर्मकर्ता संरक्षक और (४ वीरुधः इषवः) औषियोंकी वृद्धि ये वार बातें उत्कर्षके लिये हैं।

(8)

(१ ऊर्ध्वा दिक्) उच्च दिशा, (२ बृहस्पतिः अधिपतिः) ज्ञानी स्वामी, (३ श्रिवः रक्षिता) शुद्ध संरक्षक और (४ वर्ष इषवः) वृष्टिकी गति ये चार बातें उन्नति करनेवाली हैं।

अब इन शब्दार्थीका मनन करेंगे। शब्दोंके मूल धात्वर्थ नीचे दिये हैं—

- (१) ' वरुणः '— वर-वृ-वरणे । पसंद करना । जो पसंद किया जाता है वह वरुण होता है । सर्वसंमत सर्वश्रेष्ठ ।
- (२) 'पृदाकुः'-- (पृत्-आ-कुः) पृत्का अर्थ युद्ध, संप्राम, स्पर्धा, स्पर्धाके समय उत्साहके शब्द बोलने-वाला 'पृदाकु 'होता है। कु = शब्द।
- (३) 'सोमः '— शांतिका सूचक चंद्र अथवा सोम है। इसका दूसरा अर्थ 'स+उमा ' अर्थात विद्याके साथ रहनेवाला अर्थात् शानी है। 'सु-प्रस्तवपेश्वर्ययोः ' इस धातुसे 'सोम ' शब्द बनता है जिसका अर्थ 'उत्पादक, प्रेरक और ऐश्वर्यवान् ' ऐसा होता है।
- (8) 'स्वजः' (स्व+जः) अपनी शक्तिसे रहनेवाला, जिसे दूसरेकी शक्तिका अवलंबन करनेकी आवश्यकता नहीं है। स्वावलंबनशील। स्वयं जिसका यश चारों ओर फैलता है।
- (५) 'अश्वानिः'— यह विद्युत्का नाम है। तेजस्वि-ताका बोध इस शब्दसे होता है। 'अश्व' धातुका अर्थ 'ब्यापना 'है। ब्यापक शक्तिका नाम अशनि है।
  - (६) 'विष्णुः '- सर्व 'व्यापक 'कर्ता, उद्यमी।
- (७) 'कल्माप-ग्रीवः'-' कल्मन्'का अर्थ कर्मन् अर्थात् कर्म, कार्य, उद्योग है। 'कल्माप'=(कल्म-स)= कर्मके द्वारा अनिष्ट बुराईका नाश करनेवाला। (कर्मणां अनिष्टं स्पति इति कर्मापः। कर्माप एव कल्मापः।) पुरुषार्थसे दुष्टताको दूर करके सुष्टुताको पास करनेवाला और इस प्रकारके पुरुषार्थके भाव गलेमें सदा धारण करनेवाला 'कल्माप-ग्रीव' किंवा 'कर्मी-स-ग्रीव' कहलाता है।
- (८) ' वृहस्पातिः '— महान् ज्ञानका स्वामी, ज्ञानी। स्तुति अथवा भक्तिका अधिष्ठान ।
  - (९) 'श्वित्रः '— शुद्ध, पवित्र, श्वेत ।

अस्तु, इस प्रकार मुख्य शब्दोंके अर्थ हैं। पाठक इनका अधिक विचार करके लाभ उठावें।

पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रुव और ऊर्ध्व ये छः दिशायें कमशः प्रगति, चातुर्य, शांति, उन्नति, स्थैयं और श्रेष्ठता इन छः गुणोंकी स्चक हैं। इन छः गुणोंका साधक 'गुण-चतु- एय 'पूर्वोक्त मंत्रोंमें वर्णन किया है। (१) दिशा, (२) अधिपति, (३) रक्षक और (४) इषु ये चार शब्द विशेष संकेतके हैं, और इन शब्दोंमें यहां असाधारण विशेष गृढ अर्थ

है, इस बातका प्रकाश पाठकोंके मनमें पूर्ण रीतिसे पड़ा ही होगा। वारंवार मनन करके इनके गृढ तत्त्वका ज्ञान प्राप्त करना हम सबका कर्तव्य है।

इन मंत्रोंमें 'इषु ' शब्द विलक्षण अर्थके साथ प्रयुक्त हुआ है । इसका किसी अन्य भाषामें भाषांतर करना अत्यंत कठिन कार्य है । किसी एक प्रतिशब्दसे इसका भाव प्रकट होता ही नहीं । इसलिये इन मंत्रोंको विशेष विचारसे सोचना चाहिए।

उत्तम अधिपति और श्रेष्ठ संरक्षकोंका सन्मान होनेसे जनसमाजकी स्थिति ठीक रहती है, और राज्यशासन ठीक चल
सकता है। अधिपति मुख्य होते हैं और संरक्षक उनके आधीन
रहकर कार्य करनेवाले होते हैं। अधिपति और संरक्षकोंके
विषयमें जनतामें निरादर नहीं होना चाहिए। अधिपति और
संरक्षकोंके गुण, जो इन मंत्रोंमें वर्णन किये गये हैं, जहां होंगे
वहां सब जनताका पूज्यभाव अवश्य रहेगा। दुष्टको दंड देनेका
अधिकार इनहींको है। किसी मनुष्यको उचित नहीं कि वह
अपने हाथमें न्याय करनेका अधिकार स्वयं ही लेकर किसीको
दंड देवे। इससे अशांति और अराजकता होती है। इसलिये
प्रत्येक मंत्रमें कहा है कि 'हम श्रेष्ठ और योग्य अधिपतियोंका
आदर करते हैं और दुष्टका शासन होनेके लिये उसको उनहींके
स्वाधीन करते हैं। 'सब लोगोंपर इस भावके संस्कार होनेकी
बडी भारी आवश्यकता है।

मनसे सार्वजनिक अवस्थाका निरीक्षण करना और मानवी हितसाधन करनेका विचार करना, इन मंत्रोंका मुख्य उद्देश्य है। इन मंत्रोंमें जनताकी उन्नतिके विचारकी सूचना मिली है। वैदिक धर्ममें व्यक्ति और समाजका मिलकर सुधार लिखा है। केवल व्यक्तिका सुधार नहीं होगा, और केवल समाजका भी नहीं होगा। दोनोंका मिलकर होगा। व्यष्टि समष्टिकी मिलकर उन्नति होती है। प्रस्नेक मंत्रकी प्रथम पंक्तिमें सामान्य सिद्धांत कहे हैं और शेष मंत्रमें उन सिद्धांतोंको जनतामें घटाकर बताया है। इस दृष्टिसे पाठक इन मंत्रोंका अधिक विचार करें।

# दिशाओंका तत्त्वज्ञान । वैदिक दृष्टि ।

वैदिक तत्त्वज्ञान इतना विस्तृत, व्यापक और सर्वगामी है, कि उसका उपदेश न केवल वेदके प्रत्येक सूक्त द्वारा हो रहा है, परन्तु वेदके सूक्त पाठकों ने वह दिन्य दृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं, कि जिस दृष्टिसे जगत्के पदार्थ मात्रकी ओर विशेष भावनासे देखनेका गुण वैदिक धर्मियों के अन्दर उत्पन्न हो सकता

है। विशेष प्रकारका दृष्टिकोन उत्पन्न करना वेदको अभीष्ट है।
यदि पाठकोंमें यह दृष्टिकोन न उत्पन्न हुआ, तो वैदिक मंत्रोंका
अर्थ समझना ही अशक्य है। वेदमंत्रोंकी रचना, तथा उनको
समझनेकी रीति, वैदिक उपदेशकी पद्धति तथा वैदिक दृष्टि,
इतनी विलक्षण और आजकलकी अवस्थासे भिन्न है कि, वह
दृष्टि अपनेमें उत्पन्न करना ही एक बड़े प्रयासका कार्य, आजकलकी सभ्यताके कारण हो गया है। आजकलकी जड सभ्यताकी रीति अवलंबन करनेके कारण वह परिशुद्ध मानसिक
अवस्था और वह दिव्य दृष्टि हमारेमें नहीं रही, कि जो प्राचीन
आर्योंमें वैदिक धर्मके कारण थी।

किसी काव्यकी भाषा नीरस और शब्क हृदयमें कोई प्रभाव उरपन्न नहीं कर सकती। काव्यका रस जाननेके लिये पाठकोंका तथा श्रीताओंका हृदय विशेष संस्कृतिस संपन्न ही चाहिए। कविकी दृष्टिसे ही काव्यका रस प्रहण करना चाहिए, अन्यथा कविकी दृष्टिके विना कोई काव्य पाठकीं के हृदयपर प्रेमका भाव उत्पन्न कर ही नहीं सकता । उच्च कविता जंगली मनुष्योंके हृदयोंपर कोई इष्ट परिणाम नहीं कर सकती, इसका यही हेतु है। वीणाकी एक तार बजानेसे उसके स्वरके साथ मिली हुई दूसरी तार आप ही आप आवाज देती रहती है, परन्तु जो तार उसके स्वरके साथ मिली नहीं होती, वह नहीं बजती। यहीं नियम काव्यके आस्वाद लेनेके विषयमें भी है। जो हृदय कविके हृदयके समान उच्च होते हैं वे ही उस काव्यसे हिल जाते हैं, परन्तु जो हृदय भिन्न प्रकारकी अवस्थामें होते हैं, वे नहीं हिल सकते । वेद 'देवका काव्य ' होनेसे उसको समझने और उसका वास्तविक आनंद लेनेके लिये भी विशेष उच्च कोटीके हृदय चाहिये।

यहां प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, कि यदि ऐसा है तो सामान्य मनुष्यके लिये वेद निकम्मा सिद्ध होगा! परंतु वास्तविक बात वैसी नहीं है! परमेश्वरकी सृष्टि जैसी सब मनुष्योंके लिये है, उसी प्रकार ईश्वरके वेद भी सब मनुष्योंके लिये ही हैं। परंतु अपनी योग्यता और अवस्थानुसार हरएक मनुष्य वेदसे लाम उठा सकता है।

जिस प्रकार साधारण मनुष्य जलसे तृषा शांत करने और अग्निसे शीत निवारण करनेका काम लेकर इन पदार्थोंका उप-योग करता है, और समझता है, कि सृष्टिका मैंने उपभोग लिया; तद्वत् साधारण मनुष्य वेदका स्थूल अर्थ लेता है और समझता है कि मैंने वेदका अर्थ जान लिया। जैसा 'आर्झि ईंडे 'का अर्थ 'में आगकी प्रशंसा करता हूं ' इतना ही समझना है। जिस प्रकार उच्च कोटोके वैज्ञानिक यंत्रकलानिपुण महाजन उमी जल और अग्निको यंत्रोंमें रखकर उनके योगसे बडे बडे यंत्र चला लेते हैं, और समझते हैं कि हमने स्रष्टिका उपभोग लिया; तहत् ही बडे योगी और आत्मज्ञानी पुरुष उसी वेद-मंत्रका काव्यदृष्टिसे अवलेकिन करके परमात्म तत्त्वके सिद्धा-न्तोंको जानते हैं। जैसा— 'अग्नि ईंड '। का अर्थ ये लोग समझते हैं कि 'में उस तेजस्वी आत्माकी प्रशंसा करता हूं। '

जैसा स्ष्टिका उपभोग दोनों के रहे हैं, वैसा ही वदका सर्थ दोनों समझ रहे हैं। परन्तु एककी साधारण दृष्टि अथवा जह दृष्टि है और दूसरेकी असाधारण अथवा कान्यदृष्टि है। वेद दिव्य कान्य होनेसे इस प्रकारकी असाधारण कान्यदृष्टि से ही उसका आशय देखना उचित है। यद्यपि सबको यह दृष्टि साध्य नहीं है, तथापि जिनको साध्य हो गई है उनकी सहायतासे अन्योंको उचित है कि वे अपनी गित इस भूमिकामें करें। आवार्यके बताये मार्गसे चलनेका यही तात्पर्य है।

वेदका अर्थ समझनेके लिये न केवल वेद मन्त्रोंका विशेष दृष्टिसे और विशेष पद्धतिसे अर्थ जाननेकी आवश्यकता है; परन्तु सृष्टिकी ओर भी विशेष आत्मिक भावनासे देखनेकी असंत आवश्यकता है। सर्वसाधारण लोकोंको सृष्टिकी तरफ जड दृष्टिसे देखनेका अभ्यास आजकल हो गया है। यही अभ्यास अलांत घातक है। जबतक जनतामें जड दृष्टि रहेगी, तबतक उनमें वैदिक दृष्टिका अभाव हो रहेगा। 'जिस अवस्थामें सब भूतमात्र आत्महण हो गये, उस अवस्थामें एक-त्व-का सर्वत्र दर्शन होनेके कारण शोक मोह नहीं होता।' (यज्ञ ४०।७) यह दृष्टि है कि जिस दृष्टिसे सृष्टिकी ओर देखना चाहिए। परमात्म शक्तिका जो विकास इस प्रकृतिमें हो गया है, वह ही सृष्टि है। इस दृष्टिको 'आत्महण दृष्टि ' कहते हैं।

जड दृष्टिके लोग अपने शरीरकी ओर भी जडत्वके भावसे देखते हैं और केवल अस्थि, मजा, मांस आदिकोंको ही देखते हैं; उनको इन जड पदार्थोंसे भिन्न कोई श्रेष्ठ पदार्थ इस शरीरमें दिखाई नहीं देता; परंतु दूसरे सुविज्ञ लोग ऐसे हैं, कि जो इस शरीरकी ओर चेतन दृष्टिसे देखते हैं, और हरएक शरीरके भागमें आत्माको शक्तिका विकास और आभास देखते हैं। यह दूसरी दृष्टि बेदको अभीष्ट है। इसी दृष्टिसे सृष्टिका निरीक्षण करनेका तथा वेदका अभ्यास करनेका यल करना चाहिए। इस विचारका विशेष स्पष्टीकरण करनेके लिये इस लेखको उक्त भावनाके साथ पढेंगे—

# ' प्राची दिशा ' पूर्व दिशाकी विभूति।

पूर्व दिशाके लिये वेदमें विशेष कर 'प्राची दिक्' शब्द आता है। इसका मूल अर्थ निम्न प्रकार है—

- (१) प्राची= (प्र+अंच्)= 'प्र' का अर्थ ' आधिक्य, प्रकर्ष, आगे, सन्मुख 'है। 'अंच् ' का अर्थ ' गति, पूजन ' अर्थात् जाना, बढना, चळना, हळचळ करना, सत्कार और पूजा करना 'है। तात्पर्य 'प्राची ' शब्दका अर्थ आगे बढना, उन्नति करना, अप्रभागमें हो जाना, प्रगतिका साधन करना, उदयको प्राप्त होना, अभ्युदय संपादन करना, उत्पर चढना, हत्यादि प्रकार होता है।
- (२) दिक् = दिशा= का अर्थ तर्फ, सीध, ताक, हिदायत, भाज्ञा, निज्ञाना, सीधा रास्ता, सरल मार्ग, इत्यादि होता है।

उक्त दोनों अर्थोंको एकत्रित करनेसं ' प्राची दिक्' का अर्थ- (१) आगे बढनेको दिशा, (२) उदयका मार्ग (३) अभ्युदय प्राप्त करनेका रास्ता, (४) सत्कार और पूजाका पंथ, (५) उन्नितिको हलचल, (६) उन्न गतिका सीधा मार्ग, इत्यादि प्रकार होता है। प्राची दिशाका मूल अर्थ बढती अथवा उन्नतिको दिशा, अभ्युदयका मार्ग, वृद्धिका रास्ता है।

इस अर्थको मनमें धारण करके पाठक पूर्व दिशाकी ओर सेवरे देखें। विचारपूर्वक देखनेके पश्चात् पाठकोंको पता लग जायगा कि पूर्व दिशाका नाम 'प्राची दिक्' वेदने क्यों रखा है। विचारकी दृष्टिसे रात्रीके समयमें भी पूर्व दिशाकी ओर पाठक देखते जांय। पूर्व दिशाकी अपूर्वता सवेरे और रात्रीके समय ही ज्ञात हो सकती है। दिनके समय सूर्यके प्रचण्ड प्रकाशके कारण इस दिशाका महत्त्व ध्यानमें नहीं आ सकता। इसिलिये सवेरे और रात्रीको ही पूर्व दिशाके महत्त्वका चिन्तन करना चाहिये।

तार्किक लोग दिशाओं को जड कहते हैं, उनको वैसा ही कहने दें, क्योंिक उनकी दृष्टि भिन्न है। वेद पढ़नेके समय आपको सर्वत्र पूर्ण चैतन्यकी दृष्टिसे देखना चाहिये। जैसा पूर्व दिशामें उसी प्रकार अन्य सब दिशाओं में चैतन्यका विकास हो रहा है, ऐसी शुद्ध कल्पना की जिए। और प्रत्येक दिशा जीवित और जाप्रत है, तथा विशेष प्रकारकी शक्तिका प्रकाश कर रहीं है, ऐसी कल्पना कर ली जिए। यदि आप इसको क्षणमात्र देवता मान सर्केंगे तो भी हमारे प्रस्तुतके कार्यके लिये बहुत अच्छा है।

आप प्रभात कालमें पूर्व दिशाकी ओर मुख कर लीजिए। कई तारागणोंका उदय हो रहा है और कइयोंका उदय हो गया है,

ऐसा आप देखेंगे । अनंत तारागणोंको जन्म देनेवाली, उनका उदय करनेवाली यह पूर्वादेशा है। तेजस्विताका प्रकाश इस दिशासे हो रहा है। प्रतिक्षण इस दिशाकी प्रतिभा वढ रही है, क्योंकि तेजोह्नप सूर्यनारायणका अब जन्मका समय है। देखिये। थोडे ही समयमें सहसर्श्मी सूर्य भगवान् उदयको प्राप्त होंगे और संपूर्ण जगत्को नवजीवनसे संचारित करेंगे। तमागुणी अंधकारका नाश होगा और सत्वगुणी प्राणमय प्रकाश चारी ओर चमकने लगेगा। देखिए अब सूर्यका उदय हो गया है, यह सूर्यबिव कैसा मनोरम, रमणीय, स्फुरण देनेवाला, आनंदको बढानेवाला, तेजका अर्पण करनेवाला, तथा सहस्रों शुभ गुणोंसे यक्त है !! आप इसको केवल जड न समिक्सए। यह इमारे प्राणोंका प्राण है, यह स्थावर जंगमका जीवनदाता है, इसके होनेसे हम जीवित रह सकते हैं और इसके न होनेसे हमारा मृत्यु है, ऐसा यह सूर्यनारायण हमारे जीवनका आधार, परमे-श्वरके अद्वितीय तेजका यह सूर्य नि:संदेह व्यक्त पुंज है। इसकी कल्पनासे आप परमारमाकी अद्वितीय तेजिखताकी कल्पना कर सकते हैं। इस उच दृष्टिसे आप इसका निरीक्षण कीजिए। उदय होते ही इसका तेज बढने लगा है। तात्पर्य यह पूर्व दिशा हरएकको उदयके मार्गकी सूचना दे रही है, अभ्यदयका रास्ता बता रही है, अपनी तेजिखता बढानेका उपदेश कर रही है। वेद कहता है कि यह ' उदयकी दिशा' है। सबका उदय थहांसे हो रहा है। हे मनुष्य ! तुम प्रतिदिन इसका ध्यान और अपने उदयका मार्ग सोची।

सूर्यचेद्रका और सब तारागणोंका उदय देखते हुए आप अपने उदयके मार्गकी सूचना निःसंदेह ले सकते हैं। यदि एक समय अस्तको पहुंचा हुआ सूर्य पुरुषार्थसे फिर अपनी परिपूर्ण तेजस्विताके साथ उदयको प्राप्त हो सकता है, यदि क्षयरोगके कारण अत्यंत क्षीणताको पहुंचा हुआ चंद्रमा प्रतिदिन शनैः शनैः प्रयत्न करता हुआ फिर पूर्णिमाके दिन अपने परिपूर्ण वैभवको इसी पूर्व दिशासे प्राप्त हो सकता है, इसी प्रकार यदि सब तारा-गण एक वार अस्तंगत होनेपर भी पुनः पूर्ववत् उदयको प्राप्त कर सकते हैं; तो क्या मनुष्य, किसी कारण अवनतिमें पहुंच गये होंगे, तो भी उन्नत नहीं हो सकेंगे? जिस मनुष्यके हृदयमें प्रत्यक्ष आत्मा बैठा है, जिस मनुष्यके शरीरमें सब सूर्यचंद्रादि देवताओंने प्रसक्ष जन्म लिया है, ऐसा मनुष्य कि जो ३३ कोटि देवताओंका सत्वरूप है, वह पुरुषार्थ करनेपर नीच अवस्थामें क्योंकर रह सकता है ? न केवल अभ्युदयपर इसका परिपूर्ण अधिकार है, परंतु यह अपना जैसा चाहे वैसा अभ्युदय अपने ही स्व वलंबनसे और अपने ही पुरुषार्थसे नि।संदेह प्राप्त कर

सकता है। व्यक्तिशः और संघशः, अर्थात् अपना और जातीका, निजका और राष्ट्रका इसी दढ भावनासे उदय हो सकता है। पूर्व दिशाके अवलोकनसे मनमें ये विचार उत्पन्न हो सकते हैं।

### पश्चिम दिशाकी विभूति।

दिशाओं की विभातियों का वर्णन करते हुए पूर्व स्थलमें पूर्व दिशाकी वैदिक कल्पना बताई है, अब इस लेखा में पिश्रम दिशाकी कल्पना बताना है। वैदिक कम देखा जाय तो पूर्व दिशाकी कल्पना बताना है। वैदिक कम देखा जाय तो पूर्व दिशाके पश्चात दक्षिण दिशाका वर्णन आना योग्य है, और यह वैदिक दृष्टिसे ठीं कभी है; क्यों कि उदयके मार्ग के साथ साथ साथ दाक्षिण्यका मार्ग चलना चाहिए। अभ्युद्य और दक्षताका साहर्चय सनातन ही है। उदयकी इच्छाके साथ दाक्षिण्यका अवलंबन करनेकी आवश्यकता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तथापि पूर्व और पश्चिम दिशाओं की विभूतियां परस्पर सापेक्षताका संबंध रखतीं है, इसलिये वैदिक कल्पनाकी स्पष्टता होनेकी इच्छासे पूर्व दिशाका वर्णन होनेके पश्चात पश्चिम दिशाका वर्णन करनेका संकल्प किया है। यह सापेक्षताका संबंध देखिए—

| पूर्व            | पश्चिम                      |
|------------------|-----------------------------|
| <b>उदय</b>       | अस्त ( अस्तं गृहं )         |
| जन्म             | मृत्यु ( स्व-रूप प्राप्ति ) |
| प्रकाशका प्रारंभ | अन्धकारका प्रारंभ           |
| प्र-वृत्ति       | नि-वृत्ति                   |
| पुरुषार्थ        | विश्रांति                   |
| प्राची           | प्रतीची                     |
| प्र+अंच्         | प्रति+अंच्                  |
| हल <b>च</b> ल    | शांति ,                     |
| जाप्रति          | सुयुप्ति                    |
| दिन              | रात्री                      |
|                  |                             |

इन दो दिशाओं का परस्पर सापेक्ष संबंध देखनेसे वैदिक कल्पनाकी अधिक स्पष्टता हो जायगी। इसलिये कमप्राप्त दक्षिण दिशाका विचार न करते हुए पश्चिम दिशाका ही विचार यहां प्रथमतः करना है। देखिए —

पश्चिम शांतिकी दिशा है। इस शांतिकी दिशाका जलाधि-पति वरूण स्वामी है, क्योंकि जलका ही गुण शांति है और वह वरूणके आधीन है। इसीलिये इसको वर अर्थात् श्रेष्ठ कहते हैं। अथवा 'वर' शब्द गौणशक्तिसे उदक वाचक भी है, जिसके पास 'वर' अर्थात् उदक है, वह वरूण कहलाता है। जलाधिपतिका संबंध अनके साथ होना स्वाभाविक ही है, जलके विना अनकी उपपत्ति हो नहीं सकती। अनका भोजन करनेसे क्षुधाशांति और जलका पान करनेसे तृषाशांति होती है, अर्थात् खानपानके कारण प्राणियोंके अन्दर परिपूर्ण शांति होनेके कारण उत्साह बढता है। इस प्रकार इस दिशासे जनताकी शांतिका संबंध है।

अब पश्चिम दिशाकी विभूति देखिए— व्यक्तिके देहमें गुह्य भाग, आयुमें तारुण्यकी अवस्था, दिनमें सार्यकालका समय, दिनको पुरुष मानीए और वह दिन अपनी स्त्री रात्रीके साथ मिलने जाता है, यही दिन और रात्रिका मिथुन है, इसी प्रकार स्त्रीपुरुषका मिथुन होता है, इसलिये तारुण्यावस्था पश्चिम दिशा है, चोवीस घंटेका अहोरात्र अथवा पूर्ण दिवस होता है, उसमें १२ घंटे व्यतीत होते हैं, वह आयुकी मध्यम अथवा तारुण्यावस्था है, इस समय सूर्य विश्रामके लिये पश्चिम दिशामें जाता है। ऋतुओंमें वर्षा ऋतु, महिनोंमें श्रावण, भाद्रपद कालोंमें पर्जन्य काल, वर्णोंमें वैश्य वर्ण, आश्रमोंमें गृहस्थाश्चम, पुरुषा-थोंमें काम, युगोंमें द्वापर युग, अवस्थाओंमें सुषुप्ति इत्यादि पश्चिम दिशाकी विभूति है। इसका विचार और आंदोलन करके इस गणनामें न्यूनाधिक करना उचित है। साधारणतया थोडासा रूप यहां वर्णन किया है।

पश्चिम दिशाको इस प्रकार आप अमूर्त और व्यापक मानिए। एक विशेष भाव इस शब्दसे ध्यानमें लाना है। साधारण लोक पश्चिम दिशासे सूर्योस्त होनेको दिशा समझते हैं, परन्तु इससे कई गुणा उच और व्यापक अमूर्त भाव वेदमें है, जिसका ज्ञान होनेके विना दिशा बोधक वैदिक मंत्रोंके शब्दोंका आशय समझमें हो नहीं आवेगा।

'प्रति+अंच् ' धातुसे 'प्रतीची ' शब्द बनता है। इसका धारवंध पीछे हटना, निवृत्त होना, अंतर्मुख होना, विश्रामकी तैयारी करना इस्रादि प्रकार होता है। सूर्य दिनभर प्रवृत्ति रूप कार्य करनेके पश्चात् विश्रामकी तैयारी करके पश्चिम दिशाका आश्रय करता है। मानो कि सब जगत्को दिनभर प्रकाश देनके पश्चात् विश्रांतिके लिये अपने घर आता है, और रात्रीके साथ संलग्न होता है। इसी हेतुसे रात्रीको 'रमियत्री' अर्थात् रमण करनेवाली कहा जाता है। पुरुष भी इसी प्रकार दिनभर अपने सब व्यवहार करता हुआ जब यक जाता है तब घर आकर अपनी परनीके साथ रहता हुआ शांति पाता है। सूर्य तपता है इसलिये तपस्वो है, यह तप उसका ब्रह्मचर्य है, इस ब्रह्मचर्य व्रतके पश्चात् वह रात्रीके साथ रममाण होनेसे गृहस्थी बनता है, यहां उसका पश्चिम दिशाका कार्य है।

इधर ब्रह्मचर्याश्रममें नियमों और ब्रतोंके कारण, तपनेवाला ब्रह्मचारी भी गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट होकर शांत होता है, यही व्यक्तिका पश्चिम दिशाका कार्य है। वर्णों ब्राह्मण वर्ण यम-नियमोंसे तप करता है, यह बाह्मण वर्ण तपस्याके लिये ही है। परन्तु वैश्य वर्ण शांतिसे घरमें रहता, पैसे कमाता और आनंद पाता है। न तो इस वर्णको ब्राह्मणके समान तपस्याके कष्ट हैं और न क्षत्रियके समान युद्धके दुःख हैं। शांतिके साथ गह-सौख्य भोगने के कारण यह वैदय वर्ण चातुर्वर्ण्यमें शांति और विश्रामका अतएव पश्चिम दिशाका स्थान है। ऋतुओंमें वसंत और प्रीष्म उष्णतासे तपनेवाले हैं, परन्तु वर्षाऋतुमें सर्वत्र शीत जलकी वृष्टि होनेसे नदी, नद, तालाव और कूए जलसे परिपूर्ण होनेके कारण सर्वत्र कृषिका प्रारंभ होनेसे सब भूमि हरियावलसे सुन्दर और शांत दिखाई देती है, इसलिये ऋत-ओंमें वर्षा ऋत पश्चिम दिशाकी विभूति मानी है। इसी दृष्टिसे अन्यत्र देखिए और सर्वत्र पश्चिम दिशाकी विभूति जाननेका यत्न कीजिए। इस प्रकारकी भावना पश्चिम दिशाके वैदिक मंत्रोंमें है, इसलिये इसकी यथावत कल्पना होनेसे ही मंत्रोंका आशय हृदयमें विकसित हो सकता है।

## उत्तर दिशाकी विभूति।

पूर्व दो लेखों में 'पूर्व और पश्चिम' दिशाओं की विभूतियों का वर्णन किया गया है, उसी कमानुसार इस लेख में उत्तर दिशाका विचार करना और उस दिशाकी विभूतियों का स्वरूप अवलोकन करना है। पश्चिम दिशाके पश्चात् कमप्राप्त 'उत्तर' दिशा है। उत्तर दिशाका भाव निम्न प्रकार देखा जा सकता है—

उत्तर उदींची उत्-तर उत्-अंच् उच-तर उच-गति

(उत्) उच्चतासे (तर) अधिक जो भाव होता है, वह 'उत्तर' किंवा 'उच्च-तर' शब्दसे बताया जा सकता है। उच्चताकी दिशा, अधिक उच्चताके भावकी दिशा यह इस शब्दका आशय है। जिस प्रकार पूर्व दो लेखों में बताया गया है कि 'प्राची और प्रतीची' दिशा कमशः 'प्रगति और विश्राम' की सूचक दिशा है, उसी प्रकार समझिये कि यह 'उदीची दिशा उच्च गतिकी सूचक है, व्यक्तिके शरीरमें यह उत्तर दिशा 'बायी बगल' के साथ सम्बन्ध रखती है।

शरीरमें बार्या बगल उत्तर दिशा है, इसमें भी हृदय मुख्य है इसका आत्मा अधिपति है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष हृदयमें रहता है, यह उपनिषदोंका वर्णन यहां देखने योग्य है। इसका 'स्वजः' रक्षिता है। 'स्व-ज' शब्द स्वत्वसे उत्पन्न होनेवाली शक्तिका बोधक है। आत्मत्वकी स्वकीय शक्तिसे

यहांका रक्षण होता है । बाहेरकी शक्तिसे यहांका कार्य होना ही नहीं है। आत्माकी निज शक्तिका ही प्रभाव यहां होना आवश्यक है। आत्माके प्रेमसे तथा परमात्माकी भक्तिसे हृदयके ग्रुभ-मंगलमय होनेकी संभावना यहां स्पष्ट हो रही है।

उत्तरं राष्ट्रं वजयोत्तराविद्दिशामुदीचीं कृणवन्नो अग्रम् । पांक्तं छंदः पुरुषो बभूव विश्वैर्विश्वांगैः सह संभवेम ॥ १० ॥ ( अथर्व. १२।३ )

" ( उत्तरं राष्ट्रं प्रजया उत्तरावित् ) उत्तर दिशा सहा ही विजयकी राष्ट्रीय दिशा है। इसिलिये (नः) हम सब-को ( अग्रं ) अग्रभागमें बढनेकी इच्छा धारण करते हुए इसी उचतर दिशासे प्रयत्न करना चाहिए। (पांक्तं) पांच वर्णीमं विभक्त (पुरुषः) नागरिक जन ही इसका छंद है। इसलिये सब अंगोंके साथ इम सब (सह संभवेम) मिलकर रहें, अर्थात् एकतासे पुरुषार्थ करें। "

राष्ट्रमें उच होनेकी भावना ही उत्तर अर्थात् उच्चतर दिशा है। इस दिशाके प्रगतिका साधन और अभ्युदयके मार्गका अवलंबन करनेवाले राष्ट्रके प्रत्येक मनुष्यके अंदर यह भावना चाहिये, कि मैं ( अग्रं ) अग्रभागमें पुरुषार्थ करता हुआ पहुंच जाऊंगा। में कभी पीछे नहीं रहुंगा। राष्ट्रमें पांच वर्ण होते हैं, ज्ञानके कारण बाह्मणांका श्वेतवर्ण, क्षात्रके कारण रजोगुण प्रधान क्षत्रियोंका रक्तवर्ण, बैठकर कार्य करनेवाले, धनसंप्रह करनेवाले वैदयोंका पीतवर्ण, कारीगरोंका अर्थात् सच्छूद्रोंका नीलवर्ण और असन्छ्द जंगलियोंका कृष्ण वर्ण होता है। सब जनता इन पांच वर्णोमें विभक्त है, इसिलिये पंचजनोंके राष्ट्रका वैदिक नाम 'पांचजन्य 'है। 'पांच-जन्यका महानाद 'ही जनताका

सार्वजनिक मत हुआ करता है। जो पुरि अर्थात् नगरीमें वसते हैं उनका नाम पुरुष अर्थात् नागरिक होता है। ( पूरि-बस, पुर्-वस, पुर्-उप, पुरुष ) ये पुरुष अर्थात् नागरिक पहिले चार वर्ण हैं. और पांचवा निषाद वर्ण नागरिकोंसे भिन हैं, इसलिये कि वह जंगलमें रहता है। जंगल निवासी भी राष्ट्रके अवयव हैं, जैसे नागरिक होते हैं। इसलिये ' पांच-जन्य ' राष्ट्रमें सब लोक आते हैं जिस प्रकार वैदिक राष्ट्रीय पांचजन्यकी कल्पनामें सब पांचों प्रकारके जनोंका अन्तर्भाव होता है उस प्रकारका ' पांचजन्य राष्ट्र ' का अर्थ और आशय बतानेवाला शब्द किसी अन्य भाषामें नहीं है। इससे पता लगता है, कि वैदिक राष्ट्रीयताकी कल्पना कितनी उच और कैसी व्यापक है। सब अवयवीं और अंगोंके साथ जब प्रेमहूप एकताका भाव होता है तभी राष्ट्रीय एकताकी अद्भुत शक्ति निर्माण होती है, जिससे राष्ट्रको उच्चतर दिशाके अभ्युदयके मार्गसे जाना सुगम होता है। इस प्रकार उत्तर दिशाकी विभूति है।

जगत्में जो उत्तर दिशा है वह सब जानते ही हैं, यही उत्तर दिशा व्यक्तिके शरीरमें बायी बगल है, राष्टमें उत्तर दिशा धनोत्पादक कारीगर वर्ग है, ऋतुओं में उत्तर दिशा शरहतु है, महिनोंमें आश्विन-कार्तिक मास हैं, वर्णीमें सच्छुद्रोंका कारीगर वर्ग है, छंदोंमें अनुष्टुप् छंद, भावनाओंमें उच-तर होनेकी महत्वाकांक्षा है, इत्यादि प्रकार इस उत्तर दिशाकी विभूति है। इस दृष्टिसे सर्वत्र उत्तर दिशाकी विभूति देखकर पाठक बोध ले सकते हैं।

पाठक अन्य दिशाओं के विषयमें इस प्रकार विचार करके जानें और इस ढंगसे इन दो सक्तोंका मनन करके बोध प्राप्त करें।

# पशुओंकी स्वास्थ्यरक्षा।

(ऋषः - ब्रह्मा। देवता - यमिनी)

एकैकयैषा सृष्ट्या सं वंभूव यत्र गा असृंजन्त भूत्कृती विश्वरूपाः । यत्रं विजायते युमिन्यंपुर्तुः सा पुत्रुनिक्षणाति रिफ्ती रुग्नेती

11 8 11

अर्थ— (यत्र भूतकृतः विश्वरूपाः गाः असृजन्त ) जहां भूतोंको बनानेवालोंने अनेक रंग रूपवाली गौवें बनाई, वहां (प्पा) यह गौ ( एक-एकया सृष्या संयभूव ) एक एकके कमसे बचा उत्पन्न करनेके लिये उत्पन्न हुई है। (यन अप-ऋतुः यमिनी विजायते ) जहां ऋतुकालसे भिन्न समयमें जुडे बचोंको उत्पन्न करनेवाली गौ होती है वहां (सा रशती रिफती ) वह गी पीडा देती हुई और कष्ट उत्पन्न करती हुई (पशून् क्षिणाति ) पशुओं को नष्ट करती है ॥ १ ॥

प्या पुश्चन्त्सं क्षिणाति ऋव्याद्भृत्वा व्यर्धरी ।

उत्तैनां ब्रह्मणें दद्यात्तर्था स्योना शिवा स्यात् ॥ २ ॥

शिवा भेव पुरुषभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा ।
शिवासा सर्वस्मै क्षेत्रांय शिवा ने इहै धि ॥ ३ ॥

इह पुष्टिरिह रसे इह सहस्रंसातमा भव ।
पुश्चन्यंमिनि पोषय ॥ ४ ॥

यत्रां सुहादीः सुकृतो मद्देन्ति विहाय रोगं तन्वर्भः स्वायाः ।

तं लोकं युमिन्यंभिसंबंभृव सा नो मा हिंसीत्पुरुषान्पुश्चं ॥ ५ ॥

काण्ड ३

अर्थ — (एषा क्रव्याद् व्यद्वरी भूत्वा) यह गौ मांस खानेवाले कृमीके समान होकर (पशून् सं श्विणोति) पशुओंका नाश करती है। (उत एनां ब्रह्मणे द्यात्) इसालिये इस गौको ब्राह्मणके पास भेजनी चाहिये (तथा स्योना शिवा स्यात्) जिससे वह सुखदायी और कल्याणकारिणी हो जावे॥ २॥

(पुरुषेभ्यः शिवा भव) पुरुषोंके लिये कल्याण करनेवाली हो, (गोभ्यः अश्वेभ्यः शिवा) गौओं और घोडोंके लिये कल्याण करनेवाली हो, (असी सर्वसी क्षेत्राय शिवा) इस सब भूमिके लिये कल्याण करनेवाली होकर (नः शिवा पेधि) हमारे लिये सुख देनेवाली हो ॥ ३॥

(इह पुष्टिः, इह रसः) यहां पुष्टि और यहां रस है। (इह सहस्र-सातमा भव) यहां हजारों लाभ देनेवाली हो और हे (यमिनी) जुडे सन्तान उत्पन्न करनेवाली गौ! (इह पशून् पोषय) यहां पशुओं को पुष्ट कर ॥ ४॥

(यत्र) जिस देशमें (खायाः तन्वः रोगं विद्याय) अपने शरीरका रोग लागकर (सुद्वार्दः सुकृतः मदन्ति) उत्तम द्वयवाले और उत्तम कर्मवाले होकर आनन्दित होते हैं, हे (यामनी) गौ! (तं लोकं आभिसंबभूव) उस देशमें सब प्रकार मिलकर हो जाओ, (सा नः पुरुषान् पशून् मा हिंसीत्) वह हमारे पुरुषों और पशुओंकी हिंसा न करे ॥ ५॥

भावार्थ — सृष्टि उत्पन्न करनेवालेने अनेक रंगरूप और विविध गुणधर्मवाली गौवें बनायी हैं। ये सब गौवें एक वार एक ही बच्चा उत्पन्न करनेके लिये बनाई हैं। जब यह गौ ऋतुको छोडकर अन्य समयमें इकट्ठे दो बच्चे उत्पन्न करती है उस समय वह घातक और नाशक होती है, जिससे अन्य पशु भी नष्ट होते हैं॥ १॥

जैसे मांस खानेवाले पशु नाशक होते हैं उस प्रकार यह रोगी गौ नाशक होती है। इसलिये ऐसा होते ही इसकी योग्य उपायज्ञ वैद्य ब्राह्मणके पास भेजनी चाहिये, जहां योग्य उपचारोंसे वह गौ सुखदायिनी वन जावे ॥ २ ॥

यह गौ मनुष्योंके लिये तथा घोडे, बैल, गौएं आदि पशुओंके लिये, इस भूमिके लिये और हम सबके लिये सुख देनेवाली बने ॥ ३॥

इस गौमें पोषणकारक गुण है, इसमें उत्तम रस है, यह गौ हजारों रीतियोंसे मनुष्योंको लाभदायक होती है, इस प्रकारकी गौ सब पशुओंको यहां पुष्ट करे ॥ ४॥

जिस प्रदेशमें जाकर रहनेसे शरीरके रोग दूर होते हैं और शरीर स्वस्थ होता है, तथा जिस प्रदेशमें उत्तम हृदयवाले और उत्तम कर्म करनेवाले लोग आनंदसे रहते हैं, उस देशमें यह गौ जाय, वहां रहे; यहां रोगी अवस्थामें रहकर हमारे मनुष्यों और पशुओंको कष्ट न पहुंचावे ॥ ५॥

## यत्रो सुहादी सुकृतांमित्रिहोत्रहुतां यत्रं लोकः । तं लोकं युमिन्यंभिसंबंभूव सा नो मा हिंसीत्पुरुपान्प्र्यूश्चं

11 4 11

अर्थ — (यत्र यत्र सुद्दार्दा सुकृतां अग्निहोत्रहुतां लोकः) जहां जहां ग्रुम हृदयवाले, उत्तम कर्म करनेवाले और अग्नि होत्रमें हवन करनेवालोंका देश होता है, दे (यिमनी) गौ (तं लोकं अभिसंवभूव) उस लोकमें मिलकर रह और (सा नः पुरुषान् पश्नून् च मा हिंसीत्) वह हमारे पुरुषों और पशुओंकी हिंसा न करे ॥ ६ ॥

भावार्थ — जिस प्रदेशमें उत्तम हृदयवाले, ग्रुमकर्म करनेवाले और अग्निहोत्र करनेवाले सज्जन रहते हैं, उस देशमें यह गौ जाय और नीरोग बने । रोगी होती हुई हमारे पुरुषों और अन्य पशुओं को अपना रोग फैलाकर कप्ट न पंहुचावे ॥ ६ ॥

## पशुओंका स्वास्थ्य।

पशुओंका उत्तम खास्थ्य रहना चाहिये, अन्यथा एक भी पशु रोगी हुआ तो वह अन्य पशुओंका तथा मनुष्योंका भी खास्थ्य बिगाड सकता है। एक पशुका रोग दूसरे पशुको लग सकता है और इस कारण सब पशु रोगी हो सकते हैं। तथा गी आदि पशु रोगी हुए, तो उनका रोगशुक्त दूध पीकर मनुष्य भी रोगी हो सकते हैं। इस अनर्थ परंपराको दूर करनेके लिये पशुओंका उत्तम खास्थ्य रखनेका प्रबंध करना चाहिये।

पशुरोगकी उत्पत्ति ।

पशुओं में रोग उत्पन्न होनेके तीन कारण इस सूक्तमें दिये हैं, वे कारण देखिये—

१ अप+ऋतुः = ऋतुके विरुद्ध आचरण करनेसे रोग उत्पन्न होते हैं। पशुओं के लिये जिस समयमें जो खानेपीने आदिका प्रबंध होना चाहिये वह यथा योग्य होना ही चाहिये। उसमें अयोग्य रीतिसे परिवर्तन होनेसे पशु रोगी होते हैं। पूर्ण समयके पूर्व बचा उत्पन्न होनेसे भी गौरोगी होती है।

१ यमिनी विजायते = जुडे बचेको उत्पन्न करना । इससे प्रसूतिकी रीतिमें बिगाड होकर विविध रोग होते हैं ।

रे ऋब्याद् ब्यद्वरी भूत्वा = मांस खानेवाली विशेष भक्षक

होकर रोगी होती है।

गौ जिस समय प्रसूत होती है उसके बाद गर्भस्थानसे कुछ भाग गिरते हैं। कदाचित वह गौ उक्त भागोंको खा जाती है और रोगी होती है। अथवा योनी आदि स्थानमें जुड़े बच्चेके उत्पन्न होनेके कारण कुछ व्रणादि होते हैं और वहां प्रसूति-स्थानका विष लगनेसे गौ रोगी होती है। इस प्रकार इस संबंधसे गौके रोगी होतेकी संभावना बहुत है। इसालिये गौके खामीको उचित है कि वह ऐसे समयमें योग्य सावधानता रखे और किसी प्रकार भी असावधानी होने न दें।

ये सब रोग बडे घातक होते हैं और यदि एक पशुको हुए तो उसके संसर्गमें रहनेवाले अन्यान्य पशुओंका भी नाश उक्त रोगोंके कारण हो सकता है। इसिलये जिसके घरमें बहुत पशु हैं उसको उचित है कि वह ऐसी अवस्थाओंमें बडी सावधानता रखें और अपने पशुओंके स्वास्थ्यरक्षाका उत्तम प्रबंध करें।

रोगी पशु ।

पशुके स्वास्थ्यके विषयमें आवश्यक योग्य प्रबंध करनेपर भी गौ आदि पशु पूर्वीक्त कारणोंसे अथवा अन्यान्य कारणोंसे रोगी होते हैं। वैसे रोगी होनेपर उनको उत्तम वैद्यके पास भेजना चाहिये, इस विषयमें कहा है—

उत एनां ब्रह्मणे दद्यात् तथा स्योना शिवा स्यात्॥ (सू. २८, मं. २)

' उस रे।गी गौको ब्राह्मणके पास देना चाहिये, जिससे वह द्युम और कल्याण करनेवाली बने ' अर्थात् उस रोगी गौको ऐसे सुयोग्य ज्ञानी वैयके पास भेजना चाहिये कि जिसके पास कुछ दिन रहनेसे वह नीरोग, स्वस्थ और शुभ बन जावे । यहां ' ब्रह्मन् ' शब्द है; यह आयुर्वेद शास्त्र और आधर्वणी चिकित्सा जाननेवाला ज्ञानी वैय है। ब्राह्मण ही वैयिकिया करते हैं, इस विषयमें अन्यत्र कहा है—

यत्रौषधीः सम्मात राजानः समितामिव । विप्रः स उच्यते भिषत्रश्लोहामीवचातनः ।

( ऋ. १०।९७।६; वा. य. १२।८० )

' जिस विप्रके पास बहुत औषधियां होती हैं उस विप्रकी वैद्य कहा जाता है, वही रोगके कृमियोंका नाश करता है और वही रोग भी दूर करता है। '

इस प्रकारके जो वैय होते हैं उनके सुपुर्द वैशी रोगी गौको तत्काल करना चाहिये। जिनके पास रहती हुई वह गौ योग्य उपचार द्वारा आरोग्यको प्राप्त हो सके। जहां इस गौको मेजना चाहिये वह स्थान कैसा हो, इसका वर्णन भी देखिये— यत्रा सुहार्दः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं
तन्वः स्वायाः। (सू. २८, मं. ५)
यत्रा सुहार्दां सुकृतां अग्निहोत्रहुतां यत्र लोकः।
(सू. २८, मं. ६)
तं लोकं यमिन्याभ संबभूव॥ (सू. २८, मं. ५-६)
'जहां प्रतिदिन अग्निहोत्रमें हवन करनेवाले लोग रहते हैं,
और जहां उत्तम हृदयवाले और श्रेष्ठ कर्मकर्ता लोग रहते हैं,
और जहां अपने शरीरका रोग दूर होकर मन आनन्दप्रसल्ल हो सकता है, उस स्थानपर उस गौको भेजना चाहिये, जहां
रहनेसे सब प्रकारसे कल्याण होगा। '

रंगालयके सब लोग अभिहोत्रमें प्रतिदिन हवन करनेवाले हों, क्योंकि रुग्गालयमें विविध प्रकारके रोगी आते हैं और उनके संस्पर्शसे विविध रोग फैलना संभव है, इस कारण वायु शुद्धिके लिये प्रतिदिन हवन होना थोग्य है, इस प्रातः सायं किये अभिहोत्रके हवनसे वायु निर्दोष होगा और रोगबीज नष्ट होंगे, और ऐसे वायुसे रोगी भी शीघ्र नीरोग हो सकता है। यह रुग्गालयकी वायुशद्धिके विषयमें कहा है। इसके अति-रिक्त रुग्गालयके कर्मचारी प्रतिदिन नियमपूर्वक हवन करने-बाले हों, जिससे उनका भी आरोग्य सिद्ध होगा और उस स्थानकी भी शुद्धता होगी।

साथ ही साथ रुग्णालयके कर्मचारी (सु-कृतः) उत्तम शुभ

कर्म करनेवाले पिवत्र आत्मा होने चाहिये। इनकी पावित्रतासे ही रोगीका आधा रोग दूर हो सकता है। जो वैद्य पिवत्र हृदयवाला और शुभ कर्म करनेवाला होगा, उसका औषध भी अधिक प्रभावशाली होगा, क्योंकि औषधके साथ उसके दिलकें शुभ विचार भी बड़े सहायक होंगे।

ऐसे सदाचारी सद्भावनावाले धार्मिक वैद्यके पास जो भी रोगी जाय, वह उस आश्रमके पिवत्र वायुमंडलसे—-

स्वायाः तन्वः रोगं विद्वाय । (स. २८, मं. ५)
'अपने वारीरसे रोग दूर करके' पूर्ण नीरीग होगा, इसमें
कोई संदेह नहीं । इसीलिये कहा है कि ऐसे सुविज्ञ आचारसंपन्न ब्राह्मण वैद्यके पास उस प्रसार हे रोगी गौको सत्वर भेजना
चाहिये । वहां जाकर वह गौ नीरोग बने और वहांसे वापस
आकर 'घरके मनुष्यों, गौओं, घोडों और घरकी सब भूमिको
पवित्र बनावे । (मं. ३)' नीरोग गौका मूत्र, गोबर तथा
गोरस अत्यंत पवित्र होता है, परंतु रोगी गौके ये सब पदार्थ
अत्यंत अनिष्ट होते हैं । इसिलिये उक्त आश्रममें पहुंचकर, वहां
रहकर, पूर्ण नीरोगताको प्राप्त होकर जब यह गौ वापस आवेगी,
तब वह मंगलकारिणी बनेगी, ऐसा जो नृतीय मंत्रमें कहा है,
वह सर्वथा योग्य है । 'गौके अन्दर पोषक पदार्थ और अमृतरस होते हैं । यह गौ अनंत प्रकारसे लाभकारी होती है, (मं. ४)'
इसिलिये उसके आरोग्यके लिये दक्षतासे योग्य प्रबंध करना
उचित है ।

## संरक्षक कर।

( 89)

(ऋषः — उदालकः । देवता — शितिपाद् अविः, कामः, भूमिः ) यद्राजानो विभर्जन्तः इष्टापूर्तस्यं षोड्यं यमस्यामी संभासदंः ।

अविस्तरमात्त्र मुश्रिति दत्तः शितिपात्स्वधा

11 8 11

अर्थ — ( यत् ) जिस प्रकार ( यमस्य अमी राजानः सभासदः ) नियमसे चलनेवाले राजाके ये राज्य करनेवाले सभासद ( र्ष्टापूर्तस्य पोडशं विभजन्ते ) अन्नादिका सोलहवी भाग विभक्त करते हैं। यह ( दत्तः ) दिया हुआ भाग ( अविः ) रक्षक वनकर ( शिति-पात् ) हिंधकोंको गिरानेवाला ( स्व-धा ) और अपना धारण करनेवाला होता हुआ ( तस्मात् प्रमुख्जित ) उछ भयसे छुडाता है ॥ १ ॥

भावार्थ — नियमसे प्रजाका पालन करनेवाले राजाके ये राजमभाके समासद वस्तुतः सच राजा ही हैं। ये प्रजाके अर्ज आदि प्राप्तिका सोलहवां भाग कर रूपसे लेते हैं। राजाको दिया हुआ यह सोलहवां भाग सव राष्ट्रका संरक्षण करता है, प्रजाको दुःख देनेवाले जो होते हैं उनको दण्हादेकर।त्माता।है, प्रकामकी क्षेरक कि सिंक कि प्रजान करता है॥ १॥ १॥

सर्वान्कामान्प्रयत्याभवन्प्रभवन्भवन् । आकृतिप्रोऽविर्द्वतः शितिपात्रोपं दस्यति ॥२॥
यो दद्गीति शितिपादमि लोकेन संमितम् ।
स नार्कम्भ्यारीहति यत्रं शुक्को न क्रियते अब्लेन बलीयसे ॥३॥
पञ्चाप्पं शितिपादमि लोकेन संमितम् । प्रदातोपं जीवति पितृणां लोकेऽक्षितम् ॥४॥
पञ्चाप्पं शितिपादमि लोकेन संमितम् । प्रदातोपं जीवति सूर्यामासयोरक्षितम् ॥५॥
इरिंच नोपं दस्यति समुद्र ईव पर्यो महत् । देवौ संवासिनांविव शितिपात्रोपं दस्यति ॥६॥

अर्थ — यह (दत्तः ) दिया हुआ भाग (आकृति-प्रः) संकल्पीका पूर्ण करनेवाला, (शिति-पात् ) हिंसकोंको दयानेवाला, (अविः) संरक्षण करनेवाला, (आ-भवन् ) फैलानेवाला, (प्रभवन् ) प्रभावशाली, (भवन् ) अस्तित्त्वका हेतु होता हुआ (सर्वान् कामान् पूरयति ) सब कामनाओंको पूर्ण करता है और (न उपदस्यति ) विनाश नहीं करता॥ २॥

(यः लोकेन संमितं) जो सब लोगों द्वारा संमानित (शिति-पादं अवि ददाति) हिंसकोंके नाश करनेवाले संरक्षक भागको देता है (सः नाकं अभ्येति) वह दुःखरहित स्थानको प्राप्त करता है, (यत्र अवलेन बलीयसे ग्रुहकः न क्रियते) जहां निर्वल मनुष्यको बलवानके लिये घन देना नहीं पडता है ॥ ३॥

(पञ्च-अ-पूर्प) पांचोंको न सडानेवाले अतएव (लोकेन संमितं) जनता द्वारा संमत (शिति-पादं आर्वि) हिंसकोंको दबानेवाले संरक्षक कर भागको (प्रदाता) देनेवाला (पितृणां लोके आक्षितं उपजीवाति) पितृदेशमें अक्षय-तासे जीवित रहता है ॥ ४॥

(पञ्च-अ-पूर्पं) पांचोंको न सडानेवाले (लोकेन संमितं) जनताद्वारा संमानित (शिति-पादं अविं) हिंसकोंको गिरानेवाले संरक्षक कर भागको (प्रदाता) देनेवाला (सूर्या-सामयोः अश्चितं उपजीवति ) सूर्य और चन्द्रके सान्निध्यमें अक्ष्यताके साथ जीवित रहता है ॥ ५ ॥

(इरा इव) भूमिके समान तथा (महत् पयः समुद्र इव) बढे जलानिधि महासागरके समान और (स-वासिनो देवो इव) साथ साथ निवास करनेवाले प्राणक्ष दो देवोंके समान (शितिपात् न उपव्स्यति) हिंसकको दबानेवाला यह भाग विनाश नहीं करता है॥ ६॥

भावार्थ — यह दिया हुआ कर प्रजाके सब अभ्युदयके संकल्पोंको पूर्ण करता है, दुष्टांका दमन करता है, सुष्टांका पालन करता है, राष्ट्रका विस्तार करता है, वीरोंका प्रभाव बढाता है और जातीका अस्तित्व स्थिर रखता है, साथ साथ सब जनताके मनोरथ पूर्ण करता है और किसी भी प्रकार प्रजाका नाश नहीं करता ॥ २॥

इसिलिये सब लोग राजाको यह कर देना पसंद करते हैं। जो लोग दुर्धोंको दबाकर सज्जनोंका प्रतिपाल करनेवाला यह कर राजाको देते हैं, वे मानो, मुख पूर्ण स्थानको प्राप्त करते हैं, फिर उस स्थानमें कोई बलवान मनुष्य निर्वलसे जबरदस्तीसे धन लेनेवाला नहीं रहता और न कोई निर्वल मनुष्य अपनी शाक्ति होनताके कारण बलवानके लिये धन अपूर्ण करता है ॥ ३ ॥

यह कर पश्च ननों को न गिरानेवाला, दुष्टों को दवानेवाला और सत्पुरुषों का पालन करनेवाला है, इसलिये सब जनता इसकी

राजाके पास समर्पण करती है। जो लोग यह कर देते हैं वे संरक्षकोंकी रक्षामें सदा सुरक्षित रहते हैं ॥ ४ ॥

यह कर पश्चननोंको न गिरानेवाला, दुष्टींका दमन करनेवाला, सज्जनोंका पालन करनेवाला है, इसलिये सब लोग आनन्दसे राजाको यह देते हैं। जो कर देते हैं वे सूर्य और चन्द्रमाके प्रकाशमें सुखसे रहते हैं॥ ५॥

दुष्टोंको दबानेके लिये दिया हुआ यह कर भूमिके समान आधार देनेवाला, समुद्रके जलके समान शांति देनेवाला और प्राणोंके समान सबका रक्षक होता है और किसीका विनाश होने नहीं देता ॥ ६ ॥

क इदं कस्मां अदात्कामुः कार्मायादात् । कार्मो द्वाता कार्मः प्रतिग्र<u>ही</u>ता कार्मः समुद्रमा विवेश ॥ कार्मेन त्<u>वा</u> प्रति गृह्वा<u>मि</u> का<u>मैतत्ते</u> ॥ ७॥ भूमिष्ट्<u>वा</u> प्रति गृह्वात्वन्तरिक<u>्षमि</u>दं महत् । माहं प्राणेन मात्मना मा प्रजयां प्रतिगृह्य वि रांधिषि ॥ ८॥

अर्थ- (कः इदं कसी अदात् ) किसने यह किसको दिया है ? (कामः कामाय अदात् ) मनोरथने मनोरथको दिया है। (कामः दाता ) काम हो दाता है, (कामः प्रतिग्रहीता ) काम ही लेनेवाला है, (कामः समुद्रं आविवेशः,) काम ही समुद्रमें प्रविष्ट होता है। (कामेन त्वा प्रतिगृह्वामि ) इच्छासे ही तेरा खीकार करता हूं। हे काम ! (प्रतत् ते ) यह सब तेरा ही है॥ ७॥

( भूमिः ) पृथ्वी और ( इदं महत् अन्तरिक्षं ) यह बडा अन्तरिक्ष ( त्वा प्रतिगृह्वातु ) तेरा खीकार करे। ( अहं प्रतिगृह्य ) में प्राप्त करके ( प्राणेन आत्मना, प्रजया ) प्राणसे, आत्मासे और प्रजासे ( मा मा मा विराधिष )

न अलग हो जाऊं ॥ ८ ॥

भावार्थ — भला, यह कर कीन किसको देता है ? काम ही कामको देता है। इस जगत्में मनकी इच्छा ही देने और लेनेवाली है। यहीं कामना मनुष्यको समुद्रपर भ्रमण कराती है। इस कामसे ही मनुष्य बढ़ी आपित्तयां खयं सिरपर लेता है। यह सब जगत्का व्यवहार कामकी महिमा ही है।। ७॥

इस पृथ्वीपर और आकाशमें कामनाका ही संचार हो रहा है। इस कामनाका विस्तार करता हुआ में प्राण, आत्मा और

प्रजासे दूर न हो छं॥ ८॥

## राज्यशासन चलानेके लिये कर।

राजा राज्यका शासन करता है। इस महत्त्वपूर्ण कार्यके लिये प्रजा उसको 'कर 'समर्पण करती है। इस करका प्रमाण कितना होना चाहिये, अर्थात प्रजा अपनी प्राप्तिका कितवाँ भाग राजाको समर्पित करे, और राजा उस धनका किन कार्यों में उपयोग करे, इस विषयका उपदेश इस स्कर्मे किया है। अतः राज्यशासनका विचार करनेवालों को यह स्क बडा बोधप्रद है।

### प्राप्तिका सोलहवाँ भाग।

प्रजाकी जो भामदनी होती है, उसका सोलहवाँ भाग राजाको देनेके लिये राजसभाके सभासद भलग करते हैं यह वर्णन पहले ही मंत्रमें हैं—

अमी सभासदः इष्टापूर्तस्य षोडशं विभजन्ते ॥ (स. २९, मं. १)

'राजसभाके ये सभासद प्रजाकी प्राप्तिसे सोलहवां भाग भलग करते हैं।'और यह सोलहवां भाग राजाको प्रजासे मिलता है। यह कर है जो राजाको राज्य चलानेके लिये देना चाहिये। खेतसे जो धान्य उत्पन्न होगा उसका सोलहवां भाग राजाकी प्रामसभाके सभासद लेकर संप्रह करें। जो उत्पन्न होगा उसका सोलहवां भाग लेना है। अर्थात् साधारण खेती करने वालोंसे हरएक धान्यके रूपमें ही यह कर लिया जायगा। धान्य उत्पन्न होगा उस पदार्थका सोलहवां भाग लेना है, प्रत्युत जो पदार्थ उत्पन्न होगा उस पदार्थका सोलहवां भाग लेना है। जिस पदार्थका भाग हो नहीं सकता उसके मूल्यका सोलहवां भाग लिया जायगा तथा जो वैश्य धन कमाते होंगे, उनसे उनकी कमाईका वह भाग धनके रूपमें लिया जायगा। कर देनेके विषयमें यह वेदकी आज्ञा सुस्पष्ट दिखाई देती है और यह कर प्रजाके लिये कमी असह्य नहीं हो सकता।

उत्पन्नका सोलहवां हिस्सा लेनेक लिये वेदकी आज्ञा है परंतु स्मृतिप्रंथोंमें छठां भाग लेनेतक करकी वृद्धि हुई है और आज कल तो कई गुणा वृद्धि हुई है। इस मंत्रमें 'विभजन्ते' किया वर्तमानकालकी है। राजसभाके सभासद ख्यं उत्पन्न देखकर उसका सोलहवां भाग अलग करते हैं, अर्थात वे खेतमें धान्य तैयार होनेपर धान्यकी राशीके पास जाते हैं और उसके सोलह भाग करके एक भाग राजप्रबंधके लिये ले लेते हैं। केवल अंदाजास नहीं लेते, परंतु प्रत्यक्ष प्राप्ति देखकर उसमेंसे उक्त भाग लेते हैं, यह बोध वर्तमान कालवाचक 'अमी सभासदः विभजनते' इस वाक्यसे प्राप्त होता है। अकालके दिनोंमें धान्य कम उत्पन्न हुआ तो कर कम लेते हैं, और सुकालमें अधिक उत्पत्ति हुई तो अधिक लेते हैं। आज-कलके समान सुकाल और अकालमें एक जैसे प्रमाणसे नहीं लेते। पाठक यह वैदिक शीति देखें और इसकी विशेषताका अनुभव करें।

प्राप्तिके दो साधन।

भामदनीके दो मार्ग होते हैं, एक 'इष्ट ' और दूसरा 'पूर्त '। मनुष्य जो अपनी इच्छानुसार अभीष्ट ब्यवहार करते हैं और उससे कमाई करते हैं, उसको 'इष्ट ' कहते हैं, इसमें उद्योगधंदे, शिल्प आदिका समावेश होता है, इसमें कर्ताकी इच्छापर ब्यवहारकी सत्ता निर्भर है। दूसरा है 'पूर्त '। इसमें खामीकी इच्छा हो या न हो, आमदनी होती रहती है, जैसे बागसे फलादिकोंका उत्पन्न होना, कृषिसे धान्य मिलना, पहि-लेसे बढ़े हुए बृक्षोंसे फल प्राप्त होना इ०। चली हुई पूर्व व्यवस्थासे जो प्राप्ति होती है उसका नाम पूर्त है, जर्मीदारोंको जो उत्पन्न होता है वह 'पूर्त 'है क्योंकि जर्मीदारके प्रयत्न न करनेपर भी वह इसके कोशकी पूर्तता करता रहता है। इष्ट व्यवहारका वैसा नहीं है; वह इच्छापूर्वक कामधंदा करके सफल्ला होनेपर प्राप्ति होती है, यह प्रयत्नसाध्य है। इष्ट भीर पूर्तमें यह भेद है। मनुष्योंके व्यवहारोंके ये मुख्य दो भेद हैं।

आजकल 'इष्ट 'का अर्थ 'यज्ञयाग ' और ' पूर्त ' का अर्थ सर्वजनोपयोगी कृप, तालाव, धर्मशाला आदि करना समझते हैं, इन शब्दों में यह अर्थ है, परंतु यह केवल एक हो भाग है। इन शब्दों के संपूर्ण अर्थ केवल ये ही नहीं हैं। इस समय विचार करने के सूक्तों ' प्रजार्का आमदनीसे सोलहवां भाग कर रूपसे लिया जाता है ' ऐसा कहा है। उस प्रसंगमें ' यज्ञ और कृवे ' का सोलहवां भाग राजा लेता है ऐसा मानना अयोग्य है, इसीलिये चारों वर्णों के ब्यवहारकी दृष्टिस होनेवाला और जिससे राजाको सोलहवां भाग कर रूपसे प्राप्त हो सकता है वैसा अर्थ ऊपर लिया है। यज्ञादि अर्थ लेनेक प्रसंगमें प्रजाके सुकृतका जो पुण्य होगा उसका कुछ भाग राजाके यज्ञ संवर्धनके लिये उसको प्राप्त हो सकता होगा। परंतु इससे संपूर्ण राज्यशासन नहीं चल सकता; अतः आमदनीके विषयका अर्थ ही यहां लेना योग्य है। उक्त प्रकारकी रीतिसे दो प्रकारके ब्यवहारोंसे होनेवाली

प्राप्तिका सोलहवां भाग राजाके सभासद राज्यशासन चलानेके १७ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ३) ालिये प्रजासे कर रूपमें लेते हैं, यह प्रथम मंत्रार्थका कथन है। यहां राजाका भी लक्षण देखना चाहिये—

राजा कैसा हो।

इस सूक्तमें राजाका नाम 'यम ' आ गया है। यमका अर्थ 'खाधीन रखनेवाला, नियमसे चलनेवाला, धर्मका पालन करनेवाला ' है। 'यम-धर्म ' इस शब्दसे भी यमसे धर्मका संबंध स्पष्ट होता है। राज्य चलानेक जो धर्मनियम होते हैं उनके अनुसार राज्यशासन करनेवाला राजा यहां इस शब्दसे वोधित होता है। इससे स्पष्ट है कि यहांका राजा मनमानी बातें करनेवाला नहीं है, प्रत्युत राजधर्मके नियमों के अनुसार तथा जनताके प्रतिनिधियों को संमतिके अनुसार राज्य चलाने-वाला है। यह राजा राजसभाक सदस्यों के मतसे और धर्म-नियमों से बद्ध है, स्वेच्छाचारी नहीं है। वस्तुतः इसके राज्यमें-

अमी सभासदः राजानः। (स् २९, मं. १)
'राजसभाके ये सभासद ही राज्यशासन करनेवाले राजा
हैं।'राजा तो नाम मात्र अधिकारी रहकर, उन सभासदोंकी
संमितिसे जो नीति निश्चित होती है, उसके अनुसार राज्यशासनं चलाता रहता है। वेदकी यह नियमबद्ध राजसत्ता यहा
देखने योग्य है। इस राजाको राजसभाके सदस्य प्रजाकी आमदनीका सोलहवा भाग राज्यशासनके व्ययके लिये प्रजासे करके
ह्रपमें लेते हैं। इसका उपयोग कैसा किया जाता है, यह अब
देखिये। यह प्रजासे प्राप्त होनेवाला कर क्या क्या करता है इस
विषयमें इस स्का वर्णन बडा मनोरंजक है। इसका विचार
करनेसे हमें पता लग सकता है कि प्रजाके दिये हुए करका
राजा कैसा उपयोग करता है। देखिये—

#### करंका उपयोग।

राजा जो कर जनतासे लेता है, उसका व्यय किन बातोंके लिये किया जाने, इसका वर्णन निम्नलिखित शब्दोंसे इस सूक्तमें किया है। 'यह कर निम्नलिखित बातें करता है' ऐसा वर्णन इस सूक्तमें आया है, इस सूक्तका कथन है कि प्रजाद्वारा दिया हुआ कर निम्नलिखित बातें करता है—

- (१) अविः = (अवित इति अविः) = रक्षा करता है, जनताकी अथवा राष्ट्रको रक्षा करता है। प्रजासे लिया हुआ कर ही प्रजाकी रक्षा है। (मं. १, ३-५)
  - (२) स्वधा = (खस्य धारणा) = अपनी अर्थात् प्रजाकी धारणा करता है। राष्ट्रकी धारणा शक्ति करसे बढती है। कर लेकर राजा ऐसे प्रबंध करता है कि जिससे प्रजाकी समर्थता बढ जाती है। (मं. १)

- (३) पञ्चापूपः = (पञ्च+अ+प्पः-पूयते विशीयंते इति पूपः। न पूपः अपूपः। पञ्चानां
  अपूपः पञ्चाप्पः) जो अलग अलग होता
  है अर्थात् जिसके भाग बिस्रोर पहते हैं उसका नाम
  'पूप' है। तथा जिसके भाग धंघटित एक दूसरेके
  साथ अच्छी प्रकार मिले जुले होते हैं उसको 'अपूप' कहते हैं। पश्चजनोंको संघटित-संघटनायुक्तकरता है अर्थात् परस्पर मिलाकर रक्षता है, जिससे
  पांचों प्रकारके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऋद, निषादोंका
  अभेय संघ होता है उसका यह नाम है। राजा प्रजासे
  कर लेता है और प्रजाकी संघन्नक्ति बढाता है।
  ( मं. ४, ५)
- (8) भवन् = होना, अस्तित्व रखना। प्रजासे कर लेकर राजा ऐसे कार्योमें विनियोग करता है कि जिनसे प्रजाका अस्तित्व चिरकाल रहता है। (मं. २)
- ( ५ ) आभवन् = धन ऐश्वर्यसंपन्न होना । राजा करका ऐसा उपयोग करता है कि जिससे प्रजा प्रतिदिन अधिकाधिक संपत्तिमान होती जाय । ( मं. २ )
- (६) प्रभवन् = प्रभावशाली । प्रजासे कर प्राप्त करके राजा उसका विनियोग ऐसे कार्यों में करता है कि प्रजा प्रतिदिन प्रभावशालिनी बनती जावे । सत्ववान, पराक्रमी और प्रभावशाली प्रजा बने । (मं. २)
- (७) आकृतिप्रः = (आकृतिः) संकल्पोंको (प्र)
  पूर्ण करनेवाला कर है। अर्थात् प्रजासे कर लेकर
  राजा ऐसे कार्य करता है कि जिनसे प्रजाके मनकी
  श्रेष्ठ कामनाएं परिपूर्ण होती हैं और प्रजाकी अखंडित
  उन्नति होती रहती है। (मं. २)
- (८) सर्वान् कामान् प्रयाति = प्रजाकी संपूर्ण उक्क तिकी कामनाएं सफल और सुफल होती हैं। किसी प्रकार भी प्रजाकी श्रेष्ठ आकाक्षाएं निष्फल नहीं होती। कर लेकर राजा ऐसा प्रबंध करता है कि प्रजाकी श्रेष्ठ कामनाएं पूर्ण शीतिसे सिद्धिको प्राप्त हों। ( मं. २)
- (९) यो ... ददाति स नाकं अभ्येति = जो (कर)
  देता है वह (न+अ+कं) सुखपूर्ण स्थानको प्राप्त
  करता है अर्थात् राजाको कर देनेवाले लोग अपने
  देशमें सुखी रहते हैं। प्रजासे कर लेकर राजा ऐसे
  उत्तम प्रबंधसे राज्य चलाता है, कि सब प्रजा सुखी
  होती है।

- (१०) प्रदाता पितॄणां लोके आक्षितं उपजी-वित = कर देनेवाले लोग संरक्षकों द्वारा सुरक्षित हुए प्रदेशमें चिरकाल आनंदसे रहते हैं । राजा प्रजासे कर लेवे और उनको अत्यंत सुरक्षित रखे, सुराज्य प्रवंधसे लोग सुरक्षित होकर आनंदसे रहें। (मं.४)
- (११) प्रदाता सूर्या-मासयोः अक्षितं उपजीवाते = कर देनेवाले लोग जैसे (सूर्य) दिनमें वैसं (मास = चंद्रमाः) रात्रीके समय भी सुरक्षित होकर आनंदसे रहते हैं। कर लेकर राजा राज्यशासनका ऐसा त्रोग्य प्रबंध करे कि जिससे प्रजा दिनके समय भी सुरक्षित होवे और रात्रीके समयमें भी सुरक्षित होवे। (मं. ५)
- ( १२ ) इरा इव न उपदस्यित = कर देनेवाली प्रजा पृथ्वीके समान ध्रुव रहती है अर्थात् उस प्रजाका नाक्ष कोई नहीं कर सकता। (मं. ६)
- (१३) महत् पयः समुद्र इव न उपदस्यति = कर देनेवाली प्रजा बढे जलसे भरे गहरे महासागरके समान सदा गंभीर और प्रशांत रहती है। छोटे जलाश्चयके समान शुब्क होकर नाशको नहीं प्राप्त होती। (मं. ६)
- (१४) सवासिनो देवो इव न उपदस्यति = साथ साथ रहनेवाले दो देव, श्वास और उच्छ्वासके समान यह कर सब प्रजाकी रक्षा करता है अर्थात जिस प्रकार प्राणके न्यापारसे सब शरीर सुरक्षित रहता है उसी प्रकार प्रजासे मिलनेवाला कर राष्ट्रकी सुरक्षित रक्ष सकता है। (मं. ६)
- (१५) तस्मात् प्रमुञ्चाति = उस महाभयसे मुक्त करता है। यह दिया हुआ कर प्रजाको महाभयसे बचाता है। (मं. १)
- (१६) शिति-पात् = (शियते इति शितिः हिंसनं, शितिं पातयति ) 'शिति 'का अर्थ है नाश, उस नाशका पतन जो करता है अर्थात् नाशसे जो बचाता है, उसको 'शिति-पात् 'कहते हैं। यह कर प्रजाका विनाशसे बचाव करता है। (मं. १-६)
- (१७) अवलेन बलीयसे गुल्कः न क्रियते = निर्वल मनुष्य अपनी निर्वलताके कारण प्रवलको धन नहीं देता। अर्थात् यह कर निर्वल मनुष्योंका बलवानोंके अत्याचारसे पूर्ण बचाव कर सकता है। (मं..३)

प्रजासे कर लेकर राजाको इतनी बातें करना चाहिये। यहां ऊपर दिये हुए ये सतरह वाक्य इस सूक्तमें विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका विचार इसी दृष्टिसे पाठक आधिक करें और राज्यशासनके संबंधमें योग्य बोध जान लें। साधारण सूचना करनेके लिये पूर्वोक्त वाक्योंसे प्राप्त होनेवाला बोध पुनः संक्षेपसे यहां देते हैं—

' ( १ ) राजा अपनी प्रजासे कर लेवे और उसका उपयोग प्रजाकी योग्य प्रकारकी रक्षा करनेमें, ( २ ) प्रजाकी सब प्रकार-की धारणाशक्ति और समर्थता बढानेमें, (३) ज्ञानी, ऋर, व्योपारी, कारीगर और अन्य लोगोंकी संघशक्ति बढानेमें, इन सबको संघटित करनेमें, (४) इनका राष्ट्रीय और नातीय अस्तित्व सुरक्षित रखनेमें, ( ५ ) प्रजाको ऐश्वर्यसंपन्न करनेके कार्यों में, (६) प्रजाजनों को प्रभावशाली बनाने में (७) संपूर्ण राष्ट्रके सब लोगोंकी सब श्रेष्ठ आकांक्षाओंकी सफलता करनेके साधन निर्माण करनेमें, (८) सब जनोंकी श्रेष्ठ कामनाओंकी त्ति करनेके साधन संप्रहित करनेमें, (९) राष्ट्रके दुःख दूर करनेमें, ( १० ) राष्ट्रकी रक्षा करनेके लिये संरक्षकगण नियुक्त करनेमें, (११) जैसे दिनमें वैसे रात्रीमें भी निर्भय होकर लोग सर्वत्र संचार कर सकें ऐसी निर्भयता संपूर्ण राष्ट्रमें सदा स्थिर रखनेक कार्यमें, ( १२-१४ ) जनताकी भूमिके समान ध्रुव, जलनिधि समुद्रके समान गंभीर और प्राणीके समान जीवन युक्त करनेके कार्योंमें, (१५-१६) भय और विनाशसे प्रनाको बचानेके प्रयत्नोंमें, तथा (१७) बलवान् मनुष्य निर्वेलोंके ऊपर अल्याचार न करें, ऐसा सुप्रबंध संपूर्ण राज्यभरमें करने-के कार्यमें करें। '

प्रजासे लिये हुए करका उपयोग इन कार्यों से करना राजाका कर्तव्य है। पूर्वोक्त वाक्योंसे यहां भाव प्रकट हो सकता है। पाठक विचार करके इन वाक्योंसे और इन शब्दोंसे अधिक बोध प्राप्त करें। जो राजा प्रजासे कर लेता हुआ इसका उपयोग इन कर्तव्योंसे भिन्न केवळ अपने ही स्वार्थसाधनके कार्यों से करेगा वह राज्य चलानेके ळिये अयोग्य होगा। यह इस सूक्तव्यारा वेदकी घोषणा समझना चाहिये।

## स्वर्ग सहश राज्य।

जिस राज्यमें राजा प्रजासे कर लेकर पूर्वोक्त रीतिसे प्रजाकी उत्तम रक्षा करता है, वह स्वर्गके सदश ही राज्य है और जहां करसे प्राप्त हुए घनका उपयोग प्रजाके बंधन बढानेमें होता है, वह नरकके सदश राज्य है। स्वर्गराज्यके लक्षण इसी सूक्तमें कहें हैं, उनका अब यहां देखिये—

१ स नाकं अभ्येति १ यत्र शुक्को न क्रियते अवलेन वलीयसे। (स्. २९, मं. ३)

'(१) कर देनेवाले मनुष्य खर्गधाममें पहुंचते हैं, (२) जहां निर्बल मनुष्यको बलवान् मनुष्यके लिये धन देना नहीं पढता। 'यह खर्ग सदश राज्यका लक्षण है। जहां जिस राज्यके निर्बल मनुष्यके केवल निर्वल होनेके कारण ही बलवान् मनुष्यके सामने खिर झुकाते हुए अपने पासका धन उपहारके कपमें देना नहीं पढता, वह खर्गधाम है। और जिस राज्यमें बलवान् मनुष्य निर्वलोपर जो चाहे सो अलाचार करते हैं और इन अलाचारोंके कारण कोई उनको पूछता तक नहीं और जहां निर्वल मनुष्य केवल बलहीन होनेके कारण ही पीसे जाते हैं, वह नरक है। 'नर-क' का अर्थ 'हीन मनुष्य, छोटा मनुष्य, नीचली श्रेणीका मनुष्य 'है। जिस राज्यमें हीन भावनावाले मनुष्य होते हैं वह नरकराज्य है और जहां श्रेष्ठ भावनावाले मनुष्य होते हैं उसको खर्गराज्य कहते हैं।

बाह्मणोंका ज्ञानका बल, क्षत्रियोंका अधिकारका बल, बैश्योंका धनका बल, अर्द्रोंका कारीगरीका बल, और निवादोंका केवल शारीरिक बल होता है। ये लोग यदि खार्थी हुए तो इन बलोंखे मदोन्मत्त होकर अन्योंपर अत्याचार करते हैं। ऐसा अत्याचार कोई किसीपर न करे और सबको धर्मके आश्रयसं मनुष्यत्व विषयक समानताका दर्जा हो, ऐसा राज्यव्यव-रक्षाका प्रबंध रखना राजाका परम कर्तव्य है जहां ऐसा उत्तम प्रबंध होता है और जिस राज्यमें शासनव्यवस्थाके आश्रयसे निर्बल मनुष्य भी बलवान मनुष्यके अत्याचारके सामने अपनी रक्षाके लिये खडा रह सकता है, और केवल निर्वलताके कारण पीसा नहीं जाता, वहीं राज्यकासन पदिति वेदकी दृष्टिसे अत्यंत उत्तम है। वहीं 'वैदिक राज्य 'है।

#### कामनाका प्रभाव।

पूर्वोक्त प्रकार राज्यब्यवस्था करना या अन्याय्य वैदिक आज्ञाओं के अनुसार मनुष्यों का सुधार करने के यत्न करना या न करना, यह सब मनुष्यकी कामना इच्छा-संकल्य-आकांक्षा आदि के सेल हैं। मनुष्यमें जो इच्छा होती है वैसा मनुष्य चलता है और वैसा ही मनुष्य व्यवहार करता है। यह बताने के लिये ज वे और ८ वें मंत्रका उपदेश है। इसका पहला हो प्रश्लोत्तर देखिये—

प्रश्न इदं कः कस्मै अदात् १ = यह कीन किसको देता है ! उत्तर कामः कामाय अदात् = काम ही कामके लिये देता है।

> कामः दाता, कामः प्रतिग्रहीता = काम ही देने और लेनेवाला है।

ये मंत्रभाग बढ़े महत्त्वपूर्ण उपदेशको देनेवाले हैं। मनुष्यके मनके अंदर जो इन्छा है, जो महत्वाकांक्षा है, जो कामना है वही मनुष्यको दाता बनाती है और उसीसे दूसरा मनुष्य दान लेनेवाला बनता है। राजा राज्य करता है, सैनिक युद्ध करते हैं, नौकर नौकरी वरते हैं, कोई किसीको कुछ देता है और दूसरा लेता है, यह सब व्यवहार मनके अंदरकी इच्छाके कारण होते हैं। मानो, यह काम ही सबसे ये व्यवहार करा रहा है यहांतक की-

कामः समुद्रं आविवेश। (सू. २९, मं. ७) 'काम ही समुद्रमें घुता है।' अर्थात् समुद्रपर भी इसी कामका ही राज्य है। पृथ्विको छोडकर जो मनुष्य समुद्रमें जहाजों में बैठकर भ्रमण करने जाते हैं वे भी कामकी ही प्रेरणासे ही जाते हैं। और कोई विमान द्वारा आकाश में उडते है वे भी कामकी भ्रेरणासे ही उड रहे हैं। इस प्रकार इस जगतक। सब व्यवहार कामनाकी भ्रेरणासे हो रहा है। 'भूमि और अंतरिक्ष में भी सर्वत्र काम ही काम अर्थात् कामनाका राज्य है। (मं. ८)' सब इसीकी आज्ञाके अनुसार फिर रहे हैं। देखिये—

काम ! एतत् ते । (सू. २९, मं. ७) हे काम ! यह तेरा ही महाराज्य है 'तेरा ही शासन सब पर है। कीन तेरे शासनसे बाहर है। कामका स्वीकार करनेवाले कामी लोग जैसे अपने मनकी कामनासे प्रेरित होते हैं, उसी प्रकार कामका त्याग करनेवाले विरक्त लोग भी उसी कामनासे ही प्रवृत्त होते हैं, तात्पर्य कामका सर्वतोपरी शासन है।

कामकी मयादा।

कामना बुरी है ऐसा कहते हैं। यदि काम उक्त प्रकार सब पर ज्ञासनाधिकार चलाता है और भोगी और त्यागों दोनों उसीके आधीन रहते हैं तो फिर कामका संयम कैसे हो सकता है ! इस प्रश्नका उक्तर अष्टम मंत्रके उक्तरार्धने दिया है। इस मंत्रभागमें कहांतकके कामका स्वीकार करना और कहांसे आगेके कामको त्यागना इस महत्त्वपूर्ण विषयका विवेचन किया है। वह विषय अब देखिये—

प्रतिगृह्य अहं आत्मना मा विराधिषि, अहं प्राणेन मा विराधिषि, अहं प्रजया मा विराधिषि। (स्. २९, मं. ८)

'काम ! तेरा स्वीकार करके, में अपनी आत्मशक्तिको न खो बैठूं, में अपनी प्राणशक्तिको न क्षीण करूं, और में अपने प्रजननको भी न हीन बना दूं। ' यहांतक जितना काम स्वीकारा जा सकता है, उतना मनुष्यके लिये लाभदायी हो सकता है। काम विषयका अत्याचार हरएक इंद्रियके कार्यक्षेत्रमें हो सकता है, परंतु इसका विशेष कार्यक्षेत्र जननेन्द्रियके साथ संबंध रखता है। इस इंद्रियसे विशेष अत्याचार करनेसे आत्माका बल कम होता है, जीवनकी मर्यादा तथा प्राणकी शक्ति क्षीण होती है और सन्तान उत्पन्न करनेकी शक्ति भी न्यून होती है और ऐसे कामी पुरुषको जो भी सन्तान उत्पन्न होते हैं वे भी क्षीण, बलहीन और दीन होते हैं। इस प्रकारका घातपात न हो इस लिये कामका संयम करना आवश्यक है। संयमकी मर्यादा यह है कि 'उस मर्यादातक कामका उपभोग लिया जावे कि जहां तक छेनेसे अपनी आत्माकी शक्ति, प्राणकी शक्ति और प्रजनन शक्ति क्षीण न हो सके, इससे अधिक कामका भोग करनेसे हानि है।

इस मंत्रमं सभी इंद्रियों के संबंधमं कामका उपभोग लेनेकी मर्यादा कही है, यद्यपि उत्परके उदाहरणमें हमने एक इंद्रियकी लक्ष्य करके लिखा है, तथापि पाठक उसी मर्यादाकी संपूर्ण इंद्रियों के कार्यक्षेत्रमें घटाकर योग्य बोध प्राप्त करें।

कामका यह साम्राज्य संपूर्ण जगत्में है। विशेषकर मानवी प्राणियों में हमें विचार करना है। इस राज्यव्यवस्थाका उपदेश देनेवाले इस सूक्तमें इस काम विषयके ये मंत्र रखे हैं और कामकी धर्ममर्यादा और अधर्ममर्यादा भी वता दां है; इसका हेतु यह है कि राजा अपने राज्यमें ऐसा राज्यप्रबंध करें कि जिससे प्रजाजन काम विषयक धर्ममर्यादाका उल्लंघन न करें और अपने आत्मा, प्राण और प्रजनकी शक्तिसे युक्त हों और सब उत्तम शांतिसे स्वर्गतुल्य राज्यका आनंद प्राप्त करें। प्रजासे लिये हुए करका इस व्यवस्थाके लिये व्यय करना राजाका आव-इयक कर्तव्य है। करसे ये कार्य होते हैं और प्रजा सुखी होती हैं, इसीलिये (लोकेन संमितं। मं. ४, ५) 'प्रजाहारा स्वीकृत और संमानित कर' ऐसा इसका विशेषण दिया है।

जहां प्रजासे प्राप्त करका इन कार्यों के लिये उपयोग होता है, वहां की प्रजा सुखी और अभ्युदय तथा निःश्रेयसको प्राप्त करने वाली होती है। वैदिकधर्मी ऐसा प्रवंध करें कि जिससे अपने देशमें, तथा अन्यान्य देशों में, इसी प्रकारके वैदिक आदर्श चलनेवाले और चलाये जानेवाले राज्य हों और कोई राष्ट्र स्वराज्यके वैदिक आदर्श दूर न रहे।

## एकता।

( 30 )

(ऋषः - अथर्वा। देवता - चन्द्रमाः)

सहंदयं सांमन्स्यमविद्वेषं कृणोमि वः। अन्यो अन्यमुभि हंर्यत वृत्सं जातमिनाहन्या

11 9 11

अर्चुत्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भंवतु संमंनाः । जाया पत्ये मधुमतीं वार्चं वदतु शन्तिवाम्

1 2 11

मा आता आतंरं द्विश्वन्मा स्वसारमुत स्वसा । सम्यञ्चः सर्वता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ ३ ॥ येनं देवा न वियन्ति नो चं विद्विपते मिथः । तत्र्क्रण्मो ब्रह्मं वो गृहे संज्ञानं प्ररुपेम्यः ॥ ४ ॥

अर्थ — (स-हद्यं) सहदयता अर्थात् प्रमपूर्ण हृदय, (सां-मनस्यं) शांमनस्य अर्थात् मन शुभ विचारोंसे पूर्ण होना और (अ-विद्वेषं) परस्पर निवैरता (वः कृणोमि) तुम्हारे छिये में करता हूं। तुम्हारेमेंसे (अन्यः अन्यं अभि हर्यत) हरएक परस्परके ऊपर प्रीति करें (अष्टन्या जातं वत्सं इव) जैसे गौ उत्पन्न हुए बछडेको प्यार करती है ॥ १ ॥

( पुत्रः पितुः अनुव्रतः ) पुत्र पिताके अनुकूछ कर्म करनेवाला और ( मात्रा संमनाः भवतु ) माताके साथ उत्तम मनसे रहनेवाला होवे । ( जाया पत्ये ) पत्नी पतिसे ( मधुमर्ती शन्तियां वाचं वद्तु ) मधुर और शांतिसे युक्त भाषण

करे॥ २॥
(भ्राता भ्रातरं मा द्विश्वत्) भाई भाईसे द्वेष न करे, (उत खसा खसारं मा) और वहिन बहिनसे द्वेष न करे। (सम्यञ्चः सवताः भूत्वा) एक मतवाले और एक कर्म करनेवाले होकर (भद्रया वाचं वदत) उत्तम रीतिसे भाषण करो॥ ३॥

(येन देवाः न वियन्ति) जिससे व्यवहार चलानेवालींमें विरोध नहीं होता है, (च नो मिथः विद्विषते) और न कभी परस्पर द्वेष बढता है, (तत् संज्ञानं ब्रह्म) वह एकता बढानेवाला परम उत्तम ज्ञान (वः गृहे पुरुषेभ्यः कृण्मः) तुम्हारे घरके मनुष्योंके लिये हम करते हैं ॥ ४॥

भावार्थ — प्रेमपूर्ण हृदयके भाव, मनके ग्रुम विचार और आपसकी निर्वेरता आप अपने घरमें स्थिर कीजिये। तुम्हारेमेंसे हरएक मनुष्य दूसरे मनुष्यके साथ ऐसा प्रेमपूर्ण वर्ताव करें कि जिस प्रकार नये उत्पन्न हुए बछडेसे उसकी गी माता प्यार करती है ॥ १ ॥

पुत्र पिताके अनुकूल कर्म करे, और माताके साथ मनके शुभ भावसे व्यवहार करे। परनी पतिके साथ सदा मधुर भाषण

. करती रहे ॥ २ ॥ भाई भाईसे द्वेष न करें, बहिन बहिनके साथ न लंडे । एक मतसे एक कर्म करनेवाले होकर परस्पर निष्कपटतासे भाषण

करो ॥ ३ ॥ जिससे कार्यव्यवहार चलानेवालॉमें कभी विरोध नहीं हो सकता और कभी आपसमें लढाई झगडा नहीं हो सकता, वैसा उत्तम ज्ञान तुम अपने घरोंमें बढाओ ॥ ४ ॥ ज्यायंस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौष्ट संग्राधयंन्तः सधुंराश्चरंन्तः ।

अन्यो अन्यस्म वृत्यु वदंन्त् एतं सध्रीचीनांन्वः संमेनसस्क्रणोमि ॥ ५॥

समानी प्रापा सह वोऽन्नभागः संमाने योक्त्रे सह वो युनिन्म ।

सम्यश्चोऽग्निं संपर्यतारा नामिमिनाभितः ॥ ६॥

सध्यीचीनांन्वः संमेनसस्क्रणोम्येकंश्वष्टीन्त्संवनंनेन् सर्वीन् ।

देवा ईवामृतं रक्षंमाणाः सायंप्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥ ७॥

अर्थ — (ज्यायस्वन्तः) वृद्धोंका सन्मान करनेवाले, (चित्तिनः) उत्तम चित्तवाले, (संराध्यन्तः) उत्तम सिद्धितक प्रयत्न करनेवाले, (स-धुराः चरन्तः) एक धुराके नीचे कार्य करनेवाले और आगे बढनेवाले होकर (मा वि योष्ट) तुम
मत अलग होओ, मत विरोध करो। (अन्यः अन्यस्मै वल्गु वदन्तः एत) एक दूसरेसे प्रेमपूर्वक भाषण करते हुए आगे
बढो। (वः सर्ध्राचीनान्) तुमको साथ पुरुषार्थ करनेवाले और (संमनसः कुणोमि) उत्तम एक विचारसे युक्त मनवाले
करता हूं॥ ५॥

(प्रपा समानी) तुम्हारा जल पीनेका स्थान एक हो, और (वः अन्नभागः सह ) तुम्हारा अन्नका भाग भी साथ साथ हो। (समाने योक्त्रे वः सह युनिजिम) एक ही जीतेमें तुमको साथ साथ में जीडता हूं। (सम्यञ्चः अग्नि सपर्यत) मिलजुलकर ईश्वरकी पूजा करो, (अभितः नाभि अराः इव) चारों ओरसे नाभीमें जैसे चक्रके ओर जुडे होते हैं॥ ६॥

(संवननेन वः सर्वान्) परस्पर सेवा करनेके भावसे तुम सबको (सभ्रीचीनान् संमनसः एकश्नुष्टीन् कृणोमि) साथ मिलकर पुरुषार्थ करनेवाले, उत्तम मनवाले और समान नेताकी आज्ञामें कार्य करनेवाले बनाता हूं। (अमृतं रक्षमाणाः देवाः इव ) अमृतकी रक्षा करनेवाले देवोंके समान (सायं प्रातः वः सौमनसः अस्तु) सायंकाल और प्रातःकाल तुम्हारे प्रसन्न चित्त रहें ॥ ७ ॥

भावार्थ — रुद्धोंका संमान करो, चित्तमें ग्रुभ सङ्कल्प धारण करो, उत्तम सिद्धितक प्रयत्न करो, आगे बढकर अपने सिरपर कार्यका भार लो और आपसमें विद्वेष न बढाओ । परस्पर प्रेमपूर्वक भाषण करो, मिलजुलकर पुरुषार्थ करनेवाले बनो । इसीलिये तुम्हें उत्तम मनसे युक्त बनाया है ॥ ५॥

तुम्हारा जल पीनेका स्थान सबके लिये समान हो, अजका भोग भी सबके लिये एक हो, समान कार्यकी एक धुराके नीचे रहकर कार्य करनेवाले तुम हो, उपासना भी सब मिलजुलकर एक स्थानमें करो, जैसे चक्रके आरे नाभिमें जुड़े होते हैं, वैसे ही तुम अपने समाजमें एक दूसरेके साथ मिलकर रहो ॥ ६॥

परस्परकी सहायता करनेके लिये परस्परकी सेवा करों, उत्तम ज्ञान प्राप्त करों, मनके भाव शुद्ध करके एक विचारसे एक कार्यमें दत्तिचत्त हो, सबके लिये समान अज्ञादि भोग मिलें। जिस प्रकार देव अमृतकी रक्षा करते हैं, इसी प्रकार सायं प्रातः द्वम अपने मनके शुभसङ्कर्पोकी रक्षा करों॥ ७॥

### संज्ञानसे एकता।

इस सूकमें 'संज्ञान' प्राप्त करके आपसकी एकता करनेका उपदेश है। मनुष्यप्राणी संघ बनाकर रहनेवाला होनेके कारण उसको आपसकी एकता रखना अलंत आवश्यक है। जातीय एकता न रही, तो मनुष्यका नाश होगा। जो जाती अपने अंदर संघशक्ति बढाती है वहीं इस जगत्में विजयी हो रहीं है, तथा जिस जातीमें आपसकी फूट अधिक होती है, वह परा-जित होती रहती है। अतः आपसमें संघशक्ति बढाकर अपनी उन्नति करना हरएक जातीके लिये अत्यंत आवश्यक है। संघ-शक्ति बढानेके जो उपाय इस सूक्तमें वर्णन किये हैं, वे अब देखिये —

अंदरका सुधार।

सबसे प्रथम व्यक्तिके अंदरका सुधार होना चाहिये। वैदिक धर्ममें यदि कोई विशेष महत्वपूर्ण बात कही होगी तो यही कही है कि संपूर्ण सुधारका प्रारंभ मनुष्यके हृदयके सुधारसे होना चाहिये। हृदय सुधर जानेपर अन्य सब सुधार मनुष्यको लाभ पहुंचा सकते हैं, परंतु हृदयमें दोष रहे तो बाह्य सुधारसे कुछ भी लाभ नहीं हो सकता । इसिलये इस सूक्तमें हृदयके सुधार करनेकी सूचना सबसे प्रथम कही है—

१ सहद्यं - (स - हृद्यं) = हृद्यके भावकी समानता। अर्थात् दूसरेके दुःखते दुःखी और दूसरेके सुखसे सुखी होना। (मं. १)

जिनके हृदय ऐसे होते हैं वे ही जनताम एकता करने और एकता वढानेके कार्य करनेके अधिकारी होते हैं। जो दूसरेको दुःखी देखकर दुःखी नहीं होता वह जनताको किसी प्रकार भी उठा नहीं सकता। हृदयका सुधार सबसे मुख्य है। इसके बाद वेद कहता है—

१ सां-मनस्यं- (सं-मनः) = मनका उत्तम शुभ संस्कारों से पूर्ण होना। मन शुद्ध और पवित्र भाव-नाओं और श्रेष्ठ विचारों से युक्त होना। (मं. १)

मनके आधीन संपूर्ण इंद्रियां होती हैं। इसिलिये जैसे मनके विचार होते हैं वैसी ही अन्य सब इंद्रियोंकी प्रशृत्ति होती है। इसिलिये अन्य इंद्रियोंसे उत्तम प्रशस्ततम कार्य होनेके लिये मनके छुभ संकल्पमय होनेकी अत्यंत आवश्यकता है। पूर्वोक्त प्रकार सहदयता और सामनस्यता सिद्ध होनेके पश्चात् मनुष्यका बाह्य व्यवहार कैसा होना चाहिये यह भी इसी मंत्रने तीसरे शब्द द्वारा कहा है—

#### बाहरका सुधार।

३ अ-विद्वेषं = द्वेष न करना। एक दूसरेके साथ परस्पर द्वेष न करना। आपसमें झगडा न करना। (मं. १)

यह राब्द बाह्य ब्यवहारका सुधार करनेकी सूचना देता है। मनुष्यका ब्यवहार कैसा हो ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि 'मनुष्यका व्यवहार ऐसा हो कि जिसमें कोई कि भीका देव न करे।' यह मनुष्यके ब्यवहारका आदर्श है। देव न हो। झगडा न हो। दो मनुष्य इकट्ठे आ गये तो किसी न किसीकी निन्दा करनेकी बात शुरू होती है, नीच मनुष्योंका यह स्त्रभाव ही बना है। परंतु सज्जनोंको ऐसा करना योग्य नहीं है। वे अपना आचरण निवेरताके भावसे परिपूर्ण रखें।

निर्वेरताका व्यवहार करनेका तात्पर्य क्या है ? दो पत्यर या दो बृक्ष साथ रहते हैं और निर्वेरताक साथ रहते हैं। क्या इस प्रकारकी जड निर्वेरता वहां अभीष्ट है ? नहीं नहीं, यहांका 'अ-विद्येष' शब्द परस्परके प्रमपूर्ण व्यवहारका सूचक है। सबसे प्रथम सहदयता और सांमनस्यता कही है, इनसे कमशः

हृदय और मनकी शुद्धि हुई। ये परिशुद्ध हृदय और मन जो अविद्वेषका ब्यवहार करेंगे वह दो पत्थरोंके आपसके व्यवहार जैसा जड नहीं हो सकता। इस अविद्वेषके व्यवहारका उदा-हरण ही इस प्रथम मंत्रके उत्तारार्धमें दिया है—

अन्यो अन्यमभि हर्यत, वत्सं जातिमवाद्या। (सू. ३०, मं. १)

'एक दूसरेके साथ ऐसा प्रेम कर कि जैसा गौ अपने नये जनमे बछडेके साथ प्रेम करती है। ' निवेरताका यह उदाहरण है । अंहिसाके व्यवहारका दृश्य रूप गौ माताका अपने नवजात बछडेसे व्यवहार है । गाँका प्रेम अपने बछडेसे जैसा होता है वैसा अन्योंसे तुम प्रेम करो। 'अ-विद्वेष 'का अर्थ केवल ' बैरका अभाव ' नहीं है, केवल निषेध करनेसे किसीका बोध नहीं होता है। वैर न करना, हिंसा न करना यह तो उत्तम है परंतु इसका विधायक स्वरूप है 'त्रेम करना '। अर्थात अविदेषका अर्थ है दूसरे पर प्रेम करना । पहिले मंत्रमें जो तीन शब्दों द्वारा मानवी धर्मका उपदेश किया उसका ही उदाहरण उत्तर मंत्रभागमें गौके उदाहरणके दिया और दिख-लाया कि दूसरोंके साथ प्रमका व्यवहार करना चाहिये। इस प्रकार करनेसे जातीय एकता सिद्ध होगी। इस उपदेशका आच-रण करनेका कन अंगले मंत्रोंमें कहा है, सबसे प्रथम घरमें इस उपदेशके अनुसार व्यवहार करनेकी रीति अगले तीन मंत्रों में कही है, वह एश्स्थियोंको अवस्य मनन करना चाहिये।

'(१) पुत्र पिताके अनुकूल कर्म करे, और माताके साथ उत्तम भावनाओं से व्यवहार करे । धर्मपरनी पितिके साथ मीठा और शांतिसे युक्त भाषण करे ॥ २॥ भाई भाईसे द्वेष न करे और बहिन बहिनके साथ झगडा न करे, सब मिलकर आपसमें मधुर भाषण करते हुए अपने कल्याणके लिये एक कार्यमें दत्त-चित्त हो जाओ ॥ ३॥ जिससे विरोध और विद्वेष नहीं होता है ऐसा संज्ञान तुम्हारे घरके लोगोके लिये में देता हूं ॥ ४॥ '

आदर्श कुटुंबका वर्णन कर रहे हैं। जो कुटुंब ऐसा होगा वह नि:संदेह आदर्श रूप ही होगा। पाठक इन मंत्रींके उपदेशकी अपने परिवारमें ढालनेका यत्न करें।

इन मंत्रोंका अर्थ करनेके समय ये सामान्य निर्देश हैं यह बात भूलना नहीं चाहिये। अर्थात 'पुत्र पिताके अनुकूल कार्य करें 'इस वाक्यका अर्थ 'कन्या भी मातापिताके अनुकूल कर्म करें 'ऐसा है। तथा 'भाई भाईसे द्वेष न करें 'इसका अर्थ 'भाई बहिनसे और बहिन भाईसे द्वेष न करें 'ऐसा है। 'पत्नी पतिसे मीठा भाषण करें 'इसमें 'पति भी पत्नीसे मीठा भाषण करे 'यह अर्थ है और (वः गृहे पुरुषेभ्यः संज्ञानं झह्म कुण्मः। मं. ४) 'तुम्हारे घरके पुरुषोंको यह संज्ञान ब्रह्म देते हैं, 'इसका अर्थ 'तुम्हारे घरके ख्रियोंको भी यह संज्ञान ब्रह्म देते हें 'ऐसा है। इसको सामान्य निर्देश कहते हैं। यदि पाठक इन निर्देशोंकी यह सामान्यता न देखेंगे, तो अर्थका अनर्थ हो जायगा। इसलिये कृपया पाठक इसका अवस्य अनुसंधान करके बोध प्राप्त करें।

## संघमें कर्म।

पञ्चम मंत्रमें जातीके लोगोंके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये, इस विषयका उत्तम उपदेश है, इसका सारांश यह है-१ ज्यायस्वन्तः = बडोंका सन्मान करनेवाले बनो। इद्धोंका सन्मान करो। (मं. ५)

२ मा वि यौष्ट = विभक्त मत बनो । अपनेमें विभेद न बढाओं। (मं. ५)

१ सधुराः चरन्तः = एक धुराके नीचे रहकर आगे बढो। यहां धुराका अर्थ धुरांण, नेता, समझना थोग्य है। अपने नेताके शासनमें रहकर अपनी उन्निके मार्ग-परसे काटेबढ होकर चले। (मं. ५)

अपने नेताकी आज्ञामें रहकर उन्नतिका साधन करनेवाले ही अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त कर सकते हैं।

8 सभ्रोचोनाः = एक ही कर्मके लिये मिलकर पुरुषार्थ करने-वाले बने। । अर्थात् जो करना हो वह तुम सब मिलकर करते रहो। (मं. ५)

५ संराधयन्तः = मिलकर सिद्धिके लिये यत्न करनेवाले
 बने। (मं. ५)

६ अन्यो अन्यस्म वल्गु वदन्त एत = परस्पर प्रेमपूर्वक शुभ भाषण करते हुए आगे बढो । ( मं. ६ )

जब कभी दूसरेसे भाषण करना हो तो प्रेमपूर्वक तोलकर मीठा भाषण करो, जिससे आपसमें फिसाद न बढे और आप-सकी फूट बढकर अपनी शक्ति क्षीण न हो।

इस मंत्रके 'चिनितः और संमनसः' ये शब्द वहीं भाव बताते हैं कि जो प्रथम मंत्रके 'सोमनस्य' शब्दने बताया है। उत्तम चित्तवाले और शुभ मनवाले बनो यही इसका आशय है।

वृद्धोंका सन्मान करना और पुरुषार्थ साधक कर्ममें दत्तचित्त होना ये दो उपदेश यहां मुख्यतः हैं। पाठक विचार करके जान सकते हैं कि मनुष्यकी परीक्षा कर्मसे ही होती है। इस-

लिये इस मंत्रमें अनेक शब्दों द्वारा कहा है कि किसी एक कर्ममें अपने आपको समापित करों और वहां यदि अन्य मनुष्योंका संबंध हो तो उनके साथ अविरोधसे कर्म करों । इस कर्मसे ही मनुष्य श्रेष्ठ है वा कनिष्ठ है, इसका निश्चय हो सकता है।

#### खानपानका प्रश्न ।

जब संघमें रहना और कर्म करना होता है तब ही खान-पानका प्रश्न आता है। घरमें तो सबका एक ही खानपान होता है, क्योंकि माता, पिता, भाई, बालबच्चे प्रायः एक ही भोजन करते और एक ही पानी पीते हैं। जो खानपानका प्रश्न उत्पन्न होता है वह जातीय संघटनाके समय ही उत्पन्न होता है, इस विषयमें षष्ठ मंत्रने उत्तम नियम बताया है—

'तुम्हारा जलपानका स्थान एक हो और अन्नभाग भी एक हो, तुम सबको में एक धुराके नीचे रखता हूं। तुम मिल-कर एक ईश्वरकी उपासना करे।।'(मं. ६)

इस मंत्रमें सबका खानपान और उपासना एक हो इस विषयका उपदेश स्पष्ट शब्दोंसे कहा है। जातीय और राष्ट्रीय कार्य करनेवाले इस उपदेशका अधिक मनन करें। मंत्र कहता है, कि 'जाती चक्रके समान है, 'जिस प्रकार चक्रके आरे चारों ओरसे नाभीमें अच्छी प्रकार जुड़े होते हैं, उसी प्रकार चारों वर्ण राष्ट्रकी नाभीमें जुड़े हैं। यदि वे अपने स्थानसे थोड़े भी अलग हो जायने तो चक्रका नाश होगा। जनतामें सब लोगोंकी एकता ऐसी होनी चाहिये कि जिस प्रकार चक्रमें आरे एक नाभिके साथ जुड़े होते हैं।

#### सेवाभावसे उन्नति।

सप्तम मंत्रमें 'सं-वनन ' शब्द है। इसका अर्थ ' उत्तम प्रकारकी प्रेमपूर्वक सहायता करना ' है। 'वन् ' धातुका अर्थ ' प्रेमपूर्वक दूसरेकी सहायता करना ' है। 'सं+वन् ' का भी यही अर्थ है। इससे संवननका अर्थ स्पष्ट होगा। प्रेम-पूर्वक दूसरोंकी सहायता करना हो सेवा-सिमितीका कार्य होता है। वहां भाव इस शब्दमें है। अपनेको कुछ पारितोषिक प्राप्त हो ऐसी इच्छा न करते हुए जनताकी सेवा केवल प्रेमसे करना और यहां परमेश्वरकी श्रेष्ठ भक्ति है, ऐसा भाव मनमें धारण करना श्रेष्ठ मनुष्यका लक्षण है। इस गुणसे अन्य मनुष्योपर बड़ा प्रभाव पडता है और बहुत लोग अनुकूल होते हैं। इस विषयमें मंत्र कहता है—

संवननेन सर्वान् एकश्नुष्टीन् कृणोमि । (सू. ३०, मं. ७) ' प्रेमपूर्वक सेवास सबकी सहायता करता हुआ में सबकी एक ध्येयके नीचे काम करनेवाले बनाता हूं।' जनताका सबसे बड़ा नेता वहीं है कि जो जनताका सबसे बड़ा निःस्वार्थ सेवक है। सच्चा राष्ट्रकार्य, सची जनसेवा करना ही मनुष्यका बड़ा भारी यज्ञकर्म है। जो जितना और जैसा करेगा वह उतना श्रेष्ठ नेता बन सकता है। निःस्वार्थ सेवास ही जनताके नेता होते हैं। परमेश्वर सबसे बड़ा इसीलिये है क्योंकि वह सबसे अधिक ग्रप्त रहता हुआ, अज्ञात रीतिसे जनताकी अधिकसे अधिक सहायता करता है, वह उसका बड़ा भारी यज्ञ है, इसीलिये उसका अधिक सं अधिक सन्मान सब आस्तिक लोग करते हैं। यही आदर्श अपने सामने सत्पुरुष रखते हैं और जनताकी सेवा करते जाते हैं, इस कारण वे भी सन्मानके भागी होते हैं।

कर्मसे मनुष्यत्वका विकास।

वेदका सिद्धान्त है कि 'ऋतुमयोऽयं पुरुषः।' अर्थात् 'यह मनुष्य कर्ममय है।' इसका तार्द्य यह है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसी उसकी रिश्वित होती है। मनुष्यकी उन्नित कर्मके वशमं है इसीलिये प्रशस्ततम कर्म करना मनुष्यकी आवश्यक है। ये कर्म ऐसे हीं कि जिनसे एकता बढ़े और परस्पर विघात न हो यह उपदेश इस स्क्रके- 'सवताः, संराध्यन्तः, सधुराश्चरन्तः, सधीचीनान्, एकश्नु-धीन् 'आदि शब्दों द्वारा मिलता है। पाठक इम महत्त्वपूर्ण उपदेशकी ओर अवश्य ध्यान दें।

इस प्रकार इस सूक्तने अत्यंत महत्त्वका उपदेश किया है। पाठक इन उपदेशोंका जितना अधिक मनन करेंगे उतना अधिक बोध प्राप्त कर सकते हैं।

## पाप की निवृत्ति।

(38)

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — पाप्महा)

वि देवा जरसीवृत्नि त्वमेग्ने अरांत्या । व्यंश्वहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समार्युषा ॥ १ ॥ व्यात्र्या पर्वमानो वि शक्तः पापकृत्यया । व्यंश्वहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समार्युषा ॥ २ ॥ वि ग्राम्याः पुश्चवं आर्ण्येव्यीपुस्तुष्णयासरन् । व्यंश्वहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समार्युषा ॥ ३ ॥

अर्थ— (देवाः जरसा वि अवृतन्) देव बृदावस्थासे दूर रहते हैं। (असे ! त्वं अरात्या वि) हे अमे ! त् कंजूसीसे तथा शत्रुसे दूर रह। (अहं सर्वेण पाष्मना वि) मैं सब पापोंसे दूर रहूं। तथा (यक्ष्मेण वि) रोगसे भी दूर रहूं। और (आयुषा सं) दीर्ष आयुसे संयुक्त होऊं॥ १॥

(पवमानः आत्यी वि) शुद्धता करनेवाला पुरुष पांडासे दूर रहता है, (शकः पापकृत्यया वि) समर्थ मनुष्य पाप-

कर्मसे दूर रहता है, उसी प्रकार सब पापोंसे और सब रोगोंसे में दूर रहूं और दीर्घायुसे संपन्न होऊं॥ २ ॥

जैसे (ग्राम्याः पद्मवः आरण्यैः वि) प्रामके पशु जंगली पशुओंसे दूर रहते हैं, और (आपः तृष्णया वि अस-रन्) जल प्याससे दूर रहता है, उसी प्रकार मैं सब पापों और सब रोगोंसे दूर रहकर दीर्घायुसे युक्त होऊं॥ ३॥

भावार्थ— देव बृद्धावस्थाको दूर करके सदा तरुण जैसे रहते हैं, अप्ति देव अदानी पुरुषोंको दूर करके दानी पुरुषोंको पास करता है। इसी प्रकार में सब पापोंको और रोगोंको दूर करके पुरुषार्थसे दीर्घ आयुष्य प्राप्त करूं ॥ १ ॥

अपनी शुद्धता रखनेवाला मनुष्य रोगादि पीडाओंसे दूर रहता है और पुरुषार्थी समर्थ मनुष्य पापोंसे दूर रहता है, उसी

रीतिसे में पापों और रोगोंसे दूर रहकर दीघीयुष्य प्राप्त करूं॥ २॥

जैसे गौ आदि गांवेक पशु सिंह, व्याप्र आदि जंगलके पशुओंसे दूर रहते हैं और जैसे जलके पास तृष्णा नहीं आती, रसी प्रकार में पापों और रोगोंसे दूर रहकर दीर्घायुष्य प्राप्त करूं ॥ ३ ॥

१८ ( अथर्व. भाष्य, काण्ड ३ )

वीर्रमे द्यावाष्ट्रश्चिवी हुतो वि पन्थांनो दिशंदिश्चम् । व्यंश्वहं संवेंण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुंषा ॥ ४॥ व्यंश्वहं तुंहित्रे वृंहुतुं युंनुक्तीतीदं विश्वं भुवंने वि यांति । व्यंश्वहं संवेंण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुंषा ॥ ५॥

अपि: प्राणान्तसं दंधाति चन्द्रः प्राणेन संहितः । न्यं १ हं सर्वेण पाष्मना वि यक्ष्मेण समार्थुषा ॥६॥ प्राणेनं विश्वतीवीयं देवाः स्रयं समैरयन् । न्यं १ हं सर्वेण पाष्मना वि यक्ष्मेण समार्थुषा ॥७॥ आर्थुष्मतामायुष्कृतौ प्राणेनं जीव मा मृंथाः । न्यं १ हं सर्वेण पाष्मना वि यक्ष्मेण समार्थुषा ॥८॥ प्राणेनं प्राणतां प्राणेहेव भेव मा मृंथाः । न्यं १ हं सर्वेण पाष्मना वि यक्ष्मेण समार्थुषा ॥८॥ प्राणेनं प्राणतां प्राणेहेव भेव मा मृंथाः । न्यं १ हं सर्वेण पाष्मना वि यक्ष्मेण समार्थुषा ॥९॥

अर्थ — जिस प्रकार (इमे छावापृथिवी वि इतः) ये बुलोक और पृथ्वी अलग हैं और (पन्थानः दिशं दिशं वि) ये सब मार्ग प्रत्येक दिशामें अलग अलग होकर जाते हैं, इसी प्रकार में सब पापीसे और रोगोंस दूर रहता हुआ दीर्घायुसे युक्त होऊं॥ ४॥

जैसा (त्वष्टा दुर्हित्रे वहतुं युनिक्ति) पिता अपनी कन्याको दहेज-स्त्री धन- देनेके लिये अलग करता है और जैसा (इदं विश्वं सुवनं वियाति) यह सब सुवन अलग अलग चलता है इसी प्रकार मैं सब पापोंसे और रोगोंसे दूर

रहता हुआ दीर्घ आयुसे युक्त होऊं ॥ ५ ॥

जिस रीतिसे (अग्निः प्राणान् सन्दधाति ) जाठर अग्नि प्राणींका धारण करता है और (चन्द्रः प्राणीन संहितः) चन्द्रमा-मन-प्राणके साथ रहता है, उसी रीतिसे मैं सब पापों और रोगोंसे बचकर दीर्घायुसे युक्त होऊं॥ ६॥

जिस ढंगसे (देवाः विश्वतो-वीर्य सूर्य ) देव सब सामर्थ्यसे युक्त सूर्यको (प्राणीन समैरयन् ) अपने प्राणके साथ सम्बान्धत करते हैं उसी ढंगसे में सब पापों और रोगोंसे दूर रहकर दीर्धजीवनसे युक्त होऊं ॥ ৩॥

(आयुष्मतां आयुष्कतां प्राणेन जीव) दीर्घायुवाले और आयुष्य बढानेवाले जो होते हैं उनके प्राणके साथ जीता रहा (मा मधाः) मत मर जा। उसी प्रकार में भी सब पापों और रोगोंको दूर करके दीर्घायु बनूं ॥ ८॥

( प्राणतां प्राणन प्राण) जावित रहनेवालोके आणसे जीवित रह, ( इह एव भव) यहां ही प्रभावशाली हो और ( मा मृथाः ) मत मरजा। उसी प्रकार में सब पापों और रोगोंको दूर करके दीर्घायु वनुंगा॥ ९॥

भावार्थ — जैसे आकाश भूमिसे दूर है और प्रत्येक दिशाको जानेवाला मार्ग जैसा एक दूसरेसे पृथक् होता है, ऐसे ही में पापों और रोगोंसे दूर रहकर दीर्घायुष्य प्राप्त करूं ॥ ४॥

पुत्रीका पिता जैसा पुत्रीक विवाहके समय दामादको देनेके लियं दहेज अपने पाससे अलग करके दूर करता है और जिस प्रकार ये प्रह—नक्षत्रादि गोल अपनी गतिसे चलकर परस्पर अलग रहते हैं उसी प्रकार में पापों और रोगोंसे दूर रहकर दीर्घायु प्राप्त कक्ष्मा ॥ ५ ॥

जैसा शरीरमें जाठर आंग्न अचादिका पार्चेन करता हुआ प्राणोंको बलवान करता है और मन अपनी शक्तिसे प्राणके साथ रहकर शरीर चलाता है, इसी प्रकार में पार्पों और रोगोंको दूर करके दीर्घायु प्राप्त कहं ॥ ६॥

जैसे सबको वल देनेवाले सूर्यको भी अन्य देव प्राणकृक्तिस युक्त करते हैं, उसी ढंगसे में पापों और रोगोंको दूर करके

दीर्घायु बन्रं ॥ ७ ॥

खभावतः दीर्घायु लोगोंकी जैसी प्राणकािक होती है और अनेक साधनोंसे अपनी दीर्घ आयु करनेवालोंकी जैसी प्राणकािक होती है, वैसी अपनी प्राणकािक बलयुक्त करके मनुष्य जीवे और शीघ्र न मरे। में भी इसी रीतिसे पापों और रोगोंको दूर करके दीर्घायु बन् ॥ ८॥

प्राणधारण करनेवालोंके अंदर जो प्राणशक्ति है उसकी वलवान करके तू यहां वढ, छोटी आयुमें ही मत मर जा । में भी

पापों और रोगोंको दूर करके दीर्घायु वनूंगा ॥ ९ ॥

उदार्युपा समायुपोदोर्पधीनां रसेन । व्यं १ हं सर्वेण पाष्मना वि यक्षेत्रण समायुपा ।। १०।। आ पर्जन्यस्य वृष्टचोदंस्थामामृतां व्यम् । व्यं १ हं सर्वेण पाष्मना वि यक्षेत्रण समायुपा ।। ११।।

अर्थ— ( आयुषा उत्) आयुष्यसे उत्कर्ष प्राप्त कर, ( आयुषा स्तं ) दीर्घायुसे युक्त हो, ( ओषघीनां रसेन उत्) औषघियों के रससे उन्नति प्राप्त कर। इसी रीतिसे में भी सब वापों और रोगोंसे दूर होकर दीर्घायु वनूं॥ १०॥

( वयं पर्जन्यस्य वृष्ट्या ) इम पर्जन्यकी दृष्टिसे ( आ उत् अस्थाम ) उन्नतिको प्राप्त करें और ( अमृताः ) अमर हो जांय । इसीलिये में सब पापों और रोगोंको दूर करके दीर्घ आयुसे युक्त होऊं॥ ११॥

भावार्थ-- अपनी आयुसे उत्कर्षका साधन कर और उससे भी दीर्घायु बन, औषधियोंका रस पिकर नीरोग, पुष्ट और बलबान् बन । इसी प्रकार में भी पापों और रोगोंको दूर करके दीर्घायु बन् ॥ १०॥

पर्जन्यकी वृष्टिसे जैसे बुक्षादि बढकर उन्नत होते हैं, उसी प्रकार इम उन्नतिको प्राप्त करेंगे और अमरत्व भी प्राप्त करेंगे। में भी पापों और रोगोंको दूर करके दीघीयु बनूंगा॥ ११॥

## पापनिवृत्तिसे नीरोगता और दीर्घायु ।

्इस स्कॉम कहा है कि पापोंको दूर करनेसे आरोग्य और दीर्घ आयु प्राप्त होती है और यह अनुष्ठान किस स्वितेस करना चाहिये इसके उपाय भी यहां बताये हैं।

### पाप और पुण्य।

पाप और पुण्य क्या है, इसका यहां विचार करना आव-इयक है। पाप और पुण्य ये धर्मशास्त्रकी संज्ञाएं हैं। और धर्म-शास्त्र अन्यान्य शास्त्रोंका सारह्प शास्त्र है। अन्यान्य शास्त्रोंसे भिन्न धर्मशास्त्र नहीं है। अन्यान्य शास्त्र एक एक विषयके संबंधमें ज्ञान देते हैं और धर्मशास्त्र संपूर्ण शास्त्रोंका निचोड लेकर मानवी उन्नतिके सिद्धांत चनाता है, इसलिये धर्मशास्त्रके विधिनिषध सर्वसामान्य होते हैं और अन्यान्य शास्त्रोंके विधिनिषध उक्त शास्त्रके विषयके साथ संबंध होनेके कारण विशेष होते हैं।

पाप पुण्यका विषय इसी प्रकार है । पुण्य कन्दका अर्थ है 'पितनका हेतु'। अन्यान्य शास्त्रों किसते हानि होती है ऐसा लिखा है वे सब वार्त धर्मशास्त्रमें 'पाप' शन्दसे बतायी जाती हैं और जो वार्त उन्नतिकारक समझी जाती हैं उनको पुण्यकारण धर्मशास्त्रमें कहा है। यह बात अधिक स्पष्ट करनेके लिये एक दो उदाहरण लेकर इसी विषयको विशद करते हैं —-

#### वैद्यशास्त्र।

- मद्य पीनेसे यकृत् और पेट विगडता है, ख्नकी कमजोरी होते
   है इस कारण अनेक रोग होते हैं। इ.
- २ व्यभिचार करनेसे वीर्यनाश होनेके कारण मित्तिक कमजोर होता है और अनेक बीमारियां होती हैं। इ.

#### आरोग्यशास्त्र।

- ३ स्नान करके खच्छता करना, घरमें तथा बाहर स्वच्छत करनेसे रोग नहीं होते, और आरोग्य बढता है। इ.
- ४ जल छाननेसे उसमेंसे रोगजंतु या अन्य रोगबीज दूर हो हैं, और इस कारण छाना हुआ जल पीना आरोग्यकारक है

#### समाजशास्त्र।

५ सत्य बोलनेसे मनुष्यके व्यवहार उत्तम चलते हैं । इ.

#### राजशासनशास्त्र।

६ चोरी, खून आदि करनेस राजशासनके नियमके अनुसार फलाना दण्ड होता है।

#### धर्मशास्त्र।

- १ मद्य पीना पाप है।
- २ व्यभिचार पाप है।
- ३ स्नान करना पुण्यकारण है। स्वच्छता करना पुण्य है।
- ४ जल छानकर पीना पुण्यकारक है।
- ५ सत्य पुण्यकारक है।
- ६ चोरी, खून आदि करना पाप है।

इस प्रकार हरएक शास्त्र के विषयमें पाठक देखें। अन्यान्य शास्त्रों में प्रत्येक कृत्यके हुरे या भले परिणाम कारणके साथ बताये होते हैं, परन्तु उन सबका समीकरण करके धर्मशास्त्रमें 'पाप और पुण्य 'इन दो शब्दोंद्वारा वही भाव कारण न देते हुए और परिणाम न बताते हुए कहा होता है। इससे धर्म-शास्त्रके पाप-पुण्य भी किस प्रकार शास्त्रसिद्ध हैं इसका पता पाठकों को लग सकता है।

ये सब पाप ही रोग और अल्पायुताके कारण हैं और पुण्य कर्म करनेसे ही नीरोगता और दीर्घायु मिलती है। यह बात मुख्यतथा इस सूक्तमें ध्वनित की गई है। इस सूक्तमें प्रस्थेक मंत्रका उत्तरार्घ यह है—

व्यहं सर्वेण पाष्मना, वि यक्ष्मेण, समायुषा ॥ (स. ३१, मं. १-११)

'में सब पापोंको दूर करता हूं, उससे रागोंको दूर करता हूं जिससे दीर्घायुसे युक्त होता हूं।' इस मंत्रका अर्थापत्तिसे भाव यह है कि—' में पुण्य कर्म करनेसे नीरांग होता हुआ दीर्घजीवों बनता हूं।' अर्थात् दीर्घायु प्राप्त करनेका मूळ उपाय पापोंको दूर करके पुण्य करना ही है, इससे ख्वयं रोग दूर होंगे, नीरोगता प्राप्त होगी और दीर्घायु भी मिलेगी। इस सूक्तको यही संदेशा पाठकोंको देना है। यह आधा मंत्र ग्यारह वार कहकर यह संदेशा पाठकोंके मनपर स्थिर करनेका यहन इस सूक्तमें किया है। पाठक भी इसी दिष्टि इस मंत्रभागका महत्त्व देखें और इससे प्राप्त होनेवाला उपदेश आतमसात् करें।

## पापको दूर करना

सबसे पहले सब पाप दूर करनेका उपदेश कहा है-अहं सर्वेण पाष्मना वि। (स. ३१, मं. १-११) सव पापका अर्थ कायिक, वाचिक मानसिक, सामाजिक और राष्ट्रीय पाप हैं। ये सब दूर करना चाहिये। अपने मनके पाप विचार दूर हटाने चाहिये, वाचाको शुद्ध और पवित्र बनाना चाहिये, शरीरसे कोई पापकर्म करना नहीं चाहिये, इंद्रियोंको पाप प्रवृत्तिसे रोकना और उनको ऐसी शिक्षा देना चाहिये कि उनकी प्रवृत्ति उस पापकी ओर कभी न होते । इसी प्रकार कुटुंब, जाती, समाज, राष्ट्रके व्यवहारींमें अनेक पाप होते रहते हैं। उनको भी दूर करना चाहिये। यदि कोई कहे कि जाती और राष्ट्रके पापोंको इम दूर नहीं कर सकते तो उनको उचित है कि वे अपना- निजका- तो सुधार करें। अपनी निष्पापता सिद्ध हुई तो उसका योग्य परिणाम जातीपर भी होगा और न भी हुआ, तो भी उस व्यक्तिको तो पापसे वचनेके कारण उन्नतिका भाग अवस्य ही मिलेगा, जितना पुण्यकर्म होगा उतना फल अवस्य मिलेगा । इसमें कोई संदेह नहीं हैं । हरएक शास्त्रके अनुसार जो पतनका हेतु है उसे दूर करके अभ्युद्यके हेत्रको

पास करना चाहिये। ऐसा करनेसे पाप और रोग दूर होकर दीर्घजिवन शप्त होगा। अब पापों और रोगोंको दूर करनेका अनुष्ठान करनेकी रीति देखिये—

## देवोंका उदाहरण।

देवोंका नाम ' निर्जाराः ' है, इसका अर्थ ' जरा, वृद्धावस्था और बुढापा आदिको दूर रखनेवाले ' है। देवोंने इस प्रकारके अनुष्टान करके बुढापेको दूर किया था, और वे वडी आयु होने- पर भी तरुण जैसे दीखते थे। यह आदर्श मनुष्योंको अपने सन्मुख रखना चाहिये। और जिस अनुष्टानसे देवोंको यह सिद्धि प्राप्त हुई थी वह अनुष्टान करके मनुष्योंको भी यह सिद्धि प्राप्त हुई थी वह अनुष्टान करके मनुष्योंको भी यह सिद्धि प्राप्त करना चाहिये। यह वतानेके लिये प्रथम मंत्रमें—

देवाः जरसा वि अवृतन्। (सू. ३१, मं. १) 'देवोंने बुढापेको दूर रखा था' यह वात कही है। अब आगे देखिये—

## अग्निका आद्र्श ।

अप्ति भी (अप्ते ! त्वं अरात्या वि । मं. १) कंज्र्सोंको दूर करता है। उदार मनुष्य ही जो अपने धन आदि द्वारा यज्ञ करना चाहते हैं वे ही अप्तिहोत्रादि करनेके लिये तथा अन्यान्य बडे एज्ञ करनेके लिये अप्तिके पास इक्टें होते हैं और जो कंज्र्स होते हैं, वे अप्तिसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि वे अपना धन यज्ञमें लगाना नहीं चाहते । इसका अर्थ यही है कि अप्ति कंज्र्स मनुष्योंको दूर करता है और उदार मनुष्योंको इकट्ठा करके उनका संघ बनाकर उनका अभ्युद्य करके उन्नति कराता है। जिस प्रकार यह अप्ति कंज्र्सांको दूर करता है, उसी प्रकार पापों और रोगोंको दूर करना मनुष्यको उचित है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य पापियों और रोगियोंको दूर अलग रखे और पुण्यातमा और नीरोग मनुष्योंका संघ बनाकर अपना आरोग्य बढावे।

जो पापी मनुष्य होता है उसके संगतिमें जो जो मनुष्य आवेंग वे भी पापी बनेंगे, इशिलये पापीको समाजसे बाहर निकाल देना चाहिये; इसी प्रकार जो रोगी मनुष्य होते हैं उनके संसर्गसे भी अन्य मनुष्य रोगी होनेकी संभावना होती है, इस कारण रोगियोंके लिये विशेष प्रबंध करके उनको अलग करना चाहिये जिससे उनके रोग अधिक न फैलें। इस प्रकार युक्तिसे पापियों और रोगियोंको अलग रखनेका प्रबंध करनेसे शेष समाज निष्पाप और नीरोग रहना संभव है, और यह प्रबंध जितनी पूर्णतासे किया जाय उतना अधिक लाभ होगा।

## पवित्रताका महत्त्व।

द्वितीय मंत्रमें पवित्रता और शुद्धताका महत्त्व वर्णन किया है। पवित्रतासे पाप और रोग दूर होते हैं.—

(१) पवमानः आर्ला वि।

(१) शकः पापकृत्या वि। (सू. ३१, मं. २)

CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative

'(१) पवित्रता करनेवाला रोगादिकोंके कष्टोंसे दूर होता है, और (२) मनोबलसे समर्थ मनुष्य पापसे दूर रहता है।

ये दोनों अर्थपूर्ण मंत्रभाग हैं। स्वच्छता, पवित्रता और निर्मलता करनेवाले जो होते हैं उनके पास प्रायः रोग आते ही नहीं, अथवा वे अपनी छुद्धतासे रोगों को दूर रखते हैं। शुद्धतासा अर्थ यह है कि जल आदिसे शरीर निर्मल करना, सल्थे मनकी पवित्रता करना, विद्या और तपसे अपनी अन्य छुद्धी करना, छुद्ध विचारों और प्रेमपूर्ण आचरणोंसे परिवारकी छुद्धता करना, घरकी पवित्रता लेपनादिसे करना, अप्तिमें हवन करके वार्युकी शुद्धता करना, छानकर जलको शुद्ध बनाना, मलस्थानोंको शुद्ध करके नगरकी खच्छता करना, इसी प्रकार अन्यान्य क्षेत्रोंकी शुद्धता करनेसे रोगबीज हट जाते हैं। और मनुष्य रोगसे पीडित नहीं होता है।

इसी प्रकार सत्य, परमेश्वरिनष्ठा, तप, धर्माचरण आदि द्वारा मनका वल बढानेसे जो सामर्थ्य मनुष्यके अंदर उत्पन्न होता है वह मनुष्यको पापोंसे बचाता है। ऐसा समर्थ मनुष्य पापाचरण नहीं करता और वह पिवेत्रात्मा बनता हुआ जनताके लिये आदर्श बनता है। यह मनुष्य न केवल स्वयं पापों और रोंगोंस दूर रहता है प्रत्युत अन्योंको भी दूर रखता है।

त्राम, नगर और राष्ट्रोंकी पंचायतों द्वारा प्राम, नगर और राष्ट्रों के जक्त प्रकार पूर्ण स्वच्छता और पवित्रता बढानेसे भी उक्त क्षेत्रोंकी जनता पापों और रोगोंसे बची रहती है। यह द्वितीय मंत्रका उपदेश प्रत्यक्ष फल देनेवाला होनेके कारण इसका अनुष्ठान सर्वत्र होना आवश्यक है।

#### स्थानत्यागसे बचाव।

पापी मनुष्योंका और रोगोंका स्थान छोड देना इसको स्थान त्यागसे बचाव करना कहते हैं। इसका वर्णन तृतीय और चतुर्थ मंत्रों द्वारा हुआ है, देखिये—

१ द्रास्थाः पशचः आरण्यैः वि। (सू. ३१, मं. ३) २ इमे द्यावापृथिवी वि इतः। (सू. ३१, मं. ४)

'(१) प्रामके गी आदि पशु न्याप्रादि भारण्यक पशुओं से दूर रहकर बचाव करते हैं, (२) तथा युलोक पृथ्वीसे जैसा दूर रहता है।' ये स्थानत्याग करके बचाव करने के उदाहरण हैं। न्याप्र, सिंह, भेडिया आदि जिस स्थानमें रहते हैं उस स्थानका त्याग करके गौ आदि प्रामीण पशु अपना बचाव करते हैं। भूलोककी अशुद्धिसे बचने के लिये और अपनी प्रकाशमयता स्थिर रखने के लिये युलोक — भूलोक से बहुत दूरीपर रहा है। इस प्रकार पापी लोगोंसे दूर रहकर पापसे बचना और रोगस्थानसे दूर रहकर रोगोंसे बचना योग्य है।

#### स्वभावसे बचाव।

जिनकी खभावसे ही पापसे बचनेकी प्रवृत्ति होती है और प्रकार वे उपायोंका अवलंबन जिनमें स्वभावसे ही रोगप्रतिबंधक शक्ति होती है वे पापों और रोगोंसे बचा सकते हैं। अन CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative

रोगोंसे बचे रहते हैं, इस विषयमें सुक्तके कथन देखिये--

१ अपः तृष्णया वि असरन्। (सू. ३१, मं. ३) १ पन्थानः दिशं दिशं वि। (सू. ३१, मं. ४)

'(१) जठ अपने स्वभावसे ही प्याससे दूर रहता है और (२) विविध दिशाओं से जानेवाले मार्ग स्वभावसे एक दूसरेसे दूर रहते हैं। 'जलके। स्वभावसे ही प्यास नहीं लगती। इस प्रकार जो लोग स्वभावतः पापमें प्रवृत्त नहीं होते वे पापरिहत होते हुए पापके फलभोगसे चचते हैं। इसी प्रकार जिनके शरीरमें रोगप्रतिवधक शक्ति पर्याप्त रहती है वे रोगस्थानमें रहते हुए भी रोगोंसे बचे रहते हैं। यह स्वभावका नियम देखकर हर-एकको उचित है कि वह अपना स्वभाव उक्त प्रकार बनावे और पापों और रोगोंसे अपना बचाव करके दीर्घायु, नीरोग और बलवान तथा सक्छील बने।

#### दान।

जनताको निष्पाप और नीरोग करनेके लिये धनी मनुष्य अपने धनका कुछ भाग अलग करके दान देवें जिस प्रकार —

त्वष्टा दुहित्रे वहतुं युनक्ति । (सू. ३१, मं. ५)

' पिता पुत्रीके दहेजके लिये घन योजनापूर्वक देता है।' यह धन दाभादके घरमें रहता हुआ खांधनके रूपसे इष्ट कार्य करता है, इसी प्रकार धनी मनुष्य धनका कुछ भाग जनताको रोगमुक्त और पापमुक्त करनेके लिये अर्पण करें और इस इक्ट्ठे हुए धनसे ऐसी संस्थाएं योजनापूर्वक चलायी जावें कि जो जनताकी पापप्रकृत्तिसे और रोगसे रक्षा करें। इस प्रयत्नेसे संपूर्ण राष्ट्र प्रतिदिन अधिका-धिक निष्पाप, नीरोग, दीर्घजीवी, संपन्न, खास्य और सुखी बने।

#### अपनी गतिम रहना।

लोग एक दूसरेसे स्पर्धा करते हैं और अपना दुःख बढाते है। यदि वे अपनी गतिसे चलते रहेंगे और दूसरेकी गतिके साथ व्यर्थ स्पर्धान करेंगे तो भी पापसे और रोगोंसे बच सकते हैं, इस विषयमें एक उदाहरण है—

इदं विश्वं भुवनं वियाति । (स्. ३१, मं. ५)

'ये सब पृथिवी, सूर्य, चन्द्र आदि गोल अपनी अपनी विविध गितिसे चलते हैं।' सूर्यकी उष्णतासे चंद्र स्पर्धा करके खयं उष्ण बनना नहीं चाइता और चंद्रकी स्पर्धा करता हुआ सूर्य खयं शीत बननेका इच्छुक नहीं है। इसी प्रकार ये सब प्रह अपनी अपनी गितिसे अपना अपना कार्य करते हैं। विविध भुवनोंकी विविधता उपदेश देती है कि विविधतासे युक्त ये सब भुवन जिछ प्रकार संपूर्ण जगत्के अंश बनकर अविरोधसे रहे हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी विविध गुणधर्मीसे युक्त होते हुए संपूर्ण राष्ट्रके अवयव बनकर राष्ट्रिहेत और संपूर्ण जनताका हित करनेकी बुद्धि आपसमें अविरोधी भावसे रहें। इस प्रकार रहनेसे पूर्वोक्त प्रकार वे उपायोंका अवलंबन करके अपने आपको पापों और रोगोंसे बचा सकते हैं। अन्यथा आपसमें लडते हुए रोगोंसे

मरनेके पूर्व ही एक दूसरेके सिर तोडकर खयं मर जायगे। ऐसा नाज्ञा न हो, इसलिय वेद कहता है कि अपनी गतिसे चली और परस्पर सहायक बनकर अपनी उच्चतिका साधन करो।

## पेटकी पाचक शाकि।

मनुष्यके शरीरमें रोगबीजोंका पवेश तब होता है जब उसकी पाचन शाकि बिगडी होती है। इसकी सूचना देनेके लिथे पष्ट मंत्रमें कहा है—

अिंद्रः प्राणान् संद्धाति । (सू. ३१, मं. ६) 'जाठर अप्ति - अज्ञका पाचन करनेवाला उदर स्थानका अप्ति ही - प्राणोंका सम्यक्तया धारण करता है । 'अन्य कोई साधन नहीं है जिससे प्राणोंका धारण अच्छी प्रकार हो जावे । इसलिये जो लोग दीर्घ जीवनके इच्छुक है वे व्यायाम तथा अन्यान्य योग साधनादि द्वारा अपनी पाचन शाक्ति अच्छी प्रदीप्त करें । ऐसा करनेसे शरीरमें जो समर्थता आवेगी वही रोगोंको दूर रखेगी और पास आने न देगी।

दूसरी बात यह है कि जाठर अभिने विगाडसे यहत, हृदय और मस्तिष्कका विगाड होता है। मस्तिष्कके बिगाडसे विचारोंमें परिवर्तन होता है अर्थात् मनुष्य पापकर्ममें प्रवृत्त होता है। यदि पाचक शक्ति ठीक रही, तो रोग आदि वैसे प्रवल नहीं होते। इसिलिये पापों और रोगोंसे बचनेके लिये तथा दीर्घायुष्यकी प्राप्तिके लिये मनुष्य अपनी पाचन शक्ति उत्तम प्रदीप्त करे। इसी मंत्रमें और कहा है—

चन्द्रः प्राणेन संहितः। (सू. ३१, मं. ६) 'चन्द्र प्राणेन संहितः। (सू. ३१, मं. ६) 'चन्द्र प्राणेसे मिला है। 'यहां 'चन्द्र ' शब्दके तीन अर्थ हैं, (१) वनस्पतिसे उत्पन्न हुआ अन्न, (२) वनस्पतिसें के फलादिकोंका रस, (३) और मन। प्राणेस इन तीनोंका घनिष्ट संबंध है। यहां वनस्पतिसे प्राप्त होनेवाला शाक्रभोजन प्राण स्थिरी करणके लिये आवश्यक बतानेसे मांसादि सवन दीर्घ जीवनके लिये अनिष्ट होनेका उपदेश खयं ही प्राप्त होता है। पाठक इसका अवश्य विचार करें।

## सूर्यका वीर्य।

सूर्यमें बढ़ी भारी जीवन विद्युत् है, उसको अपने अन्दर संगृद्धित करनेसे नीरोगता और दीर्घ जीवन प्राप्त हो सकता है। इस विषयमें सप्तम मंत्रका कथन यह है—

द्वाः विश्वतोवीर्यं प्राणेन समैरयन् । (सू. ३१, मं. ७)

'देव सब प्रकारके वीयोंसे युक्त सूर्यको प्राणके साथ संबंधित करते हैं। 'इसी अनुष्ठानसे देव (निर्जराः) जरारहित और (अ-मराः) मरणरहित हुए हैं। इसिट्टिये जो लोग अपने प्राणके अन्दर सूर्यकी जीवन वियुत्का धारण करेंगे, वे भी

उक्त सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सूर्यप्रकाशमें खडे होकर या बैठकर दीर्घश्वसन द्वारा सूर्यकी विद्युत् प्राणके अन्दर लेनेसे अपने अन्दर सूर्यका वीर्य आ जाता है; इसी प्रकार नंगे शरीर सूर्यातप-स्नान करनेसे भी चमडीके अन्दर सौरिवद्युत्का प्रवेश हो जाता है। इसी प्रकार विविध योजनाओं द्वारा सौर विद्युत्स लाभ उठाया जा सकता है। पाठक इसका विचार करके लाभ उठावें।

दीर्घायु प्राप्त करनेवाले।

जो (आयुष्मन्) दीर्घ आयुवाल मनुष्य हैं, अर्थात् विना प्रयत्न जो दीर्घ आयुवाले हुए हैं, तथा जो (आयुष्मृत् ) प्रयत्नसे दीर्घ आयु प्राप्त करनेवाले हैं, अर्थात् योगादि अनुष्ठान हारा जिन्होंने दीर्घ आयु प्राप्त की हैं, (प्राणतां प्राणेन) प्राणकी प्रवल शक्तिसे युक्त पुरुषोंका प्राण कैसा चलता है इस सबका विचार करके मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त करनेके उपाय जान सकता है। ये ऊपर कहे मनुष्य अपना दैनिक व्यवहार कैसा करते हैं, किस ढंगके व्यवहारसे इन्होंने दीर्घ आयु कमाई, इसका ज्ञान प्राप्त करके, उनके उदाहरण अपने सन्मुख रखकर, तदनुसर अपना व्यवहार करना चाहिये। (इह एव अख) इस प्रकार इस भूलोकमें दीर्घकालतक रहना चाहिये और (मा सृथाः) श्राप्त मरना उचित नहीं। यह उपदेश मं. ८ और ९ में हैं।

अपने राष्ट्रमें तथा अन्य देशों में जहां जहां दीर्घायु, नीरोग, बलवान्, निष्पाप और सच्छील लोग होंगे, उनके जीवन चरित्र देखकर उनके जीवनसे उचित बोध प्राप्त करना चाहिये। और उससे लाभ उठाना चाहिये।

औषधिरस ।

दशम मंत्रमें औषधियोंके रसका सेवन करके दीर्घायुष्यकी प्राप्ति करनेका उपदेश है—

ओषधीनां रसेन आयुवा सं उत्। (सू. ३१, मं. १०)

' औषिघयों के रससे हम दीर्घायुष्यस संयुक्त होंगे ।' इसमें दीर्घार युष्यका प्राप्तिका संबंध औषिधयों के रस प्राज्ञन करने के साथ बताया है। इसी सूक्तमें छठे मंत्रके विधानके साथ इसकी तुळना की जिये।

अन्तिम मंत्रमें कहा है, कि जिस प्रकार ' वृष्टि होनेसे वृक्ष-वनस्पति आदिक उगते हैं और उन्नतिको प्राप्त करते हैं उसी प्रकार हम पूर्वोक्त साधनसे ( चयं अमृताः उदस्थाम ) हम अमर होकर सब प्रकारकी उन्नति प्राप्त करेंगे। ' ( मं. १३)

यह सत्य है कि जो इस सूक्तमें लिखा अनुष्ठान करेंगे वे इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त करेंगे। इसमें कोई सन्देह ही नहीं है। वेदमें क्रम पूर्वक अनुष्ठान कहा है ऐसे जो अनेक सूक्त हैं उनमेंसे यह एक हैं। इसके मननसे वेदकी उपदेश करनेकी शैलीका भी ज्ञान हो सकता है। पाठक इसका मनन करें और अनुष्ठान करके लाभ उठावें।

॥ यहां पष्ट अनुवाक समाप्त ॥ ॥ तृतीय काण्ड समाप्त ॥

# अथर्ववेदका सुबोध भाष्य।

## तृतीय काण्डकी विषयसूची।

| सूक्त      | विषय                                            | विध | । सू₹ | त विषय                                              | as.       |
|------------|-------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------|-----------|
|            | अपने राष्ट्रका विजय                             | 2   | 4-    | - राष्ट्रीय एकता                                    | 38        |
| •          | तृतीय काण्ड⊸प्रस्तावना ।                        | 3   |       | अधिक उचता, उन्नतिका मार्ग                           | 3 €       |
|            | ऋषि देवता छंद (कोष्टक)                          | 8   |       | सुधारका प्रारंभ, संबद्ध राष्ट्र                     | 30        |
|            | सूक्तोंके गण                                    | v   |       | राष्ट्रीय अमि, राष्ट्रका पोषक, ग्रूर पुत्रीवाली मार | श ३८      |
| 2-         | दात्रुसेनाका संमोहन                             | 9   |       | राष्ट्रीय शिक्षा                                    | . 36      |
|            | शत्रुसेनाका संमोदन                              | 88  |       | देवी सहायता                                         | 38        |
|            | चेनाका संमोहन, इन्द्र                           | 92  |       | आध्यारिमक, आधिभौतिक और आधिदैविक                     | 39        |
|            | मघवन् , वृत्रहन् , महतः                         | 93  | 9-    | क्केश-प्रतिबन्धक उपाय                               | 39        |
|            | वसवः, आग्नः, शत्रुको घषरानेकी रीति              | 98. |       | सबके मातापिता                                       | 80        |
|            | मंत्रोंकी समानता                                | 94  |       | विश्वबन्धुत्व, पराक्रम, परिश्रमसे सिद्धि            | 89        |
| 3_         | राजाकी स्वराज्यपर पुनः स्थापना                  | १३  |       | असुर माया, सेंकडों विन्न                            | 83        |
|            |                                                 | 20  | 80-   | कालका यश                                            | 83        |
| 8-         | राजाका चुनाव<br>पूर्व सम्बन्ध, आत्मरक्षा        | 98  |       | कामधेनु, यम                                         | ४६        |
|            | सोत्रामणी याग                                   | 20  |       | अंधकारमयी रात्री, संवत्सरकी प्रतिमा, इवन            | 80        |
|            | विरोधी मनुष्य, राजाका चुनाव, प्रजाका पालन       | 22  |       | कालका यज्ञ, यज्ञका कार्य                            | 86        |
|            | धनोंका विभाग                                    | 33  |       | शत्रुनाशक इन्द्र                                    | 88        |
|            | शुभसंकल्प, राजाका रहना सहना, दूतका संचार        | 28  | 33-   | हवनसे दीर्घ आयुष्य!                                 | 40        |
|            |                                                 | २५  |       | हवनसे दीर्घायुष्यकी प्राप्ति, औषधियोंके यज्ञ        | 43        |
|            | वहण                                             | 24  |       | हवनसे रोग दूर करना, हवनका परिणाम                    | 45        |
| 4-         | राजा और राजाके बनानेवाले                        | 20  |       | शतायु करनेवाला हवन                                  | 45        |
|            | पर्ण मणि, राष्ट्रका निज बनना                    | 26  |       | मरणका पाश, सत्यसे सुरक्षितता                        | 43        |
|            | राजाकी निर्माण करनेवाले                         |     |       | सत्यपालनसे दीर्घायुका प्राप्ति                      | 43        |
| <b>E</b> - | वीर पुरुष                                       | 58  | 16-   | गृहिनर्माण                                          | 48        |
|            | अश्वत्यकी अन्योक्ति                             | 30  |       | घरकी बनावट, घर बनाने योग्य स्थान                    | 44        |
|            | आनुवंशिक संस्कार, शत्रुका लक्षण, गिरावटका मार्ग | 37  |       | घर कैसा बनाया जावे ? संमानका स्थान                  | 44        |
|            | विजयकी तैयारी                                   | 39  |       | प्रसन्नताका स्थान, वीरतासे युक्त धन                 | 40        |
| 9-         | आनुवंशिक रोगोंको दूर करना                       | 38  |       | अतिथि सत्कार, देवों द्वारा निर्मित घर               | 46        |
|            | मातापितासे संतानमें आये क्षत्रिय राग            | 33  | -     | देवोंकी सहायता                                      | 46        |
|            | हरिणके सींगस चिकित्सा, हृदय रोग                 | 33  | 83-   |                                                     | 60        |
|            | औषधि चिकित्सा, भगवती और तारका                   | 33  | 0     | जलके प्रवाह                                         | <b>49</b> |
|            | युलोक और भूलोकमें समान औषिषयां                  | 38  | 18-   | गोशाला                                              | 45        |
|            | जलचिकित्सा                                      | 38  |       | गोसंवर्धन                                           | 44        |

| सूक  | विषय                                             | 58  | स्क  | विषय                                             | विष्ठ |
|------|--------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|
| 24-  | वाणिज्यसे धनकी प्राप्ति                          | ६३  | 99-  | कामका वाण                                        | १०२   |
|      | वाणिज्य व्यवहार, पुराना बनिया!                   | 44  |      | विरुद्ध परिणामी अलंकार                           | 903   |
|      | व्यापारका खरूप, व्यापारके विरोधी                 | ६६  |      | कामके बाण, पातिपरनीका एक मत                      | 908   |
|      | दो मार्ग, ज्ञानयुक्त कर्म                        | ६७  |      | धर्मपत्नीके गुण                                  | 904   |
|      | परमेश्वर भक्ति                                   | 56  |      | गृहस्थधम                                         | 908   |
| 98_  | प्रातःकालमें भगवान्की प्रार्थना                  | ६९  | २६-  | उन्नतिकी दिशा।                                   | १०७   |
| 14-  | प्रातःकालमें भगवान्की प्रार्थना, सवका उपास्य देव | 9   | - 09 | अभ्युदयकी दिशा                                   | १०८   |
|      | अदोनताका रक्षक, उपासनाकी रीति                    | 60  |      | दिशाओं के वर्णनसे तत्वज्ञान- उन्नतिके छ। केन्द्र | 939   |
|      | धारणा, उपासना-धारणा                              | ७२  |      | दिशा कोष्टक ११२                                  | -998  |
|      | सत्यका मार्ग                                     | ७३  |      | व्यक्तिका और समाजका जबडा                         | 998   |
|      | देवोंकी सुमीत, अहिंसाका मार्ग                    | 48  |      | दिशाओंका तत्त्वज्ञान- वैदिक दृष्टि               | 998   |
|      | गौवें और घोडे, अमण                               | ७४  |      | पूर्व दिशाकी विभूति                              | 920   |
| 919- | कृषिसे सुख-प्राप्ति                              | ७५  |      | पश्चिम दिशाकी विभूति                             | 929   |
| ,-   | कृषिसे भाग्यकी वृद्धि, धान्य बोनेके पूर्व हवन    | 99  |      | उत्तर दिशाकी विभूति                              | 922   |
|      | खादके लिये घी और शहद!!                           | ७७  | 2/-  | पशुओंकी स्वास्थ्यरक्षा                           | १२३   |
|      | ऐतिहासिक उदाहरण, गौरक्षाका समय                   | 99  | , ,  | पशुओंका खास्थ्य, पशुरोगकी उत्पत्ति, रोगी पशु     |       |
| 26-  | वनस्पति                                          | 96  | 20-  | संरक्षक कर                                       | १२६   |
|      | सापत्नभावका भयंकर परिणाम                         | 48  | ,,   | राज्यशासन चलानेके लिये कर                        | 926   |
| 86-  | भान और शौर्यकी तेजिखता                           | ७९  |      | प्राप्तिका सोलहवां भाग                           | 926   |
| ,,   | राष्ट्रीय उन्नतिमें पुरोहितका कर्तव्य            | 69  |      | प्राप्तिके दो साधन                               | 928   |
|      | ब्राह्मतेजकी ज्योति                              | 69  |      | राज कैसा हो, करका उपयोग                          | 929   |
|      | पुरोहितकी प्रतिज्ञा, युद्धकी नीति                | 63  |      | स्वर्ग सदश राज्य, कामनाका प्रभाव                 | 939   |
| 20-  | तेजिस्ताके साथ अभ्युद्य                          | 23  |      | कामकी मर्यादा                                    | 932   |
|      | अग्निका आदर्श, उत्पत्तिस्थानका स्मरण             | 64  | 30-  | एकता                                             | १३३   |
|      | सम्भूय समुत्थान                                  | 6   |      | संज्ञानसे एकता, अंदरका सुधार                     | 938   |
| 88-  | - कामाग्निका शमन                                 | 66  |      | बाहरका सुधार                                     | 934   |
|      | काम।भिका स्वरूप                                  | 90  |      | संघमें धर्म, खानपानका प्रश्न                     | 936   |
|      | काम और इच्छा, कामकी दाहकता                       | 89  |      | सेवाभावसे उन्नति                                 | 936   |
|      | न दबनेवाला, इन्द्रका रथ                          | 97  |      | कर्मसे मनुष्यका विकास                            | 930   |
|      | कामशान्तिका उपाय                                 | 93  | 39-  | पापको निवृत्ति                                   | १३७   |
| 99   | - वर्चःप्राप्ति स्क                              | 94  | 17   | पापिनवृत्तिसे नीरोगता, पाप और पुण्य              | 938   |
|      | शाकभोजनसे बल बढाना, बलप्राप्तिकी रीति            | 98  |      | पापको दूर करना, वेदोंका उदाहरण                   | 980   |
| २३   | - वीर पुत्रकी उत्पत्ति                           | 99  |      | अग्निका आदर्श, पवित्रताका महत्व                  | 980   |
|      | वीर पुत्रका प्रसव                                | 36  |      | स्थानत्यागसे बचाव, स्वभावसे बचाव                 | 989   |
| 78   | - समृद्धिकी प्राप्ति                             | 33  |      | दान, अपनी गतिमें रहना                            | 989   |
|      | समृद्धिकी प्राप्तिके उपाय                        | 900 | 1    | पेटकी पाचनशाक्ति, सूर्यका वीर्य                  | 983   |
|      | मुख्य दो साधन                                    | 909 |      | दीर्घायु प्राप्त करनेवाले, भौषधिरस               | 983   |







